वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला पुष्प २३



श्री प्रभाचन्द्राचार्य प्रणीत

# प्रमेयकमल मार्नाण्ड

ज़्यस्म भाग

धनुवादिका :--प् विदुषी १०५ श्री आर्थिका जिनमतीजी



प्रकाशक:---

श्री लाला मुसदीलाल जैन चेरीटेबल ट्रस्ट २/४ भन्सारी रोड, दरियागंज वेहली-११०००६

प्रथम संस्करण }

वी० नि• सं० २४०४

मूल्य : स्वाध्याय

#### भगवान महावीर स्वामी के २५ सी वें निर्वाण महोत्सव के मंगल अवसर पर पूज्य आर्थिकारत्न श्री ज्ञानमती माताजी की प्रेरणा से संस्थापित दि॰ जैन त्रिलोक श्लोष संस्थान के अन्तर्गत

## वीरज्ञानोदय-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में दि॰ जैन मार्च मार्ग का पोषण करने वाले हिन्दी, संस्कृत, कन्न इ, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी मादि भाषाओं के न्याय, सिद्धान्त, मध्यात्म, भूगोल, खगोल व्याकरण, इतिहास मादि विषयों पर लघु एवं वृहद ग्रन्थों का मूल एवं मनुवाद सिह्त प्रकाशन होगा। समय-समय पर धार्मिक-लोकोपयोगी लघु पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित होती रहेंगी।

#### \* ग्रन्थमाला-सम्पादक \*

मोतीचन्द जैन सर्राफ शास्त्री, न्यायतीर्थ

रवीन्द्रकुमार जैन बास्त्री, बी. ए.

स्थापनाब्द कार्तिक कृष्णा ग्रमावस्या बीद निर्वाण सं• २४६८ वि• सं० २•२९ ई• सन् १६७२ प्रकाशन कार्यालय दि॰ जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर (मेरठ) उ.प्र.

# 

परमपूज्य, प्रातः स्मरणीय, चारित्र चक्रवर्ता, आचार्यप्रवर १०८ श्री शांतिसागरजी महाराज



पंचन्द्रियम्निदीन्त, पंचनसारभीश्कम्। शानिसागरनामान, सूरि वदेश्यनागरम् ॥

नुद्ध**क दीक्षा** अस्म ज्येष्ठ कृष्णा ह ज्येष्ठ ज्यला १३ वि० म० १६२६ वि० म० १६७०

मृनि दोक्षा : फाल्गुन शुक्ता १४ वि० मं० १६७४

यमाधि . द्वितीय भादपद वि० स० २०१२

उत्तर पाम (कर्नाटक) यरनाल ग्राम (कर्नाटक) कुम्थलगिरि सिद्धक्षेत्र

NAME OF THE PARTY 

## प्रकाशकीय

श्रीमत्सकल तार्किक चूडामिए माणिक्यनंदी श्राचार्यने परीक्षामुख ग्रंथकी सूत्ररूप रचना की थी। यह ग्रंथ यथानाम तथा गुएकी उक्तिको विरितार्थ करता है क्योंकि परीक्ष्यपदार्थोंकी परीक्षाका यह मुख्य कारण है, ग्रथवा जिसके द्वारा हेयोपादेयरूप सम्पूर्ण पदार्थों की परीक्षा होती है उस प्रमाणका लक्षण स्वरूप फल ग्रादि को दिखानेके लिये यह ग्रन्थ दर्गण के समान है।

इन सूत्रोंपर अनंतवीर्य आचार्यने प्रमेयरत्नमाला नामा संक्षिप्त संस्कृत टीका रची, जिसका हिन्दी अनुवाद जयपुर निवासी पंडितप्रवर जयचंदजी छाबड़ा ने किया था । इसके पश्चात् पंडित हीरालालजी साढूमल निवासीने भी उसका अनुवाद किया, ये दोनों अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इसी परीक्षा मुख ग्रन्थपर सुविस्तृत टीका प्रमेयकमलमार्त्तण्ड नामा है जो कि प्रमेय रत्नमाला टीकाके पहलेकी है. इसका मूल संस्कृत मात्रका प्रकाशन पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा संपादित होकर हुआ था किन्तु श्रभी तक इस विशाल संस्कृत टीकाका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था, इस कारण साधारण स्वाध्यायशील व्यक्ति इसके ज्ञानसे वंचित थे।

प्रसन्नता है कि ग्रव इसका ग्रनुवाद ग्रायिका जिनमती माताजी ने किया है ग्रीर उसका प्रकाशन हो रहा है। न्याय विषयक इस ग्रन्थके परिशीलनसे कार्य कारण भाव ग्रादिका सत्य ज्ञान होता है, जिससे वर्त्तमानके ऐकान्तिक कथनोंका निर्मूलन होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थका संशोधन पंडित मूलचंद शास्त्री महावीरजीने किया ग्रतः ग्राप धन्यवादके पात्र हैं।

प्रकाशन—इसका प्रकाशन श्री लाला मुसद्दीलाल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री शांतिलालजी जैन कागजी सुपुत्र ब॰ मुसद्दीलालजी जैन फुगाना (मुजपफरनगर) निवासी के माधिक सहयोगसे हुआ है। श्री शांतिलालजीका व्यवसाय चावड़ी बाजार देहली में है एवं निवास स्थान २/४ दिखागंज देहलीमें है। ग्राप बहुत स्वाध्याय प्रिय एवं उदारचित्त हैं। बालाश्रम दिखागंजके जिनचैत्यालयका कुशल प्रबन्ध ग्रापके द्वारा ही होता है। परमपूज्य १०८ श्री धर्मसागरजी माचार्य महाराजजीके संघका सन् १८७४ का चातुर्मास [पच्चीसवें निर्वाण महोत्सव कालीन] बालाश्रम दिखागंज देहली में हुग्रा था उसकी व्यवस्था व प्रबन्धमें ग्रापका मुख्य सहयोग था। दि० जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें ग्राप ग्रामिचि रखते हैं, ज्ञानोपाजन एवं धर्म प्रभावना हेतु ग्राप प्रायः विद्वानोंको ग्रामंत्रित करते रहते हैं ग्रतः ग्राप भन्यवादके पात्र हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थका मुद्रण करना सरल कार्य नहीं था, श्री पांचूलालजी जैन कमल प्रिन्टसं मदनगंजने भपने भ्रथक परिश्रमसे इस ग्रन्थका मुद्रण कराया भतः भ्राप घन्यवाद के पात्र हैं।

- पं. रतनचंद जैन ग्रुख्तार

# भ्रनुवादके पूर्व

द्वादशांगव। ग्रीमें दृष्टिवाद नामक जो ग्रंतिम ग्रंग है उससे न्याय शास्त्र प्रसृत हुग्रा है, न्याय शास्त्रकी ग्राधारशिला स्याद्वाद ग्रनेकान्त है। न्याय शास्त्र सिद्धांतों को सिद्ध करनेके लिये साधन है। प्रस्तुत प्रमेयकमलमार्त्तण्ड ग्रन्थ इसी न्याय शास्त्रका ग्रवयव है, इसग्रन्थका मूलस्रोत माणिक्यनंदी ग्राचार्य द्वारा विरचित परीक्षा मुख नामा सूत्र बद्ध लघुकाय शास्त्र है, मुख शब्दका ग्रथं द्वार होता है प्रमागादिकी परीक्षा करने रूप प्रासाद में प्रवेश पानेकेलिये यह द्वार स्वरूप है ग्रतः इसका सार्थंक नाम परीक्षामुख है, इसी पर प्रभाचन्द्राचार्यने विशाल काय [करीब १२ हजार श्लोक प्रमागा ] टीका स्वरूप प्रमेयकमलमार्ताण्ड ग्रन्थ की रचना की है जो भव्य जीवोंके नाना प्रकारके मिथ्याभिनिवेश रूपी ग्रंथकारको नष्ट करनेके लिये "मार्त्रण्ड" (सूर्य) सहश है।

प्रमेय कमल मार्ताण्ड के प्रनुवादका बीजारोपण-

राजस्थान में विशिष्ट नगरी टोंक है, यहांपर शहर के बाहुर एक मनोरम निसयां (निषिद्यिका) बनी हुई है जिसमें भूगमें से प्राप्त जिनविब विराजमान हैं, प्राचार्य धर्मसागर महाराजके शिष्य पूज्य श्री शीतलसागरजी मुनिराजने ध्रपने भक्त प्रत्याख्यान सल्लेखना द्वारा इस निसयां को सार्थक नाम [निषिद्यिका शब्दका अपभ्रंश निसयों है निषिद्यिका शब्दके अनेक अर्थोंमें एक अर्थ यह है कि जहांपर किसी साधुका सन्यास पूर्वक मरएा हो उस स्थानको निषिद्या कहते हैं ] वाली बना दिया है। इस स्थान पर आचार्य श्री का विशाल संघके साथ चातुर्मास हो रहा था संघकी प्रमुख आयिका रत्न विदुषी ज्ञानमित माताजीके पाद मूलमें अनेक बाल ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारिण्यां अध्ययन कर रही थीं, पूज्य माताजीकपी हिमाचलसे प्रसृत झान गंगामें अवगाहन करके अपने अनादि कालीन अविद्या मैंस को थे रही थीं, अध्ययन एकाँगीए। न होकर सर्वांगीए। होता था जिसमें सिद्धांत, साहित्य, ध्याकरण, न्याय आदि विषय अन्तिनिहत थे, न्याय के अध्ययन प्रत्योंमें प्रमेय कमल मार्चण्ड अन्य भी था, यह सिर्फ संस्कृत भाषामें होने के कारए। हम लोगोंको समभनेमें कठिन हो रहा था, पूज्या माताजीको शिष्य। आधिका जिनमित माताजीसे मैंने प्रार्थना करी कि इस प्रन्थकी हिन्दी भाषा नहीं होनेसे शास्त्री परीक्षामें कठिनता होगी अतः इसका सार्थ हिन्दी में लिखिये जिससे सुविधा हो आपको बार बार विषय पूछना न पड़े [ मेरा विशेष अध्ययन जिनमित माताजी के पास चलता था ] जिनमित माताजीने मेरी प्रार्थनाको स्वीकार कर भाषानुवाद प्रारम्भ कर दिया।

ग्रनुवाद करते समय यह लक्ष्य नहीं था कि इसको मुद्रित कराना है, लक्ष्य सिर्फ इतना ही था कि भाषानुवाद होनेसे विषयका स्पष्टीकरण हो जायगा। अनुवाद का प्रारम्भ होकर ग्रष्ट मासमें , उसी नगरीमें वह पूर्णं भी हो गया। तीन वर्षोंके प्रनंतर २५०० वें वीर निर्वाण महोत्सव पर प्राचार्य संघका पदापंण भारत की राजधानी देहलीमें हुआ, तब परम पूज्या ग्रायिकारत्न विदुषी ज्ञानमित माताजी, इवेतांवर साधु सुशीलकुमारजी ग्रादिके साग्रह प्रभिप्राय हुए कि प्रमेयकमलमार्चण्डका भाषानुवाद मुद्रित होना चाहिये, वयोंकि दि॰ जैन मािणकचंद परीक्षालय ग्रादिमें शास्त्री परीक्षा में यह ग्रन्थ नियुक्त है, इवेताम्बर जैन के यहां भी न्याय परीक्षा के पाठ्य पुस्तकोंमें है इत्यादि । इस बातपर विचार करके जिनमित माताजीने भाषानुवादका संशोधन चालू किया, बीचमें दो मास स्वास्थ्य खराब होनेसे कार्य रुक गया। देहलीके ग्रनंतर संघका चातुमीस सहारनपुर [ उत्तर प्रदेश ] हुआ, वहांपर सिद्धांतभूषण पित रतनचंदजी मुख्तार, पंडित ग्ररहदासजी ग्रादिने ग्रनुवादके विषयमें सुमाव दिये, श्रष्यात्मिप्रय पंडित नेमिचंदजीने प्रत्येक विषयका परमतानुसार पूर्वंपक्ष लिखनेक। ग्राग्रह किया, इसतरह पूर्वोक्त ग्रनुवादमें संवर्धन करते हुए दुवारा ग्रनुवाद करनेके समानही हो गया।

माताजीने जिन जैनेतर ग्रन्थोंका उद्धरण लेकर पूर्व पक्ष लिखा है उनका परिचय इसप्रकार है:-

- (१) न्यायमंजरी—यह ग्रन्थ गौतम सूत्रको तात्पर्य विवृत्ति सहित है. श्री काशी संस्कृत ग्रन्थमालाका १०६ पुष्प है, इसके कर्ता जयन्तभट्ट हैं। प्रकाशक चौखंबा संस्कृत सीरीज ग्रॉफिस, वाराणसी।
- (२) न्यायबिन्दु टीका—श्राचार्यधर्मोत्तर रिवत है, समीक्षात्मक भूमिका, भाषानुवाद, व्याख्यानात्मक टिप्पणीसे युक्त है डा॰ श्रीनिवास शास्त्री द्वारा संपादित है। प्रकाशक—साहित्य-भंडार, मेरठ, प्रथम संस्करण।
- (३) सांख्यकारिका—हिन्दी म्रनुवाद सहित, सांख्यीय साधन मार्ग. तत्त्व परिचय एवं तुलनात्मक सामग्रीसे संबलित, प्रणेता श्री राम शंकर भट्टाचार्य।
- (४) वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्ड युक्त है, संस्कृत ग्रांग्ल हिन्दी भाषा सहित, भर्तृ हिर विरिचत है। ग्रनुवाद एवं टीकाकार-वाचस्पति सत्यकाम वर्मा प्राच्यापक देहली विश्वविद्यालय।
- (५) तर्क भाषा—केशव मिश्र प्रणीतः सम्मेक्षात्मक भूमिका, भाषानुवाद, व्याख्या एवं टिप्पणी सहित है। डॉ॰ श्री निवास शास्त्री द्वारा संपादित । प्रकाशक रितराम शास्त्री, साहित्य भडार, सुभाष बजार, मेरठ।
- (६) वेदान्त सारः—विवृत्तिसहित सदानंद भोगीन्द्र द्वारा विरचित है । संपादक डॉ॰ कृष्णाकान्त त्रिपाठी । प्रकाशक-रितराम शास्त्री, साहित्य भंडार सुभाष बजार, मेरठ ।
- (७) न्याय वास्तिकम्—न्याय दर्शन वात्स्यायन के भाष्य से युक्त, परमिष भारद्वाज उद्योतकर द्वारा विरचित है। यह पुस्तक पुरानी है, ई॰ सन् १६१५ का संस्करण है। फतेहपुर (सीकर) राजस्थानके श्री सरस्वती पुस्तकालयमें यह ग्रन्थ है।

(६) मीमांसा क्लोक वात्तिकम्—स्यायरत्नाकराख्य व्याख्या सहित, श्रीमत् कुमारिल भट्ट पाद विरचित मूल मात्र ग्रन्थ है। चौखंबा सीरीज ग्रन्थमाला का मात्र तीन नंबरका पुष्प है, श्रति प्राचीन है, ई० सन् १८६८ का प्रकाशन, फतेहपुर (सीकर) राजस्थानके पुस्तकालयमें है।

श्रस्तु ।

इसप्रकार अनुवादका संवर्धनादि कार्य संपन्न होनेपर इसको—मुद्रित कहां पर कराना, द्रव्य प्रदाता ग्रादिका भार सि॰ भू॰ पंडित रतनचंद जैन मुख्तारजी ने लिया। ग्रन्थ विद्याल होने से इसको तीन भागों में विभक्त किया। राजस्थानमें मदनगंज-किशनगढ़ में ग्रन्थका मुद्रण कराना उचित समभा, संघ उत्तर प्रदेशमें श्रीर प्रेस राजस्थान में होनेके कारण पहले तो मुद्रण मंदगित से चला किन्तु श्रवानक ही संघ राजस्थान में ग्राया श्रीर चातुर्मास भी मदनगंज-किशनगढ़ में हुमा, इससे मुद्रण कार्य शीष्त्रगतिसे होकर मार्चण्ड का यह प्रथम भाग पाठकों के हाथमें पहुंच रहा है, मेरे को इस कार्य पूर्ति पर श्रामीम हर्ष है, मेरी प्रार्थना पर इस अनुवादका शुभारंभ हुमा था जैसाकि वीर मार्चण्ड चामुण्ड राय की प्रार्थना पर सिद्धांत चक्रवत्तीं श्री नेमिचन्द्राचार्यने गोम्मटसारादि पंचसंग्रह की रचना की थी।

पूज्या जिनमित माताजी के विषय में कौनसे स्तुति सुमन संजोएँ? माताजीके विषयमें कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाने सहश है मेरे को उनके चरण सानिष्यमें रहते नौ वर्ष हुए हैं उनके गुणों का वर्णन करनेको मेरे पास बुद्धि नहीं। माताजीमें विनयादि गुण सुशोभित होते हैं इसी गुण रूपी वृक्ष पर यह अनुवादरूपी फल लगा है।

इस ग्रन्थ को प्रकाशित करानेका श्रेय सिद्धांत भूषण पंडित रतनचंद जैन मुख्तारजी को है, यदि ग्राप इसके प्रकाशनमें रुचि नहीं रखते तो क्या मालूम यह ग्रन्थ कितने समय तक ग्रप्रकाशित ही रहता। यह भाषानुवाद स्वाध्याय प्रिय जनोंमें एवं विद्यार्थी वर्ग में बड़ा ही उपयोगी होगा. न्याय विषयक ग्रन्थ पढनेसे यह समभमें भ्राजाता है कि जैनैतच दार्शनिकों के सिद्धांतोंका मूल स्रोत सर्वज्ञ से संबंद्ध नहीं होनेसे एवं एकांत पक्षीय कथन होनेसे वे सिद्धांत ग्रवाधित सिद्ध नहीं हो पाते। इत्यलम्

-म्रायिका शुभमति

## परमपुज्यः प्रातःस्मरणीयः आचार्यप्रवरः १०८ श्री वीरसागरजी महाराज

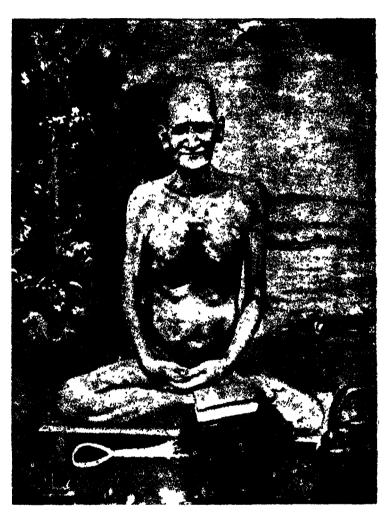

MAN SERVICE SE

चतुविधगणैः पुत्रयः, गभीरं सुप्रभावकम् । वीरामिन्युगरं रतीनिः, सूरिगुणविभूषितम् ।।

क्ष्मक दीक्षा जन्म : मुनि दीक्षा : ममामि : अध्याद पूरिंगमा फान्गुन शुक्ता ७ ग्राञ्चिन शुक्ला ११ ब्राध्विन श्रमावस्या वि॰ सं॰ १६६० वि. स॰ १६३२ वि॰ सं॰ १६८१ वि० म० २०१४ वीर ग्राम (महाराष्ट्र) क्म्भोज (महाराष्ट्र) समडोली (महाराष्ट्र) जयपुर (राज•)

#### प्रस्तावना

परोक्षामुखकर्तारं श्री माणिक्य मुनीव्वरम् । विदावरं प्रवंदेऽहं जैन न्याय प्रकाशकम् ॥१॥ वृत्ति कारं प्रभाचन्द्रं पाणिपात्र निरम्बवं । नभाम्यत्र त्रिघाभक्त्या तर्के शास्त्र प्रणायकम् ॥२॥

"प्रमेष कमल मार्तण्ड" जैन भ्यायका महान प्रन्थ है, यद्यपि यह "परीक्षामुख" संज्ञक ग्रन्थ की टीका है किन्तु मौलिकसे कम नहीं है ग्राचार्य श्री प्रभाचंद्र ने दि॰ जैन दर्शनका जो भीर जितना मर्म इसमें खुलासा किया है ग्रन्य ग्रन्थों में देखनेको नहीं मिलता, जैसे मार्तण्ड (सूर्य) कमलोंको खिला देता है वैसे यह ग्रन्थराज प्रमेयोंको ग्रथात् प्रमाणके विषयोंको खिला देता है (खुलासा कर देता है)

विभिन्न दर्शनोंमें प्रमाणके स्वरूपमें, उसकी संख्यामें, उसके विषयमें तथा उसके फलमें विप्रतिपत्ति पाई जाती है। इसी प्रसंगको लेकर श्री माणिक्यनंदी ग्राचार्यने मंदबुद्धि वाले न्याय शास्त्रके रसिकोंके लिये परीक्षामुख नामक ग्रन्थकी रचना की।

यद्यपि मानार्यं श्रकलंक देव कृत लघीयस्त्रय सिद्धिविनिश्चय म्रादि न्याय विद्याके उच्च कीटि के प्रन्य थे किन्तु ये सब मंद बुद्धि वालोंके लिये गहन थे उन मंद बुद्धि भव्योंके ज्ञानका घ्यान कर आवार्य माणिक्यनंदीने छोटा सा गागर में सागर भरने जैसा परीक्षामुख रचा। ग्रन्थ छोटा है किन्तु इसकी गहराई मापना कठिन है। श्राचार्य प्रभाचन्द्रने इस पर प्रमेय कमल मार्चण्ड नामा बृहत् काय टीका रची एवं श्राचार्य श्रनंतवीर्यने लघुकाय टीका प्रमेय रत्नमाला रची, ये दोनों ग्रन्थ टीका ग्रन्थ हैं किन्तु मौलिकसे कम नहीं हैं। प्रमेय रत्नमालाका हिन्दी भाषानुवाद पंडित हीरासाल शास्त्री न्यायतीर्थ ने किया है, किन्तु प्रमेय कमल मार्चण्ड का अनुवाद श्रमी तक किसीने नहीं किया था, इस स्तुरय कार्यको १०१ पूज्या विदुषी ग्रायिका जिनमित माताजी ने किया । यह ग्रन्थ श्राचार्य तथा न्यायतीर्थ जैसे उच्च कक्षाभोंमें पाठ्य ग्रन्थ रूपसे स्वीकृत है किन्तु हिन्दी टीकाके श्रभावमें क्लिए पड़ता है। मैंने ग्रपने विद्या एवं शिक्षा गुरु स्व० पंडित चैनसुखदासजी न्यायतीर्थसे कई बार निवेदन किया कि इस हिन्दी प्रधान ग्रुगमें इस महान ग्रन्थको पढ़ने भौर पढ़ानेवाले विरले रह जावेंगे, किन्तु यदि हिन्दी टीका हो जायगी तो इसकी उपयोगिताके साथ स्वाध्याय प्रेमियोंकी हृदय ग्राहिता भी बढ जायगी। किन्तु वे बहुत कुछ ग्राह्वासनोंके साथही काल कवितत हो गये भौर उनके ग्राह्वासन पूरे नहीं हो सके।

उसी चिर वांछित श्रेष्ठ उपक्रमको पूज्या ग्रायिका जिनमति माताजी ने किया। मैं उनके इस कार्यकी ग्रत्यन्त सराहना करता हूँ तथा पूज्या माताजीके विद्यागुरु ग्रायिकारत्न विदुषी ज्ञानमती माताजीको भी कोटिश: धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी शिष्याको तैयार किया।

म्राचार्यं श्री माणिक्यनंदी-

प्रमेय कमल मार्राण्डके रचयिता प्रभाचन्द्राचार्य श्री माश्चिम्यमंदी ग्राचार्यको गुरु मानते थे जैसाकि लिखा है—

> गुरुः श्री नंदी माशिक्यो नंदिताशेष सज्जनः। नन्दिताद् दुरितैकान्तरजा जनमतार्शवः॥१॥

इससे सिद्ध होता है कि माणिक्य नंदी प्रभाचन्द्राचार्यके गुरु थे, इनकी रचना एक मात्र परीक्षामुख है।

यद्यपि उमास्वामी ग्राचार्य द्वारा रचित तत्त्वार्थ सूत्रकी रचना सूत्रसाहित्यमें हो चुकी थी, किन्तु न्याय विषयमें सूत्र बद्ध रचना सर्व प्रथम इन्होंने की।

श्राचार्य माणिक्यनंदी पर ''ग्रकलंक न्याय'' की छाप है उन्होंने श्रकलंक देवकी रचनायें लघीयस्त्रय, सिद्धि विनिश्चय ग्रादि का पूर्ण रूपेण मंथन कर परीक्षामुख ग्रन्थ रचा है।

जिस प्रकार रत्नोंमें बहुमूल्य रत्न माणिक्य होता है उसकी क्षमता ग्रन्य रत्न नहीं करते उसी प्रकार माणिक्य नंदीके सूत्र भी बहुमूल्य रत्न राशिके समान हैं उनकी क्षमता ग्रन्य सूत्र नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि नीतिकारने भी की है "शैंले शेंले न माणिक्यम्"। शास्त्रानुसार सूत्रमें जो विशेषतायें होनी चाहिये वे सब परीक्षामुख सूत्रोंमें पायी जाती हैं।

सूत्रका मक्षण--

भ्रत्पाक्षर मसन्दिग्धं सार वद् विश्वतोमुखम् । श्रस्तोभ मनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥१॥

इस परिभाषाके अनुसार श्री माणिक्य नंदीके सूत्र ग्रल्पाक्षरी हैं, संदेह रहित हैं, सार से परिपूर्ण हैं विक्वतोमुख निर्दोष हेतुमान् तथा तथ्यपूर्ण हैं।

समय--

श्री माणिक्यनंदीके समय निर्धारणमें प्रमुख तीन प्रमाण दृष्टिगत होते हैं--

क- परीक्षामुखके टीकाकार भ्राचार्य भ्रतंत वीर्यते सूत्रकार माणिक्यनंदीको नमस्कार किया तब भ्रकलंक देवको याद किया-

#### धकलकु वचोऽम्भोषे रुद्धे येन घीमता । न्याय विद्यामृतं तस्मै नमो माशिक्यनन्दिने ॥१॥

प्रधात जिन बुद्धिमानने भट्टाकलंक स्वामीके वचनरूप समुद्रसे न्यायविद्यारूपी प्रमृतको निकाला उन प्राचार्य माणिक्य नंदीको में (प्रनंतवीर्य) नमस्कार करता हूँ। इससे प्रकट होता है कि श्री माणिक्यनंदी भट्टाकलंकदेवके उत्तरवर्ती हैं, भट्टाकलंक देवका समय ईसाकी भाठवीं चाताब्दी मानां गया है अतः भाठवीं चाती के पंरचात् माणिक्यनंदीका समय बैठता है। प्राचार्य प्रभाचंद्र जो कि इनके शिष्य थे परीक्षामुखके टीकाकार हैं इनका समय ईसाकी दसवीं चाताब्दीका पूर्वार्ष है ऐसा विद्वानोंका कहना है। इसतरह श्री माणिक्यनंदीका समय ईसाकी नौवीं चाताब्दी सिद्ध होता है।

ख — प्रज्ञाकर गुप्त जो ईसाकी झाठवीं शताब्दीके पूर्वार्घ में हुए थे उनके मतका खण्डन परीक्षामुखमें पाया जाता है इससे भी इनका समय ६ शती ठहरता है।

ग — भाचार्य माणिक्यनंदीके शिष्य नयनंदीने सुदर्शन चरितको वि॰ सं० ११०० में पूर्ण किया था भनः उनके गुरुका समय उनसे पहले होना निश्चित है, विक्रम संवत् में भौर ईसवी सन्में ४७ वर्षका भन्तर है इस हिसाबसे माणिक्यनंदी ईसाकी नौवीं शताब्दीके ठहरते हैं।

कृति--

श्री मारिएक्यनंदीकी एक मात्र क्रुति परीक्षामुख उपलब्ध होता है जो ग्रपनी सानीका जैन न्यायमें एक मात्र सुत्र ग्रन्थ है।

ग्रन्थ का परिचय-

जैनागममें संस्कृत भाषामें सूत्र बद्ध रचनाका प्रारम्भ भगवत उमास्वामीने किया। न्यायमें प्रस्तुत यन्य (परीक्षामुख) ग्राद्य सूत्र ग्रन्थ माना जाता है।

विषय --परीक्षामुख ग्रन्थ का नाम निर्देश "परीक्षा" शब्दसे प्रारम्भ होता है, प्रसिद्ध धर्मभूषण यति की रचना न्यायदीपिका में परीक्षाका लक्षण इसप्रकार दिया है---

"विरद्ध नाना युक्ति प्रावल्य दौबंल्याव घारणाय प्रवर्शमानो विचारः परीका"। प्रथात् विरुद्ध नाना युक्तियोंकी प्रवलता और दुवंलताके प्रवचारण करनेके लिये प्रवर्शमान विचार को परीक्षा कहते हैं। इस लक्षणके प्रनुसार इस प्रन्थ में प्रमाण और प्रमाणाभासोंका नाना युक्तियोंसे प्रकाश डालकर उनकी सही परीक्षा की है इसी कारण इस प्रन्थ की सार्थकता है। मुख शब्द प्रप्रणी वाचक है ग्रतः यह प्रन्थ प्रमाण और प्रमाणाभासको कहनेमें ग्रप्रणी है। ग्रथवा परीक्षा का ग्रयं न्याय है और मुख शब्दका प्रवेशदार है न्याय जैसे जटिल विषयमें प्रवेश पानेके लिये यह द्वार सहश होनेसे सार्थक नाम परीकामुख है। ग्रन्थ छह समुद्दे शोमें विभक्त है, प्रथममें १३ द्वितीयमें १२ तृतीयमें १६ (प्रत्यिभज्ञान के दृष्टांतों के पाँचों भेक्षेंके पृथक पृथक सूत्र गिनने पर एवं तर्क ज्ञान प्ररूपक सूत्रको पृथक गिनने पर १०१ सूत्र संख्या भी होती है) चतुर्थमें ६ पंचममें ६ और षष्ठमें ७४ सूत्र हैं, कुल मिलाकर २०७ सूत्र हैं (दूसरी प्रपेक्षा से २१२ हैं) प्रमाणका स्वरूप, भेद धौर भेदोंका स्वरूप उनके उदाहरण चार समुद्देशोंमें कहा गया है एवं प्रमाणका विषय कहा गया है। पंचम समुद्देशमें प्रमाणका फल बतलाकर षष्ठमें प्रमाणाभास, संख्याभास, विषयाभास और फलाभासका वर्णन किया है।

भाषा भौर शैली-

भाषा परिमाणित संस्कृत है। संस्कृत त्रौढ होकर भी सुबोध है, पाठकोंको अधिक बौद्धिक बल बिना लगाये समक्तें आजातो है। रौली सूत्र शैलो है। सिक्षिप्त में सारको समकानेका जैसा सूत्रका कार्य होता है वेसा यहां भी है। सूत्रकार गागर में सागर भरने की शैलो अपनाते हैं, आवार्य माणित्यनंदीने भी वही अपनाई है।

#### टीकायें और टीकाकार

परीक्षामुखकी टीका कहनेमें चार भीर वास्तवमें तीन हैं सर्वप्रथम की टीका रचनामें प्रस्तुत भपना ग्रन्थ प्रमेय कमल मार्चण्ड है इसके टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्य हैं। दूसरी टीका ग्राचार्य प्रमंतवीर्य कृत प्रमेयरत्नमाला है। तीसरी टीका प्रमेयरत्नालंकार है जो भट्टारक चारुकीर्ति द्वारा रचित है। चौथी टीका प्रमेय कण्ठिका है जो मात्र प्रथम सूत्रकी विस्तृत व्याख्या है इसके निर्माता श्री शान्ति वर्णी हैं।

#### प्रमेय कमल मार्राण्ड

प्रस्तुत प्रन्थ प्रमेय कमल मार्राण्ड परीक्षामुख सूत्रकी टीका है, जैसा इसका नाम है वैसा ही विषय प्रतिपादन है। जैसे सूर्य कमलोंको विकसित करता है वैसे समस्त प्रमेयोंको प्रदिश्त करने वाला यह प्रन्थ है। टीकाकारने टीका करते समय अपनी बुढिका पूर्ण परिचय दिया है, ऐसा लगता है कि यह प्रन्थ टीका प्रन्थ नहीं मौलिक प्रन्थ है। युगके अनुरूप टीकामें जो विशेषता होनी चाहिये वह सब प्रस्तुत प्रन्थ में मौजूद है। सम सामयिक न्याय प्रन्थोंके जितने भी सूक्ष्म विवेचन हैं वे सब इस प्रन्थमें मिलेंगे। जहांतक विषय प्रतिपादनका प्रश्न है मूल प्रन्थ कर्ताके सूत्रोंपर उठनेवाले वादविवादों का सम्पूर्ण हल इसमें मिलेगा। प्रमाखतत्वका विवेचन करना मुख्य रूपसे इस प्रन्थका विषय है।

भाषा एवं शैली---

प्रमेय कमल मार्राण्डकी भाषा शुद्ध संस्कृत भ्रोर शैली हेतु परक न्याय संमत है। इतने उच्च कोटिके उद्धरणोंके साथ खण्डन मण्डन किया है कि न्यायको समभनेवाला व्यक्ति भ्रपनी जिज्ञासाको बी झ ही शांत कर लेता है। जितने भी विकल्प उठने चाहिये सभी को उठाकर उन सभी का विवेक पूर्वक समाधान किया गया है। उदाहरण के लिये दिये गये क्लोक टीकाक:रके तन् तत् ग्रन्थ सम्बन्धी धगाध आनको दर्शा रहे हैं।

उपादेयता---

इस ग्रन्थको उपादेयता जैन न्याय में सर्वोपिर है। न्यायके जितने भी ग्रन्थ हैं उनमें प्रमेय कमल मार्च •ड बहुचींचत है। शास्त्री, न्यायतीर्थ, ग्राचार्य जैसी उच्च कक्षाभों का पाठ्य ग्रन्थ होनेसे इसकी उपादेयता स्पष्ट रीत्या समक्ष में ग्रा जाती है।

बिना न्यायके कसौटीपर कसे बस्तु तत्त्व समक्त में नहीं ग्राता । भाषार्य ने प्रमाणका स्वरूप भली भांति समक्राकर जैनागममें ग्रपना प्रमुख स्थान बनाया है । न्यायको जाने बिना वस्तुका तल-स्पर्धी ज्ञान नहीं हो सकता, ग्रतः प्रस्तुत ग्रन्थ न्याय विषयक होनेसे विशेष उपादेय माना जायगा ।

युन्य रचियता---

स्थान, गुरु परंपरा भीर कार्य क्षेत्र-

इस प्रमेयकमल मार्लंण्ड के रचयिता आचार्य प्रभाचन्द्र हैं, ये घारानगरी के शासक राजा भोज द्वारा सम्मानित एवं पूजित हुए थे। श्रवणबेलगोलाके शिलालेख के अनुसार श्री प्रभाचन्द्रा-चार्य मूल संघान्तगंत नंदीगणकी आचार्य परम्परा में हुए थे। इनके गुरुका नाम पद्मनन्दी था। इनकी शिक्षा दीक्षा पद्मनंदी द्वारा हुई मानी जाती है, किन्तु परीक्षामुख के कर्ता माणिश्यनंदी को भी इन्होंने गुरु रूपमें स्वीकार किया है। प्रभाचन्द्राचार्य राज मान्य राजिंव थे, राजा भोज द्वारा नमस्कृत थे, ऐसा निम्न लिखित श्लोक द्वारा सिद्ध होता है—

श्री घाराघिष भोज राज मुकुट प्रोताश्म रश्मिच्छटाच्छाया कुंकुम पंक लिप्त चरणांभोजात लक्ष्मी घवः ।
न्यायाञ्जाकर मण्डने दिनमिणः शब्दाञ्ज रोदोमिणः
स्थेयात् पंडित पुण्डरीक तरिणः श्रीमान् प्रभा चन्द्रमाः ।१।
श्री चर्तुं मुखदेवानां शिष्योऽघृष्यः प्रवादिभिः ।
पण्डित श्री प्रभाचन्द्रो रह वादि गजांकुशः ।।२।।

उक्त इलोकों में इनको पंक्षित कहा गया है, इससे यह नहीं समभना कि ये गृहस्य पंडित होंगे। यह विशेषण तो इनको विद्वान् सिद्ध करने हेतु है। वस्तुतः ये नग्न दिगम्बर जैनाचार्योंकी परम्परामें मान्य प्राचार्य थे। इनको शब्दाब्ज दिनमणि की संज्ञा देना इनके द्वारा रिचत जैनेन्द्र व्याकरण पर जैनेन्द्र न्यास-शब्दाम्भोज भास्कर नामक प्रन्यके कारण है। प्रियत तार्किक कहनेका प्रभिन्नाय भी महान तार्किक ग्रन्थोंके रचयिता होने के कारण ही है। शिलालेखोंके ग्राधार पर इनके सध्मा श्री कुलभूषण मुनि माने जाते हैं।

समय-प्रापका समय प्राठवीं शताब्दीसे लेकर दसवीं के पूर्वार्घ तक माना जाता है। प्राचार्य जिनसेनने ग्रादिपुराण में एक क्लोक लिखा है, इससे भी यही सिद्ध होता है:—

चन्द्रांशु शुभ्रयशसं प्रभाचन्द्र कवि स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोदयं येन शसदाह्वादितं जगत् ॥

उक्त चन्द्रोदयका ग्रथं ग्राचार्य कृत न्याय कुमुदचन्द्र से है। प्रमेयकमल मार्त्त न्छ ग्रीर न्याय कुमुदचन्द्र से ही प्रभाचन्द्राचार्यका सही समय ज्ञात होता है। यह समय "भोजदेवराज्ये या जयसिंह देव राज्ये" इस प्रशस्ति पदसे प्रतीत होता है। राजा भोजकी योग सूत्रपर निस्ती गयी टीका राज मार्त्त ण्ड है। हो सकता है मार्तिण्ड शब्द परस्पर प्रभावी हो।

पं महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, पं के कैलाशचन्द्र शास्त्री, मुख्तार साहब तथा नाथूरामजी प्रेमी आदि विद्वानोंने काफी ऊहापोह के साथ आचार्यका समय ईस्वी सन् ६८० से १०६५ तकके बीचमें माना है। यह समय आचार्य द्वारा रचित रचनाओं तथा उत्तरवर्ती रचनाओं के आवारपर निश्चित किया है। विशेष जानकारी के लिये पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा लिखित प्रमेयकमल मार्तण्ड [मूल संस्कृत मात्र] की द्वितीयावृत्ति की प्रस्तावना देखनी चाहिये।

प्रभाचन्द्राचार्यकी रचनायें:--

धाचार्य प्रभाचन्द्र विशेष क्षयोपशमके घनी थे। जहां तक व्युत्पत्ति का प्रधन है ग्राप ग्रसाधारण व्युत्पन्न पुष्ठप थे। ग्रापने ग्रपनी लेखनी न केवल न्याय विषय में ही चलायी ग्रपितु सभी विषयों पर ग्रापका ग्रसाधारण ग्रधिकार था। दशंन विषयक ज्ञानमें ग्रापको सभी दर्शनोंका [भारतीय] ज्ञान था। वेद, उपनिषद, स्मृति, सांख्य, योग, वेशेषिक, न्याय, मीमांसक, बौद्ध, चार्वाक धादि दर्शनोंका ग्रापने ग्रच्छा ग्रध्ययन किया था। साथ ही वैयाकरण भी थे, इन्हींने जैनेन्द्र व्याकरणपर जैनेन्द्र न्यास लिखा है। इसी प्रकार साहित्य, पुराण, वेद, स्मृति, उपनिषद ग्रादिपर पूरा ग्रधिकार था। इनकी रचनाग्रोंमें उक्त ग्रन्थोंका कुछ ना कुछ ग्रंश ग्रवश्य मिलेगा। पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने ग्रपनी प्रस्तावनामें इस विषयका सुविस्तृत विवेचन किया है उसी प्रस्तावनाके ग्राघार पर इस प्रस्तावनाके कई स्थल लिखे हैं, श्रवण बेलगोलाके लेखमें पद्मनंदी सैद्धांतिक का नाम ग्राया है, कुलभूषण उनके शिष्य थे, तथा प्रभाचन्द्राचार्य कुल भूषण यित के सधर्मा थे। इस लेख में प्रभाचन्द्रको शब्दास्भोज भास्कर ग्रीर प्रथित तर्क ग्रन्थकार लिखा है—

भविद्ध कर्णादिक पद्मनंदि सैद्धान्तिकाख्योऽजिन यस्य लोके-कौमारदेव वृतिता प्रसिद्धि जीया त्तु सो ज्ञाननिष्ठिस्स घीरः। तिष्ठिष्यः कुलभूषणाख्य यतिपदचारित्रवारां निष्धः। सिद्धाताम्बुधि पारगो नतविनेयस्तत् सवर्मो महान्।

#### शब्दाम्भोरुह् भास्करः प्रथित तर्कं ग्रन्थकारः प्रभा-चन्द्रास्यो मुनिराज पण्डितवरः श्री कुण्डकुत्दान्वयः ॥

श्रा• प्रभाचन्द्रको इस लेखमें जो विशेषण दिये हैं, उपयुक्त हैं। वास्तवमें वे शब्दरूपी कमलों-को [ शब्दांभोज भास्कर नामक ग्रन्थ ] खिलाने के लिये सूर्यके समान और प्रसिद्ध तर्क ग्रन्थ प्रमेय कमल मार्राण्ड के कर्ता हैं। जैन न्यायमें तार्किक दृष्टि जितनी इस ग्रन्थमे पायी जाती है ग्रन्थन्न नहीं है। प्रमेयकमल मार्राण्ड, न्याय कुमृद चंद्र, शब्दाम्भोज भास्कर, प्रवचनसार सरोज भास्कर, तत्त्वार्थ-वृत्ति पदविवरण, ये इतने ग्रन्थ प्रभाचंद्राचार्य द्वारा रचित निविवाद रूपसे सिद्ध दृए हैं।

- १. प्रमेयकमलमार्त्तंण्ड—यह ग्राचार्य मालिक्यनंदीके परीक्षामुख सूत्रों-टीका स्वरूप ग्रन्थ है। मत मतातरोंका तर्क वितकींके साथ एवं पूर्वपक्षके साथ निरसन किया है। जैन न्यायका यह प्रदितीय ग्रन्थ है। अपना प्रस्तुत ग्रन्थ यही है, जैन दर्शनमें इस कृतिका बड़ा भारी सम्मान है।
- २ न्यायनुमुदचन्द्र-जैसे प्रमेयरूपी कमलों को विकसित करनेवाला मार्लण्ड सहश प्रमेय कमल मार्लण्ड है वैसे ही न्यायरूपी कुमुदोंको प्रस्फुटित करनेके लिये चन्द्रमा सहश न्याय कुमुदचन्द्र है।
- ३. तत्त्वार्थवृत्ति पद विवरण-यह ग्रन्थ उमा स्वामी ग्राचार्य द्वारा विरिचत तत्त्वार्थ सूत्र पर रची गयी पूज्यपाद ग्राचार्यकी कृति सर्वार्थ सिद्धिकी वृत्ति है। वैसे तो पूज्य पादाचार्यने बहुत विशद रीत्या सूत्रोंका विवेचन किया, किन्तु प्रभाचन्द्राचार्यने सर्वार्थसिद्धिस्थ पदोंका विवेचन किया है।
- ४. शब्दाम्भोजभास्कर—यह शब्दिसिद्ध परक ग्रन्थ है। शब्दरूपी कमलोंको विकसित करने हेतु यह ग्रन्थ भास्कर वत् है। ये स्वयं पूज्यपाद ग्राचार्यके समान वैयाकरणी थे, इसी कारण पूज्यपाद द्वारा रिचत जैनेन्द्र व्याकरण पर शब्दाम्भोज भास्कर वृत्ति रची।
- प्रवचनसारसरोजभास्कर-जैसे अन्य ग्रन्थोंको कमल ग्रीर कुमुद संज्ञा देकर अपनी कृतिको मार्राण्ड, चन्द्र बतलाया है, वैसे प्रवचनसार नामक कुंदकुंद भाचायंके ग्रध्यात्म ग्रन्थको सरोज संज्ञा देकर ग्रपनी वृत्तिको भास्कर बतलाया । ग्रापका ज्ञान न्याय ग्रीर शब्दमें ही सीमित नहीं था, ग्रपितु ग्रात्मानुभवको ग्रोर भी ग्रग्नसर था । जिन गाथाग्रोंको वृत्ति ग्रमृतचन्द्राचार्य ने नहीं की उन पर भी प्रभाचन्द्राचार्यने वृत्ति की है ।

समाधितन्त्र टीका ग्रादि ग्रन्थ ग्रंथ भी ग्रापके द्वारा रचित माने जाते हैं किन्तु इनके विषयमें विद्वानोंका एक मत नहीं है। इसप्रकार प्रभाचन्द्राचार्य मार्मिक विद्वान, तार्किक, वैयाकरण ग्रादि पदोंसे मुशोभित श्रेष्ठतम दि॰ ग्राचार्य हुए, उन्होंने ग्रपने गुणोंद्वारा जंन जगतको ग्रनुरंजित किया, साथ ही ग्रपनी कृतियां एवं महावतादि ग्राचरणद्वारा स्वपरका कल्याण किया। हमें ग्राचार्यका उप-कार गानकर उनके चरणोंमें नतमस्त्रक होते हुए याचना करनी है कि हे गुरुदेव! ग्रापके ग्रन्थोंमें गति हो एवं हमारी ग्रात्मकर्याणकारी प्रवृत्ति हो।

हिन्दी टीकाकर्त्री १०५ पूज्या विदुषीरत्न प्राधिका जिनमति माताजी--

हिन्दी भाषा प्रधान इस युगमें प्रायः सभी संस्कृत, प्राकृत भाषा ग्रन्थों का हिन्दीमें ग्रनुवाद हुमा है तदनुसार पूज्या माताजीने प्रस्तुत ग्रन्थको सभी तक भाषान्तरित नहीं हुमा देखकर एवं न्याय विषयके विद्यार्थिकों किये उपयोगी समक्षकर इसका प्रनुवाद किया है, भाषका हम सभी पर महान उपकार है। विद्यार्थी तो भाषकी इस कृतिसे लाभान्वित होंगे ही किन्तु स्वाध्याय प्रेमी भी भव इसका भास्वादन [स्वाध्याय] ले सकोंगे। माताजीने जिस शैली को भपनाया है वह ग्रत्थंत सरल एवं सुबोध है। दुक्ह ग्रन्थकी सरलभाषामें टीका भनुपलब्ध है, प्रथम तो न्यायके ग्रन्थोंमें बन साधारणकी इचि ही नहीं, दूसरे भाषाकी कठिनता "मघवा शब्द विद्योग टीका" की कहावत चरितार्थ कर देती है। माताजीने इस ग्रन्थमें जितनी सरलता बरतनी चाहिये बरती है। कई स्थानोंपर बोल चाल के शब्द एवं प्रान्तीय शब्द भा गये हैं ये सब उनकी सरल एवं सरस प्रकृतिके द्योतक हैं।

#### भनुवाद विषयक विवरण-

इस मूल ग्रन्थ में जो प्रकरण हैं उनको पृथक पृथक शीर्षक देकर विभाजित किया है, वादी प्रतिवादीके कथनको विभाजित किया है। प्रत्येक प्रकरणके प्रारंभमें तद तद मत संबंधी ग्रन्थका उद्धरण लेकर "पूर्वपक्ष" रखा है जिससे परवादीके मंतव्य का ग्रन्छा परिचय हो जाता है।

प्रत्येक प्रकरणके भन्तमें तत्तद् प्रकरण का "सारांश" दिया है जो विद्यार्थियोंको परीक्षामें भत्युपयोगी होगा।

साहित्यिक ग्रन्थ, कथा परक ग्रन्थका श्रनुवाद सहजरूपसे किया जा सकता है किन्तु न्याय परक ग्रन्थों का श्रनुवाद सहज नहीं होता। यद्यपि टीकामें रूपान्तरकी मुख्यता है, श्राधुनिक युगके श्रनुसार टीका ग्रन्थों जैसा निर्वाह नहीं मिलता किन्तु यह प्रयास श्रेष्ठ है, प्रथम प्रयास है।

मेरी माताजीसे विनम्र प्रार्थना है कि मनुवाद तो संपूर्ण ग्रन्थका हो चुका ही है ग्रतः शेष दो खण्डोंका मुद्रण भी शीघ्र हो जिससे ग्रल्पजोंको ग्रापके ज्ञानका समुचित लाभ मिल सके।

सि • भू ॰ पंडित रतनचंद जैन मुख्तार की मैं बहुत बहुत घन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस ग्रम्थको प्रकाशित करवानेमें पूर्ण सहायता दी।

पंडित मूलचंद जैन शास्त्री (महावीरजी) ने संशोधन कार्य को करके जिनवाशी की सेवा की भ्रतः वे बहुत भिषक बन्यवादके पात्र हैं।

> गुलायचन्द् जैन प्राचार्य दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेज, जयपुर [ राजस्थान ]

## प्रन्थमाला सम्पादक की कलम से

जैन वाङ् मय में न्याय ग्रन्थों का पठन-पाठन वर्तमान में बहुत ही ग्रल्प मात्रा में है। जिसका प्रमुख कारण यह भी है कि न्याय ग्रन्थों के हिन्दी सरल भाषा में साथान्तर कम ग्रन्थों के हुए हैं। जिस प्रकार से क्लोकवार्तिक ग्रौर ग्रष्टसहस्री ग्रादि न्यायसार के महान ग्रन्थ हैं। उसी प्रकार से प्रमेय कमल मार्चण्ड का नाम भी विशिष्ट ग्रन्थों में ग्राता है। सन् १६६६-७० की बात है, पूज्य ग्रायिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी ग्रष्टसहस्री ग्रन्थ का ग्रनुवाद कर रही थीं, उसी समय कई बार ग्रापने प्रमेयकमलमार्चण्ड के ग्रनुवाद के लिए ग्रपनी ज्येष्ठ सुशिष्ट्या श्री जिनमती जी को प्रेरित किया भीर उसी प्ररेशा के फलस्वरूप ग्राज प्रमेय कमल मार्चण्ड का हिन्दी भाषानुवाद पाठकों के हाथ में पहुँच रहा है।

शायिका श्री जिनमती माता जी के ज्ञान का इतना विकास किस प्रेरणा का स्रोत है, कि एक न्याय श्रागम के इतने विशिष्ट ग्रन्थ का भाषानुवाद करने की क्षमता प्राप्त करके साच्वी जगत में अपना नाम विश्वत कर लिया है। इस सन्दर्भ में पूज्य श्रायिका रतन श्री ज्ञानमती माताजी के उपकार को नहीं भुलाया जा सकता।

सन् १६५५ की बात है आयिका ज्ञानमती माता जी कुल्लिका श्री बीर मती माता जी के पद में थीं-उस समय ग्राप चारित्र चक्रवर्ती ग्राचार्यंवयं श्री शान्तिसागरजी महाराज की सस्लेखना के समय ग्राचार्यं श्री के दर्शनार्थं कु० विशाल मती जी के साथ दक्षिण भारत में विहार कर रही थीं, वहीं पर सोलापुर के निकट म्हसवड़ ग्राम जिला सातारा में ग्रापने चातुर्मास किया। चातुर्मास के मध्य ग्रानेक लड़कियाँ पूज्य माता जी से कातंत्र व्याकरण, द्रव्य संग्रह, तत्वायंसूत्र ग्रादि ग्रन्थों का भ्रध्ययन कर रही थीं। लड़कियों में एक 'प्रभावती' नाम की २० वर्षीया लड़की थी। जो विवाह नहीं करना चाहती थी। माता जी ने ग्रपने वात्सल्य के प्रभाव से प्रभावती को ग्राक्षित किया ग्रीर सन् १९५५ की दीपावली के शुभ दिन वीर प्रभु के निर्वाण दिवस में १० वीं प्रतिमा के त्रत दे दिए!

वहाँ से विहार कर पूज्य माता जो ने प्रभावती को एवं एक ग्रौर सौभाग्यवती महिला सोनुबाई को साथ लेकर ग्रा॰ श्री वीर सागर जी के संघ में प्रवेश किया, ग्रौर स्वयं ग्रायिका दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया तथा तथ प्रभावती को क्षुल्लिका दीक्षा दिलाकर जिनमती नाम करण किया । पूज्य माताजी ने क्षुल्लिका जिनमती को छहढाला. द्राव्य संबद्ध से लेकर जिनेन्द्र प्रक्रिया, जैनेन्द्रमहावृत्ति, गोम्मटसार, लिब्धसार, मूलाचार, ग्रनगार धर्मामृत, प्रमेय कमल मार्त ण्ड, न्याय कुमुद चन्द्र राजवातिक ग्रादि प्रारम्भ से लेकर ग्रनेक उच्चतम ग्रन्थों का मूल से ग्रव्ययन कराके निष्णात बना दिया।

संघ में यद्यपि न्याय, व्याकरण ग्रादि ग्रन्थों का पठन-पाठन बहुत ही ग्रन्प मात्रा में होता था। फिर भी न्याय ग्रन्थों की परम्परा की ग्रक्षुण्ण बनाए रखने के लिये पूज्य ग्रायिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी की न्याय प्रन्थों के पठन-पाठन से बड़ा ही प्रेम रहा है, वे भ्रपनी सभी शिष्याभी को न्याय के परीक्षामुख से लेकर भ्रष्टसहस्त्री भादि उच्चतम प्रन्थों तक तथा व्याकरण कातंत्र, जैनेन्द्र प्रक्रिया भादि का भ्रष्ट्ययन भवश्य कराती हैं।

सन् १९६१ में सोकर चातुमिस के मध्य ग्रा॰ श्री शिवसागरकी के करकमलों से श्रु॰ जिनमती जी की ग्रायिका दीक्षा सोल्लास सम्पन्न हुई। ग्रायिका जिनमती जी प्रारम्भ से ही निरन्तर ग्रायिका ज्ञानमती माता जी के सान्निध्य में ही ज्ञानार्जन करती रही हैं। सन् १८६२ में पूज्य ज्ञानमती माताजी ने सम्मेद शिवर यात्रा के लिए संघ से ग्रलग प्रस्थान किया, तब ग्रा॰ पद्मावती जी ग्रा॰ जिनमती जी, ग्रा॰ ग्रादिमती जी, श्रु॰ श्रेयासमती जी, उनके साथ थीं। यात्रा के प्रवास में भी ग्रापने ग्रयनी शिष्याग्रों को सर्वेव ग्रध्ययन में ही व्यस्त रखा है।

१९७० में जिस समय पूज्य ग्रायिका रत्न श्री ज्ञानमती माताजी ग्रष्टसहस्री का श्रनुवाद कर रही थीं। उस समय जिनमती माताजी ने भी श्रमेय कमल मार्चण्ड का श्रनुवाद प्रारम्भ करके पूर्ण कर दिया था। इस प्रकार शा. जिनमतीजी ने १६ वर्ष तक निरन्तर ग्रायिका रत्न श्री ज्ञानमती भाताजी की छत्र छाया में रहकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र रूपी निधि को प्राप्त किया है।

वास्तव में कोई माता तो केवल जन्म ही प्रदान करती है लेकिन ग्रांगिका ज्ञानमती माताजी ने ग्रंपनी सभी शिष्याग्रों को घर से निकालकर उनको केवल चारित्र पथ पर हो नहीं ग्रारूढ किया है बह्कि उनके ज्ञान का पूर्ण विकास करके निष्णात बनाया है। कई वर्षों से मुक्ते भी पूज्य माताजी की छत्र छाया में रहने का एवं उनसे कुछ ज्ञानाजेंन करने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा है। कई बार जिनमतीजी ने स्वयं भी कहा है कि गर्भाधान किया से न्यून में ज्ञानमती माताजी ही हमारी सच्ची माता हैं। इनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। स्वामी समंतभद्र ने भगवान को भी माता की उपमा दी है। "मातेव बालस्य हितावुशास्ता" भगवन् ग्राप माता के समान बालकों के लिये हित का ग्रंपुशासन करने वाले हैं, वास्तव में सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र में हाथ पकड़ कर लगाने वाले गृह ही सच्ची माता हैं।

ग्राज्ञा एवं पूर्ण विश्वास है कि विद्वद्वर्ग ही नहीं, वरन् समस्त जन समुदाय हिन्दी ग्रनुवाद के द्वारा इस महान ग्रन्थ के विषय को सुगमता से समक्ष कर प्रपने ज्ञान को सम्यक् बनाकर भव-भव के दुखों से छूट कर ग्रन्थावाध सुख को प्राप्त करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ परम उपकारी, महान विदुषी, न्याय प्रभाकर म्रायिका भी ज्ञानमती माताजी के स्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग रूप महत् गुगों की प्राप्ति हेतु उन्हें भ्रनंत ग्रभिनन्दन करते हैं।

सम्पादक:

मोतीचन्द जैन रवीन्द्रकुमार जैन

# परम पत्य नपर्स्वा आचार्यप्रवर १०८ श्री शिवसागरजी महाराज



५वम्बर्गन वा नित्यः, प्रणामी मृग्यीननः । जिन्सन्पूर्ण वेदः भन्यजीवदिलेकस्य ।।

গ্ৰহ বিভাষ্ট সূত্ৰ অভ্যাদ (মন্ত্ৰাস্থ্

いれ、おこのは、近には国人の四、「対しが難しを強いをして国

ंड वेशाः विक्सार्थक्र सम्बद्धकर मृति योक्षाः विक् संद्ध **२००६** नागौर (राज०)

मसाघिः फाल्गुन श्रमावस्याः वि० स० **२०३४** श्रीमहावीरजी 

## विषय परिचय

प्रथम ही संबंधायियेम 'इष्टप्रयोजन, शक्यानुष्ठानादि की तथा मंगलाचरण की चर्चा है मनंतर जरन्नैयायिक प्रमाशा के विषय में प्रपना पक्ष स्थापित करता है। इस ग्रन्थ में प्रमाशा तत्वका मुख्यतया निवेचन है। प्रमाण प्रथात् पदार्थों को जानने वाली चीज, इस प्रमाण के विषयमें विभिन्न मतों में विभिन्न ही लक्षरा पाया जाता है। नैयायिक कारक साकल्यको प्रमारा मानता है। वैशेषिक सिंत्रकर्ष को, सांख्य इन्द्रिय वृत्ति को, प्रभाकर ( मीमांसक ) जात व्यापार को प्रमाशा मानते हैं। श्रतः इन कारक साकल्यादि का श्राचार्यं ने क्रमशः पूर्वं पक्ष सहित कथन करके खण्डन किया है। और ज्ञान ही प्रमाण है यह सिद्ध किया है। बौद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण को निविकल्प रूप स्वीकार करता है इसका भी निरसन किया है। शब्दाद्वेतवादी भर्त हिर ग्रादि प्रमाश को ही नहीं भिपतू सारे विश्व को ही शब्दमय मानते हैं इस मत का निरसन करते ही प्रमाण के स्वरूप के समान उसके द्वारा ग्राह्म विषय में विवाद खड़ा होता है । जैन प्रमास का विषय कथंचित श्रवूर्व तथा सामान्य विशेषात्मक मानते हैं जो सर्वथा निर्वाव सत्य है। किन्तु एकान्त पक्ष से दूषित बृद्धि वाले मीमांसकादि प्रमाण को सर्वेषा अपूर्वार्थका ग्राहक मानते हैं उनको समकाया गया है कि प्रमाण को सर्वथा अपूर्व ग्राहक मानने में क्या २ बाधायें श्राती हैं। प्रमाण संशय, विषयंय अनध्यवसाय रहित होता है। विषयंय ज्ञान के विषय में भी विविध मान्यता है। चार्वाक विषयंय का धस्याति रूप ( ग्रभाव रूप ) मानता है। बौद्ध ग्रसत् ख्याति रूप, सांख्य प्रसिद्धार्थ ख्याति को, शून्यवादी भ्रात्म स्याति को तथा ब्रह्मवादी अनिवंचनीयार्थ स्याति को विपर्यय ज्ञान कहते हैं। प्रभाकर स्मृति प्रमोष को (याद नहीं रहना) विपर्यय बतलाते हैं । इन सबका निराकरण करके धाचार्य ने विपर्यय का विषय विपरीत पदार्थ सिद्ध किया है। जब प्रमास का विषय कथंचित अपूर्व ऐसा बहिरंग अन्तरंग पदार्थ रूप सिद्ध हुआ तब अद्धै तवादी उसमें सहमत नहीं हुए, ब्रह्मवादी संपूर्ण विश्व-को ब्रह्ममय, बौद्ध के चार मेदों में से योगाचार, विज्ञानमय, चित्ररूप श्रीर माध्यमिक सर्वथा शुन्य रूप मानता है। इनका ऋमशः खण्डन किया है। पूनः ज्ञानको जड़ का धर्म मानने वाले सांख्य धीर चार्वीक अपना पक्ष रखते हैं। अर्थात् सांख्य ज्ञान को जड़ प्रकृति का गूए। मानता है। श्रीर चार्वाक पृथिवी ग्रादि भूतों का, ग्रतः इनका खण्डन किया है, तथा ज्ञान को साकार मानने वाले बौद्ध का खण्डन किया है। मीमांसक (भाट्र) ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानता है। प्रभाकर ज्ञान ग्रीर ग्राहमा दोनों को परोक्ष मानता है। नैयायिक ज्ञान को जानने वाला दूसरा ज्ञान होता है। ऐसा मानता है। इस प्रकार ये कमशः परोक्ष ज्ञानवादी, भ्रात्म परोक्ष वादी ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवादी कहलाते हैं। इनका निराकरण करके इस प्रध्याय के भ्रन्त में मीमांसक के स्वतः प्रमाणवाद का सुविस्तृत विवेचन

सहित खण्डन पाया जाता है । इस प्रकार प्रथम ग्रष्ट्याय में कारक साकल्यवाद, सिन्नकर्षवाद, इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातृच्यापार, निर्विकल्पप्रत्यक्षवाद, शब्दाद्वेतवाद, विपर्ययविवाद, स्मृति प्रमोष ग्रपूर्वार्थवाद, ब्रह्माद्वेतवाद, विज्ञानाद्वेतवाद, चित्राद्वेत, शून्याद्वेत, श्रचेतनज्ञानवाद, साकारज्ञानवाद, भूतचेतन्यवाद, ज्ञानपरोक्षवाद, ग्रात्मपरोक्षवाद, ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद, प्रमाण्यवाद इतने प्रकरणों का समावेश है।

दूसरे अध्याय में प्रत्यक्षेक प्रमाणवाद, प्रमेयद्वे विध्यवाद, नैयायिक, मीमांसक के द्वारा बौद्ध के प्रमाणसंख्या का निरसन, मीमांसक के द्वारा उपमा, प्रथापित ग्रीर ग्रभाव प्रमाण का समर्थन, शक्ति स्वरूप विचार, ग्रभाव प्रमाणका प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ग्रंतर्भाव, मीमांसक के प्रागमाव ग्रादि ग्रभावोंका विस्तृत निरसन, विश्वद ज्ञानका स्वरूप, चक्षु सिन्नकर्षवाद, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष इन प्रकरणों का समावेश है। सब यहाँ पर इन ३० प्रकरणों का शब्दार्थ ग्रीर संक्षिप्त भावार्थ बताया जाता है—

कारक साकल्यवाद—कारक-ज्ञानों को करने वाले ग्रर्थात् ज्ञान जिन कारणों से उत्पन्न होता है वे कारक कहलाते हैं। उनका साकल्य ग्रर्थात पूर्णता होना कारक साकल्य है उसको मानना कारकसाकल्यवाद है। इसका प्रतिपादन करने वाले नैयायिक हैं। इनका कहना है कि पदार्थीको जानने के लिये ज्ञान ग्रीर श्रज्ञानरूप दोनों ही सामग्री चाहिये, कर्ता ग्रात्मा तथा ज्ञान बोधरूप सामग्री ग्रीर प्रकाश ग्रादि श्रज्ञान-प्रबोधरूप सामग्री है यही प्रमाण है भावाथ यह हुग्रा कि वस्तु का ज्ञान जिन चेतन श्रचेतन की सहायता से होता है वह सब प्रमाण है।

सिन्नकर्षवाद - स्पर्शनादि इन्द्रियां तथा मन इन छहों द्वारा छूकर ही ज्ञान होता है, सिन्नकर्ष धर्यात् स्पर्शन ग्रादि पांचों इन्द्रियां तथा मन भी पदार्थों का स्पर्श करते हैं। तभी उनका ज्ञान होता है। जो छूना है वह तो प्रमाण है। भ्रोर पदार्थका जो ज्ञान हुन्ना वह उस प्रमाण का फल है ऐसा वैशेषिक का कहना है।

इन्द्रियवृत्ति—"इन्द्रियाणां वृत्तिः, इन्द्रिय वृत्तिः" अर्थात् स्पर्शन श्रादि इन्द्रियों का पदार्थों को जाननेके लिये जो प्रयत्न होता है, वही प्रमाण है जैसे नेत्र खोलना श्रादि क्रिया है यह प्रमाण है।

ज्ञातृ व्यापार — ज्ञाताका पदार्थ को जानने में जो व्यापार [प्रवृति ] होता है। वह प्रमाग्त है। मतलब पदार्थ को जानने के लिये जो हमारी भ्रात्मा में किया होती है उसे प्रमाग्त कहना चाहिये इस प्रकार मीमांसक (प्रभाकर) कहते हैं।

निर्विकल्प प्रत्यक्षवाद-प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वथा कल्पना से रहित निर्विकल्प रहता है भ्रर्थात् यह घट है इत्यादि वस्तु निवेचनसे रहित जो कुछ ज्ञान है जिसमें शब्द योजना नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसी बौढों की भारणा है।

शन्दाई तबाद — शन्द-महंत-बाद शन्द मात्र जगत है शन्द से मन्य दूसरा कुछ नहीं ऐसा मानना शन्दाई तबाद है। इस मतके प्रतिष्ठापक मतुंहरि का कहना है कि जगत के दृश्यमान भीर महश्यमान सभी पदार्थ शन्दमय हैं। ज्ञान, ज्ञेय या प्रमाण प्रमेय भादि सब कुछ शन्दरूप ही तत्व हैं।

विपर्यय ज्ञान विचार-किसी वस्तु का सहशता ग्रादि कारणों से विपरीत ज्ञान होना विपर्यय ज्ञान है। इस ज्ञान के विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं।

स्मृति प्रमोष - विपर्यय ज्ञान को ही प्रभाकर स्मृतिप्रमोषरूप अर्थात् स्मृति नष्ट होना रूप मानते हैं।

अपूर्वार्थवाद — प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्व किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना हुआ ऐसा नवीन ही हुआ करता है। ऐसा मी नांसक का मत है। उसकी खंडित करके प्रमाण कथंचित अपूर्व विषयवाला होता है। इस प्रकार सिद्ध किया है।

ब्रह्माह तवाद - ब्रह्ममय (चेतनमय) जगत है, एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा पदार्थ ही संसार में नहीं है, परम ब्रह्म सर्वत्र व्यापक अत्यन्त सूक्ष्म है, भीद उसी के ये सभी हृश्य पदार्थ विक्त हैं। जड़ कहलाने वाले पदार्थ भी ब्रह्ममय हैं। ऐसा ब्रह्मवादी का कहना है।

विज्ञानाई त-बौद्ध का एक भेद योगाचार का कहना है कि एक ज्ञान मात्र तत्त्व है और कुछ भी नहीं, यह दिखाई देने वाले नाना पदार्थ मात्र कल्पना जाल है। श्रनादि श्रविद्याके कारण यह सब पदार्थ मालूम पड़ते हैं, किन्तु वास्तविक तो विज्ञान ही एक मात्र वस्तु है। उसी का ज्ञेयाकार रूप से ग्रहण हुन्ना करता है।

चित्राद्वेत-ज्ञान में प्रनेक भाकार हैं। वही सब कुछ है, भ्रन्य नहीं ऐसा बौद्ध के कुछ भाई प्रतिपादन करते हैं।

शून्याद्वेत-बौद्ध का चौथा भेद माध्यिमिक शून्यवादी है. वह तो अपने अन्य बौद्ध भाई से आगे बढ़ कर कहता है कि विज्ञानरूप तत्त्व भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः सर्वेशून्यता माननी चाहिये।

श्रचेतनज्ञानवाद— ज्ञान श्रचेतम है, क्योंकि वह प्रकृति का धर्म है। ऐसा सांख्य प्रतिपादन करते हैं। ग्रात्मा मात्र चेतन है निश्वकार है। ग्रतः उसमें यह घट ग्रादि का धाकार रूप ज्ञान रह नहीं सकता ग्रात्मा भ्रमूर्तिक है इसिनये भी ग्रात्मा में ज्ञान नहीं रहता ऐसा इनका हटाग्रह है।

साकारज्ञानेवाद—ज्ञान में नील, पोत श्रादि श्राकार होते हैं। ज्ञान घट श्रादि पदार्थ से उत्पन्न होकर उसका श्राकार प्रहुण करता है ऐसा बौद्धका कहना है।

भूतचैतन्यवाद — भूतचतुष्ट्य ( पृथ्वी, जल, वायु, भग्नि ) से जीव पैदा होता है भौर उसमें ज्ञान रहता है । अर्थात् ज्ञान पृथ्वी भादि जड़ तत्त्वों का ही कार्य है। उन्हीं से जीव सहित भारीरादिक उत्पन्न हुआ करते हैं ऐसा चार्विकका कहना है।

ज्ञानपरोक्षवाद—ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है। सिर्फ उसके द्वारा जाने हुए पदार्थ साक्षात् होते हैं। इस प्रकार भाट्ट मीमांसक कहते हैं।

ग्रात्मपरोक्षवाद-प्रभाकर नामा मीमांसक ज्ञान के साथ-साथ ग्रात्मा को भी ग्रर्थात् करणस्वरूपज्ञान ग्रीर कर्तारूप ग्रात्मा इन दोनों को सर्वथा परोक्ष मानते हैं ग्रतः ये ग्रात्मपरोक्ष-वादी कहलाते हैं।

ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद — नैयायिक ज्ञानकी श्रान्यज्ञानके द्वारा जानने योग्य बतलाते हैं। पदार्थों को जाननेवाला ज्ञान है ग्रीय उसकी जाननेवाला दूसराज्ञान है। क्योंकि अपने ग्रापमें किया नहीं होती एवं एक ज्ञान एकही वस्तुको जान सकता है ऐसा इनका हटाग्रह है।

प्रामाण्यवाद—प्रमाणमें प्रामाण्य (सचाई) एकांत से स्वतः ही प्रान्ती है ऐसा मीमांसक प्रतिपादन करते हैं। इसका सुविस्तृत पूर्व पक्ष सहित विवेचन विश्वतितम प्रकरण में होकर प्रथम परिच्छेद समाप्त होता है।

प्रत्यक्षैक प्रमाण्याद - चार्वाक के प्रत्यक्षमात्र को प्रमाण मानने का खंडन इस प्रकरण में है।

प्रमेय द्वीवध्यवाद - स्वलक्षण भीर सामान्य इस प्रकार दो प्रकार का प्रमेय है। अतः उनको जानने वाले प्रमाण में भेद हुन्ना है। स्वलक्षण को प्रत्यक्ष ग्रीर सामान्य को ग्रनुमान विषय करता है ऐसा बौद्ध कहते हैं।

प्रमाणसंख्याविवाद — जब बौद्ध ने दो प्रमाणों का प्रतिपादन किया तब नैयायिक मीमांसक ध्रपने उपमान भ्रादि प्रमाणों का विवेचन करते हैं श्रीर बौद्ध के प्रत्यक्ष श्रीर भ्रनुमान इस प्रकार की प्रमाण संख्या का विघटन कर टासते हैं।

अर्थापत्ति आदि का वर्णन—इस प्रकरण में मीमांसक ने श्रपने मीमांसा इलोकवार्तिक अन्य के आधार से श्रयांपत्ति, उपमा और अभाव प्रमाण का वर्णन करके इनको पृथक प्रमाण सिद्ध करने का श्रसफल अयत्न किया है।

शक्तिस्वरूपविचार—नैयायिक पदार्थों में ध्रतीन्द्रियशक्तिको नहीं मानते धराः इसका पूर्व पक्ष सहित कथन करके द्रश्य शक्ति भीर पर्याय शक्ति का बहुत ही ग्रधिक महस्यशाली वर्णन इस प्रकरण में पाया जाता है। भ्रभावप्रमाणका प्रत्यक्षादि में अन्तर्भाव—मीमांसक के ग्रभाव प्रमाण का यथा योग्य प्रत्यक्ष भादि प्रमाणों में किस प्रकार समावेश होता है। इसका प्रतिपादन कर भ्राचार्य ने सभी प्रवादी के प्रमाण संख्या का खण्डन करके प्रत्यक्ष भीर परोक्ष इस प्रकार दो ही प्रमुख भ्रमाण हैं। यह सिद्ध किया है, परोक्ष प्रमाण में भ्रनुमान, भ्रागम भादि प्रमाणों का भनी प्रकार से समावेश होता है। तथा मीमांसक के भ्रथापत्ति का भ्रनुमान में भीर उपमान का प्रत्यभिज्ञानमें भन्तर्भाव करके भ्रमाण संख्या का निर्णय किया है।

प्रागभावादि का विवेचन—मीमांसक के प्रागभाव भादि चारों ग्रभावों का सक्षस सदोष वतलाकर जैन सिद्धांतानुसार इनके लक्षणका प्रणयन इस प्रकरणमें पाया जाता है।

विशदत्विचार—बौद्ध विशद भीर भविशद धर्मों को पदार्थ का स्वभाव बतलाते हैं सो उसका निरसन कर ज्ञान में विशदत्व भीर भविश्वदत्व स्वभाव होता है ऐसा सिद्ध किया है।

चक्षुः सिन्नकर्षवाद—स्पर्शन ग्रादि इन्द्रियों की तरह नेत्र भी पदार्थ को छूकर ही बोध कराते हैं। ऐसा नैयायिकादि का कहना है सो इसका खण्डन किया है।

सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष — इन्द्रियां झीर मन से होने वाले एक देश विशद ज्ञान की सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका कथन करते हुए योग के "पृथ्वी" झादि एक—एक भूत से एक झाणादि इन्द्रियां बनती है ऐसे मत का निरसन किया है और बतलाया है कि "स्पर्शनादि इन्द्रियां पुद्गल द्रव्य से निर्मित हैं।" पृथ्वी ग्रादि चारों पदार्थों में स्पर्श, रस, मंध भ्रोर वर्ण चारों ही गुण मौजूद हैं। इस प्रकार "श्री माणिक्यनंदी विरचित परीक्षा मुख ग्रन्थ की बृहत् काय टीका स्वरूप प्रमेय कमल मार्चण्ड में प्रमाण का वर्णन बहुत ही विस्तृत किया गया है। इसके प्रथम भाग में परीक्षा मुख के प्रथम ग्रन्थाय के १३ ग्रीर द्वितीय ग्रन्थाय के ५ कुल १० सूत्रों का विवेचन है। श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रमाण के लक्षण में जो विविध मान्यता है उसका ग्रस्खलित रूप से खण्डन किया है। ग्रीर स्याद्वादशाणीसे उसका निर्दोष लक्षण तथा भेद, ग्रादि ग्रन्य विषयों का वर्णन किया है।

# प्रयम संड में भागत-परीक्षामुस के सूत्र

त्रमास्मानंतिस्वित्तरामासाद्विपर्ययः । इति वक्ये तयोर्लंदम सिद्ध मत्यं समीयसः ॥१॥

- **१ स्वापुर्वार्यव्यवसायात्मकं श्वानं प्रशासाम् ।**
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थे हि प्रकार्य ततो ज्ञानमेव तत् ।
- ३ तजिल्रयात्मकं समारोपविदद्धत्वादनुमानवत् ।
- ष्ट्र सनिज्ञितोऽपूर्विषैः।
- १ दृष्टोऽपि समारोपालाहक्।
- ६ स्वोश्युक्तवा प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः।
- **७ प्रवेश्यवतंतुनमुक्ततया** ।
- ८ वटमहमात्मना वेद्रि ।
- १ कमंबरकर्त् करण्यिवाप्रतीते:।
- १० शन्दानुच्यारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ।

- ११ को वर तत्प्रतिमासिनमर्थ सध्यक्षनिष्छंस्त-देव तथा नेष्येत् ।
- १२ प्रदीपवत्।
- १३ तरप्रामार्थ्यं स्वतः वरत्रम् ।

#### ॥ द्वितीयः परिच्छेदः ॥

- १ तद हे था
- र प्रत्यक्षेतरभेवात्।
- ३ विषदं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीत्यन्तराम्यवषानेन विशेषवराया वा प्रतिभासानं वैश्वचम् ।
- ५ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांच्याव-हारिकम्।

# परमपूज्य प्रशांत मुद्राधारी आंचार्यवर्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज



धर्मसागर आनाया, धर्मसागर बढ़ है । चन्द्रबन् कति गोऽसी, नमस्यामि त्रिणुद्धतः ॥

त्रमः पाप पुरिसमा विक संव १६७० गंभाषा ग्राम (राज०) ध्सक दोका: वि• सं• २••० वालूज ग्राम (महाराष्ट्र) मुनि दोक्षा : वि• सं० २००७ फुलेरा (राज∙)

# विषयानुक्रमणिका

| विषय पृष्ठ                                                                                                                   | विषय पृष्ठ                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मंगलाचरसा १                                                                                                                  | महेरवर संपूर्ण पदार्थीको ऋगसे जानता है                                                                                                                                      |
| प्रतिज्ञा श्लोकादि २-४                                                                                                       | या भ्रकमसे ? ४१                                                                                                                                                             |
| परीक्षामुखका म्रादिश्लोक                                                                                                     | सिन्नकर्षवादके खंडनका सारांवा ४२-४४                                                                                                                                         |
| संबंधामिधेयादि विचार ५-७                                                                                                     | इन्द्रियवृत्ति प्रम। गाका पूर्वपक्ष १४                                                                                                                                      |
| प्रमाणादिवदों की व्युत्पत्ति                                                                                                 | इन्द्रियवृत्ति विचार                                                                                                                                                        |
| कारक साकस्यवादका पूर्व पक्ष १७-१६                                                                                            | [सांख्याभिमत] ५६-५८                                                                                                                                                         |
| कारक साकल्यवाद                                                                                                               | ज्ञातृत्यापार विचार-पू <b>बंपक्ष ४६</b>                                                                                                                                     |
| [ नैयायिकामिमत ] १९–३३                                                                                                       | ज्ञातृच्यापार विचार                                                                                                                                                         |
| कारकसाकत्य उपचारमात्रसे प्रमाण<br>हो सकता है २०<br>कारक साकत्यका स्वरूप क्या है २१<br>सकल कारक हो कारकसाकत्यका               | (प्रभाकर-मीमांसकामिमत) ६०-७४<br>प्रभाकरद्वारा मान्य ज्ञातृब्यापाररूप<br>प्रमाणका लक्षण बाधित होता है,                                                                       |
| स्वरूप है २२<br>उनका धर्म, या संयोग, या पदार्थान्तर? २४-३२<br>कारकसाकल्यवादका सारांश ३२-३३<br>सन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष ३४-४० | ज्ञातृब्यापारका ग्राहक कौनसा<br>प्रमाण है, प्रत्यक्ष या ग्रनुमान ?<br>प्रत्यक्षके तीनों भेद ज्ञातृब्यापारके<br>ग्राहक बन नहीं सकते ६०<br>ग्रनुमानप्रमाण भी उसका ग्राहक नहीं |
| सिकिक्षेत्राद [तैशेषिकाभिषत] ४१-५४<br>सिकिक्षेत्रा स्वरूप ४१<br>सिकिक्षे को प्रमाण मानने में दूषण ४२                         | हो सकता ६१<br>ज्ञाताका व्यापार ग्रीर ग्रथंप्रकाशकत्वका                                                                                                                      |
| योग्यता किसे कहते हैं ? ४२-४४<br>प्रमाता भीर प्रमेशने प्रमागा पृथक होना                                                      | ग्रविनाभाव श्रसिद्ध है ६२<br>मनुप्लंभ हेतु द्वारा भी श्रातृष्यापार की<br>सिद्धि नहीं होती ६३                                                                                |
| चाहिये ४४                                                                                                                    | हक्यानुपलंभके चार भेद ६४                                                                                                                                                    |
| योगजधर्मका प्रनुपह ४७-४६<br>मनका महेरवर से संबंध होना प्रीर<br>महेरवरका सर्वत्र व्यापक रहना ४०                               | ज्ञातृष्यापार कारकोंसे जन्य है या भ्रजन्य ? ६६<br>कारकोंसे जन्य है तो कियात्मक है या                                                                                        |
| Contract and the Marie Marie 1                                                                                               | भक्तियारमक ? ६८                                                                                                                                                             |

| 1                                                                                                                                                                                                              | 4A ]                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय पृष्ठ  बह व्यापार धर्मी स्वभावरूप है या धर्म  स्वभावरूप? १६  प्रस्यक्षगम्य पदार्थमें प्रश्न नहीं हुप्रा करते ७०  ज्ञानस्वभाववाला जातुन्यापाव  पी सिद्ध नहीं होता ७१  ज्ञातृव्यापारके खंडन का सारांश ७६-७४ | विषय पृष्ठ विकल्प पैदा किया जाता है ? ६६ निर्विकल्प द्वारा जैसे नीलादि विषयमें विकल्प पैदा किया जाता है वैसे क्षण क्षयादिमें क्यों नहीं किया जाता ? १०० भ्रम्यास प्रकरण ग्रादि नहीं होनेसे क्षणादि में विकल्प पैदा नहीं कराया जाता ? १०१    |
| हत श्रहितका कक्षण ७५-७९ हित श्रहितका कक्षण ७५ पवार्थकी प्रदर्शकता ही प्राप्ति कहलाती है ७६ प्राप्तिपरिहारका सारांध ७६-७६ निविकल्पप्रत्यक्षका पूर्वपक्ष ६०-६५ बौद्धामिमत निर्विकल्प प्रभाणका संहन ८६-११३        | निर्विकल्पमें दो विरुद्ध स्वभाव मानने होंगे? १०२ ग्रवग्रह ईहा भीर भवाय ज्ञान भनम्यास रूप हैं १०६ विकल्पवासनाभोंका भनादि प्रवाह १०४ प्रतिबंधकके भभाव होने पर शास्मा ही विकल्पभूत ज्ञानको उत्पक्ष करता है १०५                                 |
| निश्चायक ज्ञान ही प्रमाण है ६७ निविकल्प विशव हो भीर विकल्प भविशव हो ऐसा प्रतीत नहीं होता ६६ विकल्पद्वारा निविकल्प भिभमूत होता है ? ६६ विकल्पज्ञानमें दो स्वभावकी आपत्ति ६० निविकल्प दृश्यको विषय करता है भीर   | बौद्ध विकल्प ज्ञानको अप्रमाण भूत क्यों मानते हैं ? स्पष्टाकार से रहित होनेसे, अगृहीत प्राही होनेसे इत्यादि ग्यारह कारणोंसे अप्रमाण माना है क्या ? १०६ से ११० निर्विकल्प प्रत्यक्षके खंडनका सारांश १११-११६ क्वाद्वीतवादका पूर्व पक्ष ११४-११६ |
| सिवकल्प का विषय विकल्प्य है ? ६१ हर्य और विकल्प्य दोनोंको कौनसा ज्ञान बहुण करेगा ? ६२ विकल्पके धमें द्वारा निर्विकल्पका स्वभाव क्यों नहीं दब जाता ? ६३ निर्विकल्प और विकल्पके एकत्वको कौन                      | गब्दाह त विचार  (भतृ हरिका मंतव्य) ११९-१३८  वाब्दबहाका स्वरूप १२०  ज्ञानों में शब्दानुविद्धता है ऐसा कौन  से प्रमाणसे सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष  से या प्रनुमानसे ? १२०                                                                     |
| जानता है ? ६ ४<br>बौद्धके प्रत्यक्षका लक्षण ६६<br>प्रतिश्चयस्य रूप निर्विकल्पको प्रमाण माने तो<br>प्रमध्यवसाय को भी प्रमाण मानना होगा ६७<br>वासना की सहायतासे निर्विकल्पद्वारा                                 | पदार्थ भीर तद् वाचक शब्दोंका प्रदेश<br>पृथक पृथक है १२१<br>नेत्रजज्ञानमें शब्दानुविद्धता कहां है ? १२२<br>पदार्थीमें श्रीभाषानानुषक्तता क्या है ? १२४<br>वैसरी वाक् भादि वाणीका सक्षण १२४                                                   |

| विषय पृष्ठ                                                                                                  | विषय पृष्ठ                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदार्थीकी सब्दानुविद्धता प्रमुमानसे सिद्ध                                                                   | विपर्यय सक्षास प्रमुक्त है १४४                                                                  |
| करना भी भ्रशस्य है १२७                                                                                      | विज्ञानाद्वीत मतका भारमस्याति रूप                                                               |
| क्या गिरि ग्रादि पदार्थं तद् वाचक सन्द                                                                      | विषयेय १४६                                                                                      |
| जितने होते हैं ? १२८                                                                                        | शंकरमतका विषयंय ज्ञानका स्वरूप १४७                                                              |
| शब्दमय पदार्थ है तो बहिरे व्यक्ति को                                                                        | विपर्ययज्ञान चनिर्वचनीय नहीं है १४८                                                             |
| शब्द सुनायी देना चाहिये ? १२६                                                                               | स्मृति प्रमोष विचार                                                                             |
| पदार्थं और जब्दमें सभेद मानेंगे तो<br>देशभेद, कालभेद मादि प्रत्यक्षसिद्ध<br>भेदोंका सपलाप होगा              | [प्रमाकर का मंतव्य] १५१-१६५<br>विपर्यय ज्ञानमें रजत भलकता है या                                 |
| नित्यरूप शब्दब्रहासे कम कमसे कार्यो-                                                                        | सीप ? १४२                                                                                       |
| त्पत्ति होना मशस्य है १३१                                                                                   | विपर्ययमें दो झानोंके स्नाकार १५२                                                               |
| ग्नविद्याके कारण शब्दब्रह्मको उत्पत्ति<br>विनाशशील माना है ? १३२<br>शब्दब्रह्मकी सिद्धि कार्यहेतुसे होती है | प्रभाकराभिमत स्मृति प्रमोष रूप विपर्यय<br>ज्ञानका खंडन<br>प्रभाकर के यहां विवेक प्रस्थाति संभव  |
| या स्वभाव हेतुसे ? १३३                                                                                      | नहीं १५६                                                                                        |
| शब्दब्रह्मकी सिद्धि के लिये उपस्थित                                                                         | स्मृतिप्रमोष शब्दका क्या अर्थ है ? १५७                                                          |
| किया गया भनुमान १३४                                                                                         | स्मृतिप्रमोष ज्ञानमें स्या भलकता है ? १४८                                                       |
| शब्दाद्वीतके निरसनका सारांश १३४-१३८                                                                         | विपरीत घाकार का कलकना स्मृति-<br>प्रमोष है ऐसा तृतीय पक्ष १४६                                   |
| संवायस्यरूप सिद्धि १३६-१४१                                                                                  |                                                                                                 |
| विपर्ययक्रानमें अख्यात्यादि                                                                                 | डिचन्द्रादिवेदन भी विषयेय रूप होवेगा! १६१<br>विषयेय दो ज्ञान स्वरूप नहीं है १६२                 |
| विचार १४२-१४०                                                                                               | विपर्ययक्षानके विवाद का सारांश १६३-१६४                                                          |
| विवयंयज्ञानको ग्रस्याति ग्रादि सात<br>प्रकारसे मानने वासोंके पक्ष १४२<br>विवयंयज्ञानके विषयमें चार्वाकका    | स्मृति प्रमोष संडन का सारांश १६४-१६४<br>अपूर्वार्थविचारका पूर्व पक्ष १६६<br>अपूर्वार्थत्व विचार |
| श्रभमत १४३                                                                                                  | (गीमांसक का अभिमत) १६७-१७८                                                                      |
| माध्यमिकसतका विपर्यय स्वरूप भीर                                                                             | अपूर्वार्थका लक्षरा १६७-१६८                                                                     |
| सांस्य द्वारा उसका निरसन १४४                                                                                | सर्वथा भनिधगतको प्रमासका विषय                                                                   |
| सांस्काभिमतः प्रसिद्धार्थस्याति वाला                                                                        | माने तो बाषा पायेगी १६६                                                                         |

| विषय                                                   | ÂB   | । श्रष्य                                              | 89     |
|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------|
| निश्चित विषय को पुन: निश्चित करनेकी                    |      | मनुमान प्रमाशको बह्याई त को सिद्ध                     |        |
| क्या भाववयकता है ?                                     | 900  | करना भी शक्य नहीं                                     | १६५    |
| सर्वया प्रपूर्वार्थं विषयभूत ज्ञानको प्रमासा           |      | त्रह्या जनत्को नाना रूप क्यों रचता                    |        |
| मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञान की शसिबि होगी                 | १७१  | है ? ग्रादत के कारण, कृपया,                           |        |
| प्रत्यभिज्ञानको प्रप्रमारा माननेमें बाचा               | 202  | घट १ वर्ग या स्वभावके कारण ? १ ६६                     | -869   |
| सर्वेषा अनूर्वार्थको ही प्रमास्णका                     |      | मकड़ी स्वभावके कारण जाल नहीं                          |        |
| ्विषय माना जाय तो दिचंद्रादिका                         |      | बनाती ग्रपितु क्षुवादि के कारण                        | 989    |
| ज्ञान प्रमाणभूत बन बंठेगा ?                            | १७३  | प्रत्यक्षप्रमाग् सिर्फ विधायक ही क्यों है ?           | १६५    |
| <b>अदुष्टका</b> रगारब्धत्व किसे कहते हैं ?             | १७६  | देशभेद धादि भेद धाकारों के                            |        |
| म्रपूर्वार्थं खंडनका सारांश १७७-                       | -105 | भेदोंके कारण हुमा करते हैं                            | १६५    |
| ब्रह्माद्वैतवादका पूर्वपक्ष १७६-                       | -१८३ | म्रविद्या यदि ग्रवस्तुरूप है तो उसे प्रयत्न           |        |
| त्रसाद्वीतवाद (वेदांतदर्शन का                          |      | पूर्वक क्यों हटायी जाती ?                             | 339    |
| मंतच्य) १८४-                                           | २१३  | तत्वज्ञानका प्रागभाव ही भविद्या है<br>ऐसा कहना गलत है | २••    |
| सर्वं खल्विदं ब्रह्म                                   | १८४  | भेदज्ञान एवं श्रभेदज्ञान दोनों भी सत्य है             | २०१    |
| प्रत्यक्ष प्रमागा सिर्फ विधि परक है                    | १=६  | ग्रविद्यासे ग्रविद्या कैसे नष्ट होती है इस            | 7-1    |
| मेदवादी पदार्थोंमें मेद नयों मानते हैं ?               |      | बातको समफाने के लिये दिये हुए                         |        |
| देशभेद, कामभेद।दि से                                   | १८६  | दृष्टांत गलत हैं                                      | २०२    |
| घनादि प्रविद्याका नाश भी संभव है                       | १८८  | स्वय्नमें पदार्थों में भेद नहीं होते हुए भी           | (- (   |
| बह्माद्वेतमें सुब दु:ख वंघ मोक्ष प्र।दिकी              |      | भेद दिखायी देते हैं, ऐसे ही भेद                       |        |
| <b>डपवस्था</b>                                         | १८९  | ग्राही प्रत्यक्ष पारमाधिक नहीं हैं                    | 5 - 13 |
| <b>जैनद्वारा ब्र</b> ह्माद्व <b>ैतका खंडन प्रारं</b> भ | ,,   | बाषक प्रमाणके विषयमें ब्रह्मवादीके                    | 408    |
| प्रत्यक्षसे एक व्यक्तिका एकत्व जाना जाता               | ļ    | प्रश्न                                                | 2.4    |
| है या धनेक व्यक्तियोंका एकत्व ?                        | १९•  |                                                       | २•५    |
| सत्ता सामान्य भूत एकत्वका ग्रहण एक                     |      | बाषकप्रमाण भिन्नविषयक है या समान                      | _      |
| ध्यक्तिके ग्रह्णसे होता है या श्रनेक                   |      | विषयक है ?                                            | २०६    |
| व्यक्तियोंके ग्रहरासे ?                                | 939  | ज्ञान ही पूर्वज्ञानका बाधक हुमा करता है               |        |
| विवादग्रस्त एकत्व, भ्रनेकत्वका                         | [    | बह्याद्वे तके खंडनका सारांक्ष २०६-                    |        |
| ष्ठविनाभावी है                                         | १६२  | तिकानाद्वेतवादका पूर्वपक्ष १११-                       |        |
| करुपनाशब्दका क्या मर्च है ? १६२-                       | -858 | विज्ञानाद्वीतवाद (बौद्धामिनत) २१४-                    | ₹¥•    |
|                                                        |      |                                                       |        |

| विषय                                      | पृष्ठ        | विषय                                                   | पृष्ठ              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| बाह्य वस्तुका सभाव निश्चित हुए विना       |              | <b>ध</b> नुमान के विच्छेद कारक हैं                     | <b>२३३</b>         |
| विज्ञानाई त सिद्ध नहीं हो सकता            | २१४          | हेतु प्रनुमानका कारगा है प्रतः जनक है                  |                    |
| प्रत्यक्षके समान घनुमानसे भी पदार्थीका    |              | ऐसा भी नहीं कह सकते                                    | २३४                |
| ग्रभाव करना प्रज्ञक्य है                  | २१६          | ग्राह्म ग्राहकता स्वरूपके प्रतिनियमसे                  |                    |
| विज्ञानाद तंवादी बौद्धके यहां तीन हेतु    |              | हुमा करती है                                           | 234                |
| माने हैं कार्य <b>हेतु</b> , स्वभावहेतु,  |              | बौद्ध एक पदार्चमें दो स्वभाव होनेका                    |                    |
| <b>भनुपलब्धि हे</b> तु                    | २१७          | निषेध करते हैं किन्तु उन्हीके यहां का                  | हा                 |
| ज्ञान भीर पदार्थ एक साथ उपलब्ध होने       | :            | है कि रूप मादि गुरा उत्तरक्षरावर                       | ff                 |
| से दोनोंमें श्रमेद माना क्या ?            | २१व          | सजातीय रूप को एवं विजातीय रसक                          | वि                 |
| घद्दै तसिद्धिमें दिया हुम्रा सहोपलंभहेतु  |              | पैदा करता है सो यह दो को पैदा करने                     | <b>事</b>           |
| सदोष है                                   | 288          | दो स्वभाव सिद्ध होते हैं                               | २३७                |
| मद्वैत में स्तुत्य, स्तुतिकारक इत्यादि    | Ì            | पदार्थमें स्वतः भवभासमानता होनेसे                      |                    |
| व्यवस्था नहीं बनती                        | २२•          | वह ज्ञान स्वरूप है ऐसा कहना                            |                    |
| धनुमान द्वारा ज्ञान भीर पदार्थमें एकत्व   |              | ग्रसिद्ध हैं                                           | २३८                |
| सिद्ध करते हो या भेदका ग्रभाव             | २२१          | ग्रद्ध तवादमें साध्य साधनकी व्याप्ति नहीं              |                    |
| एकोपलंभ शब्दका ग्रर्थ क्या है ?           | २२२          | बनती                                                   | २४०                |
| ग्रह्मेतसाथक ग्रनुमानके प्रतिभासमानत्व    |              | जड़ पदार्थ प्रतिभासके मयोग्य है, यह                    |                    |
| हेतुका स्या ग्रर्थ है ?                   | २२३          | बात जानी हुई है या नहीं ?                              | ર૪ર                |
| भ्रहं प्रत्यय के विषयमें बौद्धकी जैनके    |              |                                                        | 101                |
| प्रति भाठ शंकाएं                          | २२४          | श्रद्धेतिशिद्धि में दिया गया दृशन्त भी<br>साध्यविकल है | 242                |
| ग्रगृहीत ग्रहं प्रत्यय पदार्थका बाहक नहीं |              | _                                                      | २४३                |
| बन सकता, इसी प्रकार सव्यापार              |              | सुखादि अनुप्रहादि रूप ही है या उससे                    |                    |
| निर्व्यापार, भिन्न काल समकाल              |              | भिन्न है ?                                             | 588                |
| मादि रूप घहं प्रत्यय भी प्रर्थग्राहक      |              | स्वतः प्रकाशमानत्वकी ज्ञानत्वके साथ                    |                    |
| ् <b>नहीं हो सकता</b> २२४                 | -            | •याप्ति है                                             | २४६                |
| वैनद्वारा बौद्धके घाठों शंकाग्रोंका       |              | मद्रीत पदमें जो नज् समास हुमा है वह                    |                    |
| समाधान २३०                                | -२ <b>३२</b> | पर्युदास प्रतिषेश वाला है या                           |                    |
| ज्ञान समकालीन विषय का ग्राहक है या        |              | प्रसज्य प्रतिषेध वाला है                               | २४७                |
| भिन्न काशीन ? इत्यादि प्रवन               |              | विज्ञानाई तबाद के संडनका सारांश २४६                    | ;_ <del>?</del> Ło |

| य पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विषय 🚜                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चित्राह्र ते वाद (क्रीह्र) २५१-६५५ वीद्रके बार नेवोंमें से एक चित्राह तको मानते हैं धर्मात् झानमें नाना माकारोंको होना माक्ते हैं २५१ झानोंके ग्राकारोंका ग्रश्नय विवेचन क्यों है ? क्या वे ज्ञानसे ग्रामिश                                                                                   | में ज्ञान प्रविष्ठ है ऐसा कहना भी<br>गलत है रेइ७<br>कतृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व ग्रादि घर्मोंका<br>ग्रावार चेतन ही है २६८<br>बुद्धिको घचेतन प्रधानका घर्म मानेंगे<br>तो वह विषय (घट पटादि)                                                                                                                        |
| क्या हा नया य आगत जानत<br>है? २ २१२<br>यदि सुगत कालमें झन्य प्राशी नहीं<br>रहते तो वह किनपर कृपा<br>करेंगे? २४३                                                                                                                                                                               | की व्यवस्थापक नहीं हो सकती २७०<br>जो ग्रात्माका भन्त:करण हो वह बुद्धि<br>(ज्ञान) है ऐसा कहना भी<br>सदीय है २७१<br>ग्रचेतनज्ञानवादके खंडनका सारांश २७२-२७३                                                                                                                                                          |
| वित्राद्वीत खंडनका सारांश २४४-२४५                                                                                                                                                                                                                                                             | अचतनकानचादक खडनका साराश १७४~२७३<br>साकारकानचादका पूर्व पक्ष २७४~२७६                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रात्याद्वे तवाद (बौद्ध) २४६-२४८  ज्ञानके स्वव्यवसायात्मक विशेषण्यका  व्यास्थान सूत्र ६-७ २४६  प्रवेतनज्ञानवादका पूर्व पक्ष २६१-२६१  थवेतनज्ञानवाद (सांख्य) २६३-२७३  ज्ञाकको प्रवेतन मानने वाले सांख्यका  पक्ष २६३  यदि ज्ञान प्रात्माका स्वभाव नहीं है तो  उसके वेतनत्व भोक्तृत्वादि स्वभाव | साकारकानवाद [ वौद्ध ] २७७-२९५  ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होकर उसीके  श्राकारको धारता है ऐसी बौद्ध की मान्यतामें दूर निकटका  व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता २७७  ज्ञान पदार्थ के माकार होता है तो  जड़।कार भी बन बैठेगा ? २७६  विना जड़ाकार हुए जड़त्वको जानता है  तो बिनानीलाकार हुए नीलत्वको भी क्यों नहीं जानेगा ? २७६ |
| भी नहीं हो सकते २६४<br>श्वान प्रात्माका धर्म है ऐसा माने तो<br>प्रात्माको प्रनित्य माननेका प्रसंग<br>प्राता हो सो बात नहीं है २६४<br>प्रन्य कारणकी प्रपेक्षाके विना पदार्थको<br>जानने वाला श्वान है प्रतः                                                                                     | क्षयोपजन्य प्रतिनियतसामर्थके कारण<br>ज्ञान निराकार रहकर ही पदार्थ<br>की प्रतिनियत व्यवस्था करता<br>रहता है २८१<br>ज्ञानको साकार माननेमें भी ग्रन्थोन्या-<br>श्रय दोष ग्राता है १६२                                                                                                                                 |
| स्वव्यवसायासम्बहे २६६                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रय दीव भ्राता है रूप<br>भ्रान यदि पदार्थाकार होता तो उसकी                                                                                                                                                                                                                                                        |
| लोहेमें प्रविष्ट हुई भनिन की तरह भारमा                                                                                                                                                                                                                                                        | महंकार रूपसे प्रतीति होती २८४                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| विश्वम पृ                                   | ह विषय पृष्ठ                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ज्ञान धीर पदार्थका संश्लेष संबंध नहीं है २८ | ६ व्यंजनकारण भौर कारककारशमें                      |
| ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसीका           | मंतर ३०≈-३०९                                      |
| द्याकार पारता है तो इन्द्रियका              | भूतचतुष्ट्य से चैतन्य उत्पन्न होता है             |
| भाकार क्यों नहीं धारता? २८                  | ७ तो क्या भूत चतुष्टय उसके                        |
| इसप्रकार तदुत्पत्तिका इन्द्रियके साथ        | उपावान कार <b>ल हैं</b> ? ११०-३११                 |
| धीर तदाकारताका समनंतर                       | विजली ग्रादि पदार्थ भी विना उपादान                |
| प्रत्ययके साथ व्यक्तिचार प्राता             | के नहीं होते ३१२                                  |
| है,                                         | ध ग्रनादिचैतन्य के माने विना जन्म जात             |
| प्रत्यक्ष ज्ञान मीलको नीलाकार होकर          | बालकके प्रत्यभिज्ञान नहीं हो                      |
| जानते समय क्षिशकत्व भी क्यों                | सकता ३१३–३१४                                      |
| नहीं जानता ? २६                             |                                                   |
| साकारज्ञानवाद के खंडनका सारांश २६३-२।       | L¥ शरीररहित ग्रात्माकी प्रतीति नहीं               |
| भूत चेतन्यवाद का पूर्व पक्ष १६६-२६          | ७ होती इस वाक्यका क्या ग्रर्थ है? ३१६             |
| भृत चैतन्यवाद [ चार्वाक ] २९८-३२            | ० संसारावस्थामें शरीरसे प्रन्यत्र प्रात्मा-       |
| ज्ञानको भूतों का परिरामन मानना              | का भ्रवस्थान नहीं है ३१७                          |
| श्रमत है २                                  | मृतचैतन्यवादके खंडनका सारांश ३१८-३२०              |
| वजातीयतत्त्व विजातीयका उपादान               | ज्ञानको स्वसंविदित नहीं माननेवाले                 |
| नहीं होता २।                                | का पूर्व पक्ष ३२१                                 |
| चैतन्य भूतोंसे ग्रसाघारण लक्षणवाला है ३०    |                                                   |
| म्रहंप्रत्यय शरीरमें नहीं होता १            |                                                   |
| शरीरादिमें होनेवाला ग्रहंप्रत्यय मात्र      | िनागळ्या २००-४५६                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | भ ज्ञानको प्रत्यक्ष होना माननेमें मीमांसक         |
|                                             | ३३ हारा मापित ३२२                                 |
|                                             | og जैन द्वारा उसका समा <del>षा</del> न <b>३२३</b> |
| एक शरीरमें धनेक चैतन्य माननेका प्रसंग दे    | भावेन्द्रियरूपमन भीर इन्द्रियां तों               |
| चैतन्य विषयभूत पदार्थका गुराभी नहीं दे      | ६ परोक्ष है ३२४                                   |
| भूतोंसे चैतन्यकी अधिकाक्ति होती है          | ग्रात्मा स्वयं को जानते समय उस                    |
| <br>ऐसा कहना संदिग्ध विपक्ष                 | बाननिक्याका करताः कीनः                            |
| व्यावस्ति हेस् स्य है ३०                    | ०७ बनेगा? ३२४                                     |

| विषय                                      | <b>नृष्ठ</b> | विषय                                        | 28          |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| भारमा भीर ज्ञान सर्वथा कर्मस्य रूप        |              | मप्रत्यसवाद भी संडित हुमा                   | •           |
| · नहीं बनते नया ?                         | 125          | समभना चाहिये                                | 188         |
| श्चानादि यदि सर्वथा कमेत्व रूप नहीं       | ·            | यदि प्रात्मा कत्ती श्रीय करता ज्ञान ये      |             |
| है तो वे परके लिये भी कर्मत्व             |              | दोनों प्रप्रत्यक्ष हैं तो किया भी           |             |
| रूप नहीं बनेंगे भ्रयति परके द्वारा        |              | भत्रत्यक्ष होनी चाहिये ?                    | 386         |
| भी ग्रहणमें नहीं आयेंगे                   | १२८          | प्रमितिकियाको बात्मा धौर झानसे              |             |
| प्रस्यक्षता पदार्थका घर्म नहीं है         | 378          | पृथक मानते हैं तो प्रभाकरका                 |             |
| जो ज्ञापक कारण स्वरूप करण होता            |              | नैयायिकमतमें प्रवेश होगा                    | ३४२         |
| है वह प्रज्ञात रहकर ज्ञापक नहीं           |              | प्रमाता ( मास्मा ) ग्रादिकी प्रतीति         |             |
| बन सकता                                   | ३३०          | मात्र शाब्दिक नहीं है                       | įΧį         |
| ज्ञान सर्वथा परोक्ष है तो उसकी सिद्धि     |              | यदि सुखादि हमारे प्रत्यक्ष नहीं है तो       |             |
| किस प्रमाण से करेंगे ?                    | ३३१          | पराये व्यक्ति के सुखादिक भी                 |             |
| प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनुमान दोनोंसे भी उसकी  |              | हमारे लिये अनुग्रह।दि करने लग               |             |
| सिद्धि नहीं हो सकती                       | 338          | <b>जा</b> रोंगे                             | ३४४         |
| जब ज्ञान ग्रीर ग्रात्मा सर्वथा परोक्ष है  |              | सुखादिक प्रत्यक्ष तो होते हैं किन्तु ग्रन्य |             |
| तब "जिसकी बुद्धि द्वारा जो जो             |              | किसी प्रमाणसे प्रत्यक्ष होते हैं            |             |
| म्रर्थं प्रकट होता है" इत्यादि            |              | ऐसा कहना भी सदोव है                         | \$XX        |
| व्यवस्था कैसे सम्भव है ?                  | १३३          | सुखादिको प्रत्यक्ष जानने मात्रसे प्रनु-     |             |
| इन्द्रिय द्वारा जाना हुमा पदार्थं ज्ञानके |              | ग्रह।दि होते हैं तो योगीजनको                |             |
| परोक्ष होनेसे प्रसिद्ध ही रहेगा           | ३ ३४         | भी वे सुसादिक मनुषह करने                    |             |
| नेत्रादिज्ञान ग्रीर मानसज्ञान एक साथ      |              | वाले हो जायेंगे                             | <b>18</b> £ |
| क्यों नहीं होते ?                         | ३३६          | जब सुखादिक सर्वथा परोक्ष हैं तो             |             |
| परोक्षज्ञानके साथ हेतुका प्रविनाभाव       |              | उसमें भ्रपना भीर पराया नेद                  |             |
| सिद्ध नहीं होनेसे अनुमानप्रमाण            |              | कंसे ?                                      | ३४७         |
| भी ज्ञानको सिद्ध नहीं कर सकता             | ३३७          | प्रत्यासत्तिविशेषसे भी <b>ग्रा</b> पा पराया | ,,,,        |
| स्वसंवेदनज्ञानवादका सारांश ३३८-           | -33E         | भेद नहीं हो सकता                            | 34-         |
| द्यात्माप्रत्यक्षवादका पूर्व पक्ष         | ₹8•          |                                             | ₹X⊏         |
|                                           | <b>2</b> uo  | ग्रहष्ट के कारण विवक्षित सुखादिका           |             |
| बात्माप्रत्यसत्ववाद (मीमांसक) ३४१-        | २ ४ ठ        | भारमविशेषमें रहनेका नियम                    |             |
| चाट्ट के समान प्रभाकर का भारम             | 1            | बनता है ऐसा कहना भी असत है                  | ३५०         |

| <b>भव</b> य पृष्ठ                           | विचय पृष्ठ                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| अक्षके कारण युक्षादिका निवम होगा            | "स्वात्मनि किया विरोधः" इस वास्यका                            |
| भी घसंभव है ३५१                             | न्या मर्ब है ? ३६७                                            |
| श्राह्माप्रस्पसत्त्रवाद का सारांश ३१३       | भवति भादि कियाका कियावान                                      |
| ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवादका पूर्व पक्ष ३४४-३४७ | प्रात्मामें विशेष नहीं हो सकता ३६६                            |
| <b>बानांतरवेधबानवाद</b>                     | श्रानमें कर्मत्वका विरोध है वह प्रन्य                         |
| [नैयायिक] ३५८-४००                           | ज्ञान द्वारा जाननेकी अपेक्षा वा                               |
| कान दूसरे ज्ञानद्वारा वैदा है, क्योंकि      | स्वरूपकी ग्रपेक्षा ? ३७०                                      |
| वह प्रमेय है ? ३४८                          | विशेषग्रज्ञानको करग्रारूप भीर विशेष्य                         |
| नैयायिकका यह ज्ञानांतरदेखज्ञानवाद           | ज्ञानको फल रूप मानना गलत है ३७१                               |
| मयुक्त है ३४६                               | विशेषण भीर विशेष्यको ग्रहण करने-                              |
| ज्ञान प्रत्यज्ञानसे वेदा है ऐसा माननेमें    | वाला एक ही झान है ३७३                                         |
| ग्रनवस्था ग्राती है                         | विशेषण-विशेष्य ज्ञानोंको भिन्न मान-                           |
| जो अपनेको नहीं जान सकता वह अन्य             | कर उनकी भीघ्र वृत्तिके लिये                                   |
| पदार्थको कैसे जान सकता है ? ३६१             | कमल-पत्रोंके छेदनका उदाहरएा                                   |
| स्वयंको अप्रत्यक्ष ऐसे ज्ञानसे यदि          | देना ग्रसत हैं ३७४                                            |
| पदार्थको प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो           | परमतका ग्रभीष्ट मन ग्रसिख है, ग्रनु-                          |
| मन्यके ज्ञानसे भी पदार्थको प्रत्यक्ष        | मानद्वारा उसकी सिद्धि करना भी                                 |
| कर सकता है ? इस तरह तो                      | प्रशस्य है ३७५                                                |
| ईश्वरके ज्ञान द्वारा संपूर्ण पदार्थी-       | मन भीर भारमाका संबंध सर्वदेशसे                                |
| को जानकर सभी प्राणी सर्वज्ञ                 | होगा तो दोनों एकमेक होवेंगे ३७७                               |
| बन सकते हैं? ३६२                            | मनको परवादीने धनाषेय, अप्रहेय<br>माना है धतः ऐसे मनसे धारमाका |
| सभीके ज्ञानों में स्वपरप्रकाशकपना है ३६३    |                                                               |
| जैसे महेश्वरका ज्ञान स्वपरप्रकाशक है        | जपकार होना असंभव है ३७८<br>अदृष्टदारा मनको प्रेरित करना भी    |
| वैसे सभीका ज्ञान है भतर यह                  | अरुद्धारा नगमा आरत करना मा                                    |
| है कि महेश्वरका ज्ञान संपूर्ण               | ईश्वरादिके भनेकों ज्ञाव मानते हो                              |
| पदार्थीका प्रकाशक है भीर                    | सो प्रथमज्ञान रहते हुए दूसरा                                  |
| सामान्य प्राणीका ज्ञान स्वके                | ज्ञान उत्पन्न होता है प्रथना उसके                             |
| साथ कतिपय पदार्थीका प्रकाशक है १६४          | नष्ट होनेपर दूसरा उत्पन्न होता है ? ३८०                       |
| ज्ञानके साथ इन्द्रियोंका सक्तिकर्ष नहीं     | प्रथमज्ञानको जिलीयज्ञान जानता है ऐसा                          |
| े हो सकता ३६४                               | माने तो प्रनवस्था होगी ३८१                                    |
| •                                           |                                                               |

| <b>बिष</b> य                              | ā     | <b>बि</b> षय                            | 78             |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|
| समवायसंबंधसे ग्रपना ज्ञान श्रपनेमें       |       | प्रामाण्यवादका पूर्व पक्ष ४४            | ∮ <b>Λ</b> ο Ά |
| रहता है ऐसा कहना <b>ग्रसिद्ध है</b>       | ३८४   | ्रामाण्यवा <b>द</b>                     |                |
| भनवस्थाको दूर करनेके लिये महेदवरमें       |       | (मीमांसक) ४०६                           | -8 <b></b>     |
| तीन चार ज्ञानोंकी कल्पनाकरे               |       | सूत्र ११-१२ का झर्थ                     | ¥०६            |
| तो भी वह दोष तदवस्थ ही रहेगा              | şek   | सूत्र १३ का ग्रथं                       | 8.9            |
| धर्यकी जिज्ञासा होनेपर मैं (धर्यज्ञान)    |       | मीमांसक प्रमाणमें प्रामाण्य स्वतः ही    | 000            |
| उत्पन्न हुमा है ऐसी प्रतीति               |       | भाता है ऐसा मानते हैं                   | ¥•5            |
| किसको होती है                             | ३८६   | ज्ञप्तिकी अपेक्षा स्वतः प्रामाण्य है या | • • •          |
| ज्ञानको जाननेके लिए ग्रन्य ग्रन्य ज्ञानों |       | उत्पत्ति या स्वकार्यकी स्रपेका !        | ۲۰۶            |
| की कल्पना करे तो ग्रनवस्था ग्राती         |       | मीमांसकद्वारा स्वतः प्रामाण्यवादका      |                |
| हो सो बात नहीं, ग्रागे तीन चार            |       | विस्तृत समर्थन ४१                       | ०-४२६          |
| से प्रधिक ज्ञान विषयांतर संचा-            |       | गुरासे प्रामाण्य माता है ऐसा जैनका      |                |
| रादि होनेसे उत्पन्न ही नहीं               |       | कहना प्रसिद्ध है क्योंकि गुएाकी         |                |
| होते ?                                    | ३८८   | हो सिद्धि नहीं है                       | 84.            |
| नित्य ग्रात्मामें कमसे ज्ञानोत्पत्ति होना |       | प्रत्यक्षके समान धनुमानसे भी गुणोंकी    |                |
| भी जमता नहीं                              | ३८६   | सिद्धि नहीं होती                        | * 8 8          |
| घ्रदृष्ट घादिके कारण तीन चार से           |       | इन्द्रियोंके नैमंत्यको गुरा कहना        |                |
| ग्रधिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं        |       | गलत है                                  | 888            |
| ऐसा कहना भी युक्त नहीं                    | ₹8₹   | प्रामाण्य किसे कहना ?                   | 814            |
| ज्ञानको स्वपर प्रकाशक सिद्ध करनेके        |       | स्वतः में जो असत है वह परके द्वारा      |                |
| लिये दिया गया दीपकका दृष्टांत             |       | कराया जाना अशक्य है                     | ४१६            |
| साध्यविकल हो सो बात नहीं                  | ₹8.₹  | पदार्थकी उत्पत्तिमें कारणकी घपेका       |                |
| ज्ञानमें स्व भीर परको जाननेकी             |       | हुमा करती है न कि स्वकार्यमें           |                |
| योग्यता माने तो दो शक्तियां या            |       | प्रवृत्ति                               | ४१७            |
| स्वभाव मानने होंगे ग्रीर वे दोनों         |       | प्रमासाकी ज्ञातिमें भी परकी अपेक्षा     |                |
| श्रभिन्न रहेंगी तो स्वभावोंका श्रनु-      |       | नहीं है                                 | ४१५            |
| प्रवेश होगा इत्यादि दूषण जैन पर           |       | संवादकज्ञानद्वारा प्रामाण्य मानना       |                |
| लागू नहीं होते                            | ४३६   | गलत है                                  | 885            |
| ज्ञानांतर वैद्यज्ञानवादके हांडनका         |       | श्रर्थितवाद्वारा प्रामाण्य माता है ऐसा  |                |
| सारांश ३६५                                | 3-Y•• | कहना ठीक नहीं                           | ४२२            |

| विषय / पृष्ठ                                          | विषय पृष्ठ                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| हम मीमांसक अन्नामाध्यको परसे न्नाना                   | लोकप्रसिद्ध बात है कि गुरावानपुरुक          |
| मानते हैं ४२४                                         | कारण ग्रागम वधनमें प्रमाणता                 |
| प्रमाखके स्वकार्यमें भी परकी अपेक्षा नहीं ४२६         | <b>माती है ४</b> ४२                         |
| जैनद्वारा मीमांसकके स्वतः प्रामाण्य-                  | जैसे प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें परकी प्रपेक्षा |
| वादका विक्तृत निरसन ४२९-४६४                           | नहीं रहती ऐसा मीमांसकका                     |
| मीमांसक इन्द्रियमुर्गोका ग्रजाब क्यों                 | कहना खंडित होता है वैसे इसिमें              |
| करते हैं ? ४२९                                        | परकी भ्रपेक्षा नहीं मानना भी                |
| नेत्रादि इण्डियकी निर्मलता उसकी                       | खंडित होता है ४४३                           |
| उत्पत्तिके साथ रहती है ग्रतः वह                       | "प्रमाशामें प्रामाण्य है नयों कि सर्व       |
| उसका गुण न होकर स्वरूपमात्र                           | प्राकट्य होरहा" इत्यादिरूप                  |
| है ऐसा सीमांसकने कहा या सो                            | मीमांसकका भ्रनुमान प्रयोग                   |
| गलत है यदि इस तरह कहेंगे तो                           | श्रसत है ४४४-४४४                            |
| घटाविके रूप रसादिको भी गुरा                           | श्रनभ्यस्तदशामें संवादकसे प्रामाण्य         |
| नहीं कह सकते ४३१                                      | म्राता है ऐसी जैन मान्यतापर                 |
| दोवोंका ग्रभाव ही गुर्गोका सद्भाव                     | चक्रक प्रांदि दोष उपस्थित किये              |
| कहवाता है ४३२                                         | वे ग्रसत हैं ४४६                            |
| ग्रभाव भी कार्यका जनक होता है ४३५                     | म्रचंकियाके मर्थी पुरुष पदाचंके गुणादि-     |
| <b>जै</b> से सदोषनेत्र <b>भ्रश्नमा</b> ण्यमें कारण है | में सक्य न देकर जिससे ग्रर्थिकया            |
| वैसे गुरावाननेत्र प्रामाण्यमें काररा है ४३६           | हो उस पदार्थमें लक्ष्य देते हैं ४४८         |
| यदि प्रामाण्य स्वतः होता है तो प्रप्रा-               | धनम्यस्त या संशयादि ज्ञानोंमें ही           |
| माण्य भी स्वतः होना चाहिये ? ४३७                      | संवादककी प्रपेक्षा लेनी पड़ती है            |
| घटादिपदार्थं स्वक।रहासे उत्पन्न होकर                  | न कि सर्वत्र ४५०                            |
| स्वकार्यमें स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं                | सवादकज्ञान पूर्वज्ञानके विषयको जानता        |
| वैसे ज्ञान भी है ऐसा मीमांसकका                        | है कि नहीं इत्यादि प्रश्न झयुक्त हैं ४४२    |
| कहना ठीक नहीं ४३६                                     | बाधकाभावके निश्चयसे स्वतः प्रामाण्य         |
| भीमांसक प्रमाणका स्वकार्य किसे कहते                   | धाता है ऐसा कहना भी गलत है                  |
| हैं सो बताबे ४४०                                      | इस कथनमें भी भ्रनेक प्रश्न होते हैं ४५४     |
| भपौरुषेय होनेसे देद स्वतः प्रमाणभूत                   | प्रमाणमें प्रामान्य तीन चार ज्ञान प्रवृत्त  |
| है ऐसा कहना ठीक नहीं ४४१                              | होनेपर माता है ऐसा परवादीका                 |

विषय AB. 2a कथन भी दोष भरा है 840 बौदका कहना ठीक नहीं 446 तीन चार ज्ञानोंके प्रवृत्त होनेका मीमां-प्रमेयद् वित्व प्रमाणद् वित्वका ऋापक सकमतानुसार विवेचन 4**46-**860 कब बनता है ? ज्ञात होकर या श्रज्ञात होकर ? ज्ञात होकर कही प्रथम परिच्छेदका ग्रंतिम मंगल ¥42-¥43 तो किस प्रमाशसे ज्ञात हुना ? न प्रामाण्यवादका सारांश \* 68- × 60 प्रत्यक्षद्वारा जात हो सकता है न प्रश्यक्षंक प्रमाण्यवादका पूर्वपक्ष YĘĘ अनुमान द्वारा ज्ञात हो सकता है प्रत्यक्षोधेञ्च [ द्वितीय परिच्छेदप्रारंभ ] बौद्ध मतानुसार प्रत्यक्ष तो स्व-स्०१का अर्थ --४६९ लक्षणाकार है भीर धनुमान प्रमाग्तके भेदोंके चार्ट (दो) 808-008 सामान्याकार है 853-8cK सिर्फ एक प्रत्यक्षको प्रमाण माननेवाले प्रमेयद्विस्वसे प्रमागिद्वित्व माननेवाले चार्वाकका कथन 808-808 बौद्धके खंडनका सारांश ४८६ जैन द्वारा प्रत्यक्षेकप्रमाखवादका **आगमविचार** 850-868 निरसन ४७३-४७७ मीमांसकका भ्रागमको पृथक् प्रमाण प्रत्यक्षकी तरह भनुमान भी प्रमारा है 803 माननेका समर्थन ४६८ मनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक न होकर तर्क शध्दको धर्मी ग्रीर ग्रर्थवानको साध्य पूर्वक होता है Sas एवं शब्दको ही हेतु बनाकर प्रामाण्य अश्रामाण्यका निर्णय, पर शाब्दिक ज्ञानको (आगमको) प्राणियोंकी बुद्धिका श्रस्तित्व **प्रनुमानमें** मन्तर्भृत करना श्रीर परलोकादिका निषेध करने गलत है 8=6-86. के लिये चार्वाकको भी ग्रनुमानकी शब्द श्रीर प्रथंका ग्रविनाभाव नहीं जरूरत है ४७७ हुआ करता न इन दोनोंका स्थान प्रमेयद्वित्वात् प्रमाग्राहित्ववादका अभेद ही है 885 पूर्वपक्ष 308-508 धागमप्रमास्यका पृथकपना भीर उसका प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्व विचार सारांश 864-868 (बीद्ध) 850-85€ उपमानविचार ४९४-४९९ सूच नं । २ का प्रयं मीमांसक द्वारा उपमा प्रमासको पृथक 840 प्रमेय (पदार्थ) दो प्रकारका होनेसे मानना REX-REF प्रमाण दो प्रकारका है ऐसा अर्थापतिविचार 100-10g

| विषय पृष्ठ                                      | विषय                                              | āa              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| मीमांसक ढारा भर्षांपरित्रमासको                  | वह यक्ति एक है कि सनेक ?                          | KRE             |
| पृथक मानना ५००-५०३                              | जैनद्वारा नैयायिकके शक्ति विषयक-                  |                 |
| व्यमावविचार (मीमांसक) ५०४-५१•                   | मंतञ्बका नि इसन                                   | १२१             |
| प्रत्यसद्वारा प्रभावांशको नहीं जान सकते ५०४     | शक्ति प्रश्यक्षगम्य न होकर धनुमान                 |                 |
| मनुमानद्वारा भी मभावांशको नहीं जान              | गम्य है                                           | 0 F Y           |
| सकते ५०४                                        | भतीन्द्रय शक्ति सद्भावकी सिद्धि के                |                 |
| म्रभावके प्रागभावादि चार भेद ५०६                | लिये प्रतिबंधक मिर्ग प्रादिका                     |                 |
| ग्रभावप्रमागाको नहीं माननेसे हानि ५०७           | <b>ह</b> ष्ट्रांत                                 | Kio             |
| सदंशके समान श्रसदंश इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं ४०६ | ग्रनिके दाहकार्यमें प्रतिबंधकका ग्रमाव            | •               |
| अर्थापरोः अनुमाने ऽन्तर्भावः ५११-५२१            | सहकारी मानना मसत् है                              | x 3 \$          |
| जैनके प्रमाण दें विष्यकी सिद्धि ४११             | प्रतिबंधकमणि भीर उसंभकमणि का                      |                 |
| श्रर्थापति भौर भनुमानमें पृथक-                  | ग्रभाव सहकारी है ऐसा कही तो                       | n '- 2          |
| पना नहीं है ४१३                                 | भी ठीक नहीं                                       | ४३२             |
| धर्थापत्तिको उत्पन्न करनेवाले पढार्थका          | कार्यकी उत्पत्तिमें कीनसा सभाव सह-<br>कारी होगा ? | १३३             |
| भविनाभाव किस प्रमाणसे जाना                      | कारा हाना ।<br>शक्तिके सभावको सिद्ध करनेके लिये   | ***             |
| जाता है ? ४१४                                   | प्रयुक्त हुमा नैयायिकका मनुमान                    |                 |
| <b>बनुमानमें सपक्षका बनुगम रहता है</b>          | प्रयोग गलत है                                     | Kák             |
| भ्रौर भ्रथापित्तमें नहीं, म्रतः दोनों-          | ग्रासाधारण धर्मवाले कारणसे ही कार्य               |                 |
| में भेद है ऐसा कहना भी अयुक्त है ५१७            | होते हैं                                          | <b>ત્ર</b> ફેદ્ |
| म्रथपिति मनुमानान्तर्भावका सारांश ४१६-५२१       | जैसे प्रतीन्द्रियस्वरूप प्रदृष्टको माना           |                 |
| शक्तिविचारका पूर्वपक्ष                          | है वैसे प्रतीन्द्रियस्वरूप शक्तिको                |                 |
| प्रक्तिस्वरूपविचारः (नैयायिक) धरध-धध•           | भी मानना चाहिये                                   | Хąь             |
| मनिका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण्से सिद्ध है ? ४२४ | शक्तिविशेषको स्वीकार किये विना                    | •               |
| सहकारी कारणोंको शक्ति माना तो ४२६               | धवस्थाविशेष सिद्ध नहीं होता                       | X35             |
| बैनने शक्तिको नित्य माना है या प्रनित्य ? ४२७   | द्रव्यशक्ति नित्य है शीर पर्यायशक्ति              | •               |
| पदार्थसे शक्ति भिन्न है कि भिन्न ?              | प्रनित्य                                          | ४३८             |
| यदि भिन्न है तो यह शक्तिमान की                  | पर्यायसक्ति धनेक सहकारी कारणोंसे                  |                 |
| शक्ति है ऐसा संबंध बचन नहीं बनता ४२८            | उरपन्न होती है                                    | X 3 £           |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                 | पृष्ठ       | विषय पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदार्थं पूर्व पूर्व शक्तिसे समन्वित होकर                                                                                                                                                                                                             | •           | बद्ध है ऐसा कहना भी ठीक नहीं अध्य                                                                                                                                                                                                                |
| ग्रागे ग्रागे की शक्ति को उत्पन्न                                                                                                                                                                                                                    |             | प्रमासा पंचकाभावको विषय करनेवाले                                                                                                                                                                                                                 |
| करते हैं                                                                                                                                                                                                                                             | XXo         | प्रभावप्रमागासे प्रमास पंचका-                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रत्येक पदार्थं की शक्तियां ध्रनेक हुआ                                                                                                                                                                                                              |             | भाव जाना जाता है ऐसा कहना                                                                                                                                                                                                                        |
| करती हैं                                                                                                                                                                                                                                             | इ.स. ६      | भनवस्था दोष युक्त है ४६०                                                                                                                                                                                                                         |
| एक ही पदार्थ में ग्रनेक गक्तियोंका                                                                                                                                                                                                                   |             | तदन्यज्ञाननामका द्वितीय श्रभावप्रमागा                                                                                                                                                                                                            |
| सद्भाव दीपक के उदाहरणसे                                                                                                                                                                                                                              |             | भी घटित नहीं होता ५६१                                                                                                                                                                                                                            |
| सिद्ध होता है                                                                                                                                                                                                                                        | XX          | ग्रभावद्वारा भी सद्भावकी सिद्धि होती है ४६४                                                                                                                                                                                                      |
| विशेषार्थं ४४३-                                                                                                                                                                                                                                      | -ኧጳወ        | मीमांसकके यहां कहे गये प्रागभावादिके                                                                                                                                                                                                             |
| शक्तिस्बरूपविचारका सारांश ४४७-                                                                                                                                                                                                                       | -XX•        | लक्षरण सुघटित नहीं होते ५६५                                                                                                                                                                                                                      |
| भ्रर्थापत्तेः पुनिविवेचनं ४४१                                                                                                                                                                                                                        | –ጀጀሪ        | इतरेतराभाव ग्रसाघारए।धर्मसे व्यावृत्ता                                                                                                                                                                                                           |
| वभावस्य प्रत्यसादावन्तर्भावः                                                                                                                                                                                                                         |             | हुए पदार्थका भेदक है अथवा                                                                                                                                                                                                                        |
| [मीमांसकके प्रति]  निषेध्य वस्तुका ग्रधारभूतभूतक प्रतियोगिसे संसगित प्रतीत होता है या ग्रसंसगित?  श्रीमांसक ग्रभावप्रमाणकी सामग्रीमें प्रतियोगीका स्मरण होना रूप कारण भी बताते हैं  यदि प्रत्यक्षद्वारा भूतजको जान लेने पर भी प्रतियोगीके स्मरण बिना | ***         | इतरेतराभाव घटको कतिपय पटादि व्यक्तियोंसे व्यावृत्त कराता है अथवा संपूर्णपटादि व्यक्तियोंसे ४६६-५७० प्रभावको भिन्न पदार्थरूप न माने तो प्रभावनिमित्तकलोकव्यवहार समाप्त होगा ऐसी ग्राशंका भी ठीक नहीं ५७१ प्रभाव भी ग्रभावका विशेषण वन सकता है ५७४ |
| घरका ग्रभाव प्रतीत नहीं होता<br>ऐसा माने तो प्रतियोगी भी श्रनु-<br>भूत होनेपर ही स्मरण योग्य हो<br>सकेगा<br>सांस्य को समकानेके लिये श्रनुमानप्रमाण<br>द्वारा ग्रभावांशका ग्रहण होना सिद्ध                                                            | ሂሂ७         | मीमांसकाभिमत प्रागभाव सादि- सांत है या सादिधनंत, अनादि- ग्रमंत, ग्रथवा ग्रनादिसांत ? ५७४ विशेषणके भेदसे ग्रभावमें भेद मानना भी सिद्ध नहीं होता ५७७ सत्ताको एकरूप मानते हो तो ग्रभाव                                                              |
| करके बताते हैं                                                                                                                                                                                                                                       | <b>X</b> X5 | को भी एकरूप मानना चाहिये ? ५७८                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रतियोगीकी निवत्ति प्रतियोगी से ग्रसं-                                                                                                                                                                                                              |             | स्यादादीके प्रागमावका सम्राग                                                                                                                                                                                                                     |

| दिषय पृष्ठ                                    | बिषय पृष्ठ                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| प्रध्वंसाभावका लक्षरा ५ - १                   | चक्षु है ? ६१०                          |
| विनाश भौर विनाशवानमें तादातम्यादि             | गोलकचक्षुसे किरणे निकलती हैं तो वे      |
| संबंध नहीं है ५६२                             | दिखायी क्यों नहीं देती ? ६१२            |
| परवादीकी विनाश ग्रीर उत्पादकी                 | यदि नेत्रकरणे अनुमान से सिद्ध हैं तो    |
| प्रकिया गलत है ४८४                            | रात्रिमें सूर्य किरणे भी भनुमान         |
| भ्रभावप्रमागाका प्रत्यक्षादि प्रमागोंमें      | से सिद्ध कर सकते ६१४                    |
| द्रांतर्भाव करनेका सारां <b>श</b> ५८५-५८८     | यदि बिलाव भादि के नेत्रों में किरणे हैं |
| विशद्दविचारः ५८९-६०२                          | तो उनसे मनुष्यके नेत्रमें क्या          |
| श्रकस्मादधूमादिके देखनेसे होनेवाले            | न्नाया ? ६१६                            |
| धरिन म्रादिके ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं          | चक्षुको प्राप्यकारी सिद्धकरनेको पुनः    |
| कह सकते ५८६                                   | <b>ध</b> नुमान प्रयोग <b>६१७</b>        |
| व्याप्तिज्ञानको भी प्रत्यक्ष नहीं कह सकते ५६१ | रूपादीनांमध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्   |
| ग्रस्पष्टज्ञानके विषयमें बौदकी शंका ४६२       | हेतु भी सदोष है ६१८                     |
| ग्रस्पष्टत्व पदार्थका धर्म नहीं है ज्ञानका    | जिसमें भासुर रूप भीर उष्णस्पर्श         |
| है ४६३                                        | दोनों मप्रकट हो ऐसा कोई भी              |
| स्पष्टज्ञानावरणकमंके क्षणोपशमसे ज्ञान-        | तेजोद्रव्य नहीं है ६२१                  |
| में स्पष्टता आती है <b>भी</b> र श्रस्पष्ट     | धत्त्रके पुष्पके समान संस्थान वाली      |
| ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ग्रस्पष्टता ४६५        | नेत्र किरणे शुरुमें सूक्ष्म भीर भंतमें  |
| वैशद्यका लक्षण ५६६                            | विस्तृत होकर पर्वतादि महान              |
| स्वरूप संवेदनकी श्रपेक्षा स्मृति ग्रादि       | पदार्थको जानती हैं इत्यादि कथन          |
| ज्ञान भी प्रत्यक्ष है ५६६                     | <b>ध</b> सत् है <b>६२२</b>              |
| विशदत्वका सारांश ६०२                          | स्फटिक, काच, ग्रभ्रक ग्रादिसे ग्रंतरित  |
| चक्षु सन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष ६०३-६०४        | बस्तुको नेत्रकिरणे कैसे छूती हैं? ६२४   |
| चसुःसिककर्षवादः ६०६-६३२                       | स्फटिकादिका नाश होकर शीघ्र मन्य         |
| इन्द्रियत्वात् हेतु चक्षुको प्राप्यकारी       | स्फटिकादिका उत्पाद होनेका               |
| सिद्ध नहीं कर पाता ६०८                        | वर्णन ६२४                               |
| दिशमचक्षुको कौनसे श्रनुमानसे सिद्ध            | नेत्रकिरणे भ्रतिकठोर स्फटिकादि          |
| करोगे ? ६०६                                   | भेदन करती है तो मैले जलका               |
| कामसा ग्रादि दोषसे ग्रसंबद कौनसी              | भेदन कर उसमें स्थित वस्तको              |

# [ ३५ ]

| विषय                                                 | पृष्ठ                    | विषय                                                                           | पृष्ठ      |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| क्यों नहीं देवती ?<br>चलु: प्रवासार्य प्रकासकं, प्रत | <b>६२६</b><br>ग्रासवार्थ | सांव्यवहारिकप्रत्यक्षका सक्षण<br>इन्द्रियके दो भेद-द्रक्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय | 434<br>434 |
| <b>भग्रकाशक</b> रवात्                                | ६२७                      | भावेन्द्रियके दो भेद-लब्घि भीर                                                 | • •        |
| धारपासन्नार्थ अप्रकाशकत्व हेतु                       | मसिद्धा-                 | उपयोग                                                                          | ६३४        |
| वि बोषसे रहित है                                     | <b>६२८-६२६</b>           | नैश्रायकादि का स्पर्शनादि इन्द्रियोंको                                         |            |
| वक्षु सिषकर्षवाद के खंडनक                            | ा सारांच                 | धलग धलग पृथिवी ग्रादिसे                                                        |            |
| •                                                    | <b>६३०-६३</b> २          | निर्मित मानना गलत है ६३                                                        | 3          |
| सांच्यवहारिकप्रत्यभ                                  | ६३३-६४०                  | उपसंहार ६३९                                                                    | -48•       |



# परमपुज्या, बिदुषी, न्याय प्रभाकर, आर्थिका रत्न, १०४ श्री ज्ञानमती माताजी

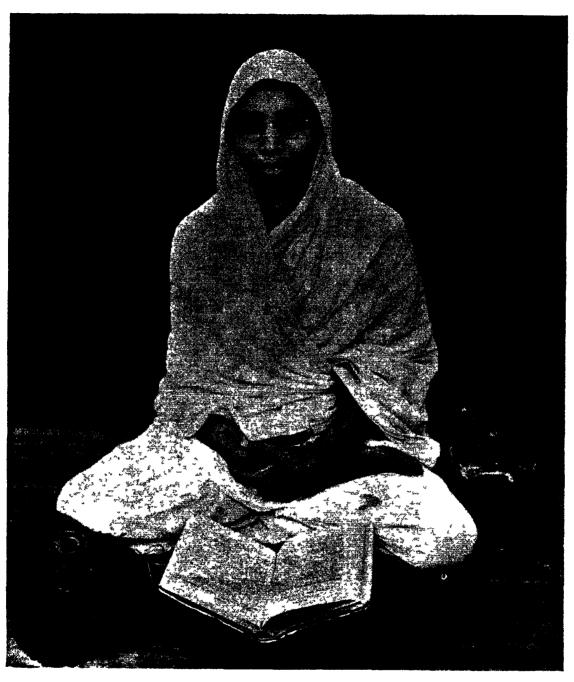

मन्य जीव हितंकारी, विदुषीं मातृवत्सलाम् । वन्दे ज्ञानमती मार्यां, प्रमुखा सुप्रभाविकाम् ।।

जम्म : शरद् पूर्तिमा वि• सं• १६६१ टिकैतनगर (उ॰ प्र•) बुद्धिका दीक्षाः चैत्र कृष्णाः १ वि० सं० २००६ स्त्री महावीरजी श्रायिका दीक्षा : बैसाख कृष्णा २ वि० स० २०१३ माधोराजपुरा (राज∙)

जिन्होंने प्रज्ञान और मोहरूपी प्रंचकार में पड़े

हुए मुक्तको सम्यक्तान और सम्यक्तव स्वरूप प्रकाश पुज
विद्या एवं वारित्र युक्त कराया, जो मेरी गर्भाधान किया
विहोन जनती हैं, गुरु हैं, जो स्वयं रत्नत्रय से अलंकृत हैं

ग्रीर जिन्होंने प्रनेकानेक बालक बालिकाग्रोंको कीमार
वतसे तथा रत्नत्रयसे प्रलंकृत किया है, जिनकी बुद्धि,
विद्या, प्रतिभा और जिनशासन प्रभावक कार्योंका माप दंड
लगाना अशक्य है उन आधिका रत्न, महान विदुधी, न्याय
प्रमाकर परम पूज्या १०५ ज्ञानमती माताजी के पुनीत
कर कमलोंमें ग्रनन्य श्रद्धा, भिक्त और वंदामिके साथ यह
ग्रन्थ सादर समिषत है।

—आर्थिका जिनमती

## **\* मंगलस्तवः \***

वर्द्धमानं जिनं नौमि घाति कर्मक्षयंकरम् । वर्द्धमानं वर्त्तमाने तीर्थं यस्य सुखंकरम् ।।१।। श्री सर्वज्ञमुखोत्पन्ने ! भन्य जीव हित प्रदे । श्री शारदे ! नमस्तुम्य माद्यंत परिवर्जिते ॥२॥ मूलोत्तर गुरगाढचा ये जैनशासन वर्द्धकाः। निर्म्रन्थाः पाणि पात्रास्ते पुष्यन्तु नः समीहितम् ॥३॥ माणिक्यनन्दि नामानं गुरा माणिक्य मण्डितम् । वन्दे ग्रन्थः कृतो येन परीक्षामुख संज्ञकः ॥४॥ प्रभाचन्द्र मुनिस्तस्य टीकां चक्रे सुविस्तृताम् । मयाभिवन्द्यते सोऽद्य विघ्ननाशन हेतवे ॥५॥ पश्चोन्द्रिय सुनिर्दान्तं पश्चसंसार भौरुकम्। शान्तिसागर नामानं सूरि वन्देऽघनाशकम् ।।६।। वीर सिन्धु गुरुं स्तौमि सूरि गुए। विभूषितम् । यस्य पादयोर्लं व्यं मे क्षुच्चिका वृत निश्चलम् ॥७॥ तपस्तपति यो नित्यं कृशांगो गुरा पीनकः। शिवसिन्धु गुरुं बन्दे महाव्रतप्रदायिनम् ॥६॥ धर्मसागर ग्राचार्यो धर्मसागर वर्द्धने । चन्द्रवत् वर्त्तते योऽसौ नमस्यामि त्रिशुद्धितः ।।१।। नाम्नीं ज्ञानमती मायां जगन्मान्यां प्रभाविकाम्। भव्य जीव हितंकारीं विदुषीं मातृवत्सलां ।।१०॥ श्रस्मिन्नवार संसारे मज्जन्तीं मां सुनिर्भरम् । ययावलंबनं दत्तं मातरं तां नमाम्यहम् ॥११॥ पार्के ज्ञानमती मातुः पठित्वा शास्त्राण्यनेकशः। संप्राप्तं यन्मया ज्ञानं कोटि जन्म सुदुर्लभम् ।।१२।। तत्प्रसादादहो कुर्वे, देशभाषानुवादनम् । नाम्नः प्रमेय कमल, मार्त्तण्डस्य सुविस्तृतम् ॥१३॥



# श्रीमाणिक्यनन्द्याचार्यविरचित-परीक्षाम्चस्त्रस्य व्याख्यारुष्

## श्रीप्रभाचन्द्राचार्यविरचितः

# प्रमेयकमलमार्त्तण्डः

श्रीस्याद्वादविद्याये नमः ।

सिद्धे र्घाम महारिमोहहननं की तः परं मन्दिरम्, मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसुखं संशीतिविध्वंसनम् । सर्वप्रािगहितं प्रभेन्दुभवनं सिद्धं प्रमालक्षराम्, संतश्चे तसि चिन्तयंतु सुधियः श्रीवर्द्धंमानं जिनम् ॥ १ ॥

### **\* मंगलाचरण** \*

श्री माणिक्यनंदी श्राचार्य द्वारा विरचित परीक्षामुखनामा सूत्रग्रन्थ की टीका करते हुए श्री प्रभाचन्द्राचार्य सर्व प्रथम जिनेन्द्रस्तोत्रस्वरूप मंगलक्लोक कहते हैं— कि जो सिद्धिमोक्ष के स्थानस्वरूप हैं, मोहरूपी महाशत्रु का नाश करने वाले हैं, कीतिदेवी के निवास मंदिर हैं अर्थात् कीर्तिसंयुक्त हैं, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी हैं, ग्रक्षय सुख के भोक्ता हैं, संशय का नाश करने वाले हैं, सभी जीवों के लिये हितकारक हैं, कान्ति के स्थान हैं, श्रष्ट कर्मों का नाश करने से सिद्ध हैं तथा ज्ञान ही जिनका लक्षण है अर्थात् केवलज्ञान के धारक हैं ऐसे श्री बद्धमान भगवान् का बुद्धिमान् सज्जन निज मन में ध्यान करें—चिन्तवन करें।

टिप्पणी के प्राधार से इस मंगलाचरण का ग्रन्य दो प्रकार से भी प्रर्थ हो सकता है प्रथित् यह मंगलक्लोक ग्रहन्तदेव, शास्त्र तथा गुरु इन तीनों की स्तुति स्वरूप है, इनमें से प्रथम धर्थ श्री ग्रहन्तपरमेष्ठी वर्द्धमान स्वामी को विशेष्य करके संपन्न हुमा ग्रब शास्त्र (ग्रथवा यह प्रमेयकमल मार्तण्ड) की स्तुतिरूप दूसरा मर्थ

शास्त्रं करोमि वरमन्पतरावबोधो माग्गिक्यनन्दिपदपङ्कजसत्प्रसादात् । भर्यं न कि स्फुटयति प्रकृतं लघीयां-ल्लोकस्य भानुकरविस्फुरिताद्गवाक्षः ॥ २ ॥

बताते हैं—विद्वान् सज्जन पुरुष जिन शास्त्र का अपने हृदय में मनन करें, कैसा है शास्त्र—सिद्धिका स्थान है अर्थात् भव्यजीवों को मुक्ति के लिये हेतुभूत है, मोहरूपी शत्रु का कषायों का हनन करने वाला है, कीर्तिप्राप्ति का एक श्रद्धितीय स्थान है, मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी-अर्थात् सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में निमित्तभूत है, अक्षयसुख का धार्गदर्शक होने से श्रक्षयसुखस्वरूप है, समस्त शंकाश्रों को दूर करने वाला है, समस्त प्राणिगण का हितकारी है, प्रभाव-तेज के करने में निमित्त एवं प्रमा-ज्ञान-प्राप्ति में कारण है ऐसा शास्त्र होता है।

गुरुस्तुतिरूप तीसरा अर्थ—एकदेश जिन ग्रर्थात् गुरु जो कि सिद्धि का धाम बतलाने वाले या उस मार्ग पर चलने वाले होने से सिद्धिधाम है, ग्रथवा जीवों के मनोवांछित कार्य की सिद्धि कराने वाले होने से सिद्धि के स्थान स्वरूप हैं, मोह शत्रु का नाश ग्रथीत् ग्रनंतानुबंधी ग्रादि १२ कषायों का उपशमन ग्रादि करनेवाले, कीर्ति के स्थान अर्थात् जिनका यश सर्वत्र फैल रहा है, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी मतलब ग्रपनी वाणी तथा लेखनी के द्वारा मतांतररूप मिथ्यात्व का विध्वंस करने वाले, तथा स्वयं सम्यग्दर्शन संयुक्त, तेजयुक्त, प्रमालक्षण ग्रर्थात् प्रमाण का लक्षण करने में निपुण ग्रीर प्राणियों के हित्चितक ऐसे श्री गुरुदेव होते हैं, उनका सब लोग चिन्तवन करें। १।।

ग्रब श्री प्रभाचन्द्राचार्य ग्रपनी गुरुभक्ति प्रकट करते हैं तथा सज्जन दुर्जन के विषय में प्रतिपादन करते हैं—

रलोकार्थ — ग्रल्पबुद्धिवाला में प्रभाचन्द्राचार्य श्री माणिक्यनंदी गुरु के चरण-कमल के प्रसाद से श्रेष्ठ इस प्रमेय प्रर्थात् विश्व के पदार्थ वे ही हुए कमल उन्हें विकसित करने में मार्तण्ड—सूर्यस्वरूप ऐसे इस शास्त्र को करता हूं, ठीक ही है, देखो जगत में छोटा सा भरोखा भी सूर्यकिरणों से हिष्टगोचर पदार्थों को स्पष्ट नहीं करता है क्या ? ग्रर्थात् करता ही है, वैसे ही मैं कमबुद्धिवाला होकर भी गुरुप्रसाद से शास्त्र की रचना करने में समर्थ होऊंगा ।। २।। ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसमगुणा मोहादवज्ञां जनाः,
ते तिष्ठन्तु न तान्प्रति प्रयतितः प्रारभ्यते प्रक्रमः।
संतः सन्ति गुणानुरागमनसो ये घीधनास्तान्प्रति.
प्रायः शास्त्रकृतो यदत्र हृदये वृत्तं तदाख्यायते ।। ३ ।।
त्यजति न विद्धानः कार्यमुद्धिज्य घीमान्
खलजनपरिवृत्तोः स्पर्धते किन्तु तेन ।
किमु न वितनुतेऽकः पद्मबोधं प्रबुद्धस्तदपहृतिविधायी शीतरिशमयंदीह ।। ४ ।।
प्रजडमदोषं दृष्ट्वा मित्रं सुश्रीकमुद्यतमतुष्यत् ।
विपरीतबन्धुसङ्गतिमुद्गिरति हि कुवलयं कि न ।। ४ ।।

इस संसार में यद्यपि बहुत से पुरुष मोहबहुलता के कारण ईर्ष्यालु-गुणों को सहन नहीं करने वाले ग्रथवा वऋबुद्धिवाले हैं। वे इस ग्रंथ की ग्रवज्ञा करेंगे; सो वे रहे ग्रावें, हमने यह रचना उनके लिए प्रारम्भ नहीं की है, किन्तु जो बुद्धिसान् गुणानुरागी हैं उनके लिये यह माणिक्यनंदी के परीक्षामुख ग्रंथकी टीका प्रवृत्त हुई है।।३।।

जो बृद्धिमान् होते हैं वे प्रारब्ध कार्य को दुष्ट पुरुषों की दुष्टता से घबड़ा-कर नहीं छोड़ते हैं, किन्तु ग्रौर भी ग्रच्छी तरह से कार्य करने की स्पर्धा करते हैं, देखिए— चन्द्र कमलों को मुरभा देता है तो भी क्या सूर्य पुनः कमलों को विकसित नहीं करता अर्थात् करता ही है।।४।।

ग्रजड़, निर्दोष, शोभायुक्त ऐसे मित्र को देखकर क्या जगत् के जीव विपरीत संगति को नहीं छोड़ते हैं ? अर्थात् छोड़ते ही हैं, ग्रथवा सूर्य के पक्ष में-जो अजल-जल से नहीं हुआ, निर्दोष—रात्रि से युक्त नहीं, तेजयुक्त है ऐसे सूर्य के उदय को देखकर भी कुवलय—रात्रिविकासी कमल ग्रपनी विपरीतबन्धु संगति को ग्रथीत् चन्द्रमा की संगति को नहीं बतलाता है क्या ? अर्थात् सूर्य उदित होने पर भी कुमुद संतुष्ट नहीं हुग्रा तो मालूम पड़ता है कि इस कुमुद ने सूर्य के विपक्षी चन्द्र की संगति की है, इसी प्रकार सज्जन के साथ कोई व्यक्ति दुष्टता या ईर्ष्या करे तो मालूम होता है कि इसने दुष्ट की संगति की है।।।।।

श्रीमदकलङ्कार्थोऽन्युत्पन्नप्रज्ञैरवगन्तुं न शक्यत इति तद्व्युत्पादनाय करतलामलकवत् तदर्थ-मुद्धृत्य प्रतिपादियतुकामस्तत्पिरज्ञानानुप्रहेच्छाप्रे रितस्तदर्थप्रतिपादनप्रवर्णं प्रकरणमिदमाचार्यः प्राहु । तत्र प्रकरणस्य सम्बन्धाभिधेयरहितत्वाशङ्कापनोदार्थं तदिभिधेयस्य चाऽप्रयोजनवत्त्वपरिहारानिभमत-प्रयोजनवत्त्वन्युदासाशक्यानुष्ठानत्विनराकरणदक्षमक्षुण्णसकलशास्त्रार्थसंग्रहसमर्थं 'प्रमाण' इत्यादि-क्लोकमाह—

भावार्थ — यहां पर प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रसिद्ध किव परंपरा के अनुसार परीक्षामुख सूत्र की टीका स्वरूप प्रमेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थ की रचना के शुरुग्रात में सज्जन प्रशंसा ग्रीर दुर्जन निंदा का वर्णन क्लोक नं० ३-४-५ में किया है, इन क्लोकों का सारांश यह है कि इस जगत में मोहनीय कर्म के उदय के वशवर्ती-जीव दूसरों के गुणों को सहन नहीं करते हैं, गुणों में भी दोषों का ग्रारोप करते हैं, किन्तु बुद्धिमान ग्रपने प्रारब्ध किये हुए सत्कार्य को नहीं छोड़ते हैं, रात्रि में कमल मुरुकाते हैं इसलिए सूर्य कमलों को विकसित न करे सो बात नहीं है। सज्जनों का कार्य निर्दोध विवेक-पूर्ण तथा सुन्दर होता है तो भी दुर्जन उनकी उपेक्षा करके उल्टे निंदा ही करते हैं, किन्तु ऐसा करने से इन्हीं दुर्जनों की दुर्जनता प्रकट होती है, जैसे कि निर्दोध प्रकाशमान श्रीयुक्त सूर्य उदित होते हुए भी यदि कुमुद (रात्रिविकासी कमल) खिलते नहीं हैं तो इसीसे उन कुमुदों की सदोधता ग्रर्थात् रात्रि में खिलना सिद्ध होता है।

श्री ग्रकलंक ग्राचार्य द्वारा कहे हुए जो ग्रन्थ हैं वे ग्रति गहन गंभीर ग्रथंवाले हैं, उन्हें ग्रल्पबुद्धिवाले व्यक्ति समभ नहीं सकते, ग्रतः उन्हें वे समभ में ग्राजावें इसलिये तथा उनकी बुद्धि विकसित होने के लिये हाथ मैं रखे हुए ग्रावले के समान स्पष्टरूप से उन्हीं ग्रकलंक के ग्रथं को लेकर प्रतिपादन करने की इच्छा को रखने वाले, ग्राचार्य अकलंकदेव के ग्यायग्रन्थ का विष्णेषज्ञान तथा शिष्योंका ग्रनुग्रह करने की इच्छा से प्रेरित होकर उस न्याय ग्रंथ के ग्रथं का प्रतिपादन करने में दक्ष ऐसे इस प्रकरण को ग्रथांत् परीक्षा मुख सूत्रको माणिक्यनंदी ग्राचार्य कहते हैं।

शास्त्र की शुरुवात करते समय संबंधाभिधेय रहित की शंका को दूर करने के लिये अर्थात् शास्त्र में संबंधाभिधेय है इस बात को कहते हुए तथा अप्रयोजन का परिहार और अनिभनत प्रयोजनव्युदास—यह शास्त्र अप्रयोजनभूत हो या अनिष्ट प्रयोजनवाला हो ऐसी शंका को दूर करते हुए और अशक्यानुष्ठान का निराकरण करने में चतुर संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को संग्रह करने में समर्थ ऐसे प्रथम श्लोक को माणिक्यनदी आचार्य कहते हैं।

# प्रमाणाद्रश्रेसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्छक्ष्म सिद्धमन्यं लघीयसः ॥१॥

सम्बन्धाभिवेयशक्यानुष्ठानेष्टप्रयोजनवन्ति हि शास्त्राणि प्रेक्षाविद्धराद्रियन्ते नेतराणि-सम्बंधा-भिष्ठेयरहितस्योन्मत्तादिवाक्यवत्; तद्वतोऽप्यप्रयोजनवतः काकदन्तपरीक्षावत्; ग्रनिभमतप्रयोजनवतो

# प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्रुक्म सिद्धमन्यं लघीयसः ॥१॥

प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होनी है और प्रमाणाभास से विपर्यय-ग्रथं की सिद्धि नहीं होती है, इसलिये उन दोनों का याने प्रमाण ग्रौर प्रमाणाभास का लक्षण जो कि पूर्वाचार्य प्रणीत है तथा जिसमें ग्रल्प ग्रक्षर हैं ऐसे लक्षण को अल्पबुद्धिवाले भव्यजीवों के लिये कहूंगा—

भावार्थ — श्री माणिक्यनंदी माचार्य ने परीक्षामुख नामक ग्रन्थ को सूत्र बद्ध रचा है, इस ग्रन्थ के प्रारंभ में मंगल स्वरूप मंगलाचरण श्लोक कहा है, उसमें अपने ग्रन्थ रचना के विषय में दो विशेषण दिये हैं, एक अल्पम भीर दूसरा सिद्धम, यह ग्रन्थ सूत्र-रूप है और सूत्र का लक्षण श्लोक — अल्पाक्षरमसंदिग्धं, सारविद्धश्वतो मुखम । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ।।१।। जिसमें अक्षर थोड़े हों जो संशय रहित हो, सारभूत हो, जगत्प्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग से युक्त हो अर्थात् जिसमें जगत् प्रसिद्ध पदों का प्रयोग हो, विस्तृत न हो भीर निर्दोष हो ऐसी ग्रन्थ रचना या शब्द रचना को सूत्रों के जानने वालों ने सूत्र कहा है । इस प्रकार का सूत्र का लक्षण इस परीक्षामुख ग्रन्थ में पूर्णरूप से मौजूद है, ग्रतः श्री माणिक्यनंदी ग्राचार्य ने अपने इस मंगलाचरणरूप प्रथम श्लोक में कहा है कि मैं अल्प में — श्रन्याक्षररूप में ही इस ग्रन्थ की रचना करूंगा। दूसरा विशेषण "सिद्धम्" है, यह विशेषण ग्रन्थ की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, ग्रर्थात् श्री माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं कि मैं जो भी ग्रन्थ रचना करूंगा उसमें सभी प्रकरण पूर्वाचार्य प्रसिद्ध ही रहेंगे मैं अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा, इस प्रकार आचार्य ने ग्रपनी लघुता भीर ग्रन्थ की प्रामाणिकता बतलाई है।

शास्त्र संबंधाभिवेय, शक्यानुष्ठान, ग्रीर इष्ट प्रयोजन से युक्त हुआ करते हैं उन्हीं का बुद्धिमान भ्रादर करते हैं, भ्रन्य का नहीं, जैसे उन्मत्त पुरुष के संबंध रहित वा मातृविवाहोपदेशवत्; श्रशक्यानुष्ठानस्य वा सर्वज्यरहरतक्षकचूडारत्नालङ्कारोपदेशवत् तैरनादर-गीयत्वात् । तदुक्तम्—

सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोता श्रोतुं प्रवर्तते ।

शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ।। १ ।।

[मीमांसाक्लो० प्रतिज्ञासू० क्लो० १७]

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् ।

यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावक्तत्केन गृह्यताम् ।। २ ।।

[मीमांसाक्लो० प्रतिज्ञासू० क्लो० १२]

वाक्य का भादर नहीं होता है। तथा संबंध युक्त भी अप्रयोजनी भूत वाक्य काकके दांत की परीक्षा करने वाले वचन के समान बेकार—अनादरणीय होते हैं, अनिभमत प्रयोजन को करने वाले वाक्य तो मातृ विवाहोपदेश के सम्रान भयोग्य होते हैं। तथा सर्व प्रकार के बुखार को दूर करने वाला नागफणास्थित मणिके द्वारा रचे हुए अलंकार के वचन समान भणक्यानुष्ठानरूप वचन सज्जनों के भादर योग्य नहीं होते हैं। मतलब यह हुआ कि संबंध रहित वाक्य से कुछ प्रयोजन नहीं निकलता जैसे-दश अनार, छः पूए इत्यादि संबंध युक्त होकर भी यदि वह प्रयोजन रहित हो तो वह भी उपयोगी नहीं है-जैसे-कौवा के कितने दांत हैं इत्यादि कथन कुछ उपयोगी नहीं रहता है। प्रयोजन भी इष्ट हो किन्तु उसका करवा शक्य न हो तो वह अशक्यानुष्ठान कहलाता है जैसे—नाग के फणा का मणि सब प्रकार के जवरको दूर करने वाला होने से इष्ट तो है किन्तु उसे प्राप्त करना अशक्य है सो इस चार प्रकार के संबंधाभि-धेय रहित, अनिष्ट, प्रयोजनरहित तथा ग्रशक्यानुष्ठान स्वरूप जो वाक्य रचना होती है उसका बुद्धिमान लोग आदर नहीं करते हैं, भतः ग्रन्थ इन दोषों से रहित होना चाहिये। अब यहां उन्हीं संबंधादिक के विषय का वर्णन मीमांसक के मीमांसा क्लोकवार्तिक का उद्धरण देकर करते हैं—

जिसका ग्रर्थ प्रमाण से सिद्ध है ऐसे संबंधवाले वाक्यों को सुनने के लिये श्रीतागण प्रवृत्त होते हैं, अतः शास्त्र की आदि में ही प्रयोजन सहित संबंध को कहना चाहिये।। १।।

शास्त्र हो बाहे कोई कियानुष्ठान हो जब तक उसका प्रयोजन नहीं बताया है तब तक उसे ग्रहण कौन करेगा।।२।। श्रनिर्दिष्टफलं सर्वं न प्रेक्षापूर्वकारिभिः।

शास्त्रमाद्रियते तेन वाच्यमग्रे प्रयोजनम् ॥ ३ ॥

[ ]

शास्त्रस्य तु फले ज्ञाते तत्प्राप्त्याशावशीकृताः।
प्रेक्षावन्तः प्रवर्तन्ते तेन वाच्यं प्रयोजनम् ॥ ४ ॥

[ ]

यावत् प्रयोजनेनास्यसम्बन्धो नाभिधीयते ।
श्रसम्बद्धप्रलापित्वाद्भवेत्तावदसङ्गितः ॥ ४॥

[ मीमांसाश्लो० प्रतिज्ञास्० श्लो० २० ]

तस्माद् व्याख्याङ्गिमच्छिद्धः सहेतुः सप्रयोजनः ।

शास्त्रावतारसम्बन्धोवाच्यो नान्योऽस्ति निष्फलः ॥६॥इति ।

[ मीमांसाश्लो० प्रतिज्ञास्० श्लो० २४ ]

तत्रास्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभासयोर्नक्षणमभिधेयम् । भ्रनेन च सहास्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकः भावलक्षणः सम्बन्धः । शक्यानुष्ठानेष्टप्रयोजनं तु साक्षात्तलक्षणव्युत्पत्तिरेव-'इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म'

जिसका फल नहीं बताया है ऐसे सब प्रकार के ही शास्त्रों का बुद्धिमान् भ्रादर नहीं करते हैं, इसलिए शुरु में ही प्रयोजन बताना चाहिए।।३।।

शास्त्र का प्रयोजन जब मालूम पड़ता है तब उस फल की प्राप्ति की धाशा से युक्त हुए विद्वदूगण उस शास्त्र को पढ़ने-ग्रहण करने में प्रवृत्त होते हैं, ग्रतः प्रयोजन ग्रवश्य कहना होगा ।।४।।

जब तक इस वाक्य का यह वाच्य पदार्थ है और यह फल है ऐसा संबंध नहीं जोड़ा जाता है तब तक वह वाक्य असंबद्ध प्रलाप स्वरूप होने से अयोग्य ही कहलाता है।।५।।

इसलिए जो ग्रन्थकर्ता शास्त्रव्याख्यान करना चाहते हैं उनको उस शास्त्र का कारण, प्रयोजन —फल तथा शक्यानुष्ठानादि सभी कहने होंगे, ग्रन्यथा वह ग्रन्थ निष्फल हो जावेगा ॥६॥

इन संबंधादिके विषयों में से इस प्रकरण ग्रथीत् परीक्षामुख ग्रन्थ का प्रमाण भीर प्रमाणाभास का लक्षण कहना यही ग्रभिधेय है, इसका इसके साथ प्रतिपाद्य इत्यनेनाऽभिधीयते । 'प्रमाणादर्थसंसिद्धः' इत्यादिकं तु परम्परयेति समुदायार्थः । म्रथेदानीं ब्युत्पत्तिद्धारेणाऽवयवार्थोऽभिधीयते । म्रत्र प्रमाणशब्दः कर्तृ करणभावसाधनः-द्रव्यपर्याययोभेदाऽभेदात्मकत्वात्
स्वातन्त्र्यसाधकतमत्वादिविवक्षापेक्षयातःद्भावाऽविरोधात् । तत्र क्षयोपशमविशेषवशात्-'स्वपरप्रमेयस्वरूपं प्रमिमीते यथावज्जानाति' इति प्रमाणमात्मा, स्वपरग्रहणपरिण तस्यापरतन्त्रस्याऽऽत्मन एव हि
कतृ साधनप्रमाणशब्देनाभिधानं,स्वातन्त्र्येण विवक्षितत्वात्-स्वपरप्रकाशात्मकस्य प्रदीपादेः प्रकाशाभिधानवत् । साधकतमत्वादिविवक्षायां तु—प्रमीयते येन तत्प्रमाणं प्रमितिमात्रं वा-प्रतिबन्धापाये प्रादुभू तिवज्ञानपर्यायस्य प्राधान्येनाश्रयणात् प्रदीपादेः प्रभाभारात्मकप्रकाशवत् ।

प्रतिपादकभाववाला संबंध है, इसमें शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजन तो यही है कि प्रमाण भौर तदाभास के जानने में निपुराता प्राप्त होना इस बात को "वक्ष्ये" कहूंगा इस पद के द्वारा प्रकट किया है इसका साक्षात् फल ग्रजान की निवृत्ति होना है, प्रमाण से भ्रथं की सिद्धि होती है इत्यादि पदों से तो इस ग्रन्थका परंपरा फल दिखाया गया है, इस प्रकार प्रथम श्लोक का समुदाय ग्रर्थ हुन्ना, ग्रब एक एक पदों का भ्रवयवरूप से उनकी व्याकरण से व्युत्पत्ति दिखलाते हैं, इस क्लोक में जो प्रमाणपद है वह कर्न साधन, करणसाधन, भावसाधन इन तीन प्रकारों से निष्पन्न है, क्योंकि द्वव्य ग्रीर पर्याय दोनों ही ग्रापस में कथंचित् भेदा-भेदात्मक होते हैं। स्वातन्त्य विवक्षा, साधकतमविवक्षा और भावविवक्षा होने से तीनों प्रकार से प्रमाण शब्द बनने में कोई विरोध नहीं भ्राता है। कर्तृ साधन स्वातन्त्य विवक्षा से प्रमाण शब्द की निष्पत्ति कहते हैं - क्षयोपशम के विशेष होने से अपने को ग्रीर पर रूप प्रमेय को जैसा का तैसा जो जानता है वह प्रमाण है, "प्रमिमीते अर्थात् जानाति इति प्रमाणं" कर्त्साधन है, मायने आत्मा अर्थात् अपने और पर के ग्रहण करने में परिणत हुन्ना जो जीव है वही प्रमाण है, यह कर्त साधन प्रमाण शब्द के द्वारा कहा जाता है। क्योंकि स्वातन्त्र्य विवक्षा है, जैसे ग्रपने और पर को प्रकाशित करने वाला दीपक स्वपर को प्रकाशित करता है ऐसा कहा जाता है। साधकतमादि विवक्षा होने पर "प्रमीयते भ्रनेन इति प्रमाणं करण साधनं" ग्रथवा प्रमितिमालं वा प्रमाणं भावसाधन प्रमाण पद हो जाता है, इन विवक्षाओं में जाना जाय जिसके द्वारा वह प्रमागा है भ्रथवा जानना मात्र प्रमाण है ऐसा प्रमाण शब्द का अर्थ होता है, इस कथन में मूख्यता से प्रतिबंधक-ज्ञानावरणादि कर्मों का अपाय अथवा क्षयोपशम होने से उत्पन्न हुई जो ज्ञानपर्याय है उसका ग्राश्रय है - जैसे दीप की कांति युक्त जो शिखा - लौ है वही प्रदीप है। इस भेदाभेदयोः परस्परपिहारेणावस्थानादन्यतरस्यैव वास्तवत्वादुभयात्मकत्वमयुक्तम्; इत्य-समीक्षिताभिधानम्; बाधकप्रमाणाभावात् । प्रनुपलम्भो हि बाधकं प्रमाणम्, न चात्र सोऽस्तिसकल-भावेषूभयात्मकत्वप्राहकत्वेनैवाखिलाऽस्खलत्प्रत्ययप्रतीतेः । विरोधो बाधकः; इत्यप्यसमीचीनम्; उपलम्भसम्भवात् । विरोधो ह्यनुपलम्भसाध्यो यथा-तुरङ्गमोत्तमाङ्गे शृङ्गस्य, प्रत्यथा स्वरूपेणापि तद्वतो विरोधः स्यात् । न चानयोरेकत्र वस्तुन्यनुपलम्भोस्तिग्रभेदमात्रस्य भेदमात्रस्य वेतरनिरपेक्षस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । कल्पयताप्यभेदमात्रं भेदमात्रं वा प्रतीतिरवश्याऽभ्युपगमनीया-तिन्नवन्वनत्वाद्वस्तु-

प्रकार प्रमाण इस पद का व्याकरण के अनुसार निरुक्ति अर्थ हुआ। इसका सरलभाषा में यह सार हुआ कि प्रमाण मायने ज्ञान या आत्मा है।

शंका—भेद श्रौर श्रभेद तो परस्पर का परिहार करके रहते हैं श्रतः या तो भेद रहेगा या श्रभेद ही रहेगा। ये सब एक साथ एक में कैसे रह सकते हैं, श्रथात् कृतृं साधन आदि में से एक साधन प्रमाण में रहेगा सब नहीं। इसलिये एक को भेदाभेदरूप कहना श्रयुक्त है।

समाधान—ऐसा यह कहना ठीक नहीं क्योंकि एक जगह भेदाभेद मानने में कोई बाधा नहीं ग्राती है, देखिये—यदि भेदाभेद रूप वस्तु दिखाई नहीं देती तो, या भेदाभेद को एकत्र मानने मैं कोई बाधा ग्राती तो हम आपकी बात मान लेते किन्तु ऐसा बाधक यहां प्रमाण के विषय में कोई है ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ उभयात्मक भेदाभेदात्मक-द्रव्यपर्यायात्मक ही निर्दोषज्ञान में प्रतीत होते हैं।

शंका—भेद भीर भ्रभेद में विरोध है - एक का दूसरे में भ्रभाव है - यही बाधक प्रमाण है।

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे में वे भेदाभेद रहते ही हैं। श्रतः जब वैसा उपलब्ध ही होता है तब क्यों विरोध होगा, विरोध तो जब वस्तु वैसी उपलब्ध नहीं होती तब होता है, जैसे घोड़े के सींग उपलब्ध नहीं है श्रतः सींग का घोड़े में विरोध या अभाव कहा जाता है, किन्तु ऐसा यहां नहीं है, यदि वैसे उपलब्ध होते हुए भी विरोध बताया जाय तो स्वरूप का स्वरूपवान से विरोध होने लगेगा। भावाभाव का एक वस्तु में श्रनुपलंभ भी नहीं है, उल्टे भेदरहित श्रकेला श्रभेद या भेद ही वस्तु में दिखायी नहीं देता है, तथा भेद या श्रभेदमात्र की मनचाही कल्पना ही भले कर लो किन्तु प्रतीति को मानना होगा, क्योंकि प्रतीति-अनुभव से ही वस्तु व्यवस्था होती है, ऐसी प्रतीति तो सर्वत्र भेदाभेदरूप ही हो रही है तो फिर व्यर्थ का

व्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति कि तत्र स्वसिद्धान्तविषमग्रहनिबन्धनप्रद्वेषेग्-ग्रप्रामाग्णिकत्व-प्रसङ्गादित्यलमतिप्रसङ्गोन, ग्रनेकान्तसिद्धिप्रक्रमे विस्तरेग्गोपक्रमात् ।

वक्ष्यमाग्गलक्षग्णलक्षितप्रमाग्गभेदमनिभिष्ठेत्यानन्तरसकलप्रमाग्गविशेषसाघारगप्रमाग्णलक्षग्पुरःसरः 'प्रमागाद' इत्येकवचनिर्देशः कृतः । का हेतौ । ग्रर्थ्यतेऽभिलष्यते प्रयोजनाधिभिरित्यथौं हेय
उपादेयश्च । उपेक्षग्गीयस्यापि परित्यजनीयत्वाद्धे यत्वम्; उपादानिक्रयां प्रत्यकर्मभावान्नोपादेयत्वम्,
हानिक्रयां प्रति विपर्ययात्तत्वम् । तथा च लोको वदित 'ग्रहमनेनोपेक्षग्गीयत्वेन परित्यक्तः' इति ।
सिद्धिरसतः प्रादुर्भावोऽभिलिषतप्राप्तिभाविज्ञिष्ट्योच्यते । तत्र ज्ञापकप्रकरगाद् ग्रसतः प्रादुर्भावलक्षग्गा
सिद्धिनेंह गृह्यते । समीचीना सिद्धः संसिद्धिरर्थस्य संसिद्धि 'ग्रर्थसंसिद्धः' इति । ग्रनेन कारगान्त-

श्रपना सिद्धान्त रूप बड़ा भारी ग्राग्रह या पिशाच जिसका निमित्त है ऐसा जो भेदाभेद में द्वेष रखना है वह ठीक नहीं है, यदि द्वेष रखोगे तो अप्रमाणिक कहलाग्रोगे, इस प्रकरण पर ग्रब बस हो, ग्रथित् इस प्रकरण पर ग्रब ग्रीर ग्रधिक यहां कहने से क्या लाभ ग्रागे ग्रनेकान्त सिद्धिके प्रकरण में इसका विस्तार से कथन करेंगे।

ग्रागे कहे जाने वाले लक्षण से युक्त जो प्रमाण है उसके भेदों को नहीं करते हुए ग्रर्थात् उनकी विवक्षा नहीं रखते हुए यहां सूत्रकारने संपूर्ण प्रमाणों के विशेष तथा सामान्य लक्षण वाले ऐसे प्रमाण का "प्रमाणात्" इस एकवचन से निर्देश किया है "प्रमाणात्" यह हेतृ ग्रर्थ में पंचमी विभक्ति हुई है, प्रयोजनवाले व्यक्ति जिसे चाहते हैं उसे ग्रर्थ कहते हैं। वह उपादेय तथा हेयरूप होता है, उपेक्षणीय का हेय में ग्रन्तर्भाव किया है, क्योंकि उपादान किया के प्रति तो वह उपेक्षणीय पदार्थ कर्म नहीं होता है, ग्रीर हेय किया का कर्म बन जाता है, अतः हेय में उपेक्षणीय सामिल हो जाता है जगत् में भी कहा जाता है कि इसके द्वारा मैं उपेक्षणीय होने से छोड़ा गया हं।

ग्रसत् की उत्पत्ति होना ग्रथवा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना ग्रथवा पदार्थ ज्ञान होना इसका नाम सिद्धि है, इन तीन अर्थों में ग्रर्थात् उत्पत्ति, प्राप्ति, ज्ञप्ति ग्रथों में से यहां पर ज्ञापक का प्रकरण होने से असत् का उत्पाद होना रूप उत्पत्ति ग्रथं नहीं लिया गया है (प्राप्ति ग्रौर ज्ञप्ति रूप अर्थं लिया गया है) समीचीन ग्रथं सिद्धि को ग्रथंसंसिद्धि कहते हैं, इस पद के द्वारा ग्रन्य कारण जो कि विपरीतज्ञान कराने वाले हैं उनसे ग्रथंसिद्धि नहीं होती ऐसा कह दिया समक्तना चाहिए। जाति, प्रकृति ग्रादि के भेद से होने वाले उपकारक पदार्थं की सिद्धि का भी यहां ग्रहण हो गया है, इसी को बताते हैं — अकेले श्रकेले निम्ब, लवण ग्रादि रसवाले पदार्थों में हम

राहितविपर्यासादिज्ञानिवन्धनाऽर्थेसिद्धिनिरस्ता। जातिप्रकृत्यादिभेदेनोपकारकार्थंसिद्धिस्तु संगृहीता;
तथाहि-केवलिनम्बलवर्णरसादावस्मदादीनां द्वेषबुद्धिविषये निम्बकीटोष्ट्रादीनां जात्याऽभिलाषबुद्धिरूपजायते ग्रस्मदाद्यभिलाषविषये चन्दनादौ तु तेषां द्वेष:, तथा पित्तप्रकृतेरुष्णस्पर्शे द्वेषो-वातप्रकृतेरभिलाष:—शीतस्पर्शे तु वातप्रकृतेद्वेषो न पित्तप्रकृतेरिति। न चैतज्ज्ञानमसत्यमेव-हिताऽहितप्राप्तिपरिहारसमर्थत्वात् प्रसिद्धसत्यज्ञानवत्। हिताऽहितव्यवस्था चोपकारकत्वापकारकत्वाभ्यां प्रसिद्धेति।
तदिव स्वपरप्रमेयस्वरूपप्रतिभासिप्रमार्णामवाभासत इति तदाभासम्—सकलमतसम्मताऽवबुद्धधक्षार्णाकाद्येकान्ततत्त्वज्ञानं सिन्नकर्षाऽविकरूपक-ज्ञानाऽप्रत्यक्षज्ञानज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानाऽनाप्तप्रग्रीताऽऽ-

लोगों को द्वेषबृद्धि होती है, परन्तु उन्हीं विषयों में निम्ब के कीडे तथा ऊंट म्रादि को जाति के कारण ही ग्रभिलाषा बुद्धि पैदा होती है, मतलब-नीम में हमको हेयज्ञान होता है श्रीर ऊँट श्रादि को उपादेय ज्ञान होता है, सो ऐसा विपर्यय होकर भी दोनों ही ज्ञान जाति की अपेक्षा सत्य ही कहलावेंगे, ऐसे ही हम जिसे चाहते हैं ऐसे चन्दन म्रादि वस्तु में उन ऊंट म्रादि को द्वेष बृद्धि होती है-हेयबृद्धि होती है, पित्तप्रकृतिवाले पुरुष को उष्णस्पर्श में द्वेष भीर वात प्रकृतिवाले पुरुष को उसी में भ्रभिलाषा होती है ग्रोर इसके उल्टे शीतस्पर्श में पित्तवाले को राग-स्नेह ग्रीर वात प्रकृतिवाले को द्वेष पैदा होता है, किन्तु इन दोनों के ज्ञानों को असत्य नहीं कहना, क्योंकि यह हेय का परिहार भीर उपादान की प्राप्ति कराने में समर्थ है, जैसे प्रसिद्ध सत्यज्ञान समर्थ है। दूसरी बात यह भी है कि हित ग्रीर अहित की व्यवस्था या व्याख्या-लक्षण तो उपकारक भीर अपकारक की अपेक्षा से होता है, जो उपकारक हो वह हित भीर जो अपकारक हो वह अहित कहलाता है, उसके समान अर्थात् स्व पर प्रमेय का स्वरूप प्रतिभासित करने वाले प्रमाण के समान जो भासे-मालूम पड़े वह तदाभास कहलाता है, वह तदाभास मायने प्रमाणाभास ग्रनेक प्रकार का है, सभीके मत को माननेवाली है बुद्धि जिनकी ऐसे विनय वादी, सर्वथानित्य, सर्वथा क्षिणिक इत्यादि एकान्तमती का तत्त्वज्ञान, ग्राप्तलक्षरा से रहित पुरुषों के द्वारा हुग्रा ग्रागम, सन्निकर्ष, निर्विकल्पज्ञान, ग्रप्रत्यक्षज्ञान, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञान, ग्रविनाभावरहित ग्रनुमानज्ञान, उपमादिज्ञान, संशय, विपर्यय एवं भ्रनध्यवसाय ये सबके सब ही ज्ञान तदाभास - प्रमाणाभास कहलाते हैं. क्योंकि इन ज्ञानों से विपर्यय होता है अपने इन्छित स्वर्ग, मोक्ष का निर्दोष बोध नहीं होता है, तथा इस लोक मैं सुख दुःख के साधन भूत पदार्थों का सत्यज्ञान प्राप्ति मादि सिद्धियां भी नहीं होती हैं, श्लोक में प्रमाण पद पहिले ग्रहण हुमा है क्योंकि

गमाऽविनाभावितार्थास्य स्वर्गापवर्गादेरनवद्यतसाधनस्य वैहिकसुखदुःखादिसाधनस्य वा सम्प्राप्तिज्ञप्ति-विपर्ययोऽभिलिषतार्थस्य स्वर्गापवर्गादेरनवद्यतसाधनस्य वैहिकसुखदुःखादिसाधनस्य वा सम्प्राप्तिज्ञप्ति-लक्षणसमीचीनसिद्धधभावः । प्रमाणस्य प्रथमतोऽभिधानं प्रधानत्वात् । न चैतदिसिद्धम् ; सम्यक्तानस्य निश्त्रेयसप्राप्तेः सकलपुरुषार्थोपयोगित्वात्, निख्तिलप्रयासस्य प्रेक्षावतां तदर्थत्वात्, प्रमाणेतरिववेक-स्यापि तत्प्रसाध्यत्वाच । तदाभासस्य तूक्तप्रकाराऽसम्भवादप्राधान्यम् । इति' हेत्वर्थे । पुरुषार्थसिद्धध-सिद्धिनिबन्धनत्वादिति हेतोः 'तयोः' प्रमाणतदाभासयो 'लक्ष्म' ग्रसाधारणस्वरूपं व्यक्तिभेदेन तज्ज्ञप्ति-निमित्तं लक्षणं 'वक्ष्मे' व्युत्पादनार्हत्वात्तत्वक्षणस्य यथावत्तत्स्वरूपं प्रस्पष्टं कथिष्ये । ग्रनेन ग्रन्थ-कारस्य तद्व्युत्पादने स्वातन्त्र्यव्यापारोऽवसीयते-निख्निललक्ष्यलक्षणभावावबोधाऽन्योपकारनियत-चेतोवृत्तित्वात्तस्य ।

ननु चेदं वध्यमाणां प्रमाणेतरलक्षणां पूर्वशास्त्राप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं वा ? यदि पूर्वशास्त्राऽ-प्रसिद्धम्-तिह् तद्व्युत्पादनप्रयासो नारम्भणीयः-स्वरुचिवरचितत्वेन सतामनादरणीयत्वात्, तत्प्रसिद्धः

वह मुख्य है, उसमें प्रधानता श्रसिद्ध भी नहीं है, सम्यग्ज्ञान मोक्ष का कारण होने से सभी पुरुषार्थों में उपयोगी है, तथा बुद्धिमान् इसी सम्यग्ज्ञान के लिये प्रयत्न करते हैं और प्रमाण तथा अप्रमाण का विवेक—भेद भी प्रमाणज्ञान से ही होता है, तदाभास से मोक्षसाधन का ज्ञान इत्यादि कार्य नहीं होते हैं, ग्रतः वह गौण है। "इति" यह ग्रव्यय पद हेतु ग्रर्थ में प्रयुक्त किया है, पुरुषार्थ की सिद्धि और ग्रसिद्धि में कारण होने से इस प्रकार "इति" का अर्थ है। "तयोः" ग्रथित प्रमाण ग्रौर प्रमाणाभास का लक्षण—ग्रसाधारण स्वरूप व्यक्तिभेद से जो उनका ज्ञान कराने में समर्थ है ऐसा लक्षण कहूंगा लक्षण तो व्युत्पत्ति-सिद्धि करने योग्य होता ही है ग्रतः उसका स्पष्टरूप यथार्थलक्षण कहूंगा, इस "वक्ष्ये" पद से ग्रन्थकार आचार्य संपूर्ण लक्ष्य और लक्षण भाव को ग्रच्छी तरह जाननेवाले होते हैं, तथा पर का उपकार करने में इनका मन लगा रहता है, ऐसा समभना चाहिये।

शंका—यह भ्रागे कहा जानेवाला प्रमागा भीर तदाभास का लक्षण पूर्व के शास्त्रों में प्रसिद्ध है या नहीं, यदि नहीं है तो उसका लक्षण करने में प्रयास करना व्यर्थ है क्योंकि वह तो भ्रपने मनके भ्रनुसार रचा गया होने से सज्जनों के द्वारा भ्रादरणीय नहीं होगा, भ्रौर यदि पूर्व शास्त्र प्रसिद्ध है तब तो बिलकुल कहना नहीं, क्योंकि विष्ट पेषण होगा।

ममाधान — इसका समाधान होने के लिए ही सिद्ध और अल्प ऐसे दो पद दिये हैं। "सिद्ध" इस विशेषण से व्युत्पादन के समान लक्षण करने में स्वतन्त्रता का

### प्रतिज्ञाश्लोकः

तु नितरामेतन्न व्युत्पादनीयं-पिष्टपेषणप्रसङ्गादित्याह-सिद्धमल्पम्'। प्रथमिवशेषणेने विद्वास्त्रपृत्व विद्वास्त्रप्रमाणप्रसिद्धं लघूपीयन स्वातन्त्र्यं परिहृतम्। तदेव भाकलङ्कमिदं पूर्वशास्त्रपरम्पराप्रमाणप्रसिद्धं लघूपीयन प्रतिपाद्य प्रज्ञापरिपाकार्थं व्युत्पाद्यते-न स्वरुचिविरचितं-नापिप्रमाणानुपपन्नं-परोपकारनियतचेतसो ग्रन्थकृतो विनेयविसंवादने प्रयोजनाभावात्। तथाभूतं हि वदन् विसंवादकः स्यात्। 'ग्रन्पम्' इति विशेषणेन यदन्यत्र ग्रकलङ्कदेवैविस्तरेणोक्तं प्रमाणेतरलक्षणंतदेवात्र संक्षेपेण विनेयव्युत्पादनार्थ-मभिष्ठीयत इति पुनरुक्तत्वित्रासः। विस्तरेणान्यत्राभिहितस्यात्र संक्षेपभिष्ठाने विस्तररुचि विनेयविद्धां नितरामनादरणीयत्वम्। को हि नाम विशेषव्युत्पत्त्यर्थी प्रेक्षावांस्तत्साधनाऽन्यसःद्भावे सत्यन्यत्राऽ तत्साधने कृतादरो भवेदित्याह—'लघीयसः'। ग्रतिश्चयेन लघवो हि लघीयांसः संक्षेपरुचय इत्यर्थः। कालशरोरपरिमाणकृतं तु लाघवं नेह गृह्यतेतस्य व्युत्पाद्यव्यभिचारात्, क्वित्त्याविधे व्युत्पाद-

निरसन किया है, ग्रथित् — ग्रकलंक देव से रचित जो कुछ लक्षण है जो पूर्वाचार्य प्रणीत शास्त्रपरम्परा से ग्राया है उसीको थोड़े उपायों से शिष्यों की बुद्धि का विकास होने के लिए कहा जाता है, ग्रतः स्वरुचि से नहीं बनाया है, ग्रौर न प्रमाण से ग्रसिद्ध ही है, क्योंकि परोपकार करनेवाले ग्रन्थकार शिष्य को ठगने में कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। यदि मन चाहा पूर्व शास्त्र से ग्रप्रसिद्ध बाधित ऐसा लक्षण करते तो वे विसंवादक कहलाते। "अल्पम" इस विशेषण से जो अन्य ग्रन्थ में ग्रक्लंकादि के द्वारा विस्तार से कहा है उन्हींके उस प्रमाण तदाभास लक्षण को संक्षेप से विनेय-शिष्य-को समभाने के लिये कहा जाता है, ग्रतः पुनरुक्त दोष भी नहीं ग्राता है।

शंका—जो लक्षण ग्रन्यग्रन्थों में विस्तारपूर्वक कहा है उसीको यहां संक्षेप से कहेंगे तो विस्तार रुचिवाले शिष्य उस लक्षण का ग्रादर नहीं करेंगे। जो पुरुष विशेष को जानना चाहता है वह उस विशेष ज्ञान के उपायभूत अन्य ग्रन्थ मौजूद होते हुए इस संक्षेपवाले ग्रन्थ में क्या ग्रादर करेगा।

समाधान—ऐसा नहीं है. हम ग्रन्थकार तो ग्रन्थ बुद्धिवाले शिष्यों के लिये कहते हैं ग्रर्थात् संक्षेप से जो तत्त्व समक्षता चाहते हैं उनके लिये कहते हैं। यहां पर लघुता जो है वह काल की या शरीर की नहीं लेना क्योंकि जो काल से अल्प न हों ग्रर्थात् ज्यादा उम्रवाले हों या ग्रन्थ उम्र वाले हों ग्रीर शरीर से छोटे हों या बड़े हों उनको तो कम बुद्धिवाले होने से समक्षायेंगे, मतलब-जो शिष्य संक्षेप से व्युत्पत्ति करना चाहते हैं उन शिष्यों के लिये यह ग्रन्थ रचना का प्रयास है, प्रतिपादक तो प्रतिपाद के कस्याऽप्युपलम्भात् । तस्मादिभप्रायकृतिमह लाघवं गृह्यते । येषां संक्षेपेण व्युत्पत्त्यभिप्रायो विनेयानां तान् प्रतीदमभिधीयते-प्रतिपादकस्य प्रतिपाद्याशयवशर्वातत्वात् । 'ग्रकथितम्' [पाणिनि स्०१।४।५१] इत्यनेन कर्मसंज्ञायां सत्यांकर्मणीप् ।

ननु चेष्टदेवतानमस्कारकरणमन्तरेणैवोक्तप्रकाराऽऽदिश्लोकाभिघानमाचार्यस्याऽयुक्तम् । श्रवि-घनेन शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं हि फलमुद्द्घेष्टदेवतानमस्कारं कुर्वाणाः शास्त्रकृतः शास्त्रादौ प्रतीयन्ते; इत्यप्यसमीक्षिताभिघानम्; वाङ्नमस्काराऽकरणेपि कायमनोनमस्कारकरणात् । त्रिविघो हि नमस्कारो-मनोवाक्कायकारणभेदात् । दृश्यते चातिलघूपायेन विनेयव्युत्पादनमनसां धर्मंकीर्त्यादीना-मप्येवंविघा प्रवृत्तिः-वाङ्नमस्कारकरणमन्तरेणैव "सम्यग्ज्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धः" [न्यायिष्ठ । १।१ ] इत्यादि वाक्योपन्यासात् । यद्वा वाङ्नमस्कारोऽप्यनेनैवादिश्लोकेन कृतो ग्रन्थकृता; तथाहि-मा ग्रम्तरङ्गबहिरङ्गानन्तज्ञानप्राप्तिहार्यादिश्रीः, ग्रण्यते शब्द्यते येनार्थोऽसावागः शब्दः, मा चागाश्च

भ्राणय के अनुसार कथन किया ही करते हैं। पाणिनिव्याकरण के "अकथितं" इस सूत्र से कर्म भर्थ में "अल्पं सिद्धं लक्ष्म" इन पदों में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है।

शंका— इष्टदेव को नमस्कार किये बिना ही शास्त्रकारने जो शास्त्र की शुरुपात में क्लोक कहा है वह श्रयुक्त है, क्योंकि निर्विष्न शास्त्र रचना पूर्ण हो इत्यादि फलों का उद्देश्य लेकर नमस्कार करके शास्त्रकार शास्त्र रचते हैं ऐसा देखा गया है।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, यद्यपि वाचिनक नमस्कार न किया हो, किन्तु कायिक तथा मानसिक नमस्कार तो किया हो है, मन, वचन, काय के भेद से नमस्कार तीन प्रकार का होता है। देखा भी गया है कि ग्रन्यमती धर्मकीर्ति ग्रादि ने जल्दी से शिष्यों को ज्ञान हो इस बुद्धि से वाचिनक नमस्कार किये विना ही "सम्यग्ज्ञान पूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिः" ऐसा प्रारम्भिक सूत्र बनाया है, अथवा ग्रन्थकार माणिकयनंदी ने इस परीक्षामुख ग्रन्थ की शुरुग्रात में वाचिनक नमस्कार भी किया है, देखिये—अन्तरंग लक्ष्मी ग्रनंतचतुष्टय ग्रीर बहिरंग लक्ष्मी अष्ट प्रातिहार्यादिक हैं, उनको "मा" कहते हैं। "ग्रण्यते ग्रर्थः येन ग्रसी ग्रणः माच अणश्च माणो, प्रकृष्टो माणो यस्य असी प्रमाणः" ग्रर्थात् अण कहते हैं शब्द या दिव्यध्विन को, मा अर्थात् समवसरण ग्रादि विभूति ग्रीर अण मायने दिव्यध्विन, ये दोनों गुण ग्रस।धारण हैं, अन्य हिर, हर, ब्रह्मा में नहीं पाये जाते हैं, अतः उत्कृष्ट गुणोंके घारक भगवान् सर्वज्ञ ही "प्रमाण" इस नाम के धारक हुए उनसे अर्थात् अर्थत् सर्वज्ञ से ग्रर्थ संसिद्धि होती है ग्रीर तदा-

माणौ, प्रकृष्टौ महेश्वराद्यसम्भविनौ माणौ यस्याऽसौ प्रमाणो भगवान् सर्वज्ञो हृष्टे ष्टाऽविरुद्धवाक् च, तस्मादुक्तप्रकारार्थसंसिद्धिभवित तदभासात् महेश्वरादेविपर्ययस्तत्संसिद्ध्यभावः । इति वक्ष्ये तयो-लंक्ष्म 'सामग्रीविशेषविश्लेषिताऽखिलावरणमतीन्द्रियम्' इत्याद्यसाधारणस्वरूपं प्रमाणस्य । किवि-शिष्टम् ? सिद्धं वक्ष्यमाणप्रमाणप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं तु तदाभासस्य; तच्चाऽल्पं संक्षिप्तं यथा भवित तथा, लघीयसः प्रति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्मेति । शास्त्रारम्भे चाऽपरिमितगुर्शोदधेर्भगवतो गुणलवव्यावर्णनमेव वाक्सतुतिरिश्यलमतिप्रसङ्कोन ।।

प्रमाणिविशेषलक्षणोपलक्षणाकाङ्क्षायास्तत्सामाःयलक्षणोपलक्षणपूर्वकत्वात् प्रमाणस्वरूप-विप्रतिपत्तिनिराकरणद्वारेणाऽबाघतत्सामान्यलक्षणोपलक्षणायेदमभिघीयते —

# स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।। १ ॥

भास से ग्रर्थात् महेश्वरादि से विपर्यय—ग्रर्थसिद्धि का ग्रभाव होता है, इस कारण मैं उन उन प्रमाण ग्रोर तदाभास का लक्षण कहूंगा, ग्रर्थात् अहंतादि का लक्षण 'सामग्री विशेष विश्लेषितास्त्रिलावरण मतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम्' इत्यादि सूत्र से कहूंगा, यह लक्षण कैसा है ? सिद्ध है ग्रर्थात् प्रमाण का लक्षण तो प्रसिद्ध है ग्रीर तदाभास की समीचीनता सिद्ध नहीं है, ऐसा वह लक्षण संक्षिप्तरूप से अल्पबृद्धि वालों के लिये कहूंगा। इस प्रकार शास्त्र की आदि में ग्रपरिमित गुणों के धारक भगवान् के थोड़े से गुणों का वर्णन करना ही वाचिनक नमस्कार है। अतः नमस्कार के विषय में ज्यादा कहने से अब वस रहो। प्रमाण का सामान्य लक्षण पूर्वक ही विशेष लक्षण होता है, ग्रतः प्रमाण के स्वरूप के बारे में जो विवाद है उसे दूर करते हुए ग्रबाधित ऐसा सामान्य लक्षण कहते हैं।

# स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।।१।।

स्व का और भ्रन्य घटादि पदार्थों का संशयादि से रहित निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है।

इस सूत्र में "प्रमाण की अन्यथानुपपत्ति" ऐसा हेतु है, विशेष्य को अन्य से पृथक् करना विशेषण का फल है। ग्रव्याप्ति, ग्रतिव्याप्ति ग्रौर ग्रसंभव इस प्रकार लक्षण के तीनों दोषों से रहित तथा ग्रन्यमतों के प्रमाणों के लक्षण का निरसनकरने वाला यह प्रमाणका लक्षण श्री माणिक्यनंदो ग्राचार्य के द्वारा लक्षित किया गया है, इस प्रमाण के पांच विशेषण हैं—स्व, अपूर्व, ग्रर्थ, व्यवसायात्मक ग्रौर ज्ञान, इनमें से

प्रमाण्तित्वान्ययानुपपत्ते रित्ययमत्र हेतुई पृथ्यः । विशेषणं हि व्यवच्छेदफलं भवति ।

"स्व" विशेषण द्वारा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष मानने वाले मीमांसक का तथा दूसरे ज्ञान से उसे ग्राहक मानने वाले नैयायिक का खंडन होता है, प्रर्थात् ज्ञान स्व को जानने वाला है, प्रपूर्व विशेषण से धारावाहिक ज्ञान का निरसन किया है, तथा सर्वथा ही अपूर्व वस्तु का ग्राहक प्रमाण होता है ऐसा माननेवाले भाट्ट का निरसन किया है, ग्राथांत् प्रमाण कथंचित् अपूर्व ग्राथं का ग्राहक है, ग्राथं—इस विशेषण से बौद्ध के प्रमाण का खंडन होता है, क्योंकि विज्ञानाद्धं तबादी, चित्राद्धेतवादी ज्ञान के द्वारा ज्ञान का ही मात्र ग्रहण होता है, क्योंकि ज्ञानमात्र ही तत्त्व है ऐसा वे मानते हैं, उन्हें समभाने के लिए कहा है कि ज्ञान ग्रार्थ को—पदार्थ को ज्ञानने वाला है। बौद्ध ही ज्ञान को निर्विकल्प—म्यनिश्चायक मानते हैं सो उसका खंडन करने के लिये प्रमाण के लक्षण में "व्यवसायात्मकं" यह विशेषण प्रस्तुत किया है, ज्ञान विशेषण तो सन्निकर्ष, कारक साकल्य इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातृव्यापार आदि प्रज्ञानरूप वस्तु को ही प्रमाण माननेवाले वैशेषिक ग्रादि का निरसन करने के लिये उपस्थित किया है। इस प्रकार इन पांचों विशेषणों से विशिष्ट जो है वही प्रमाण है ऐसा ग्रक्षण तथा निर्दोष लक्षण का यहां पर प्रणयन किया है।



# कारक साकल्यवाद-पूर्वपक्ष

नैयायिक कारक साकल्य को प्रमाण मानते हैं, प्रमाणों की संख्या उनके यहां चार मानी गई है। १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ ग्रागम। इन प्रमाणों को जो उत्पन्न करता है वह कारक साकल्य कहलाता है। पदार्थ को जानना एक कार्य है। और कार्य जो होता है वह ग्रनेक कारणों से निष्पन्न होता है, एक से नहीं। वे खो कारण हैं उन्हें ही कारक साकल्य कहते हैं।

"ग्रत्रेदं तावदु विचार्यते कि प्रमाणं नाम किमस्य स्वरूपं कि वा लक्षणमिति, ततः तत्र सूत्रं योजियव्यते, तदुच्यते—ग्रव्यभिचारिणीमसंदिग्धामर्थोपलिब्ध विदधती बोधाबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्। बोधाबोधस्वभावा हि तस्य स्वरूपं, ग्रव्यभिचारादि-विशेषणार्थोपलिब्धसाधनत्वं लक्षणम्" (न्याय मंजरी पृ० १२)

प्रयं: — यहां पर यह विचारारूढ़ है कि प्रमाण किसका नाम है, क्या उसका स्वरूप ग्रीर लक्षण है? सो उसका उत्तर देते हैं — ग्रव्यिभचारी तथा संशय रहित पदार्थ की उपलब्धि होना है ऐसे स्वरूप की जो धारण करती है वह बोध तथा ग्रबीध ग्रयात् ज्ञान ग्रीर ग्रज्ञान लक्षण वाली सामग्री ही प्रमाण कहलाती है, इस सामग्री में ज्ञान को उत्पन्न करने वाले अनेक कारक या कारण हैं। ग्रतः इसको कारक साकत्य कहते हैं, यही प्रमाण है, क्योंकि पदार्थ के जानने में यह साधकतम है। बोध ग्रीर ग्रबीध तो प्रमाण का स्वरूप है, ग्रीर ग्रव्यिभचारी तथा संशयरहित पदार्थ की उपलब्धि कराना उसका लक्षण है, यहां पर कोई शंका करे कि प्रमाण शब्द करण साधन है "प्रमीयते ग्रनेनित प्रमाणं" साधकतम को करण कहते हैं, साधकतम यह शब्द ग्रतिशय को सूचित करता है, ग्रयीत् "ग्रितिशयेन साधकं साधकतम" जो ग्रतिशयपने से साधक हो उसे साधकतम कहते हैं, सो यहां सामग्री को प्रमाण माना है तो कौन किससे साधक होगा। क्योंकि सामग्री तो एकरूप है। ग्रब इस प्रकार की शंका का समाधान करते हैं— जिस कारण से करणसाधन प्रमाण शब्द है उसी कारण से सामग्री को—कारक साकत्य को—प्रमाण माना है, क्योंकि ग्रनेक कारकों के होने पर कार्य होता है ग्रीर नहीं होने पर नहीं होता है, ग्रतः कारकसाकत्य ही प्रमाण है, उन

स्रमेक कारकों में से किसी एक को विशेष नहीं मान सकते, क्योंकि सभी के होने पर तो कार्य होता है, धौर उनमें से एक के भी नहीं होने पर कार्य नहीं होता है, यही बात कही है कि— "अनेक कारकसिप्तधाने कार्य घटमानमन्यतरव्यपगमे च विघटमानं कस्मै प्रतिशयं प्रयच्छेत्। न चातिशयः कार्यजन्मिन कस्यचिदवधार्यते सर्वेषां तत्र व्याप्रयमागात्वात्" [न्याय मंजरी पृ० १३] स्र्यात्— स्रमेक कारकों के निकट होने पर तो कार्य होता है और उनमें से एक के नहीं होने पर कार्य नहीं हो पाता है, अतः किसी एक को अतिशय युक्त नहीं कह सकते। यहां तो सभी कारकों का उपयोग होता है और इसीलिए तो इस सामग्री का नाम कारक साकल्य है, इस कारक साकल्य या सामग्री के मंदर कोई कारक बोधरूप है और कोई स्रबोधस्वरूप है, स्रतः "बोधाबोधस्वभावा तस्य स्वरूपम्" ऐसा कहा है, अर्थात् प्रकाश, इन्द्रियादि स्रबोध स्वभाववाले कारक हैं और ज्ञान बोधस्वभाववाला है। बस ! इन्हीं का समूह कारकसाकल्य है, यही प्रमा का साधकतमकरण है, स्रतः यही प्रमागा है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*



तत्र प्रमाणस्य ज्ञानमिति विशेषणेन 'ग्रव्यभिचारादिविशेषणिविशिष्टार्थोपलिब्धजनकं कारकसाकल्यं सामकतमत्वात् प्रमाणम्'इति प्रत्याख्यातम्; तस्याऽज्ञानरूपस्य प्रमेयार्थवत् स्वपरपरिच्छितौ साधक-तमत्वाभावतः प्रमाणत्वायोगात्-तत्परिच्छितौ साधकतमत्वस्याऽज्ञानविरोधिना ज्ञानेन व्याप्तत्वात् । छिदौ परश्वादिना साधकतमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्; तत्परिच्छित्तावितिविशेषणात्, न खलु सर्वत्र साधकतमत्वं ज्ञानेन व्याप्तं-परश्वादेरपि ज्ञानरूपताप्रसङ्गात् । ग्रज्ञानरूपस्यापि प्रदीपादेः स्वपरपरि-चिछत्तौ साधकतमत्वोपलम्भात्तेन तस्याऽव्याप्तिरित्यप्ययुक्तम्; तस्योपचारात्तत्र साधकतमत्वव्यवहारात् ।

प्रमाण के लक्षण में "ज्ञान" यह जो विशेषण दिया है सो इस विशेषण से जरनेयायिक के द्वारा माना गया जो कारकसाकल्यवाद है जिसका खंडन हो जाता है, ध्रर्थात् नैयायिक कहते हैं कि व्यभिचारादिदोषों से रहित विशिष्ट ध्रथं का ज्ञान कराने वाला कारकसाकल्य है, ध्रतः यह प्रमाण है, सो इस कथन का "ज्ञान" विशेषण से खंडन हो जाता है, क्योंकि कारकसाकल्य ध्रज्ञानरूप है, वह प्रमेय-पदार्थ के समान ध्रपना ध्रोर पर का ज्ञान कराने में साधकतम हो ही नहीं सकता है, ध्रतः प्रमाण नहीं होगा, पदार्थ की परिच्छित्त-जानकारी के लिये ध्रज्ञान का विरोधी ज्ञान ही साधकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्ति की तो ज्ञान के साथ ही व्याप्ति है।

प्रश्न--छेदनिक्रया में तो परशु-कुठार-ग्रादि प्रज्ञानी ही साधक हो जाते हैं।

उत्तर—नहीं, यहां परिच्छित्ति का प्रकरण है, सर्वत्र साधकतम ज्ञान ही हो यह नहीं कहा है, क्योंकि साधकतम ग्रौर ज्ञान की व्याप्ति करेंगे, तब तो कुठारादि भी ज्ञानरूप बन जायेंगे।

शंका—स्व ग्रीर पर की परिच्छित्त में ग्रज्ञानरूप भी दीपक में साधकतमा देखी जाती है, ग्रतः ग्रतिक्याप्ति दोष ग्राता है।

साकल्यस्याप्युपचारेण सावकतमत्वोपगमे न किचिदिनिष्टम् मुख्यरूपतया हि स्वपरपरिच्छितौ सावक-तमस्य ज्ञानस्योत्पादकत्वात् तस्यापि साधकतमत्वम्; तस्माच प्रमाणं-कारणे कार्योपचारात्-प्रन्नं वै प्राणा इत्यादिवत् । प्रदोपेन मया दृष्टं चक्षुषाऽवगतं धूमेन प्रतिपन्नमिति लोकव्यवहारोऽप्युपचारतः; यथा ममाऽयं पुरुषष्ठक्षधुरिति-तेषां प्रमिति प्रति बोधेन व्यवधानात्, तस्य त्वपरेणाव्यवधानात्तन्मु-इयम् । न च व्यपदेशमात्रात्पारमाधिकवस्तुव्यवस्था 'नड्वलोदकं पादरोगः, इत्यादिवत् । ततो यद्बोधा-ऽबोधक्ष्पस्य प्रमाणत्वाभिधानकम्—

'लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्' [ ] इति तत्प्रत्याख्यातम्; ज्ञानस्यैवा-ऽनुपचरितप्रमाणव्यपदेशार्हत्वात् । तथाहि-यद्यत्राऽपरेण व्यवहितं न तत्तत्र मुख्यरूपतया साधक-

समाधान-यह शंका अयुक्त है, दीपक में तो उपचार से साधकतमपना माना है, ऐसा ही कारकसाकल्य को उपचार से साधकतमपना मानी तो हम जैन को कुछ अनिष्ट नहीं है, मूख्य रूप से स्वपर की परिच्छित्ति में तो ज्ञान साधकतम है, भ्रीर उसको उत्पन्न कराने में कारण होने से कारकसाकल्य को भी साधकतमपना हो सकता है, इस तरह प्रमाण के-ज्ञान के कारण में कार्य का उपचार करके ग्रन्न ही प्राण है, इत्यादि के समान कहा जाता है, अर्थात प्रमाण का जो कारण है उसकी भी प्रमाण कहना यह उपचारमात्र है, ग्रांख के द्वारा जाना, दीप से जाना, धुम से जाना इत्यादि लोक व्यवहार भी मात्र ग्रौपचारिक है, "यह पुरुष मेरी आंखें हैं" इत्यादि कहना भी उपचार है, क्यों कि इनके द्वारा होने वाली जानकारी के प्रति ज्ञान का व्यवधान पड़ता ही है, ज्ञान में तो ऐसा नहीं है, वह तो अव्यवधान से वस्तू को जानता है, उपचारसे कोई पारमार्थिक वस्तृव्यवस्था नहीं होती है, जैसे "नड्वलोदकं पादरोगः" नड्वलोदक पादरोग है, घास से युक्त जो जल होता है उसे नड्वलोदक कहते हैं, उससे पैर में रोग होता है, [तालाब आदि में गंदा पानी होता है, उसमें बार बार पैर देने से पैर में ''नारू" नामका रोग हो जाता है, उसमें घटने के नीचे भाग में धागे के समान भाकारवाले लंबे २ दो इन्द्रिय कीड़े निकलते हैं, पैर में छेद भी हो जाते हैं, सो पैर में रोग होने का कारण होने से उस पानी को भी रोग कहना उपचार मात्र है | सो नड्वलोदक पादरोग है ऐसे वहने मात्र से कोई साक्षात् जल ही रोग नहीं बन जाता है, इस प्रकार वास्तविक वस्तु को जानने के लिए ज्ञान ही साधकतम है, भीर उपचार से कारक साकल्यादि भी साधकतम है; यह सिद्ध हुन्ना। कोई ज्ञान मौर ग्रज्ञान को समानरूप से प्रमाण बताते हैं, "लिखितं साक्षिशो भ्रक्तिः प्रमाणं त्रिविधं

त्मव्यपदेशाहंम्, यथा हि च्छिदिकियायां कुठारेणा व्यवहितोऽयस्कारः, स्वपरपरिच्छितौ विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं साकल्यादिकमिति । तस्मात् कारकसाकल्यादिकं साधकतमव्यपदेशाहं न भवति ।

किंच; स्वरूपेण प्रसिद्धस्य प्रमाणत्वादिव्यवस्था स्यान्नान्यथाग्रतिप्रसङ्गात्-न च साकत्यं स्वरूपेण प्रसिद्धम् । तत्स्वरूपं हि सकलान्येव कारकाणि, तद्धर्मी वा स्यात्, तत्कार्यं वा, पदार्थान्तरं

स्मृतम्'', नैयायिक वैशेषिक तो लिखित आदि को प्रमाण मानते हैं, धर्यात् राजशासनादि के जो कानून लिखे रहते हैं वही प्रमाण है ऐसा कहते हैं, जिसमें साक्षी
देनेवाले पुरुष हों वे पुरुष भी प्रमाण हैं (अथवा साक्षी देनेवाला पुरुष भी प्रमाण है)
तथा-भुक्ति:—उपभोग करनेवाला या जिसका जिस वस्तु पर कब्जा हो वह पुरुष
प्रमाण है, ऐसा तीन प्रकार का प्रमाण मानने वाले का भी ज्ञान पद से खंडन हो
जाता है, क्योंकि वह भी अज्ञानरूप है, वास्तविक प्रमाण तो ज्ञान ही होगा, इसी को
भौर भी सिद्ध करते हैं—जो अन्य से व्यवहित होकर जानता है वह साधकतम नहीं
होता, जैसे बढई कुल्हाड़ी से व्यवहित होकर लकड़ी को काटता है। पर के द्वारा
माना गया कारकसाकल्यादिक भी स्व पर की परिच्छित्त में ज्ञान से व्यवहित होते हैं,
ग्रतः वे साधकतम नहीं होते हैं।

भावार्थ — नैयायिक ग्रादि वेदवादियों का मान्यग्रन्थ "याज्ञवल्क्य स्मृति" नामका है, उसमें लिखित ग्रादि प्रमाणों के विषय में श्लोक है कि—

> प्रमाणं लिखितं अक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमामावे दिन्यान्यतमग्रुच्यते ।।२॥

> > — अध्याय २

वर्ष —लिखितप्रमाण, भृक्ति प्रमाण, साक्षीप्रमाण, इस प्रकार मानुष प्रमाण के ३ भेद हैं, राज्यशासन के अनुसार लिखे हुए जो पत्र हैं, वे लिखित प्रमाण हैं, उपभोग करनेवाला अर्थात् जिसका जिस वस्तु पर कब्जा है वह व्यक्ति या उसका कथन भुक्ति प्रमाण है, जिस वस्तु के विषय में विवाद होने पर उसके निर्णय के लिए जो साक्षीदार होते हैं उन पुरुषों को ही साक्षी प्रमाण कहते हैं, साक्षी पुरुषों के विषय में लिखा है कि—

वा गत्यन्तराभावात् ? न तावत्सकलान्येव तानि साकल्यस्वरूपम्; कर्नृ कर्मभावे तेषां करण्त्वानुप-पत्ते : । तद्भावे वा—श्रन्येषां कर्नृ कर्मरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्, सकलकारकव्यति-रेकेणान्येषामभावात्, भावे वा न कारकसाकल्यम् । नापि तेषामेव कर्त्नृ कर्मरूपता; करण्त्वाभ्यु-पगमात् । न चैतेषां कर्तृ कर्मरूपाणामपि करण्त्वं-परस्परिवरोधात् । कर्नृ ता हि ज्ञानिकीर्षाप्रयत्ना-

> तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधानाः ऋजवः प्रत्रवन्तो धनान्विताः ।।६८।।

> > --अध्याय २

वर्ष — जो पुरुष तपस्वी हैं, दानशील, कुलीन, सत्यभाषी, धर्मपुरुषार्थी, सरल-परिणामी, पुत्रवाला तथा धनिक है वह किसी विषय में साक्षी दे सकता है अन्य नहीं, और भो इस विषय में उस ग्रन्थ में बहुत लिखा है, जैनाचार्य ने इस प्रकार के प्रमाण के लक्षण का निरसन किया है कि ऐसे प्रमाण तो सभी ही ग्रज्ञानरूप हैं, क्योंकि वस्तुतत्त्व को जानने के लिए एक ज्ञान ही अव्यवहितरूप से साधकतम-करण है, ग्रन्य कोई भी वस्तु नहीं।

दूसरी बात यह है कि जो स्वरूप से प्रसिद्ध ज्ञात होता है उसी में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध हो सकती है, अप्रसिद्ध में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती अर्थात् प्रमाणपने की व्यवस्था नहीं बन सकती है, अन्यथा अतिप्रसंग होगा। अर्थात् जो स्वरूप से रहित है—स्वरूप से प्रसिद्ध नहीं है ऐसे कारकसाकत्य को स्वीकार करते हो तो खरविषाण को भी स्वीकार करना चाहिए, कारकसाकत्य का स्वरूप तो प्रसिद्ध है नहीं। कारक साकत्य का स्वरूप अच्छा बताइये क्या है—क्या सकल कारक ही कारक साकत्य का स्वरूप है? या कारकों का कार्य, या अन्य कोई पदार्थ कारक साकत्य का स्वरूप है? अन्य तो कोई कारक साकत्य का अर्थ होता नहीं है, यदि सकलकारकों को कारकसाकत्य कहते हैं, ऐसा प्रथम पक्ष लो तो कर्ला कर्म आदि में करणपना नहीं होने से वह बनता नहीं, जब कर्ला कर्म को भी करण मानोंगे तो सकलकारकों में सभी करणरूप होने से अन्य किसी को कर्लाकर्म बनाओंगे या उन्हीं को? अन्य को तो कहना नहीं क्योंकि सकलकारकों को छोड़कर अन्य कोई है ही नहीं यदि है तो वह सकलकारक ही कारक साकत्य है, यह कहना असत्य ठहरता है, यदि कहो कि उन्हीं को

षारता स्वातन्त्र्यं वा, निर्वेर्त्यत्वादिधर्मयोगित्वं कर्मत्वम्, करणात्वं तु प्रधानिकयाऽनाधारत्वमित्येतेषो कथमेकत्र सम्भवः तम्न सकलकारकाणि साकल्यम् ।

नापि तद्धमै:-स हि संयोगः, ग्रन्यो वा ? संयोगश्चे न्न; ग्रास्याऽनन्तरं-विस्तरतो निषेवात् । ग्रन्यश्चेत्; नास्य साकत्यरूपता ग्रतिप्रसङ्गात्-व्यस्तार्थानामपि तत्सम्भवात् । कि चाऽसौ कारकेम्यो-

प्रयात् जो कर्म कर्ता आदि हैं वे करएालप होकर भी पुनः कर्ता ग्रादि रूप बन जाते हैं ऐसा कहना हो तो वह बेकार है, क्योंकि वे तो करणरूप बन चुके हैं, उन्हीं को कर्ता ग्रीर कर्म करना पुनः करणरूप करना ऐसा तो परस्पर में विरोध है। ज्ञान, चिकीर्षा, प्रयत्न की आधारता जहां है वहीं कर्तृता है। निर्वर्त्य आदि धर्म को कर्म कहते हैं, प्रधान किया का जो ग्राधार नहीं वह करण है, मीमांसक मतमें निम्न प्रकार से कर्ता, कर्म ग्रीर करण कारकों के लक्षण माने गये हैं—ज्ञान का ग्राधार ग्रथीत् जिसमें ज्ञान हो वह कर्ता है, तथा चिकीर्षा अर्थात् करने की जिसकी इच्छा है वह कर्ता है ग्रीर प्रयत्न के ग्राधार को कर्ताकारक कहते हैं। ग्रथवा स्वतन्त्र को कर्ता कहते हैं। कर्मकारक के ३ भेद हैं, निर्वर्त्य, प्राप्य, विकार्य, जिसमें नयी भवस्था उत्पन्त होती है वह निर्वर्त्य कर्म है, सिद्ध वस्तु ग्रहण करना प्राप्य है ग्रीर वस्तु की ग्रवस्था में विकार करना विकार्य है, करण कारक-जानने रूप या छेदनादि प्रधानरूप जो कियाएं हैं उनका जो आधार नहीं है वह करणकारक कहलाता है इस प्रकार आप लोग कर्त्ता आदि का लक्षण मानते हैं, सो यह सब भिन्न २ लक्षण वाले होने से एक जगह एक को ही सब कर्ता ग्रादि रूप ग्राप कैसे बना सकते हैं, ग्रर्थात् नहीं बना सकते, ग्रतः सकल कारकोंको कारकसाकल्य कहना सिद्ध नहीं हुआ।

कारकों के धमें को कारकसाकत्य कहना भी नहीं बनता, धमें क्या है, क्या वह संयोग रूप है, या अन्य प्रमेयता आदि रूप है। संयोग रूप धमें को कारकसाकत्य कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि हम संयोग का धारों निषेध करनेवाले हैं, अन्य कहो तो सकल रूपता नहीं रहेगी। अितप्रसंग होगा, व्यस्त—एक एक—भी कारक साकत्य कहलावेंगे। तथा वह धमें कारकों से अभिन्न है ऐसा कहो तो दोनों अभिन्न होने से एकमेक हो आवेंगे, अतः या तो धमें हो रहेगा या मात्र कारक हो रहेंगे। यदि धमें भिन्न है तो संबन्ध होना मुक्किल है, तथा संबंध मान भी लिया जावे तो एक धमें का सभी कारकों में एक साथ रहना संभव नहीं, क्योंकि अनवस्थादि दोष आते हैं,

डव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? यद्यव्यतिरिक्तः, तदा धर्ममात्रं कारकमात्रं वा स्यात् । व्यतिरिक्तभ्ये तस-म्बन्धाऽसिद्धिः । सम्बन्धेऽपि वा सकलकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धेऽनेकदोषदुष्टसामान्यादिरूपता-पत्तिः । क्रमेण सम्बन्धे सकलकारकधर्मता साकल्यस्य न स्यात्-यदैव हि तस्यैकेन हि सम्बन्धो न तदैवाऽन्येनेति ।

नापि तत्कायं साकल्यम्—नित्यानां तज्जननस्वभावत्वे सर्वदा तदुत्पत्तिप्रसक्तिः, एकप्रमाणो-त्पत्तिसमये सकलतदुत्पाद्यप्रमाणोत्पत्तिश्च स्यात् । तथाहि-यदा यज्जनकमस्ति-तत्तदोत्पत्तिमत्प्रसिद्धम्,

तथा कारकों के धर्म को सामान्यरूप होने का भी प्रसंग ग्राता है, क्योंकि सामान्य ही ऐसा होता है, युगपत् अनेक व्यक्तियों में वही रहता है श्रीर कारक धर्म भी यदि ऐसा धानने में भाता है तो वह सामान्य के समान ही होगा, भीर वह सामान्य के समान ही अनेक दोषों से दूषित माना जायगा, सामान्य एक भ्रीर नित्यरूप भ्रापने माना है. इसी प्रकार इस धर्म को भी एक घौर नित्यरूप ग्रापको मानना पडेगा, तथा नित्य और एक रूप मानने पर ही उस धर्म की भ्रनेक कारकों में युगपत् वृत्ति होगी भीर ऐसी ही बात आप कह रहे हो, यदि कारकों का धर्म कारकों में ऋष से रहता है ऐसा कहो तो सकल कारकों का धर्म साकल्य है ऐसा फिर नहीं कह सकते, क्योंकि जब वह एक में है तब वह उतने ही में ही है, अन्य कारक तो फिर उस धर्म से रहित हो जावेंगे। कारकों के कार्य को साकल्य कहो तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारक तो नित्य हैं, यदि वे कार्य करेंगे तो सर्वदा करते ही रहेंगे, इसी प्रकार दूसरा दोष यह भी होगा कि एक प्रमाण के उत्पन्न होते समय ही उन कारकों के द्वारा उत्पादन करने योग्य सभी प्रमाणों की उत्पत्ति हो जावेगी, यही बताया जाता है-जब जिसका पैदा करने वाला रहता है तब उसकी होना प्रसिद्ध ही बात है, जैसे कि उसी काल का माना गया एक प्रमाण उत्पन्न हो जाता है, पूर्वोत्तरकाल में होने वाले सभी प्रमाणों का कारण तो उस विवक्षित समय में मौजूद ही रहता है; क्योंकि आत्मादि कारण नित्य हैं, यदि इन ग्रात्मादि कारणों के होते हुए भी सभी प्रमाणों की उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर वह कभी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से तो बस सारा संसार ही प्रमाण से रहित हो जावेगा, अन्तमादिकारण सतत् मौजूद रहते हए भी वे प्रमाण भूत कार्य तो अपने योग्य काल में ही होते हैं ऐसा कही तो उन आत्मादिक का कार्य प्रमारा है ऐसा कह ही नहीं सकते हो, विरोध ग्राता है, देखो व ग्रात्मादिक कारण तो हैं, पर फिर भी वह प्रमाणभून कार्य नहीं हुआ और पीछे अपने आप यों ही वह यया तत्कालाभिमतं प्रमाण्यम्, प्रस्ति च पूर्वोत्तरकालभाविनां सर्वप्रमाणानां तदा नित्याभिमतं जनकमात्मादिकं कारण्मिति । घात्मादिकारणे सत्यपि तेषामनुत्पत्तौ ततः कदाचनाप्युत्पत्तिनं स्यादिति सकलं जगत् प्रमाण्यिकलमापद्येत । घात्मादौ तत्करण्समर्थे सत्यपि स्वयमेव तेषां यथाकालं भावे तत्कार्यताविरोध -तस्मिन् सत्यप्यभावात्-स्वयमेवान्यदा भावात् । न च स्वकालेपि तत्सद्भावे भावात्तत्कार्यताः गगनादिकार्यताप्रसक्तेः । न च तस्यापि तत्प्रति कारण्त्वस्येष्टेरदोषोयमिति वक्तव्यम्; घात्माऽनात्मविभागाभावप्रसङ्गात् । यत्र प्रमितिः समवेता सोत्रात्मा नान्य इत्यप्यनालो-चितवचनम्; समवायाऽसिद्धौ समवेतत्वाऽसिद्धौः । यदा यत्र यथा यद्भवति तदा तत्र तथाऽऽत्मादेस्त-

हो गया, यदि तुम कहो कि जब ग्रपने कालमें प्रमाण कार्य उत्पन्न होता है तब ग्रात्मादि पदार्थ तो मौजूद ही रहते हैं अतः उनके सद्भाव में कार्य हुआ ऐसा माना जाता है तो ऐसी मान्यता में ग्राकाशादिक को भी कारण मानना होगा, क्योंकि ये भी प्रमाण की उत्पत्ति के समय मौजूद ही रहते हैं, ये कहीं इघर उघर जाते नहीं भीर नष्ट भी होते नहीं हैं।

नैयायिक आकाश को भी प्रमाण का कारण मानना ( प्रयांत कारक साकल्य के अन्दर आकाश को भी लेना ) हमें इष्ट ही है, अतः हमारे ऊपर कोई दोष नहीं दे सकते।

जैन — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो आत्मा एवं अनात्मा में जो भेद या विभाग है वह नष्ट हो जाता है, मतलब — जो प्रमाण का कारण है वह म्रात्मा है, म्रीर जो प्रमाण का कारण नहीं है वह अनात्मा है इस प्रकार का भेद नहीं रहेगा, क्योंकि भ्रापने जड़ भात्मा को भी प्रमाण का कारण मान लिया है। जहां पर प्रमिति-ज्ञान-रहता है वह तो भ्रात्मा है भीर जिसमें प्रमिति-ज्ञान-समवेत नहीं होता वह भ्राकाश है, ऐसा आत्मा और भ्रनात्मा के विभाग का कारण तो मौजूद ही है।

जैन-यह कथन भी बिना विचारे किया है, क्योंकि मभीतक जब समवाय नामक पदार्थ ही सिद्ध नहीं है तो फिर समवेत कैसे सिद्ध हो सकता है, भ्रथित् नहीं हो सकता।

नैयायिक—जो जब जहां जैसा होता है तब तहां वैसे ही म्रात्मादि कारण उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं, इसलिए एक साथ सब प्रमाण उत्पन्न नहीं होते हैं। त्करग्रसमयंत्वान्नं कदा सकलप्रमाग्गोत्पत्तिप्रसक्तिरित्यप्यसम्भाव्यम्; तत्स्वभावभूतसामध्यंभेदमन्तरेश्
कार्यस्य कालादिभेदायोगात्, ग्रन्यथा दृष्टस्य पृथिव्यादिकार्यनानात्वस्याऽदृष्टपार्थिवादिपरमाण्यादिकारग्रचातुर्विध्यं किमधं समध्यंते ? नित्यस्वभावमेकमेव हि किश्वित्समधंनीयम् । यथा च कारग्रजातिभेदमन्तरेग् कार्यभेदोनोपपद्यते तथा तच्छिक्तिभेदमन्तरेगापि । न च ययैकयाशक्त्यंकमनेकाः
शक्तीर्विभति तत्राप्यनेकशक्तिपदिकल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्गात्, तयैव तदनेकं कार्यं करिष्यतीति वाच्यम्;
यतो न भिन्नाः शक्तीः कयाचिच्छक्त्या कश्चिद्धारयतीति जैनो मन्यते-स्वकारग्रकलापात्तदात्मकस्यैवाऽस्योत्पादात् ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रात्मादि में भिन्न स्वभाव माने बिना कार्य में भेद नहीं बनता, यदि स्वभाव भेद के बिना ही कार्य में देश भेद ग्रीर काल भेद होता तो फिर पृथिवी ग्रादि ग्रनेक प्रकार के कार्यों को देखकर उन कार्यभेदों के द्वारा कारएक प्रमाणुग्रों में भेद काहे को माना जाय, अर्थात् पृथ्वी, जल, ग्रानि, वायु इन चारों के परमाणु पृथक् पृथक् क्यों मानते हो, ग्रापको तो ब्रह्मवादी के समान एक ही नित्य स्वभाववाला कोई कारए। मान लेना चाहिये, इस प्रकार कारण की जाति में भेद हुए बिना कार्य में भेद नहीं होता है यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार शिक्त के बिना भी कार्य में भेद नहीं एड़ सकता है, यह भी सिद्ध हो जाता है।

गंका —आत्मादिक कारणरूप पदार्थ जिस एक शक्ति के द्वारा ग्रनेकों शक्तियों को धारण करने में भी तो अनेक शक्तियों की उसे जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से तो ग्रनवस्था आती है, ग्रतः कारण-रूप वस्तु एक शक्ति के द्वारा ही ग्रनेकों कार्य करती है ऐसा मानना चाहिए।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं –हम जैन किसी भी वस्तु को उसकी शक्ति से भिन्न नहीं मानते हैं, ग्रयीत् ग्रात्मा किसी एक ही शक्ति के द्वारा सर्वथा भिन्न ऐसी अनेक शक्तियों का धारक है इस प्रकार से नहीं मानते हैं, आत्मा ग्रादिक पदार्थ जब किसी ग्रन्य ग्रवस्था-पर्यायरूप-से उत्पन्न होते हैं तब वे नाना शक्ति स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं ऐसा हमने स्वीकार किया है।

नैयायिक—सहकारी की अपेक्षा लेकर प्रात्मादि कारण कार्य को करते हैं और सहकारी कारण अनेक प्रकार के होते ही हैं, अतः कार्य में नानापना पाया जाता है।

सहकारिसव्यपेक्षाणां जनकत्वाह् शकालस्वभावभेदः कार्ये न विरुध्यतद्दत्यपि वार्तम्; नित्यस्यानुपकार्यतया सहकार्यऽपेक्षाया ग्रयोगात्। सहकारिणो हि भावाः कि विशेषाधायित्वेन, एकार्थकारित्वेन वाभिधीयन्ते ? प्रथमपक्षे किमसौ विशेषस्तेभ्यो भिन्नः ग्रभिन्नो वा तैविधीयते ? भेदे सम्बन्धासिद्धे स्तदवस्थमेवाकारकत्वमेतेषां पूर्वावस्थायामिव प्रश्चादप्यनुषज्यते। तदसिद्धिश्च समवाया-दिसम्बन्धस्याग्ने निराकरिष्यमाण्यत्वात् सुप्रसिद्धा। विभिन्नातिशयात् कार्योत्पत्तौ चात्र कारकव्यपदेशो-ऽपि कल्पनाशिल्पिकल्पित एव-म्नतिशयस्यैव कारकत्वात्। द्वितीयपक्षे तु कथमेतेषां नित्यता उत्पाद-विनाशात्मकातिशयादभिन्नत्वात्तत्स्वरूपवत् ? एकार्थकारित्वेन त्वेषां सहकारित्वं नास्माभिः प्रतिक्षिप्यते, कित्वपरिणामित्वे तेषां प्राक् पश्चात् पृथग्भावावस्थायामिपःकार्यकारित्वप्रसङ्गतः 'सहैव कुर्वन्ति' इति नियमो न घटते। न खलु साहित्येऽपि भावाः पररूपेण कार्यकारित्यः। स्वयमकार-

जैन--यह जवाब भी ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रात्मा ग्रादि पदार्थ तो नित्य हैं, उन्हें सहकारी की अपेक्षा ही कहां है, यदि जबरन मान भी लिया जावे तो सहकारी पदार्थ भ्रात्मादि में विशेष अतिशयपना लाते हैं ? या कि भ्रात्मा के साथ एकरूप होकर कार्य करते हैं ? प्रथम पक्ष लिया जाय तो वे सहकारी हैं. उनके द्वारा विशेषता जो म्रावेगी वह भिन्न रहेगी म्रथवा अभिन्न ? यदि भिन्न है तो उसे कीन जोडेगा. भीर बिना सम्बन्ध जुड़े सहकारी की उपेक्षा से रहित जैसे वे कार्य नहीं करते थे वैसे ही उनके मिलने पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अतिशयरूप विशेषता तो भिन्न ही पड़ी है, समवायादि संबंध भी उस विशेषता को आत्मादि के साथ जुड़ा नहीं सकते, क्योंकि समवाय का खण्डन धागे होने वाला ही है, ग्रौर यदि नैयायिक उस भिन्न श्रतिशय से ही कार्य की उत्पत्ति मान लेंगे तब तो उनका कारकसाकल्य कल्पनारूपी शिल्पी के द्वारा बनाया हुन्ना काल्पनिक हो जायेगा क्योंकि म्रतिशय ने ही सब कार्य किया है, दूसरा पक्ष माना जाय कि सहकारी की विशेषता भ्रात्मादिक से भ्रभिन्न है सो ऐसा मानने से घात्मादि पदार्थ नित्य कैसे रहेंगे, क्योंकि वे घात्मादि पदार्थ उत्पाद विनाशात्मक सहकारीके अतिशय से अभिन्न होने के कारण उत्पाद विनाशात्म हो जायेंगे, जैसा कि प्रतिशय का स्वरूप उत्पाद विनाशात्मक है। एकार्थ होकर ग्रात्मा धीर सहकारी कारण कार्य करते हैं यह पक्ष तो हम मानते हैं, किन्त भारमादि तो अपरिसामी हैं, अत: सहकारी कारणों के संयोग के पहिले श्रीर पीछे उनके संयोग से रहित ग्रवस्था में भी वे कार्य करते रहेंगे तो ऐसी हालत में सहकारी कारणों के मिलने पर साथ ही वे कार्य करते हैं यह नियम नहीं बनेगा, तथा कोई भी पदार्थ

कारणामन्यसित्रधानेऽपि तत्कारित्वासम्भवात्, सम्भवे वा पर एव परमार्थतः कार्यकारको भवेत् म्वात्मिनि तु कारकव्यपदेशो विकल्पकिल्पतो भवेत्। तथा चान्यस्यानुपकारिएगो भावमनपेक्ष्यैव कार्यै तिद्विकलेभ्य एव सहकारिभ्यः समुत्पद्येत । तेभ्योऽपि वा न भवेत्, स्वयं तेषामप्यकारकत्वात् पररूपे-एगैव कारकत्वात्। श्रतः सर्वेषां स्वयमकारकत्वे पररूपेरणाप्यकारकत्वात् तद्वार्तोच्छेदतो न कुतिश्चित् किश्विदुत्पद्येत । ततः स्वरूपेरांव भावाः कार्यस्य कर्तार इति न कदाचित्तत्त्रियोपरितः स्यात्।

सहकारी कारण मिलने के बाद भी पररूप से कार्य नहीं करते हैं अर्थात् सहकारी रूप से कार्य नहीं करते हैं, अपने रूप से ही कार्य करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्वतः अकारक है वे सहकारी के मिलने पर भी कार्यों के कारक नहीं हो सकते, यदि वे कार्यों के कारक होते हैं तो सहकारी ने ही कार्य किया यही माना जायगा, तो ऐसी हालत में आत्मा में कारकपना मानना काल्पनिक ही ठहरता है, अतः अनुपकारी उस बेकार आत्मादिक की अपेक्षा के बिना ही वे अकेले सहकारी ही कार्य उत्पन्न करने लगेंगे, अथवा उनसे भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे सहकारों भी तो स्वतः अकारक ही हैं। आत्मादिक की सहायता से ही वे कार्य करने में योग्य माने गये हैं, अन्त में तो सारे के सारे (आत्मा सहकारी आदि ये सब ) स्वयं जब कार्य करने में असमर्थ हैं तब एक दूसरे की सहायता से भी इनमें कार्य करने की क्षमता नहीं आ सकने से कारक की बात ही समाप्त हो जाती है, अर्थात् ऐसी हालत में किसी से भी कुछ कार्य नहीं उत्पन्न हो सकेगा, इसलिये इस अपित्त को दूर करने के लिये प्रत्येक पदार्थ स्वतः ही कार्य करते हैं ऐसा माना जावे तो कार्य का होना कभी नहीं रुकेगा—हमेशा ही कार्य होता रहेगा।

नैयायिक—कार्य सामग्री से उत्पन्न होते हैं, और स!मग्री जो होती है वह दूसरे २ अनेक कारणरूप होती है, इसलिये नित्य ग्रात्मादि एक एक पदार्थ से कार्य उत्पन्न नहीं होते हैं, भले ही उन ग्रात्मादिक में कार्य करने का स्वभाव है।

जैन—नैयायिक का यह कथन गलत है, क्योंकि ये ग्रात्मादिक ग्रकेले क्रम से कार्य कर लेते हैं तो फिर उन कार्यों की ग्रनेक तरह की भिन्न भिन्न काल में होने वाली दूसरी दूसरी सामग्री की क्या जरूरत है, उन कार्यकर्त्ता ग्रात्मादिक नित्य पदार्थों को जो कि कार्य करने की सामर्थ्य धारण कर रहे हैं उनको खुद ही सारे कार्य कर डालना चाहिये, यदि वे नहीं करेंगे तो उनमें ऐसी सामर्थ्य काहे को मानना, वस्तु में ननु कार्याणां सामग्रीप्रभवस्वभावत्वात् तस्याश्चापरापरप्रत्यययोगरूपत्वाद्यत्येकं नित्यानां तित्र्यास्वभावत्वेऽप्यनुत्पत्तिस्तेषामिति, तदप्यसाम्प्रतम्; यतोऽयमेकोऽपि भावः क्रमभाविकार्योत्पादने समर्थोऽतः कथमेषां भिन्नकालापरापरप्रत्यययोगलक्षणाऽनेकसामग्रीप्रभवस्वभावता स्यात् ? एकेनापि हि तेन तज्जननसामध्यं विश्वाणेन तान्युत्पादियत्वयानि, कथमन्यथा केवलस्य तज्जननस्वभावता सिद्धचेत् ? तस्याःकार्यप्रादुर्भावानुमीयमानस्वरूपत्वात् प्रयोगः-यो यन्न जनयति नासौ तज्जननस्वभावः यथा गोधूमो यवाङ्कुरमजनयन्न तज्जननस्वभावः, न जनयति नायं केवलः कदाचिदप्युत्तरोत्तर-कालभावीनि प्रत्ययान्तरापेक्षाणि कार्याणीति । ननु प्रत्ययान्तरमपेक्ष्य कार्यजननस्वभावत्वान्नासौ केवलस्तज्जनयति, न च सहकारिसहितासहितावस्थयोरस्य स्वभावभेदाः प्रत्ययान्तरापेक्षस्व-

कार्य को उत्पन्न करने का स्वभावकार्य की उत्पत्ति के बाद अनुमान से सिद्ध होता है, देखों अनुमान से यह बात सिद्ध है कि आत्मादि पदार्थ प्रकेले समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वे कार्य के अजनक हैं, जो जिसको पैदा नहीं करते वे उसके उत्पादक नहीं माने हैं, जैसे गेहूं जो के अंकुर को पैदा नहीं करते सो वे उसके उत्पादक नहीं माने गये हैं। आत्मा धाकाश ग्रादि ग्रकेले रहकर कभी भी उत्तरोत्तर काल में होनेवाले तथा कारणान्तर की अपेक्षा रखनेवाले कार्यों को नहीं करते हैं, ग्रतः वे आत्मादिक उन कार्यों के जनक नहीं हैं।

नैयायिक—कारणान्तर की अपेक्षा लेकर कार्य को करना ऐसा ही आत्मा-दिक का स्वभाव है, अतः वे अकेले कार्य नहीं करते, सहकारी सहित अवस्था और उस से रहित अवस्था इन दोनों में स्वभाव भेद भी नहीं है, वे तो हमेशा कारणान्तर की अपेक्षा लेकर कार्य करने के जातिस्वभाव को नहीं छोड़ते हैं।

जैन—नैयायिक की ऊपर कही हुई यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि कारणान्तर की निकटता होते हुए भी वे भ्रात्मादि तो स्वरूप से कार्य करते हैं और स्वरूप तो सहकारी के मिलने से पहिले भी था, भ्रतः उन्हें तो पहिले भी कार्य करना ही चाहिये, यदि सहकारी के द्वारा उन भ्रात्मादि कारकों में अतिशय आता है भ्रीर उस भ्रातिशय के कारण ही कार्य होता है तो फिर उस उपकारक भ्रतिशय से कार्योत्पत्ति हुई, भ्रात्मादि तो व्यर्थ हुए। यदि भ्रनुपकारक बेकार उस आत्मादि में जबर्दस्ती कारकपना स्वीकार किया जाय तो फिर चाहे जो वस्तु चाहे जिसकी उत्पत्ति में बिना कारण ही कर्त्तारूप मानी जानी चाहिये, जैसे कि वस्त्र बनाने में जुलाहा कारण है तो वह भिट्टी से घड़े के बनाने में भी कारण मान लेना चाहिए; इस प्रकार का इस

कार्यं जननस्वभावतायाः सर्वदा भावात्, तदप्यपेशलम्; यतः प्रत्ययान्तरसिन्नधानेऽपि स्वरूपेगीवास्य कार्यकारिता, तच प्रागप्यस्तीति प्रागेवातः कार्योत्पत्तिः स्यात् । प्रत्ययान्तरे स्यश्चास्यातिशयसम्भवे तदपेक्षा स्यादुपकारकेष्वेवास्याः सम्भवात्, ग्रन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । तत्सिन्नधानस्यासिन्नधानतुल्यत्वाच केवल एवासी कार्यं कुर्यात्, ग्रकुर्वश्च केवलः सिह्तावस्थायां च कुर्वन् कथमेकस्वभावो भवेद्विषद्धधर्मा-घ्यासतः स्वभावभेदानुषङ्गात् ?

किश्व सकलानि कारकारिए साकल्योत्पादने प्रवर्तन्ते, ग्रसकलानि वा ? न तावत्सकलानि साकल्यासिद्धौ तत्सकलत्वासिद्धोः । ग्रन्योऽन्याश्रयश्च-सिद्धो हि साकल्ये तेषां सकलरूपतासिद्धिः,

मान्यता में अतिप्रसंग आता है, नित्य आत्मादिक पदार्थ में सहकारी की निकटता हो तो भी वह नहीं के बराबर है, भात्मादिक पदार्थों को तो भ्रकेले रहकर ही कार्य कर लेना चाहिए, यदि वे भ्रात्मादिक अकेले कार्य को नहीं करते भीर सहकारी सहित होकर करते हैं तो फिर उनमें एक स्वभावता कहां रही, अर्थात् सहकारी हो तो कार्य करना श्रीर न हो तो नहीं करना ऐसे उनमें दो स्वभाव तो हो ही गये. इस तरह धनेक विरुद्ध धर्मस्वरूप हो जाये उनमें स्वभावभेद मानना ही पडेगा। यच्छा ग्राप हमको यह बताग्रो कि सभी कारक साकत्य की उत्पन्न करने में प्रवृत्ति करते हैं या कुछ थोड़े से कारक? सभी तो कर नहीं सकते, क्योंकि सभी साकल्य ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो सकल कैसे सिद्ध होगा। तथा ऐसी मान्यता में ग्रन्योन्याश्रय दोष भी श्राता है ग्रथित साकल्य सिद्ध होने पर कारकों में सकलरूपता की सिद्धि होगी ग्रीर उसकी सकलरूपता की सिद्धि होने पर साकल्य की सिद्धि होगी, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं पायेंगे, यदि द्वितीय पक्ष की अपेक्षा लेकर "कुछ थोड़े से-असकल कारक-साकल्य को उत्पन्न करेंगे" ऐसा कहा जाय तो ग्रतिप्रसंग दोष द्यावेगा, प्रथति फिर कारक साकल्य यह नाम ही विरुद्ध हो जावेगा । दूसरी बात यह है कि जिस स्वभाव की निकटता से यह कारक समूह साकल्य को उत्पन्न करता है. उसी स्वभाव के द्वारा वह प्रमा-ज्ञान-को ही क्यों नहीं पैदा करेगा, प्रथति करेगा ही. तो फिर उस साकल्य को व्यर्थ में मानने की क्या जरूरत है, अर्थात् कारक समूह से साकल्य ग्रीर साकल्य से ज्ञान का पैदा होना ऐसा क्यों मानना, सीधा कारक समूह ही ज्ञान को पैदा करे, यदि कही कि कारण के बिना प्रमा-ज्ञान उत्पन्न नहीं होती तो साकल्य में भी एक भिन्न करण मानना चाहिए श्रीर इस तरह मानने से श्रनवस्था दोष भायेगा, यदि कहा जाय कि साकल्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, धतः उसमें

तिसद्धाँ च साकल्यसिद्धिरित । नाप्यसकलान्यतिप्रसक्तः । किश्व यया प्रत्यासत्त्या तथाविषान्येतानि बाकल्यमुत्पादयन्ति तयैव प्रमामप्युत्पादयिष्यन्तीति व्यर्था साकल्यकल्पना । करणमन्तरेण प्रमोत्पत्त्यभावे साकल्येऽप्यन्यत् करणं कल्पनीयमित्यनवस्था । न चाध्यक्षसिद्धत्वात्साकल्यस्यादोषोऽयम् ; धात्मान्तःकरणसंयोगादेरतीन्द्रियस्याध्यक्षाऽविषयत्वात् । केवलं विधिष्टार्थोपलब्धिलक्षणकार्यन् स्याऽध्यक्षसिद्धस्य करणमन्तरेणानुपपत्ते स्तत्परिकल्पना, तच्च मनोलक्षणकरणसद्भावे साकल्यमेवेत्यवभारयितुं न शक्यम् । तन्न सकलकारककार्यं साकल्यम् ।

कोई दोष नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि आतमा मन आदिका संयोग तो अतीन्द्रिय है वह तो इन्द्रियों के प्रत्यक्ष है नहीं, सिर्फ विशिष्ट पदार्थ का जानने रूप जो कार्य है कि जो अध्यक्ष से सिद्ध है वह करण के बिना नहीं हो सकता सो इतने मात्र से यदि करण को मानते हो तो वह करण अन्तरंग मन रूप भी होता है, ऐसी हालत में साकल्य ज्ञानरूप कार्य को करता है ऐसा निश्चय तो नहीं रह सकता, इसलिये प्रारंभ में जो चार पक्ष रखे थे उनमें से तीसरा पक्ष—सकलकारकों के कार्य को साकल्य कहते हैं— ऐसा जो है वह भी ठीक नहीं रहा।

इसी प्रकार पदार्थान्तर भी साकल्यरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत् के समस्त पदार्थों में साकल्यरूपता का प्रसङ्ग प्राप्त हो जावेगा, अर्थात् संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब साकल्यपने को प्राप्त हो जावेंगे, और पदार्थ तो हमेशा ही उपलब्ध होते रहते हैं, अतः सभी को हमेशा अर्थ की उपलब्धिरूप प्रमाण होने से सभी व्यक्ति सर्वज्ञ बन जावेंगे, इस प्रकार कारक साकल्य का स्वरूप ही असिद्ध है, यदि सिद्ध है तो भी वह ज्ञान से व्यवहित होकर काम करता है, अतः उसमें सत्यता नहीं है।

विशेषार्थ —कारक साकल्य को प्रमाण मानने वाले जरन्नेयायिक हैं, उनके यहां कारक साकल्य का लक्षण इस प्रकार है — ग्रव्यिभचारस्वरूप तथा नियम से ही जो पदार्थों की उपलब्धि —जानकारी करा दे ऐसी बोध ग्रीर ग्रबोध से मिली हुई जो सामग्री है वह प्रमाण है, इस प्रकार कारक साकल्य कहिये या सामग्री कहिये दोनों ही प्रमाण के नामान्तर हैं। प्रमाण शब्द करण साधन से निष्पन्न है ग्रीर करण साधकतम-रूप होता है, प्रमाण की उत्पत्ति के लिये सामग्री साधकतम है, ग्रतः वह प्रमाण ग्रनेक कारकों की सन्निकटता से होता है, उन कारणों में से एक भी न हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उन कारकों में से किसी एक को मुख्य या ग्रतिशयवान नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यों के उत्पाद में किसी एक कारक या उसका अतिशय काम नहीं

नापि पदार्थान्तरं सर्वस्य पदार्थान्तरस्य साकल्यरूपताप्रसङ्गात् । तथा च तत्सद्भावे सर्वत्र सर्वदा सर्वस्यार्थोपलब्धिरिति सर्वः सर्वदर्शी स्यात् । ततः कारकसाकल्यस्य स्वरूपेगाऽसिद्धेः सिद्धौ वा ज्ञानेन व्यवधानान्न प्रामाण्यम् ।।

करता, किन्तु सभी के सभी कारक ही उस कार्योत्पादन में ग्रग्नेसर होकर काम करते हैं। इस सामग्रीप्रमाणवाद या कारकसाकल्यवाद का दूसरी तरह से भी लक्षण हो सकता है।

कर्ता ग्रीर कमं से विलक्षण, संशय ग्रीर विपर्यय से रहित पदार्थों के ज्ञान को पैदा करनेवाली जो बोध ग्रीर अबोध स्वभाव भूत सामग्री है वही प्रमाण है। इस प्रकार की नैयायिक की मान्यता है, किन्तु यह सब मान्यता ग्रसत्य है, क्योंकि पदार्थों को जानने के लिये ग्रबोध ग्रर्थात् ग्रज्ञानरूप सामग्री किस प्रकार उपयोगी हो सकती है ग्रथात् नहीं हो सकती है। क्या अंघा रूप को देख सकता है? या पंगु चल सकता है? नहीं। उसी प्रकार अबोधरूप सामग्री प्रमाण नहीं हो सकती, यदि उपचार मात्र से सामग्री को प्रमाण मानते हो तो हम जैनों को कोई बाधा नहीं है। उपचार से तो प्रकाश, शास्त्र, गुरु आदि को भी प्रमाण का कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके प्रमाण मान सकते हैं। जैसे कि "ग्रन्नं वै प्राणाः" ग्रन्न ही प्राण हैं ऐसा मानना उपचार मात्र है न कि मुख्यरूप है।

### कारक साकल्यवाद का सारांश

नैयायिक (जरन्नैयायिक, जयंत मट्ट) लोग कारक साकल्य को प्रमारा मानते हैं। उनका कहना है कि प्रमाण, प्रमेय, आकाश, दिशा आदि सभी को सकलता होना ही प्रमाण है, इसीको कारक साकल्य कहते हैं, कारक अर्थात् प्रमाण को पैदा करने वाले पदार्थ उनकी सकलता या पूर्णता यह साकल्य है, इस प्रकार कारक साकल्य का अर्थ किया जाता है, इसी के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है, देखो—आंख के द्वारा मैंने जाना, दीपक द्वारा मैंने जाना ये सब ज्ञान कर्णरूप दीपकादिक से ही तो होते हैं।

नैयायिक के पक्ष का ग्राचार्य ने सुन्दर रीति से खंडन किया है, प्रथम यह कहा है कि वस्तू की जानने के लिए अज्ञान का विरोधी ज्ञानरूप करण होना चाहिए, जो साधकतम हो वही ज्ञान है ऐसा नहीं हो सकता, यदि हो जाय तो लकड़ी को काटने वाला होने से कूठार साधकतम है, वह भी ज्ञानरूप करण बन जायगा, दीपकादिकों को तो उपचार से करण माना गया है. मुख्यता से नहीं, कारक के साकल्य का स्वरूप भी असिद्ध है. सकलताको ही साकल्य कहना अथवा उसका धर्म या कार्य अथवा कोई भिन्न ? इस तरह साकल्य के चार स्वरूप हो सकते हैं और किसी रूप से उसका स्वरूप नहीं बनता, इन चारों पक्षों का ग्रच्छी तरह से खंडन किया गया है. सकल कारकों को साकल्य मानें तो कत्ती कर्म को भी साकल्य मानना पड़ेगा, फिर साधकतमरूप करगा को ही प्रमाण क्यों मानना, सकल कारकों के धर्म को साकल्य मानने में भी ग्रनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, क्या वह धर्म उनसे भिन्न है या श्रमिन्न है, भिन्न है तो उनके साथ संबंध कैसे हैं, अभिन्न है तो या तो कारक ही रहेंगे या धर्म ही रहेगा, सकल कारकों में कार्य को साकल्य कहें तो भी बनता नहीं, क्योंकि सकल कारकों में नित्य आत्मा आदि पदार्थ भी समाविष्ट हैं और उन नित्य श्रात्मा श्रादि से कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, यदि होगा तो उसे हमेशा ही होते रहना चाहिए, सहकारी कारण कभी २ मिलते हैं झतः सतत कार्य नहीं होता इस प्रकार की नैयायिक की दलील बेकार है, क्योंकि सहकारी की सहायता से वे आत्यादिक कार्य करते हैं तो नित्य में परिवर्तन मानना पड़ेगा और उससे वे अनित्य सिद्ध हो जावेंगे, सकल कारकों को छोड़कर यदि भिन्न पदार्थ को साकल्य कहें तो वे पदार्थान्तर सर्वत्र हमेशा ही मौजूद रहते हैं इसलिए फिर तो सभी को सर्वज्ञ बन जाने का प्रसंग आता है. इसलिये कारक साकल्य को प्रमाण मानना श्रेयस्कर वहीं है।

#### # कारक साकल्यवाद का सारांश समाप्त #

# सन्निकर्ष प्रमाणवाद पूर्वपक्ष

\*

म्रब यहां पर वैशेषिक मतानुसार सन्निकर्ष प्रमाण का वर्णन किया जाता है-प्रमाण का लक्षण-"प्रमाकरणं प्रमाणं" प्रमा का जो करण है वही प्रमाए। है ऐसा कहा है, "भन्न च प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षराम्" यहां "प्रमाणं" पद से तो लक्ष्य का निर्देश किया गया है श्रीर "प्रमाकरण" पद से लक्षण का निर्देश किया है, प्रमा किसे कहते हैं ? तो उत्तर में कहा है-- "यथार्थानुभव: प्रमा" कि यथार्थ प्रनुभव को प्रमा कहते हैं, "यथार्थ इत्ययथार्थानां ... संशय-विपर्यय-तर्कज्ञानानां निरासः, अनुभव इति स्मृतेनिरासः । ज्ञानविषयं ज्ञानं स्मृतिः । श्रनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्" प्रमा के लक्षण में यथार्थ भौर ग्रनुभव ये दो विशेषणा हैं सो यथार्थ विशेषणा से ध्रयथार्थ जो संशय-विपर्यय और तर्करूप ज्ञान हैं उनका निराकरण हो जाता है, ध्रर्थात् जो प्रमा संशयादिरूप नहीं है, उसी प्रमा का यहां ग्रहण हुग्रा है, एव अनुभवविशेषरा से स्मृतिरूप ज्ञान का निरसन हुआ है, क्योंकि पहिले से जिसका विषय जाना हुआ है वह स्मृति कहलाती है, और इससे पृथक् ही जान अनुभव कहलाता है, जब प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है तो करण क्या है यह शंका मनमें हो ही जाती है, अतः करण का लक्ष्म कहते हैं कि-''साधकतमं करणम्'' प्रमा का जो साधकतम कारण हो बह करण है, "सत्यपि प्रमातिर प्रमेये च प्रमानुत्वत्तेरिन्द्रिय संयोगादौ सित म्नविलंबेन प्रमोत्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादेरेव करणं, प्रमायाः साधकस्वाविशेषे ऽप्यनेनैवोत्कर्षे-णास्य प्रमात्रादिभ्योऽति शयितत्त्वादतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणं ग्रत इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्प्रमाणं न प्रमात्रादि" शब प्रमा का ग्रथित ज्ञान का साधकतम करण कीन हो सकता है इस पर विचार करते हैं - देखा जाता है कि प्रमाता श्रीर प्रमेय के रहते हए भी प्रमा उत्पन्न नहीं होती है, किन्तू इन्द्रियसंयोगादि के होने पर शीघ्र ही प्रमा की उत्पत्ति होती है ग्रतः इन्द्रिय संयोगादि को प्रमा का करण माना है, प्रमा में प्रमाता म्रादि भले ही साधक हों, किन्तू इस इन्द्रियसंयोगरूप सिन्नकर्ष से प्रमा उत्पन्न होती है, इसलिये प्रकृष्ट साधक-ग्रतिशयपने से साधक तो सन्निकर्ष ही है, प्रमाता ग्रादि साधकतम नहीं है यह निश्चित हुगा, इस प्रकार प्रमागा

का लक्षरां सिद्ध हो जाने पर अब उसके भेद बताते हैं—"प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि" प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द (आगम) ये प्रमाण के चार भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण—'साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्' साक्षात्कार करने वाली प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष है, "साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या इन्द्रियजा, सा च द्विषा सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात्। तस्याः करणं त्रिविष्यं—कदाचिद्व इन्द्रियां, कदाचिद्व इन्द्रियां सिन्तकर्षः, कदाचिद्व ज्ञानम्"।

साक्षात्कार करने वाली प्रमा इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, उसके दो मेद हैं— (१) सविकल्पक ग्रोर (२) निविकल्पक । उस प्रमा के करण के तीन भेद हैं—कभी तो उस प्रमा का करण इन्द्रियां होती हैं, कभी इन्द्रिय ग्रोर पदार्थ का सन्निकर्ष होता है ग्रोर कभी ज्ञान करण होता है।

"कदा पुनिरिन्द्रियकरणं ? यदा निर्विकल्परूपा प्रमा फलम्—तथाहि—आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियण, इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वं नियमात् । ततो ऽथंसिन्नकृष्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं जात्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि किञ्चिदिदिमिति ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येन्द्रियकरणं, छिदया इव परशुः । इन्द्रियार्थं- सिन्नकर्षे ऽवान्तर व्यापारः छिदा करणस्य परशोरिवदारुसंयोगः । निर्विकल्पं ज्ञानं फलं परशोरिव छिदा ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष के तीन तरह के करण (इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ सिन्नकर्ष, ज्ञान) होने पर कीनसा करण कब कार्यकारी होता है, सो बताते हैं—

जब निर्विकल्परूप प्रमा फल कहलाती है, तब इन्द्रियां करण होती हैं जैसे कि (पहले) ग्रात्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर मन का इन्द्रियों के साथ ग्रीर फिर इन्द्रिय का ग्रर्थ के साथ संयोग होता है, क्योंकि इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं, यह नियम है, इसके पश्चात् ग्रर्थ से सन्निकृष्ट ( संबद्ध ) हुई इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति ग्रादि की योजना से रहित, केवल वस्तु का ग्रहण करने वाला "यह कुछ है" इस प्रकार का निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है, जिस प्रकार छिदी किया का ( काटने रूप किया का ) करण परश् ( कुठार ) होता है, इन्द्रिय तथा ग्रयं का सन्निकर्ष ग्रवान्तर व्यापार

होता है, जिस प्रकार काटने का साधन परेशु का काष्ट के साथ संयोग ( प्रवान्तर व्यापार ) होता है, निविकल्पक ज्ञान फल है जैसे परेशु का फल काटना होता है।

विशेष— ऊपर कहे गये प्रत्यक्ष प्रमा का करण तीन प्रकार का है—इन्द्रिय, इन्द्रियार्थसिन्नकर्ष ग्रीर ज्ञान, इनमें से इन्द्रिय उस ग्रवस्था में करण होता है जब वस्तु का केवल निविकल्प प्रत्यक्ष हुग्रा करता है, जब आत्मा का मनसे संयोग होता है ग्रीर मन किसी एक इन्द्रिय से संबद्ध होता है—मान लीजिये मन नेत्र से संबद्ध है और नेत्र इन्द्रिय का घट—ग्रथं के साथ सिन्नकर्ष हो जाता है—तब हमें यह "कुछ है" ऐसा ज्ञान होता है, यही ज्ञान निविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। यह निविकल्पप्रमा प्रत्यक्षप्रमाण का फल है।

"कदा पुनरिन्द्रियार्थंसिन्निकर्षः करणम यदा निर्विकल्पानंतरं सिविकल्पकं नाम जात्यादि योजनात्मकं डित्थो ऽयं, ब्राह्मणो ऽयं, श्यामो ऽयिमिति विशेषण विशेष्या-वगाहि ज्ञानमुत्पद्यते तदेन्द्रियार्थसिन्निकर्षः करणम्"।

इन्द्रिय ग्रीर ग्रथं का सन्निकर्ष कब करण होता है ? सो ग्रब बताते हैं — जब निविकल्पज्ञान के बाद नाम जाति आदि से विशिष्ट यह डिस्थ (ठूंठ) है, यह ब्राह्मण है, यह श्यामरंगवाला है इस प्रकार का विशेषण तथा विशेष्य ग्राहक जो सविकल्पक ज्ञान होता, तब इन्द्रियार्थसन्निकर्ष करण होता है।

"कदा पुनर्ज्ञानं करणम्" ?

"यदा उक्त सिवकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः जायन्ते तदा निर्विकल्पज्ञानं करणम"—भ्रव तीसरा जो ज्ञान है वह करण कव होता—सो बताते हैं —िक जब उस पूर्वोक्त सिवकल्पक ज्ञान के बाद हानबुद्धि, उपादानबुद्धि, तथा उपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है तब निर्विकल्प ज्ञान करण बनता है, इन तीनों प्रकार के करणों में प्रमा को उत्पन्न करना रूप फल है अर्थात् ज्ञान का जो साधकतम होता है वह करण कहलाता है और उसे ही प्रमाण कहा गया है एवं जानने रूप जो प्रमा या ज्ञान होता है वह प्रमाण का फल है, हां जहां यह तीसरे प्रकार का करण है वह निर्विकल्पक ज्ञान रूप है ग्रीर त्याग आदि रूप सिवकल्पक ज्ञान ही उसका फल है; किन्तु इन सबमें इन्द्रियों और पदार्थों का सिन्नकर्ष होना भावश्यक है, अतः सर्वत्र सिन्नकर्ष ही प्रमाण होता है, श्रव यहां सिन्नकर्ष का विशेष वर्णन करते हैं — "इन्द्रियार्थ्योस्त्र यः सिन्नकर्षं

साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स षडिवश्च एव । तद्यथा-संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसम-वायः, समवायः, समवेतसमवायः विशेष्यविशेषणभावश्चेति ।"

इन्द्रिय ग्रीर पदार्थों का जो सिन्नकर्ष प्रत्यक्षज्ञानका निमित्त होता है वह ६ प्रकार का है—संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवाय, समवतसमवाय, समवतसमवाय, ग्रीर विशेष्यविशेषणभाव।

इन ६ प्रकार के सिन्नकर्षों का कथन कमणः इस प्रकार है—संयोग सिन्नकर्ष—तत्र यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं घटोऽर्थः । अनयोः सिन्नकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धचभावात् । एवं मनसान्तरिन्द्रियेण यदात्मविषयकं ज्ञानं जन्यते ऽहमिति, तदा मन इन्द्रियं, आत्मार्थः, अनयोः सिन्नकर्षः सिन्नकर्षः संयोग एव ।।

जब नेक के द्वारा घट ग्रादि विषय का ज्ञान होता है तब चक्षु तो इन्द्रिय हैं भीर घट अर्थ है, इन दोनों का सिन्नकर्ष संयोग ही है, क्योंकि ये दोनों अयुतसिद्ध नहीं है, इसी प्रकार जब ग्रन्त:करएारूप मन के द्वारा ग्रात्मा के विषय में "मैं हूं" इस प्रकार का जब ज्ञान होता है, तब मन तो इन्द्रिय है और ग्रात्मा ग्रथं है, इन दोनों का सिन्नकर्ष भी संयोग ही कहलाता है।

"कदा पूनः संयुक्त समवायः सन्निकर्षः" ?

"यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते-घटे श्यामरूपमस्तीति, तदा चक्षु-रिन्द्रियं, घटरूपमर्थः भ्रनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव—चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् । दूसरे नम्बर का संयुक्त समवाय नामका सन्निकर्ष कब होता है-सो बताते हैं—

जब चक्षु के द्वारा घट के रूप का ग्रहण होता है कि घड़े में काला रंग है, तब चक्षु तो इन्द्रिय है ग्रीर ग्रर्थ घट में स्थितरूप है, इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त समवाय ही है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त जो घट है उसमें रूप का समवाय है।

"कदा पुनः संयुक्तसमवेतसमवायः सिन्नकर्षः" ? यदा पुनश्चक्षुषा घटरूप-समवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं रूपत्वादिसामान्यमर्थः, मनयोः सिन्नकर्षः संयुक्तसमवेतसमवाय एव चक्षुः सयुक्ते घटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात् ॥ संयुक्तसमवेत समवाय नामक तीसरा सिन्नकर्ष कब होता है ? सो यह बताते हैं ...

जब चक्षु के द्वारा घट के रूप के रूपत्वसामान्य का ग्रहण होता है तब चक्षु तो इन्द्रिय है, रूपत्व सामान्य ग्रथं है—इन दोनों का सिन्नकर्ष संयुक्तसमवेतसमवाय कहलाता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवेत है ग्रीर उसमें रूपत्व सामान्य का समवाय है।

कदा पुनः समवायः सन्निकर्षः ?

यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं शब्दोऽर्थः अनयोः सिन्नकर्षः समवाय एव । कर्णशष्कुल्यविच्छन्नं नमः श्रोत्रं, श्रोत्रस्याकाशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाका-शगुरात्वाद् गुणगुणिनोश्च समवायात् ।।

समवाय नामका चौथा सिन्नकर्ष का भेद कब होता है ? जंब कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है तब यह समवाय नामका चौथा सिन्नकर्ष का भेद होता है, अर्थात् कर्ण तो इन्द्रिय है और शब्द अर्थ है, इन दोवों का सिन्नकर्ष समवाय ही है, क्योंकि कर्ण-विवर से अविच्छन्न (परिमित-घिरा हुम्रा) भ्राकाश ही कर्ण कहलाता है, भ्रतः कर्ण म्राकाशरूप होने से भीर शब्द भ्राकाश का गुण होने से तथा गुणगुणी का समवाय संबंध होने के कारण श्रोत्र और शब्द का समवाय सिन्नकर्ष ही कहलाता है।

कदा पुनः समवेतः सन्निकर्षः ?

"यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं शब्दत्वादिसामान्यमर्थः श्रनयोः सिन्नकर्षः समवेतसमवाय एव, श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य सध्वायात्", समवेतसमवायनामके पांचवें सिन्नकर्ष का कथन करते हुए यहां कहा गया है कि जब शब्द में समवेत जो शब्दत्व सामान्य है उसका श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होता है तब श्रोत्र तो इन्द्रिय है श्रोर शब्दत्वादि जाति श्रर्थ (विषय) है, इन दोनों का सिन्नकर्ष समवेत समवाय ही है, क्योंकि श्रोत्र में समवेतशब्द में शब्दत्व सामान्य का समवाय है।

कदा पुर्नीवशेष्य विशेषण भाव इन्द्रियार्थसिन्नकर्षो भवति ? यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्यते "इह भूतले घटो नास्ति, इति विशेष्य विशेषणभावः संबंधः । तया चक्षुः संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभावी विशेषणं, भूतलं विशेष्यम् ।

विशेष्यविशेषग्रभाव नामक सिन्नकर्षं कब होता है-सो ही बताते हैं—जब चक्षु से संयुक्त भूमि पर "यहां भूतल पर घट नहीं है इस प्रकार से घट के अभाव का प्रह्गा होता है तब विशेष्यविशेषणभाव सिन्नकर्ष होता है, वहां चक्षु से संयुक्त भूतल में घट का अभाव विशेषण है, तथा भूतल विशेष्य है। इस प्रकार ६ प्रकार का सिन्नकर्ष होता है, और यही प्रमाण है, क्योंकि इसके बिना प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है, इस प्रकार प्रथम प्रमागा जो प्रत्यक्ष है उसका यह संक्षेप वर्णन समअना चाहिये।

लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् । येन हि ग्रनुमीयते तदनुमानम् । लिङ्गपरामर्शेग् चानुमीयते ऽतो लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् । तच्च धूमादिज्ञानमनुमिति प्रति करणत्वात्, ग्रग्न्येयादिज्ञानमनुमितिः तत्करणं धूमादिज्ञानम् ।

द्वितीय श्रनुमान प्रमाण का लक्षण\_

लिङ्ग (हेतु) परामशं ही अनुमान है, जिससे अनुमिति की जाती है वह अनुमान है लिङ्गपरामशं से अनुमिति की जाती अतः लिंगपरामशं अनुमान है, और धूम आदि का जान ही लिंगपरामशं है, क्योंकि वह अनुमिति के प्रति करण है अग्नि आदि का जान अनुमिति है उसका करण धूम आदि का जान है।

तृतीय प्रमाण उपमा का लक्षण -

श्रतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसादृश्यविशिष्ट पिण्डज्ञानमुपमानं, यथा गवयमजानन्नपि नागरिको "यथा गौस्तथा गवयः", इति वाक्यं कुतश्चिदारण्यकात् पुरुषाच्छ्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् यदा गोसादृश्यविशिष्टं पिण्डं पश्यति तदा तद्वाक्यार्थस्मरण सहकृतं गोसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानमुपमितिकरणत्वात् ।

ग्रतिदेशवाक्यके (जैसी गाय होती है वैसा रोफ होता है) ग्रर्थका स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिण्ड (शरीर-आकृति) का ज्ञान ही उप-मान प्रमाण है, जैसे-गवय को नहीं जानने वाला भी कोई नागरिक है, वह जब किसी वनवासी से यह वाक्य सुनकर कि जैसी गाय होती है वैसा गवय होता है वन में जाता है और वहां इस वाक्य के ग्रर्थ का स्मरण करते हुए वह गौ की समानता से युक्त जब पिण्ड को देखता है, तब वाक्यार्थ के स्मरण के साथ उसे जो गो की समानता से विशिष्ट पिण्ड का ऐसा ज्ञान होता है कि यही रोभ है सो ऐसा ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहलाता है, क्योंकि वह उपमिति ए प्रमा के प्रति करण हुआ है।

चौथे शब्द प्रमाण का लक्षण...

"आप्तवाक्यं शब्दः । श्राप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा" पुरुषः । वाक्यं तु आकांक्षा-योग्यता-सन्निधमतो पदानां समूहः ।।

श्राप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है, जैसा पदार्थ है वैसा ही उसका उपदेश देने वाला पुरुष आप्त माना गया है, श्राकांक्षा योग्यता श्रोर सिन्निधि— निकटतावाले-पदोंके समूहको वाक्य कहा गया है, इसप्रकार चारों प्रमाणों में "प्रमाकरणं प्रमाणं" यह प्रमाण का लक्षण घटित होता है। जो करण है वह सिन्निकर्ष है, श्रतः सिन्निकर्ष ही प्रमाण है; यह सिद्ध हो जाता है। यहां पर श्रनुमानादि प्रमाणों यह संक्षेप से वर्णन किया है, विशेष जानना हो तो तर्कभाषा श्रादि ग्रन्थों का श्रवलोकन करना चाहिये। श्रत्यलम्

पूर्वपक्ष समाप्त \*



मा भूत् कारकसाकत्यस्यासिद्धस्वरूपत्वात् प्रामाण्यं सिन्नकषिदेस्तु सिद्धस्वरूपत्वात्प्रमित्यु-त्यतौ साधकतमत्वाच तत्स्यात् । सुप्रसिद्धो हि चक्षुषो घटेन संयोगो रूपादिना (संयुक्तसमवायः रूपत्वादिना ) संयुक्तसमवेत्तसमवायो ज्ञानजनकः । साधकतमत्वं च प्रमागात्वेन व्याप्तं न पुनर्ज्ञानत्व-मज्ञानत्वं वा संशयादिवत्प्रमेयार्थवच, इत्यसमीक्षिताभिधानम्; तस्य प्रमित्युत्पत्तौ साधकतमत्वा-भावात् । यद्भावे हि प्रमितेर्भाववत्ता यदभावे चाभाववत्ता तत्तत्र साधकतमम् ।

वैश्वेषिक—यहां पर नैयायिक द्वारा मान्य कारक साकल्य का खंडन किया सो ठीक है, पर हमारा सिश्वकर्ष तो सिद्ध स्वरूप है, भ्रतः भ्रापको उसे प्रमाण मानना चाहिये, क्योंकि प्रमिति की उत्पत्ति में वह साधकतम होता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है कि भ्रांख का घट के साथ संयोग होता है, तथा रूप के साथ संयुक्तसमवाय होता है इसी तरह रूपत्व के साथ उसका संयुक्तसमवेतसमवायादि होता है, तभी आकर उनके वे ज्ञानजनक-ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले होते हैं— उनके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, साधकतम के साथ प्रमाण की व्याप्ति है, न कि ज्ञानत्व भ्रोर भ्रज्ञानत्व के साथ। जैसे कि संश्यादिक भ्रथवा प्रमेय भादि के साथ प्रमाण की व्याप्ति नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानत्व और भ्रज्ञानत्व के साथ भी उसकी व्याप्ति नहीं है।

जैन—यह कथन बिना सोचे समभे किया है। क्योंकि सन्निकर्ष प्रमिति की उत्पत्ति के लिये—प्रमिति किया के प्रति—साधकतम नहीं है। जिसके होनेपर प्रमिति होती है और नहीं होने पर नहीं होती है वह उसके प्रति साधकतम बनता है।

"भावाभावयोस्तद्वता साधकतमत्वम्"

जिसके होने पर होना ग्रीर उसके अभाव में नहीं होना वही साधकतम है ऐसा कहा गया है, सो ऐसा साधकतमपना सिन्नकर्ष में नहीं है, क्योंकि सिन्नकर्ष होने "भावाभावयोस्तद्वत्ता साधकतमत्वम्" [ ] इत्यभिधानात् ।

न चैतत्सिन्निकर्षादौ सम्भवति । तद्भावेऽपि क्वचित्प्रमित्यनुत्पत्तेः; न हि चक्षुको घटवदा-काशे संयोगो विद्यमानोऽपि प्रमित्युत्पादकः; संयुक्तसमवायो वा रूपादिवच्छव्दरसादौ, संयुक्तसमवेत-समवायो वा रूपत्ववच्छव्दत्वादौ । तदभावेऽपि च विशेषग्राज्ञानाद्विशेष्यप्रमितेः सद्भावोपगमात् । योग्यताभ्युपगमे सैवास्तु किमनेनान्तर्गं इना ?

योग्यता च शक्ति।, प्रतिपत्तुः प्रतिबन्धापायो वा ? शक्तिश्चेत्; किमतीन्द्रिया, सहकारिसा-न्निध्यलक्षणा वा ? न तावदतीन्द्रिया; धनभ्युपगमात् । नापि सहकारिसान्निध्यलक्षणा; कारकसा-कल्यपक्षोक्ताशेषदोषानुषङ्गात् । सहकारिकारणं चात्र द्रव्यम्, गुणः, कर्म वा स्यात् ? द्रव्यं चेत्; कि व्यापि द्रव्यम्, भ्रव्यापि द्रव्यं वा ? न तावद् व्यापिद्रव्यम्; तत्सान्निध्यस्याकाशादीन्द्रियसन्निकर्षे-

पर भी कहीं आकाशादि में (आकाशादिके विषयमें) प्रमिति नहीं होती है, जिस प्रकार भांख का घट के संयोग है वैसे भ्राकाश के साथ भी उसका संयोग है, किन्तु वह संयोग-रूप सिन्नकर्ष वहां प्रमिति को पैदा नहीं करता, मतलब - जैसे आंख से घट का ज्ञान होता है वैसे भ्राकाश का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही संयुक्त समवाय नामक सन्निकर्षरूप संबंध से घट में रूप के समान ही रहे हुए शब्द, रस का भी ज्ञान क्यों नहीं होता, तथा संयुक्त समवेत समवाय संबंध से रहनेवाले रसत्व ग्रादि का ज्ञान भी क्यों नहीं होता है, सन्निकर्ष के अभाव में भी विशेषण ज्ञान से विशेष्य की प्रमिति होती है, ऐसा म्रापने माना है, यदि कहो कि घट की तरह आकाश के साथ भी सन्निकर्ष तो है, फिर भी जहां घटादि में योग्यता है वहां पर ही प्रमितिरूप कार्य पैदा होता है तो फिर इस प्रकार मानने पर योग्यता को ही स्वीकार कर लो अतरंग फोड़े की तरह इस सन्निकर्ष को काहे को मानते हो, योग्यता क्या चीज है ? कहो-क्या शक्ति का नाम योग्यता है ? ग्रथवा प्रतिपत्ता-जाननेवाले ज्ञाता-के प्रतिबन्धक कर्म का श्रभाव होना यह योग्यता है। शक्ति को योग्यता कहा जावे तो वह अतीन्द्रिय है या सहकारी की निकटता होने रूप है ? अतीन्द्रिय शक्ति तो आपने मानी नहीं है, भीर सहकारी सान्निध्यरूप शक्ति यदि मानोगे तो कारकसाकल्यवाद की तरह उसमें धनेक दोष म्राते हैं। भ्रच्छा यह बतलाओं कि सहकारी कारक यहां कीन है - द्रव्य है या गूएा या कि कर्म ? द्रव्य मानो तो उसके दो भेद हैं एक ग्रव्यापिद्रव्य और दूसरा व्यापिद्रव्य । व्यापीद्रव्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी निकटता तो ग्राकाश ग्रादि और इन्द्रिय सन्निकर्ष में है ही, इसमें कोई विशेषता नहीं है। नहीं तो आपने दिशा, ग्राकाश,

ऽप्यविशेषात् । कथमन्यथा दिक्कालाकाशात्मनां व्यापिद्रव्यता ? ग्रथाऽव्यापि द्रव्यम्; तर्तिक मनः, नयनम्, ग्रालोको वा ? त्रितयस्याप्यस्य सान्निध्यं घटादीन्द्रियसिक्षक्षंवदाकाशादीन्द्रियसिन्नक्षंऽप्यस्त्येव । गुणोऽपि तत्सहकारी प्रमेयगतः, प्रमातृगतो वा स्यात्, उभयगतो वा । प्रमेयगत्रक्षेत्; कथं नाकाश्वस्य प्रत्यक्षता द्रव्यत्वतोऽस्यापि गुणसद्भावाविशेषात् ? ग्रमूर्तत्वान्नास्य प्रत्यक्षतेऽत्यप्ययुक्तम्; सामान्यादेरप्यप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । प्रमातृगतोऽप्यदृष्टोऽन्यो वा गुणो गगनेन्द्रियसिन्नक्षंसमयेऽस्त्येव । न खलु तेनास्य विरोधो येनानुत्पतिः प्रध्वंसो वा तत्सद्भावेऽस्य स्यात् । उभयगतपक्षेऽप्युभयपक्षोपिक्षप्त-दोषानुषङ्गः । कर्माऽप्यर्थान्तरगतम्, इन्द्रियगतं वा तत्सहकारि स्यात् ? न तावदर्थान्तरगतम्; विज्ञानोत्पत्तौ तस्यानङ्गत्वात् । इन्द्रियगतं तु तत्तत्रास्त्येव; ग्राकाशेन्द्रियसिक्षकष नयनोन्मीलन।दि-कर्मणाः सद्भावात् । प्रतिबन्धापायरूपयोग्यतोपगमे तु सर्वं सुस्थम्, यस्य यत्र यथाविधो हि प्रतिबन्धा-

भातमा, काल इन्हें व्यापी क्यों मान रखा है। यदि भव्यापी द्रव्य मानों तो वे कौन हैं ? क्या मन है ? या नेत्र हैं ? या प्रकाश है ? इन तीनों की निकटता घटादि के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष की तरह भाकाशादि के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष में भी है, फिर क्या कारण है कि आकाशादि का ज्ञान नहीं होता, यदि गूण को सहकारी कारण माना जाय तो क्या प्रमेयगत गुए। को या प्रमातृगत गुए। को या दोनों में रहे हुए गुण को किसको सहकारी माना जाय ? प्रमेयगत-प्रमेय में रहा हुम्रा-गुण सहकारी है ऐसा कहो तो आकाश की प्रत्यक्षता क्यों नहीं क्योंकि आकाश भी द्रव्य होने के कारए। गुणवाला है ही, आकाश अमूर्त होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं होता – सो यह कथन भी ठीक नहीं है, कारण कि ऐसा मानने पर तो सामान्यादिक तथा गधादि अनेक वस्तूएं भी श्रप्रत्यक्ष हो जावेंगी क्योंकि इन सामान्य तथा गंधादि को आपने ग्रमुर्त माना है, मतः वे भी ग्राकाश की तरह जानने में नहीं धावेंगे। प्रमाता में होनेवाला-रहा हुम्रा-गुए सहकारी होता है ऐसा मानना भी ठीक नहीं. क्योंकि प्रमाता का अहष्ट गूण प्रथवा ग्रीर कोई भी गूए। ग्राकाश और इन्द्रिय सन्निकर्ष के समय है ही। ग्राकाश ग्रीर इन्द्रिय सन्निकर्ष के साथ सहकारी गुण का कोई विरोध तो है नहीं जिससे कि वह ज्ञान पैदा न करे या उस सहकारी गुरा का श्राकाश और नेत्रेन्द्रिय सन्निकर्ष के समय विनाश हो जाय। प्रमाता श्रीर प्रमेय इन दोनों का गुण सहकारी है ऐसा मानो तो दोनों पक्ष में दिये गये दोष यहां भ्राकर पड़ेंगे। कर्म को ( क्रिया को ) सन्निकर्ष का सहकारी मानो तो भी गलत है, कारण कि कर्म दो प्रकार का हो सकता है-एक प्रमेय का कर्म श्रीर दूसरा इन्द्रिय का कर्म।

पायस्तस्य द्वतः तथाविषार्थपरिच्छित्तिरूत्पद्यते । प्रतिबन्धापायश्च प्रतिपत्तः सर्वेज्ञसिद्धिप्रस्तावे प्रसाधियव्यते ।

न च योग्यताया एवार्थपरिच्छितौ साधकतमत्वतः प्रमाणत्वानुषङ्गात् 'ज्ञानं प्रमाणम्' इत्यस्य विरोधः; ग्रस्याः स्वार्थग्रहण्शक्तिलक्षण्भावेन्द्रियस्वभावायाः 'यदसिष्ठमाने कारकान्तरसिष्ठ-धानेऽपि यन्नोत्पद्यते तत्तत्करण्कम्, यथा कुठारासिन्निधाने कुठार (काष्ठ )च्छेदनमनुत्पद्यमानं कुठार-करण्कम्, नोत्पद्यते च भावेन्द्रियासन्निधाने स्वार्थसंवेदनं सन्निकर्षादिसद्भावेऽपीति तद्भावेन्द्रियकरण्-कम्' इत्यनुमानतः प्रसिद्धस्वभावायाः स्वार्थावभासिज्ञानलक्षरणप्रमाणसामग्रीत्वतः तदुत्पत्तावेव साधक-तमस्वोपपत्ते: । ततोऽन्यनिरपेक्षतया स्वार्थपरिच्छितौ साधकतमत्वाज्ञानमेव प्रमाणम् । तद्धे तुत्वा-

प्रमेय का कर्म — ग्रथित् रूपप्रमेय का — कर्म — तो उसका सहकारी होता नहीं है क्यों कि ज्ञान की उत्पत्ति में उसे कारण माना ही नहीं गया है, इन्द्रिय का कर्म तो ग्राकाश ग्रीर इन्द्रिय के सिन्नकर्ष के समय में है ही, क्यों कि वहां पर भी — ग्राकाश और इन्द्रिय के सिन्नकर्ष के समय में भी — नेत्र का खोलना उसका बन्द करना ग्रादि किया रूप इन्द्रिय कर्म होता ही है, इसलिये शक्तिरूप योग्यता तो बनती नहीं। हां, प्रतिबन्धक का ग्रभाव होना यह योग्यता है ऐसा द्वितीय पक्ष मानो तो सब बात बन जाती है, अर्थात् – जहां जिसके जैसा प्रतिबन्धक का ग्रभाव ( ज्ञानावरणादि कर्मों का ग्रभाव या क्षयोपशम ) हो जाता है वहां उसके वैसी ही प्रमिति उत्पन्न होती है। प्रमाता—ग्रात्मा के प्रतिबन्धक कर्म का ग्रभाव कैसे होता है इस बात को हब सर्वज्ञ-सिद्ध के प्रकरण में कहने वाले हैं।

यदि कोई ऐसी शंका करे कि जब अर्थ के जानने में योग्यता ही साधकतम होती है, तो फिर वही योग्यता प्रमाण हो जायगी, फिर ज्ञान प्रमाण है यह बात रहेगी नहीं सो यह ग्राशंका गलत है, क्योंकि स्व ग्रीर पर को जानने की है शक्ति जिसकी ऐसी भावेन्द्रिय स्वभाव वाली जो योग्यता है, वह ज्ञानरूप ही है, जिसके न होने पर और कारकान्तर के होने पर भी जो उत्पन्न नहीं होता वह उसके प्रति करण माना जाता है, जैसे कुठार के न होने पर काठ का छेदन नहीं होता इसलिये कुठार को काठ छेदन के प्रति करण माना जाता है। उसी प्रकार भावेन्द्रिय के न होने पर स्व पर का ज्ञान नहीं होता भले ही सन्निकर्णाद मौजूद रहें, अतः उसके प्रति भावेन्द्रिय को ही करण माना जाता है, इस प्रकार स्व पर का जानना है लक्षण जिसका ऐसी प्रसिद्ध स्वभाववाली योग्यता से प्रमिति उत्पन्न होती है अतः वही उसके

स्सन्निकषदिरिप प्रामाण्यम्, इत्यप्यसमीचीनम्; छिदिक्रियायां करणभूतकुठारस्य हेतुत्वादयस्कारा-देरिप प्रामाण्यप्रसङ्गात् । उपचारमात्रेणाऽस्य प्रामाण्ये च ग्रात्मादेरिप तत्प्रसङ्गस्तद्धेतुत्वाविशेषात् ।

ननु चात्मनः प्रमातृत्वाद् घटादेश्च प्रमेयत्वान्न प्रमाण्यात्वं प्रमातृप्रमेयाभ्यामर्थान्तरस्य प्रमाण्यान्याम्युपगमात् इत्यप्यसङ्गतम्; न्यायप्राप्तस्याभ्युपगममात्रेण प्रतिषेघायोगात्, अन्यया 'भ्रचेतनादर्थान्तरं प्रमाण्यम्' इत्यभ्युपगमात्सिन्निकपदिरिप तन्न स्यात् । किञ्च प्रमेयत्वेन सह प्रमाण्यन्तस्य विरोधेप्रमाण्यमप्रमेयमेव स्यात्, तथा चासत्त्वप्रसङ्गः संविन्निष्ठत्वाद्भावव्यवस्थितेः, इत्ययुक्त-मेतत्—

प्रति साधकतम है, स्व पर को जानने में किसी दूसरे की अपेक्षा न करके आप (स्वयं) अकेला ही ज्ञान साधकतम है, अतः वही प्रमाण है, उस प्रमाण का सहायक सन्निकषं है, इसलिये उसे भी प्रमाण मान लेना चाहिये सो ऐसा कहना भी असत्य है क्योंकि यदि इस प्रकार मान लिया जावे तो छेदने में साधकतम तो कुठार है, वहां बढई को भी प्रमाण मानना चाहिये, यदि सन्निकर्षादि को उपचार से प्रमाण मानो तो आत्मादिक को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी सन्निकर्षादि की तरह ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं।

वैशेषिक - आत्मा प्रमाता है, घटादि वस्तु प्रमेय है, इसलिये आत्मादि वस्तुएं प्रमाण नहीं हो सकतीं ? प्रमातृ ग्रीर प्रमेय से मिन्न में प्रमाणता होती है, ग्राणित प्रमातृ ग्रीर प्रमेय से बिलकुल भिन्न ऐसा प्रमाण होता है।

जैन वैशेषिक का यह कथन ग्रसंगत है, क्योंकि जो युक्ति आदि से सिद्ध है उसे अपने घर की मान्यतामात्र से निषेध नहीं किया जा सकता है, यदि अपनी मान्यता ही चलानी है तो हम जैनों ने माना है कि श्रचेतन से भिन्न चेतन प्रमाण होता है ग्रतः ग्रचेतन होने से सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है यह बात भी सिद्ध हुई मान लेनी चाहिए, किञ्च— दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा ही माना जाय कि प्रमेय से सर्वथा प्रमाण भिन्न ही है-ग्रथांत् प्रमेयत्व के साथ प्रधारणता का विरोध है, तो प्रमाण ग्रप्रमेय ही हो जावेगा—ऐसा होने से उसमें ग्रसत्त्व का प्रसङ्ग प्राप्त होगा— अर्थात् ग्रप्रमेय होने से वह ग्रसत्वरूप हो जायगा, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था ज्ञान के आधार पर ही होती है, ग्रथांत् जो ज्ञान का विषय होगा वही सत्रूप—पदार्थरूप—माना जायगा ग्रथांत्—जो ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हीं घट पट ग्रादि पदार्थों की व्यवस्था ग्रान

"प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति चतसृष्वेयंविषासु तत्त्वं परिसमाप्यत इति" [ ] । क्यं वा सर्वंक्षज्ञानेनाप्यस्याप्रमेयस्वे तस्य सर्वंक्षत्वम् ? किश्व प्रमाण्वत् प्रमानुरिष प्रमेयत्वधर्मा- धारत्वं न स्यात्तस्य तिद्वरोधाविशेषात् । तथा चाश्विवषाणस्येवास्यासत्त्वानुषङ्गः । तद्धर्माधारत्वे वा प्रमात्रा ततोऽर्थान्तरभूतेन भवितव्यं प्रमाण्वत् । तस्यापि प्रमेयत्वे ततोऽप्यर्थान्तरभूतेनेत्येकत्रात्मिन- प्रमेयेऽनन्तप्रमातृमालाप्रसिक्तः । यदि धर्मभेदादेकत्रात्मिन प्रमातृत्वं प्रमेयत्वं चाविरुद्धं तिह प्रमाण- त्वमप्यविरुद्धमनुमन्यताम् । ततो निराकृतमेतत्—"प्रमातृप्रमेयाभ्यामर्थान्तरं प्रमाणम्" इति ।

चक्षुषश्वाप्राप्यकारित्वेनाग्ने समर्थनात्कथं घटेन संयोगस्तदभावात्कथं रूपादिना संयुक्तसम-वायादिः ? इत्यव्याप्तिः सन्निकर्षप्रमाणवादिनाम् । सर्वज्ञाभावश्चेन्द्रियाणां परमाण्वादिभिः साक्षा-त्सम्बन्धाभावात् ; तथाहि-नेन्द्रियं साक्षात्परमाण्वादिभिः सम्बध्यते इन्द्रियत्वादस्मदादीन्द्रियवत् ।

होती है, वैशेषिक जब प्रमाण को प्रमेय नहीं मानेंगे उसे अप्रमेय ही मानेंगे तो प्रमाण अप्रमेय—जानने योग नहीं हो सकने से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण को अप्रमेय मानने से उसका अभाव हो जाने पर सारे ही तत्त्व समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आप वैशेषिकों के यहां चारों वस्तुतत्त्वों की व्यवस्था कैसे हो सकेगी, "प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता इन चारों में तत्त्व—परमार्थ तत्त्व—समाप्त होता है—प्रर्थात् विश्व के समस्त पदार्थ इन चारों में अन्तर्भूत हैं, जिसे छोड़ने और अहण करने की इच्छा होती है ऐसे आत्मा की जो प्रवृत्ति है—अर्थात् हेय और उपादेय पदार्थ को ग्रहण करने की अर्थ आत्माता कहते हैं। जिसके द्वारा प्रमाता अर्थ को जानता है वह प्रमाण है, जो अर्थ प्रमाता के द्वारा जाना जाता है—या जाना गया है वह प्रमेय है, और जो अर्थ-जान—जानने रूप किया होती है वह प्रमिति है, ऐसा आपका कहना है सो वह समाप्त हो जाता है।

ग्रन्छा ग्राप यह तो बताग्रो-िक प्रमाणतत्त्व सर्वज्ञ के ज्ञानके द्वारा जाना जाता है या नहीं ? यदि वह उनके द्वारा नहीं जाना जायेगा तो उसमें सर्वज्ञता – सर्वज्ञपना—नहीं रहेगो क्यों कि उसने प्रमाणतत्त्व को जाना नहीं और पूर्णतत्वको ज ने बिना वह सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, तथा — जैसे प्रमाण प्रमेय घर्म का ग्राधार नहीं है, वैसे प्रमाता में भी प्रमेयघर्म नहीं रहेगा, क्यों कि इन चारों का खापस में विरोध तो समानरूप से है ही, इस तरह फिर प्रमाण भी घोड़े के सींगकी तरह ग्रसत् हो जावेगा, यदि प्रमाता प्रमेय धर्म का ग्राधार होता है तो उसे जानने के लिये दूसरा एक ग्रीर

योगजवर्मानुष्रहात्तस्य तैः साक्षात्सम्बन्धश्चेत्; कोऽयिमिन्द्रियस्य योगजधर्मानुग्रहो नाम । स्विविषये प्रवर्त्तं मानस्यातिशय।धानम्, सहकारित्वमात्रं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; परमाण्वादौ स्वय-मिन्द्रियस्य प्रवर्तेनाभावाद्, भावे तदनुग्रहवैयर्थ्यम् । तत एवास्य तत्र प्रवृत्तौ परस्पराश्रय — सिद्धे हि योगजधर्मानुग्रहे तत्र तस्य प्रवृत्तिः, तस्यौ च योगजधर्मानुग्रह इति । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः;

प्रमाता होना चाहिये, क्योंकि वह पहिला प्रमाता प्रमेय का ग्राधार होने से प्रमेय हो जावेगा, इसिलये जैसे प्रमाण प्रमेय से भिन्न है वैसे प्रमाता भी मानना पड़ेगा, दूसरा ग्राया हुआ प्रमाता भी जब प्रमेय हो जावेगा तब तीसरा ग्रीर एक प्रमाता चाहिए, फिर एक प्रमेयरूप ग्रात्मा में ग्रनंत प्रमाता की माला जैसी बन जावेगी, इन दोषों को हटाने के लिये यदि कहा जाये कि एक ही आत्मा में प्रमातृपना ग्रीर प्रमेयपना होने में कोई विरोध नहीं है, तो फिर उसी प्रमाता में प्रमाणपना भी मान लो फिर "प्रमाता और प्रमेय से भिन्न प्रमाण होता है" यह सूत्र सदीब हो जाने से खंडित हो जाता है।

वैशेषिक को हम ग्रागे ग्रच्छी तरह से सिद्ध करके बनाने वाले हैं कि चक्षु ग्रप्राप्यकारी है, इसलिये घट का ग्रांख के साथ संयोग होना, रूपादिक के साथ उसका संयुक्त समवायादि होना इत्यादिरूप से सिन्नकर्ष का लक्षण जो किया है वह अव्याप्ति दोष युक्त हो जाता है और सिन्नकर्ष को प्रमाण मानने पर सर्वज्ञ का अभाव भी होता है. क्योंकि इन्द्रियों का परमाणु ग्रादि बहुत से पदार्थों के साथ साक्षात् संबंध होता ही नहीं है। इन्द्रियां सूक्ष्म परमाणु ग्रादि पदार्थों के साथ साक्षात् संबंध नहीं कर सकतीं, क्योंकि वे हम लोगों की इन्द्रियों के समान इन्द्रियां हैं। इस प्रकार के इस अनुमान से इन्द्रियों का परमाणु ग्रादि के साथ संबंध होना ग्रसिद्ध सिद्ध होता है।

शंका — यदि वैशेषिक ऐसा कहें कि इन्द्रियों का योगजधर्म के बड़े भारी श्रनुग्रह से उन परमाणु ग्रादि के साथ साक्षात् संबंध हो जायगा ग्रथित्—इन्द्रियों में योगज धर्मका बड़ाभारी अनुग्रह होता है अतः सर्वज्ञ की इन्द्रियां सूक्ष्मादि पदार्थों का साक्षात्कार कर लेती हैं।

मावार्थ — वैशेषिक के मत में — सिद्धान्त में — योगजधर्म के अनुप्रह का कथन इस प्रकार है कि हम जैसे सामान्य व्यक्तियों से भन्य विशिष्ट जो योगीजन हैं वे विशेष योग (ध्यान या समाधि) से सहित होते हैं, उन योगियों के जो मन होता है वह योगज धर्म से प्रभावित रहता है सो उस मन के द्वारा अपना खुद का तथा

स्वविषयातिकमेणास्य योगजघर्मसहकारित्वेनाप्यनुग्रहायोगात्, ग्रन्यथैकस्यैवेन्द्रियस्याशेषरसादि-विषयेषु प्रवृत्ती तदनुग्रहप्रसङ्गः स्यात् । श्रथैकमेवान्तःकरणं (योगजघर्मानु)ग्रहीतं युगपत्सूक्ष्माध-शेषार्थविषयज्ञानजनकमिष्यते तन्तः श्रणुमनसोऽशेषार्थैः सकृत्सम्बन्धाभावतस्तज्ज्ञानजनकत्वासम्भवात्, ग्रन्यथा दीर्घशष्कुलीभक्षणादौ सकृषक्षुरादिभिस्तत्सम्बन्धप्रसक्ते रूपादिज्ञानपश्चकस्य सकृदुत्पत्ति-ग्रसङ्गात्—

अन्य जीव, झाकाश, दिशा, काल, परमाणु, वायु, मन, तथा इन्हीं में रहने वाले गुण, कर्म, सामान्य धौर विशेष समवाय इन सभी वस्तुओं का उन्हें ज्ञान पैदा हो जाता है, जो योग से सहित हैं उनको योगज धर्मानुग्रह की शक्ति से युक्त चार प्रकार के सिन्नक्षों से ज्ञान होता है। यह ज्ञान इतना तीक्ष्ण होता है कि सूक्ष्म, व्यवहित तथा दूरवर्ती पदार्थों का भी साक्षात्कार कर लेता है, इस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा सूक्ष्मादिक वस्तुओं का ज्ञान होने से इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही वे सर्वज्ञ बन जाते हैं, ऐसी वैशेषिक ने शंका की है, इस का समाधान जैन इस प्रकार कर रहे हैं—

समाधान — हम जैन आपसे यह पूछते हैं कि इन्द्रियों के जो योगजधर्म का अनुप्रह है वह क्या चीज है ? इन्द्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं सो उनमें ध्रतिशय पैदा कर देना क्या यह योगजधर्म का अनुग्रह है ? या उनको सहकारी मात्र होना यह योगजधर्मानुग्रह है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं - क्योंकि स्वयं इन्द्रियां परमाण भादि में प्रवृत्त ही नहीं होती हैं, फिर वह उनमें क्या भ्रतिशय लावेगा, यदि कहो कि वे वहां प्रवृत्ति करती हैं तो फिर योगजधर्म के अनुग्रह की उन्हें क्या ग्रावश्यकता है। योग अधर्म से युक्त होकर वे परमाणु भ्रादि में प्रवृत्ति करती हैं ऐसा कही तो परस्परा-श्रय नामका दोष आवेगा, ग्रथित् योगजधर्म का श्रनुग्रह सिद्ध हो तो परमाण् आदिकों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति होगी भीर उनमें उनकी प्रवृत्ति के सिद्ध होने पर उनमें योगजधर्म का अनुप्रह सिद्ध होगा, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं हो सकेंगे। अपने २ विषयों में प्रवृत्त होते समय इन्द्रियों के लिए योगजधर्म सहकारी बनता है ऐसा यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियां ग्रपने २ विषय को उल्लंघन नहीं करके ही उसमें प्रवृत्ति करती हैं, योगजधर्म की सहायता मिलने पर भी उनमें विषयान्तर में प्रवृत्ति करने की शक्ति नहीं है। यदि वे विषयान्तर में -- ग्रपने ग्रविषयमें -- दसरे विषय में - प्रवृत्त होंगी तो एक ही स्पर्शन इन्द्रिय रूप रसादि को ग्रहण कर लेगी भीर उसी पर योगज धर्म भी धनुग्रह करेगा।

"युगपज् ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्" [न्यायस्० १।१।१६ ] इति विरुध्येत । क्रमकोऽन्यत्र तद्द्यंनादत्रापि क्रमकल्पनायां योगिनः सर्वार्थेषु सम्बन्धस्य क्रमकल्पनास्तु तथादर्शनाविशेषात् । तदनु-ग्रह्सामध्याद् दृष्टातिकमेष्टी च ग्रात्मैव समाधिविशेषोत्यधर्म माहात्म्यादन्तःकरणनिरपेक्षोऽशेषार्थ-ग्राहकोऽस्तु किमदृष्टपरिकल्पनया ? तन्नाणुमनसोऽशेषार्थेः साक्षात्सकृत्सम्बन्धो घटते ।

वैशेषिकः—हां, ठीक तो है देखो एक म्रंतः करणरूप जो मन है वह मकेसा ही योगज धर्म की सहायता से विश्व के सूक्ष्मादिपदार्थों के ज्ञान का जनक हमने माना ही है।

जैन — यह कथन आपका सही नहीं है क्योंकि मन तो विचारा भ्रणु जैसा छोटा है वह एक साथ सारे अनंत पदार्थों के साथ संबन्ध कैसे कर लेगा ? भ्रौर संबंध (सिन्नकर्ष) के बिना ज्ञान भी नहीं होगा यदि वह मन उनके साथ एक साथ सम्बन्ध करता है तो दीर्घशष्कुली — बड़ी २ कड़क-कड़क पुड़ी, आदि के खाते समय मन का चक्षु ग्रादि इन्द्रियों के साथ युगपत् संबंध होकर रूपादि पांचों ज्ञानों की एक ही समय में उत्पत्ति होने लगेगी तो फिर भ्रापका यह न्यायसूत्र गलत ठहरेगा—

"युगपज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम" ग्रथित् ग्रापके यहां लिखा है कि एक साथ रूप रस ग्रादि पांचों विषयों का ज्ञान जो नहीं होता है सो यही हेतु मन को ग्रणुरूप सिद्ध करता है।

वैशेषिक — घटादि पदार्थों में कम कम से मन का संबंध देखा जाता है अतः रूपादि पांचों विषयों में भी वह कमसे होता है ऐसा मानना पड़ता है।

जैन —तो फिर योगी के अर्थात् सर्वज्ञ के ज्ञान में भी इसी तरह क्रियकपना मानो, क्रम से मन का संबंध तो सर्वज्ञ में है ही।

देशेषिक—योगज धर्म के अनुग्रह से मन एक साथ सबसे संबंध कर लेता है; इसलिये हम लोग दृष्ट का अतिक्रम कर लेते हैं। अर्थात् यद्यपि प्रत्यक्ष से तो मन कम कम से संबंध करने वाला है यह बात सिद्ध है फिर भी योगज धर्मके कारण उस प्रत्यक्षसिद्ध बात का भी उल्लंधन हो जाता है।

जैन - ऐसी हालत में तो फिर ग्रापको समाधि धर्म के माहातम्य से श्रकेला आत्मा ही मन की ग्रपेक्षा न करके सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है ऐसा मानना चाहिये ग्रथ परम्परया, तथा हि — मनो महेश्वरेण सम्बद्धं तेन च घटादयोऽर्थास्तेषु रूपादय इति, ग्रत्राप्यशेषार्थज्ञानासम्भवः । सम्बन्धसम्बन्धोऽपि हि तस्याशेषार्थैर्वतंमानैरेव नानुत्पन्नविनष्टैः । तत्काले तैरपि सह सोऽस्तीति चेन्न; तदा वर्तमानार्थसम्बन्धसम्बन्धस्यासम्भवात् । ततोऽयमन्य एवेति चेत्, तिंहु तज्जनितज्ञानमपि ग्रनुत्पन्नविनष्टार्थकालीनसम्बन्धसम्बन्धजनितज्ञानादन्यदिति एकज्ञानेना-

फिर इस ग्रहष्ट अर्थात् अत्यन्त परोक्ष या ग्रसिद्ध ऐसे सिन्नकर्ष की कल्पना करना भी जरूरी नहीं होगा अतः यह सिद्ध हुआ कि अणुरूप मनका सम्पूर्ण पदार्थों के साथ एक ही समय में साक्षात् संबंध जुड़ता नहीं है।

वैशेषिक — अणु मन का पदार्थों के साथ कम २ से संबंध होता है — अर्थात् परम्परा से अणु मन का सम्बन्ध अशेष पदार्थों के साथ जुड़ता है, वह इस प्रकार से है — कि पहिले मनका सम्बन्ध महेश्वर से होता है, और व्यापक होने के नाते ईश्वर का सम्बन्ध घटपटादि पदार्थों के साथ है ही तथा घटादिकों में रूपादिक सम्बन्धित हैं शिक्स तरह अणु मन का सम्बन्ध परम्परा से अशेष पदार्थों के साथ जुड़ जाता है।

जैन—ऐसा मानने पर भी संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान तो होगा ही नहीं क्योंकि परम्परा संबंध—संबंध से सम्बन्ध—मानने पर भी उस मन का वर्तमान के पदार्थों के साथ ही सम्बन्ध रहेगा जो नष्ट हो चुके हैं तथा जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं उनके साथ उसका संबंध नहीं रहेगा तो फिर उनके साथ संबंध नहीं होने से उनका ज्ञान कैसे होगा।

वैशेषिक—ग्रजी ! ईश्वर तो सदा रहता है ना, ग्रतः नष्ट ग्रौर अनुत्पन्न पदार्थों के साथ भी वह रहता ही है।

जैन—सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वह अनुत्पन्न ग्रीर नष्ट पदार्थों से संबंध करेगा तो उसी को जानो । उसी समय वर्तमान पदार्थ का संबंध ग्रीर ज्ञान तो होगा ही नहीं ।

वैशेषिक — इन अनुत्पन्न ग्रीर नष्ट पदार्थों के सम्बन्ध से ईश्वर भिन्न ही है।

जैन—तो फिर उस भिन्न ईश्वर से उत्पन्न हुआ वर्तमान ज्ञान, श्रनुत्पन्न पदार्थों श्रीर नष्ट पदार्थों के समय में परम्परा सम्बन्ध से जनित ज्ञान से श्रन्य ही

शेषार्थंत्रत्वासम्भयः । बहुभिरेव ज्ञानैस्तिदिति चेत्, तेषां कि क्रमेगा भावः, ग्रक्रमेगा वा ? क्रमभावे; नानन्तेनापि कालेनानन्तता संसारस्य प्रतीयेत-य एव हि सम्बन्धसम्बन्धवशाज् ज्ञानजनकोऽर्थः स एव तज्जनितज्ञानेन गृह्यते नान्य इति । ग्रक्रमभावस्तु नोपपद्यते विनष्टानुत्पन्नार्थंज्ञानानां वर्तमानार्थंज्ञान-कालेऽसम्भवात् । न हि कारगाभावे कार्यं नामातिप्रसङ्गात् । न च बौद्धानामिव यौगानां विनष्टानु-

रहेगा-तो ऐसी हालत में एक ज्ञान के द्वारा श्रशेष पदार्थों का ज्ञान होना असम्भव हो जायेगा।

भावार्थ — वैशेषिक सिन्नकर्ष से महेश्वर को संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं, किन्तु पदार्थ तो अतीत अनागत रूप भी हैं, जब वह महेश्वर अतीत अनागत पदार्थों के साथ सिन्नकर्ष करेगा तब वर्तमान के पदार्थों के साथ सिन्नकर्ष नहीं बन सकेगा, अतः महेश्वर को एक साथ एक ज्ञान से त्रैकालिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकते से महेश्वर सर्वज्ञ नहीं बन सकता है।

वैश्वेषिक — बहुत से ज्ञानों के द्वारा वह ईश्वर पदार्थों को जान लेगा।

जैन — तो क्या वह उन जानों द्वारा कम से जानेगा या अक्रम से जानेगा। कम से जानने बैठेगा तो अनंत काल तक भी वह संपूर्ण पदार्थों को नहीं जान पायेगा, जिसका जिससे संबंध हुआ है उसी का ज्ञान होकर उसी को वह जानेगा अन्य को नहीं अक्रम से जानना बनता नहीं, क्योंकि नष्ट हुए और अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं ऐसे पदार्थों का सम्बन्ध वर्तमान काल में नहीं है। उनका ज्ञान भी नहीं है। कारण के अभाव में कार्य होता नहीं है, माना जावे तो अति प्रसङ्ग होगा। आप यौग हो। आपके यहां बौद्ध की तरह चष्ट हुए तथा अनुत्पन्न ऐसे पदार्थों को ज्ञान का कारण नहीं मावा है, अन्यथा आपका सिद्धान्त गलत ठहरेगा।

बौद्धों के यहां क्षणिकवाद होने से नष्ट हुए कारणों से कार्य होना माना है, वैसे यौगों के यहां नहीं माना है।

वैश्लेषिक — ईश्वर का ज्ञान वित्य है, ग्रतः ग्राप जैन के द्वारा दिये गये कोई भी दोष हम पर लागू नहीं होते हैं।

जैन—ऐसा भी कहना ठीक नहीं, कारण कि आपके द्वारा मान्य नित्य ईश्वर का हम आगे खण्डन करने वाले हैं। इस प्रकार वैशेषिक द्वारा माना हुआ सन्निकर्ष प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है। स्पन्नस्य कारगात्वं सिद्धान्तविरोघात् । नित्यत्वादीश्वरज्ञानस्योक्तदोषानवकाश इत्यप्यवाच्यम्; तिन्नत्यत्वस्येश्वरनिराकरणप्रघट्टके निराकरिष्यमाणत्वात् । तन्न सिन्नकर्षोप्यनुपचरितप्रमाणव्यप-देशभाक् ।

विशेषार्थ — वंशेषिक सन्निकषं को प्रमाण मानते हैं, किन्तु इसमें प्रमाण का लक्षण सिद्ध नहीं होता है, सन्निकषं रूप प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है, वैशेषिक सर्वज्ञ को तो मानते हो हैं, परन्तु सन्निकषं से अशेष पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकने से उनके यहां सर्वज्ञ का ग्रभाव हो जाता है। क्योंकि सर्वज्ञ का ज्ञान यदि छूकर जानता है तो वह मात्र वर्तमान के भीर उनमें से भी निकटवर्ती मात्र पदार्थों को जान सकता है, ग्रतीत ग्रनागत के पदार्थों को वह जान नहीं सकता है, क्योंकि पदार्थों के साथ उसका ज्ञान संबद्ध नहीं है, कदाचित् संबद्ध मान लिया जावे तो भी वह जब ग्रतीतानागत पदार्थों से सम्बन्धित रहेगा तो वर्तमान कालिक पदार्थों के साथ वह ग्रसंबद्ध होगा, इसलिय एक ही ज्ञान तैकालिक वस्तुओं की परिच्छित्ति वहीं कर सकता है, यदि सर्वज्ञ-ईश्वर में बहुत से ज्ञान माने जायेंगे तो भी वे ज्ञान कम से जानेंगे या अकम से ऐसे प्रश्न होते हैं। ग्रीर इन प्रश्नों का हल होता नहीं है, ग्रतः सन्निकर्ष में प्रमाणता खंडित होती है, इस विषय पर ग्रागे चक्षु सन्निकर्षवाद में लिखा जाने वाला है। अलं विस्तरेण।

## \* सन्निकर्षवाद समाप्त \*

## सन्निकर्ष प्रमाणवाद के खंडन का सारांश

\*

वैशेषिक लोग सिन्नकर्ष को प्रमाण मानते हैं मर्थात् ज्ञान का जो कारण है वह प्रमाण है ऐसा उन्होंने माना है, उनका कहना है कि ज्ञान तो प्रमाश का फल है, उसे प्रमाण स्वरूप कैसे मानें। स्पर्शनादि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ प्रथम तो संयोग होता है, फिर उन पदार्थों में रहने वाले रूप रस आदि गुर्शों के साथ संयुक्त समवाय होता है, पुन: उन रूपादि गुण के रूपत्व रसत्व आदि के साथ संयुक्त समवेत समवाय

होता है, इस प्रकार यह प्रक्रिया जल्दी से होकर उससे प्रमितिरूप ग्रार्थात् जाननारूप फल उत्पन्न होता है। हर पदार्थं को इन्द्रियां छूकर ही जानती हैं। जो छूना है वह सिन्नक्षं है, उसके बिना कोई भी ज्ञान पैदा नहीं होता है, ग्रतः सिन्नक्षं प्रमाण है। वहीं प्रमित्ति की उत्पत्ति में साधकतम है, इसलिये ईश्वर हो चाहे हम लोग हों सभी को सिन्नक्षं से ज्ञान होता है।

इस वैशेषिक के मन्तव्य का भ्राचार्य ने बड़े ही अच्छे ढंग से निरसन किया है, सिन्नकर्ष का ज्ञान के साथ साधकतमपना सिद्ध नहीं होता है। यदि सर्वत्र सिन्नकर्ष से ही ज्ञान पैदा होता तो भले ही उसे साधकतम मानते किन्तु ऐसा नहीं है। देखिये—चक्षु भीर मन तो बिना सिन्नकर्ष के ही प्रमिति पैदा कर लेते हैं।

भांखें पदार्थ को बिना छए ही उसके रूप को जान लेती हैं, इस विषय का वर्णन इसी ग्रन्थ में सयुक्तिक हुआ है, सन्निकर्ष यदि सब जगह प्रमिति पैदा करता है तो वह ग्राकाश में भी प्रमिति क्यों नहीं करता, क्यों कि जैसे इन्द्रियों का घट ग्रीर उसके रूप, रस, तथा रूपत्व, रसत्व के साथ संबंध है वैसे ही आकाश और उसका शब्द तथा शब्दत्व के साथ भी इन्द्रियों का संबंध है, फिर क्या बात है कि हम माकाश को नहीं जानते। श्रम्तिकपने की दलील भी गलत है। जिसको जानने की योग्यता है उसी में सन्निकर्ष प्रमिति को पैदा करता है, सब में नहीं, ऐसा वैशेषिक का कथन भी विशेष लक्ष देने योग्य नहीं है क्योंकि योग्यता क्या बला है, यह पहले बताना चाहिये यदि शक्ति को योग्यतारूप कहोगे तो यह बात बनने की नहीं, क्योंकि भ्रापने शक्ति को श्रतीन्द्रिय नहीं माना है, यदि सहकारी कारणों की निकटता को योग्यता रूप कहोगे तो वह सारी निकटता घर की तरह ग्राकाश में भी है। हां, यदि प्रमाता के प्रति-बंधक कमं के अभाव को योग्यता मानकर उस योग्यता को ही साधकतम मानो तो बात ठीक है, उसी का प्रमिति में उपयोग है, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में एक बड़ा भारी दोष यह आता है कि सर्वज्ञ का अभाव हो जाता है। सर्वज्ञ का ज्ञान इन्द्रिय के द्वारा छूकर होगा तो उसे तीन काल में भी सारे पदार्थों का ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि पदार्थ अनन्त हैं। योगज धर्म भी इन्द्रियों को अतिशय युक्त नहीं कर सकता।

"यत्राप्यतिशयो हष्टः स स्वार्थानितलंघनात्" इन्द्रियों में कितना भी अतिशय ग्रा जावे तो भी वह तो भ्रपने ही विषय को ग्रहण करेगी। क्या ग्रांखें रस

को चलेंगी; कान देखने लग जायेंगे? समक्ष में नहीं माता कैसा म्रतिशय है, तथा च-इन्द्रियां वर्तमान काल के पदार्थों को ही जानती हैं फिर उनके द्वारा तीन काल में होने वाले पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा, बिना त्रिकालवर्ती पदार्थ को जाने सर्वज्ञता बनती नहीं, इस प्रकार सिन्नकर्ष को प्रमाण मानने में सर्वज्ञता का भ्रभाव होता है वित्र भीर सब में भी सिन्नकर्ष की भ्रभ्याप्ति है। ग्रतः सिन्नकर्ष प्रमाण नहीं कहा जा सकता है।

#### \* सन्निकर्षवाद का सारांश समाप्त \*

# इन्द्रियवृत्ति प्रमाण पूर्वपक्ष

सांख्य भीर योगदर्शन में इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण माना है-

"इन्द्रियप्रणालिकया बाह्यवस्तूपरागात् सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषाव-धारणप्रधानवृत्तिः प्रत्यक्षम्"— —योगदर्शन व्यास भा० पृ० २७

> भत्रेयंप्रक्रिया-इन्द्रियप्रणालिकया भ्रर्थसन्निकर्षेण लिङ्गज्ञानादिना वा आदौ बुद्धेः भ्रर्थाकारावृत्तिः जायते । —सांस्य प्रभा. पृ∙४७

इन्द्रियरूपी प्रगाली के द्वारा बाह्यवस्तु के संबंध से सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष भवधारण स्वरूप जो वृत्ति होती है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उस वृत्ति का तरीका यह है कि पहिले इन्द्रिय का पदार्थ से सिन्नकर्ष होता है भयवा लिङ्गज्ञानादि (अर्थात् भ्रनुमान में धूम आदि हेतु का ज्ञान होना ) के द्वारा बुद्धि की भ्रथिकार वृत्ति हो जाती है भ्रथित् बुद्धीन्द्रियां जो चक्षु भ्रादि हैं उनका भ्रथिकार होना या भर्थों को जानने के लिये उनकी प्रवृत्ति होना प्रमाण कहलाता है, इस प्रकार चित्त-मन का इन्द्रिय से और इन्द्रिय का पदार्थ से संबंध होने में जो प्रवृत्ति है वह प्रमाण है। यही बात भ्रमिम क्लोक में कही है—

विषयैश्चित्तसंयोगाद् बुद्धीन्द्रियप्रणालिकात्।
प्रत्यक्षं सांप्रतं ज्ञानं विशेषस्यावधारकम् ।। २३ ।।
—योग कारिका

चित्त संयोग से बुद्धि इन्द्रिय के द्वारा विषयों के साथ संबंध होने पर विशेष का अवधारण करने वाला वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा होता है, यहां जो इन्द्रियों की वृत्ति हुई है वह तो प्रमाण है भीर विषयों का जो अवधारण निश्चय होना है वह फल है, हम सांख्य योग ३ प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द (आगम) इनमें से उपर्युक्त प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। अनुमान में भी लिङ्ग (हेतु) ज्ञान आदि के द्वारा बुद्धीन्द्रिय का अर्थाकार होना और फिर साध्य का ज्ञान होना है अतः वहां भी प्रमाण का लक्षण घटित होता है शब्द प्रमाण में भी यही बात है। इसलिये इन्द्रिय वृत्ति प्रमाण का लक्षण स्वीकार किया है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*

एतेनेन्द्रियवृत्तिः प्रमाणमित्यभिद्धानः साङ्ख्यः प्रत्याख्यातः । ज्ञानस्वभावमुख्यप्रमाणकरण्त्वात् तत्राप्युपचारतः प्रमाणव्यवहाराभ्युपगमात् । न चेन्द्रियेम्यो वृत्तिर्व्यतिरिक्ता, ग्रव्यतिरिक्ताः
वा घटते । तेभ्योहि यद्यव्यतिरिक्तासौ; तदा श्रोत्रादिमात्रमेवासौ, तच सुप्ताद्यवस्थायामप्यस्तीति
तद्याप्ययंपरिच्छित्तिप्रसक्तेः सुप्तादिव्यवहारोच्छेदः । ग्रथ व्यतिरिक्ताः; तदाप्यसौ किं तेषां धर्मः,
ग्राचन्तिरं वा ? प्रथमपक्षे वृत्तेः श्रोत्रादिभिः सह सम्बन्धो वक्तव्यः— स हि तादात्म्यम्, समवायादिवां स्यात् ? यदि तादात्म्यम्; तदा श्रोत्रादिमात्रमेवासाविति पूर्वोक्त एव दोषोऽनुषज्यते । ग्रथ
समवायः; तदास्य व्यापिनः सम्भवे व्यापिशोत्रादिसद्भावे च ।

सांख्य मतवाले इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण मानते हैं, सो उसका खंडन भी उसी सिम्नक्षं के खंडन से हो जाता है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव वाली वस्तु ही मुख्य प्रमाए है। हां, उपचार से भले ही इसे भी प्रमाण कह दो, अच्छा— आप सांख्य यह बतावें कि इन्द्रियों की वृत्ति इन्द्रियों से भिन्न है या अभिन्न है? दोनों तरह से वह बनती नहीं, क्योंकि वह वृत्ति यदि इन्द्रिय से अभिन्न है तो वह इन्द्रियरूप ही हो गई, सो ये इन्द्रियां तो निद्रादिरूप अवस्था में भी रहती हैं, तो फिर वहां भी ज्ञान होता रहेगा, ऐसी हालत में यह निद्रित है यह जाग्रत है यह लोकव्यवहार ही नहीं बनेगा, यदि इन्द्रियों से उनकी वृत्ति पृथक है तो क्या वह उनका धमं है या और कोई चीज है? यदि धमं है, तो उस धमं रूप वृत्ति का इन्द्रियों के साथ कौनसा संबंध है? तादात्म्य संबंध है या समवाय सम्बन्ध है? यदि तादात्म्य है तो वृत्ति ग्रीर इन्द्रियां एक ही हो गईं सो उसमें वही सुप्तादि का अभाव होना रूप दोष आता है, यदि इन्द्रिय और वृत्ति का समवाय संबंध है सो श्रोत्रादिक इन्द्रिय और समवाय इन दोनों के व्यापक होने से आपका सिद्धान्त सदीष बन जाता है, क्योंक आपके यहां लिखा है—

"प्रतिनियतदेशावृत्तिरिभव्यज्येत्" [ ] इति प्लवते । ग्रथ संयोगः, तदा द्रथ्यान्तरत्व-प्रसक्ते नं तद्धमीं वृत्तिभवत् । ग्रथन्तिरमसी; तदा नासौ वृत्तिरथन्तिश्वात् पदार्थान्तश्वत् । ग्रथन्तिर त्वेपि प्रतिनियतिवशेषसञ्ज्ञावात्तेषामसौ वृत्ति ; नन्वसौ विशेषो यदि तेषां विषयप्राप्तिरूपः; तदेन्द्रियादिसिभक्षं एव नामान्तरेगोक्त स्यात् । स चानन्तरमेव प्रतिव्यूढः । ग्रथाऽर्थाकारपरिग्रातिः;

#### "प्रतिनियतदेशावृत्तिरभिव्यज्येत्"

प्रतिनियत देश में से प्रकट करे, इत्यादि ।

यदि कहा जाये कि इन्द्रिय ग्रीर वृत्ति-प्रवृत्ति का संयोग संबंध है सो वृत्ति में इन्द्रिय धर्मता नहीं आती, क्योंकि संयोग पृथक् पृथक् दो द्रव्यों में होता है, इस-लिये इन्द्रिय ग्रीर वृत्ति ये दो द्रव्य हो जायेंगे, फिर इन्द्रिय का धर्म वृत्ति है यह बात नहीं बनती यदि इन्द्रिय से वृत्ति कोई भिन्न ही वस्तु है तब तो उसे "इन्द्रिय की वृत्ति" ऐसा नहीं कह सकोगे जैसे कि दूसरे भिन्न पदार्थों को नहीं कहते।

सांख्य — यद्यपि वृत्ति इन्द्रियों से ग्रर्थांतर रूप है फिर भी प्रतिनियत विशेष रूप होने से यह वृत्ति इन्द्रियों की है, इस प्रकार कहा जाता है।

जैन—अच्छा तो यह बतलाइए कि वह प्रतिनियत विशेष क्या विषय प्राप्ति रूप है प्रशित् इन्द्रिय का विषय के निकट होना यह प्रतिनियत विशेष है, तो इससे तो ग्रापने सिन्नकर्ष को हो नामान्तर से कह दिया है, सो उसका तो अभी खंडन ही कर दिया गया है। यदि ग्रर्थाकार परिणित को प्रतिनियत विशेष तुम कहो सो वह भी ठीक नहीं है, क्यों कि ग्रर्थाकार होना सिर्फ बुद्धि में ही ग्रापके यहां माना गया है, ग्रीर कहीं ग्रन्यत्र नहीं, तथा वह ग्रर्थाकार परिणित प्रत्येक इन्द्रिय ग्रादि के स्वभाव वाली नहीं है, और न वह इन्द्रियों की वृत्ति स्वरूप है, न किसी अन्य स्वरूप ही है, क्यों कि उनमें वे पूर्वोक्त दोष ग्राते हैं। तथा सांख्य के यहां परिणामी से परिणाम भिन्न है कि ग्रिभन्न है यह कुछ भी नहीं सिद्ध होता है इस विषय का विचार हम ग्रागे करनेवाले हैं।

विशेषार्थ --- इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण मानने वाले सांख्य के यहां इन्द्रियवृत्ति का लक्षण इस प्रकार पाया जाता है-

"इन्द्रियप्रणालिकया बाह्मवस्तुपरागात् सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषाव-धारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्"—अर्थात् इन्द्रियप्रणाली के द्वारा बाह्म पदार्थ के साथ न; मस्या बुढावेवाभ्युपगमात् । न च श्रोत्रादिस्वभावा तढर्मरूपा मर्थान्तरस्वभावा वा तत्परिएति-घंटके; प्रतिपादितदोषानुषङ्गात् । न च परपक्षै परिए।मः परिए।मिनो भिन्नोऽभिन्नो वा घटते इत्यग्रे विचारियष्यते ।।

संबंध होता है, और उस सम्बन्ध के होने पर जो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष रूप से अवधारण होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, तात्पर्य इसका यही है कि इन्द्रियों के द्वारा पदार्थ के साथ सिन्नकर्ष होने पर अथवा हेतु के ज्ञान से जो शुरु में बुद्धि (इन्द्रिय) का पदार्थ के आकार रूप होने पर उस पदार्थ का अवधारण होता है वह प्रमाण है, सांख्यमत का यह प्रमाण का लक्षण असमीचीन है, क्योंकि ये सांख्यादि मतवाले ज्ञान को तो प्रमाण का फल मानते हैं और ज्ञान के प्रमाण के जो कारण हैं, जो कि ज्ञान के साथ व्यभिचरित भी होते हैं अर्थात् निश्चित रूप से जो ज्ञान को पैदा कर ही देते हों ऐसे जो नहीं हैं उन उन कारणोंको प्रमाण मानते हैं, अतः यह इन्द्रियवृत्ति सन्निकर्ष और कारक साकल्य के समान प्रमाण नहीं है, वास्त-विक प्रमाण तो ज्ञान ही है अन्य नहीं है।

#### \* इन्द्रियवृत्ति का विचार समाप्त \*



# ज्ञातृव्यापार विचार पूर्वपक्ष

प्रमाणलक्षण के प्रणयन करने में प्रभाकर का ऐसा कहना है कि वस्तु को जानने के लिये जो ज्ञाता रूप आत्मा का व्यापार या प्रवृत्ति होती है वह प्रमाण है। कहा भी है—

> "तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्व्यापार इष्यते। त्रदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च घीः"।। ६१।। —मीमासकश्लोकवार्तिक

विषयों में ज्ञान की उत्पत्ति होना ज्ञाता का व्यापार है, वही प्रमा है, और वही करण है। यद्यपि यह ज्ञातृव्यापार प्रत्यक्ष नहीं है तो भी पदार्थों का प्रका-शित होना रूप कार्य को देखकर उसकी सिद्धि कर सकते हैं—

व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ।। ६१।।
- मी० श्लो० वा०

जब ग्रातमा में वह व्यापार नहीं रहता तब जानना रूप फल भी उत्पन्न नहीं हो पाता, कारण के ग्रभाव में कार्य होता नहीं देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि वस्तु निकट में मौजूद है, हमारी इन्द्रियां भी ठीक हैं, किन्तु उस वस्तु का बोध नहीं हो। ग्रन: निश्चित होता है कि ग्रातमा में—ज्ञाता में व्यापार-क्रिया वहीं है, इसीलिये पदार्थ का ग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार हमारा कथन सिद्ध होता है कि पदार्थ को जानने का जो ज्ञाता का व्यापार है वह प्रमाण है ग्रीर पदार्थ का बोध होना—उसे जानना यह प्रमाण का फल है।

\* पूर्व पक्ष समाप्त \*

एतेन प्रभाकरोपि ध्रवंतथात्वप्रकाशको ज्ञातृक्यापारोऽज्ञानरूपोऽपि प्रमाण्यम्' इति प्रतिपादयन् प्रतिक्यूढः प्रतिपत्तव्यः; सर्वत्राज्ञानस्योपचारादेव प्रसिद्धः । न च ज्ञातृक्यापारस्वरूपस्य किश्वित्प्रमाणं ग्राहकम्-तिद्धं प्रत्यक्षम्, धनुमानम्, ध्रन्यद्वा ? यदि प्रत्यक्षम्; तित्कं स्वसंवेदनम्, बाह्योन्द्रियजम्, मनःप्रभवं वा ? न तावत्स्वसंवेदनम्; तस्याज्ञाने विरोधादनभ्युपगमाच । नापि बाह्योन्द्रियजम्; इन्द्रियाणां स्वसम्बद्धेऽर्थे ज्ञानजनकत्वोपगमात् । न च ज्ञातृक्यापारेण् सह तेषां सम्बन्धः; प्रतिनियतरूपादिविषयत्वात् । नापि मनोजन्यम्; तथाप्रतीत्यभावादनभ्युपगमादित-प्रसङ्गाच । नाप्यनुमानम्;

प्रभाकर का कथन है कि पदार्थ को जैसा का तैसा जानने रूप जो जाता का व्यापार है भले ही वह ग्रज्ञान रूप हो प्रमाण है। सो प्रभाकर को इस मान्यता (प्रमाणता) का भी निराकरण उपर्युक्त सन्निकर्ष, इन्द्रियवृत्ति ग्रादि के खंडन से हो जाता है ऐसा समभना चाहिये। क्योंकि इन सब मान्यताग्रों में ग्रज्ञान को प्रमाण मान लिया है। ऐसों को तो प्रमाण उपचार से ही कह सकते हैं ग्रन्यथा नहीं।

प्रभाकर के जाता के व्यापार रूप प्रमाण को ग्रहण करने वाला प्रमाण तो कोई है नहीं, यदि है तो वह कौनसा है? प्रत्यक्ष या श्रनुमान, अथवा श्रीर कोई तीसरा? यदि प्रत्यक्ष है तो वह कौनसा प्रत्यक्ष है—स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष अथवा मनः प्रत्यक्ष ? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष श्रजानरूप ज्ञातृव्यापार में प्रवृत्ति नहीं करता है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध है तथा श्रापने ऐसा माना भी नहीं है। बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञाता के व्यापार को कैसे जानेगा—क्योंकि इन्द्रियां तो श्रपने से संबंधित पदार्थ में ज्ञान को पैदा करती हैं। ज्ञाता के व्यापार के साथ इन्द्रियों का संबंध हो नहीं सकता क्योंकि उनका तो अपना प्रतिनियत रूपादि विषयों में संबंध

"कातसम्बन्धस्यैकदेशदर्शनादसिष्ठकृष्टेऽर्थे बुद्धः" [शाबरभा॰ १।१।५] इत्येवलक्षरात्वातस्य । सम्बन्धस्य कार्यकारराभावादिनिराकरणेन नियमलक्षरागेऽभ्युपगम्यते । तदुक्तम्—
कार्यकारराभावादिसम्बन्धानां द्वयी गतिः । नियमानियमाभ्यां स्यादनियमादनञ्जता ।।१।।
सर्वेऽप्यनियमा ह्ये ते नानुमौत्पत्तिकारराम् । नियमात्केवलादेव न किश्विन्नानुमीयते ।।२।।
एवं परोक्तसम्बन्धप्रत्याख्याने कृते सति । नियमो नाम सम्बन्धः स्वमतेनोच्यतेऽधुना ।।३।। [ ]
इत्यादि ।

होता है। मनोजन्य प्रत्यक्ष भी उस ज्ञातृत्यापार को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि न तो वैसी प्रतीति ग्राती है ग्रीर न ग्रापने ऐसा माना है, तथा ऐसा मानने में ग्रित प्रसंग दोष भी ग्राता है। अनुमान के द्वारा ज्ञातृत्यापार को सिद्ध करो तो भी नहीं बनता, क्योंकि अनुमान का लक्षण—"ज्ञातसंबंधस्यैकदेशदर्शनादसित्रकृष्टे ज्येंबुद्धिः—जिसने संबंध को जाना है ऐसे व्यक्ति को जब उसी विषय के एक देश का दर्शन होकर जो दूरवर्ती पदार्थ का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं" ऐसा शाबर भाष्य में लिखा है। आप प्रभाकर के द्वारा ग्रनुमान में कार्यकारण संबंध ग्रीर तादात्म्यादि संबंध माना नहीं गया है। केवल नियम अर्थात् ग्रावनाभाव संबंध माना है। कहा भी है—

"कार्य कारए। ग्रादि जो संबंध होते हैं—वे दो प्रकार के होते हैं—एक नियम-रूप ग्रीर एक ग्रनियमरूप, जो नियमरूप संबंध होता है वही श्रनुमान में कार्यकारी है, दूसरा नहीं ।। १ ।।

ग्रविनाभाव संबंध रहित हेतु ग्रनुमान की उत्पत्ति में उपयोगी नहीं है, तथा नियम एक ही ऐसा है कि उससे ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं जिसको कि इसके द्वारा न जाना जाय।

इस प्रकार सौगत ग्रादि के द्वारा माना गया संबंध खंडित किया जाने पर भव अपने (प्रभाकर) मत के अनुसार नियम संबंध बताया जाता है।। ३।। इत्यादि। इस प्रकार आपके मत में ग्रनुमान में नियम संबंध को ही सही माना है यह बात सिद्ध हुई। ग्रब यह देखना है कि ऐसा संबंध अर्थात् ज्ञाता के व्यापार के साथ अर्थ-प्रकाशन का अविनाभाव है इस बात का निर्णय अन्वय निश्चय के द्वारा होता है या व्यतिरेक निश्चय के द्वारा होता है? यदि भन्वयनिश्चय के द्वारा होता है भर्षाद् स च सम्बन्धः किमन्वयिनश्चयद्वारेण प्रतीयते, व्यतिरेकिनश्चयद्वारेण वा ? प्रथमपक्षे कि प्रश्यक्षेण, ग्रनुमानेन वा तित्रश्चयः? न नावत्प्रत्यक्षेण; उभयरूपग्रहणे ह्यन्वयिनश्चयः, न च ज्ञातृ-व्यापारस्वरूपं प्रत्यक्षेण निश्चीयते इत्युक्तम् । तदभावे च-न तत्प्रतिबद्धत्वेनार्थप्रकाशनलक्षणहेतुरूप-मिति । नाप्यनुमानेन; ग्रस्य निश्चितान्वयहेतुप्रभवत्वाभ्युपगमात् । न च तस्यान्वयिनश्चयः प्रत्यक्ष-समिष्ठगम्यः पूर्वोक्तदोषानुषङ्गात् । नाप्यनुमानगम्यः; तदनन्तरप्रथमानुमानाभ्यां तिन्नश्चयेऽनवस्थेत-रेतराश्चयानुषङ्गात् । नापि व्यतिरेकिनश्चयद्वारेण; व्यतिरेको हि साघ्याभावे हेतोरभावः । न च

जहां जहां जानृव्यापार है वहां वहां अर्थ प्रकाशन है ऐसे अन्वय का निश्चय कीन करता है, क्या प्रत्यक्ष करता है या अनुमान करता है, प्रत्यक्ष ऐसे अन्वय का निश्चय नहीं कर पाता क्योंकि वह साध्य साधन दोनों को ग्रहण करे तब उसके द्वारा उनके अन्वय का निश्चय हो, परन्तु ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष है नहीं—अर्थात् ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष है नहीं—अर्थात् ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष से ग्रहीत नहीं होता—इस बात को पहिले ही बता दिया है, और उसके प्रत्यक्ष हुए बिना वह उसके साथ अविनाभाव संबंध रखने वाले अर्थ प्रकाशन को कैसे जान सकता है। अनुमान से भी दोनों के अन्वय का निश्चय होता नहीं, क्योंकि यह अनुमान निश्चत अन्वय रूप हेतु से—साध्यके साथ जिसका अविनाभाव संबंध निश्चत है ऐसे हेतु से—उत्पन्न होगा, अब वह अन्वय जानने के लिये आया हुआ जो अनुमान है वह भी तो अन्वय सहित है, अतः उसके लिये—उसके अन्वय को निश्चय करने के लिये—वे ही प्रथम कहे गये प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं और वे ही दोष आते हैं, अर्थात् वह अन्वय प्रत्यक्ष से जाना नहीं जाता, अनुमान के द्वारा जानना मानो तो कौन से अनुमान से—प्रकृत अनुमान से या अनुमानान्तर से ? अनुमानान्तर से मानने पर अनुमान से—प्रकृत अनुमान से या अनुमान से मानने पर इतरेतराश्रय दोष आता है।

भावार्थ — प्रविवस्था दोष तो इस प्रकार से प्राता है कि जाता का व्यापार प्रौर प्रयंतयात्व का प्रकाशन इन दोनों के अन्वय को जावने के लिए एक प्रमुमान आया सो उस प्रमुमान में भी साध्यसाधन का प्रन्वय है इस बात को जानने के लिये तीसरा प्रमुमान चाहिए इस प्रकार प्रमुमान ग्राते रहेंगे ग्रौर जाता का व्यापार प्रजात ही रहेगा, इस तरह जाता का व्यापार जानने के लिये अनुमान की परम्परा चलती जायेगी सो यही ग्रनवस्था दोष है। ग्रन्थोन्याश्रय दोष इस प्रकार से होगा— जाता का व्यापार है क्योंकि प्रयंतयात्व का प्रकाशन हो रहा है, यह भनुमान है इसमें

प्रकृतसाघ्याभावः प्रत्यक्षाविगम्यः, तस्य ज्ञातृव्यापाराविषयत्वेन तद्भाववत्तदभावेऽपि प्रवृत्ति-विरोधात् । समर्थितं चास्य तदविषयत्वं प्रागिति । नाप्यनुमानाधिगम्यः, ग्रत एव ।

श्रयानुपलम्भनिश्चयः श्रत्रापि कि दृश्यानुपलम्भोऽभिष्रेतः श्रदृश्यानुपलम्भो वा ? यद्यदृश्यानु-पलम्भः; नासौ गमकोऽतिप्रसङ्गात् । दृश्यानुपलम्भोऽपि चतुर्द्धा भिद्यते स्वभाव-कारण-व्यापकानु-पलम्भविरुद्धोपलम्भभेदात् । तत्र न तावदाद्यो युक्तः; स्वभावानुपलम्भस्यैवंविष्ठे विषये व्यापारा-

ज्ञाता का व्यापार साध्य है और प्रथंतथात्व का प्रकाशन हेतु है। इन दोनों का ग्रविनाभाव जानने के लिये दूसरा भ्रनुमान चाहिये, तथा उस दूसरे भ्रनुमान में जो साध्य साधन का अन्वयरूप भ्रविनाभाव होगा उसे वह पहिला अनुमान जानेगा, इस प्रकार एक दूसरे के ग्राश्रय होने से एक की भी सिद्धि नहीं होती है। ऐसे ही सर्वत्र भ्रनवस्था भ्रोर भ्रन्योन्याश्रय दोष का मतलब समभना चाहिये।

ज्ञाता का व्यापार और अर्थतथात्व प्रकाशन इनका अविनाभाव संबंध व्यतिरेक निश्चय के द्वारा भी नहीं होता है, व्यतिरेक उसे कहते हैं कि जहां साध्य के ग्रभाव में हेतु का ग्रभाव दिखाया जाय, किन्तु यहां ज्ञाता का व्यापार रूप जो साध्य है वह प्रत्यक्षगम्य है नहीं, क्योंकि ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ग्रतः ज्ञाता का व्यापार होने पर तथा न होने पर भी प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति का विरोध ही है, प्रत्यक्ष का विषय ज्ञाता का व्यापार नहीं है इस बात को पहिले ही बता दिया ग्रया है। अनुमान से व्यतिरेक का निश्चय नहीं होता क्योंकि उसको भी (ज्ञाता का व्यापार होवे ग्रथवा न होवे) प्रवृत्ति नहीं होती।

प्रभाकर—ज्ञाता के व्यापार का ग्रभाव ग्रनुपलम्भ हेतु के द्वारा किया जाता है, ग्रथित्—ऐसी ग्रात्मा में ज्ञाता का व्यापार नहीं है क्योंकि उसके कार्य की उपलब्धि नहीं है, जैसे कि गधे के सींग।

जैन—इस प्रकार मानने पर भी हम पूछते हैं कि आपने अनुपलम्भ कीन सा माना है—दृश्यानुपलम्भ कि अदृश्यानुपलम्भ, अदृश्यानुपलम्भ साध्य का गमक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है, अर्थात् अहश्य उसे कहते हैं जो देखने योग्य नहीं है, ऐसी अहश्य वस्तु का अनुपलम्भ कैसे जान सकते हैं। क्योंकि अहश्य पदार्थ तो मौजूद होते हैं फिर भी वे उपलब्ध नहीं होते और मौजूद न हों तो भी वे उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि पिशाच परमाणु आदि हों चाहे मत भावात्, एकज्ञानसंसिंगपदार्थान्तरोपलम्भरूपत्वात्तस्य । त च ज्ञातृव्यापारेशा सह कस्यचिदेकज्ञान-संसींगत्वं सम्भवतीति । नापि द्वितीयः; सिद्धे हि कार्यकारणभावे कारणानुपलम्भः कार्याभाव-निश्चायकः । न च ज्ञातृव्यापारस्य केनचित् सह कार्यत्वं निश्चितम्; तस्यादृश्यत्वात् । प्रत्यक्षानु-पलम्भनिबन्धनश्च कार्यकारणभावः । तत एव केनचित्सह व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धेनं व्यापकानु-पलम्भोऽपितशिश्चायकः । विरद्धोपलम्भोपि द्विधा भिद्यते विरोधस्य द्विविधत्वात्; तथा हि-को ( एको ) विरोधोऽविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावात्सहानवस्थालक्षणः शीतोष्णयोरिव, विशिष्टा-

हों हम उन्हें जानते नहीं, फिर उनका अनुपलम्भ कैसे समभें, दश्यानुपलम्भ चार प्रकार का है -स्वभावानुपलम्भ, कारणानुपलंभ, व्यापकानुपलंभ ग्रौर विरुद्धोपलंभ, इनमें स्वभावानुवलंभ तो यहां ठीक नहीं है-यहां वह उपयुक्त नहीं है-क्योंकि ऐसे द्मत्यन्त परोक्ष रूप ज्ञाता के व्यापार में स्वभावानुपलंभ की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, स्वभावान्पलम्भ तो एकज्ञानसंसर्गी ऐसे पदार्थान्तर की उपलब्धि रूप होता है, मतलब - जैसे पहिले एक जगह पर किसी ने घट देखा फिर उसी ने दूसरी बार साली भूतल देखा तब उसे वहां घट का अभाव है ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा एकज्ञान-संसर्गीपना ज्ञाता के व्यापार के साथ किसी के संभवता नहीं है। दूसरा पक्ष जो कारणानुपलंभ है वह भी नहीं बनता है, क्योंकि कार्यकारणभाव सिद्ध हो तब का॰ण का अभाव कार्य के ग्रभाव का निश्चायक होगा, किन्तु ज्ञाता के व्यापार का किसी भी कारण के साथ कार्यपना सिद्ध तो है नहीं, क्योंकि वह तो अदृश्य है। कार्यकारण भाव तो अन्वय ग्रीर व्यतिरेक के द्वारा जाना जाता है ग्रीर ज्ञातव्यापार के साथ किसी का अन्वय व्यतिरेक बनता नहीं है, इस प्रकार कारणानुपलंभ से ज्ञातृव्यापार की सिद्धि नहीं होती है। तीसरा पक्ष जो व्यापकानुपलंभ है वह भी ज्ञातव्यापार के अहर्य होने से बनता नहीं है। क्योंकि किसी के साथ ज्ञातृव्यापार का व्याप्यव्यापक-भाव सिद्ध हो तो व्यापक के प्रभाव में व्याप्य के ग्रभाव की सिद्धि मानी जाय, परन्तु व्यापक ही जब असिद्धि है तो वह जाता के व्यापार के अभाव का निश्चायक कैसे होगा। चौथा पक्ष विरुद्धोपलंभ है, सो प्रथम तो विरुद्ध के दो भेद हैं ग्रत: उसके उपलम्भ के भी दो भेद हो जाते हैं, इनमें एक विरोध सहानवस्थारूप है, यह विरोध म्रपने संपूर्ण कारणों के होते हुए अन्य के सद्भाव में म्रभावरूप होता है जैसा कि शीत भीर उष्ण का होता है, वह तो विशिष्ट प्रत्यक्ष से जाना जाता है। प्रकृत में ज्ञाता का व्यापाररूप साध्य किसी विरोधी कारण के होने पर अभावें रूप होते हए

स्त्रत्यक्षासिश्चीवते । न च त्रंकृतं साध्यमेनिकनकारणं कस्यचिद्भावे निवर्तमानमुपलभ्यते; तस्या-दृश्यत्वात् । द्वितीयस्तु परस्परपरिहारस्थितिनक्षणः । सोप्युपलभ्यस्यभावभावनिष्ठत्वारप्रकृतिविषये न सम्भवति ।

किञ्चानुपलम्भोऽभावप्रमाणं प्रमाणपञ्चकविनिवृत्तिरूपम् । तत्र ज्ञातमेवाभावसाधकम्; कृत-यत्नस्यैव प्रमाणपञ्चकविनिवृत्ते रभावसाधकत्वोपगमात् । तदुक्तम्—

> गत्वा गत्वा तु तान्देशान् यद्यर्थो नोपलभ्यते । तदान्यकारणाभावादसभित्यवगम्यते ।।

> > —मीमांसाश्लो • वा • प्रया • श्लो • ३**८**

प्रतीति में नहीं भाता है—भर्थात् ज्ञाता के व्यापार के विरोधी कारण होने पर वह निवर्तमान हो ऐसा देखने में नहीं भाता है—क्योंकि वह भ्रदृश्य है दूसरा विरोध परस्पर परिहार स्थिति रूप होता है, यह विरोध उपलब्ध होने योग्य पदार्थ में ही रहता है, किन्तु ज्ञाता का व्यापार तो अनुपलम्भ स्वभाववाला—उपलब्ध होने के स्वभाववाला नहीं—है, भ्रतः इस विरोध के होने की वहां सम्भावना ही नहीं है ?

दूसरी बात यह है कि वस्तु का अनुपलम्भ स्वभाव अभाव प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, तथा अभाव प्रमाण सद्भाव रूप के अविदक पांचों प्रमाणों की विनिवृत्तिरूप होता है—अर्थात् पांचों प्रमाणों के निवृत्त होने पर प्रवृत्त होता है और वह अभाव प्रमाण जाने हुए देखे हुए पदार्थ का ही अभाव सिद्ध करता है, जहां पांचों प्रमाण प्रयत्न करके थक गये हैं ऐसे विषयों का अभाव सिद्ध करने के लिये अभाव प्रमाण आ जाता है। कहा भी है—

गत्वा गत्वा तु तान् देशान् यद्यर्थो नोपलभ्यते । तदान्यकारणाभावादसैन्नित्यवगम्यते ॥

—मीमांसाइलोकवा० ग्रर्वा० इलो • ३८

ग्रथं — उन उन स्थानों पर जाकर भी यदि पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है — ग्रीर ग्रन्य कोई कारण है नहीं कि जिससे पदार्थ प्राप्त न हो तो वहां बह पदार्थ नहीं है इस तरह से उस पदार्थ का ग्रसत्व निश्चित किया जाता है, ऐसा मीमांसा श्लोक वात्तिक में कहा है, पांचों प्रमाणों का ग्रभाव कोई ग्रन्य अभाव प्रमाण से जाना जायगा कि प्रमेय के ग्रभाव द्वारा जाना जायगा ? यदि अन्य अभाव प्रमाण से जाना तज्ज्ञानं चान्यस्मादभावप्रमाणात्, प्रमेयाभावाद्वा ? तत्राधपक्षेऽनवस्थाप्रसङ्गः --तस्याप्यन् न्यस्मादभावप्रमाणात्परिक्षानात् । प्रमेयाभावात्तज्ज्ञाने च-इतरेतराश्रयत्वम् ।

किन्द्यासी ज्ञातृब्यापारः कारकैर्जन्यः, मजन्यो वा ? यद्यजन्यः, तदासावभावरूपः, भावरूपौ वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; तस्याभावरूपत्वेऽर्थप्रकाशनलक्षराफलजनकत्विवरोधात् । विरोधे वा फला-चिनः कारकान्वेषरां व्यर्थम्, तत एवाभिमतफलसिद्धे विश्वमदरिद्रं च स्यात् । म्रथ भावरूपोऽसी; तत्रापि कि नित्मः, मनित्यो वा ? न ताविन्नत्यः; मन्धादीनामप्यर्थदर्शनप्रसङ्गात् सुप्तादिव्यवहारा-

जायगा ऐसा कहो तो अनवस्था आती है—अर्थात् प्रथम प्रमाण पंचक का अभाव सिद्ध करनेके लिये अभाव प्रमाण आया वह प्रमाण पंचकके निवृत्त होने पर आया है ऐसा जानने के लिये दूसरा अभाव प्रमाण त्रावेगा और उस दूसरे के लिये तीसरा आयेगा ऐसे चलते चलते कहीं ठहरना होगा नहीं, अतः अनवस्था दोष स्पष्ट है। यदि प्रमेय के अभाव से प्रमाण पंचक के अभाव का निर्णय किया जायेगा—तो अन्योन्याश्रय दोष होगा अर्थात् प्रमेयाभाव सिद्धि होने पर प्रमाण पंचकाभाव की सिद्धि और फिर उससे प्रमेयाभाव की सिद्धि होगी।

प्रच्छा प्राप प्रभाकर यह तो किहये कि ज्ञाता का व्यापार कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है या नहीं ? यदि नहीं होता तो वह प्रभाव स्वरूप है या भाव-स्वरूप है ? यदि वह अभाव रूप है तो बड़ा भारी दोष आता है और वह ऐसा है कि ज्ञाता का व्यापार अभावरूप है तो वह प्रश्रंप्रकाशन रूप फल को पैदा नहीं करेगा, यदि प्रभावरूप होकर भी वह कार्य करेगा तो फलार्थीजन कारकों का प्रन्वेषण क्यों करेंगे, अभावरूप व्यापार से प्रश्रं प्रकाशन होनेसे सारा जगत् धनी हो जायेगा, मतलब—बिना प्रयत्न के किसी भी कार्य की सिद्धि होने से धनादि कार्य भी ऐसे हो प्रपने प्राप होने लग जायेंगे। ज्ञाता का व्यापार कारक से पैदा न होकर भी वह भावरूप है ऐसा कहो तो प्रश्न होता है कि वह नित्य है कि अनित्य है ? यदि नित्य है ऐसा माना जाय तो अंघे प्रादि जीवों को भी ज्ञान होने लग जायगा, तथा यह सोया है यह पूर्विष्ठत है, इत्यदि व्यवहार भी समाप्त हो जायेगा, सभी व्यक्ति सर्वज्ञ बन जायेंगे, कारकों का अन्वेषण व्यर्थ होगा, इतने सारे दोष ग्रा पड़ेंगे, क्यों कि ज्ञाता का व्यापार तो नित्य है इसलिये। तथा प्रत्येक को प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान भी प्रत्येक ग्रवस्था में होगा हो होगा।

भावः सर्वसर्वेत्रताप्रसङ्गः कारकान्वेषण्वैयर्थ्यं च स्यात् । ग्रथानित्यः; तदयुक्तम्; ग्रजन्यस्वभाव-भावस्यानित्यत्वेन केनचिदप्यनभ्युपगमात् । भवतु वाऽनित्यः; तथाप्यसौ कालान्तरस्थायी, क्षिणिको वा ? न तावत्कालान्तरस्थायी;

"क्षणिका हि सा न कालान्तरमविष्ठिते" [ शाबर भा० ] इति वचसो विरोधप्रसङ्गात् । कारकान्वेषणं चापार्थंकम्-तत्कालं यावत्तत्फलस्यापि निष्पत्तेः । क्षणिकत्वेः विश्वं निखिलार्थप्रति-भासरिह्तं स्यात् क्षणानन्तरं तस्यासत्त्वेनार्थप्रतिभासाभावात् । द्वितीयादिक्षणेषु स्वत एवात्मनो व्यापारान्तरोत्पत्ते भीयं दोषः ; इत्यप्यसङ्गतम् ; कारकानायत्तस्य देशकालस्वरूपप्रतिनियमायोगात् । किञ्चः अनवरतव्यापाराभ्युपगमे तज्जन्यार्थप्रतिभासस्यापि तथा भावात् तदवस्थः सुप्ताद्यभावदोषानु-षङ्गः । तन्नाऽजन्योऽसौ ।

भावार्थ-सभी को समान ज्ञान होगा कोई भी पण्डित, मूर्ख इस तरह से विषम ज्ञान वाले नहीं हो सकेंगे। विद्यालयों में सभी विद्यार्थी समान श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे, तथा कोई छद्मस्थ-ग्रल्पज्ञानी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी जीवों में जातृब्यापार समान रूप से है। अतः आप प्रभाकर ज्ञातृव्यापार नित्य है ऐसा नहीं कह सकते ।। यदि जाता का व्यापार भनित्य है ऐसा कहा जावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो अजन्य-किसीसे पैदा नहीं होता है वह ग्रनित्य है ऐसा किसी ने भी नहीं माना है अच्छा यदि उसे जबर्दस्ती अनित्य भी मान लिया जाने तो भी यह बताग्रो कि वह कुछ काल तक रहता है या नहीं ? वह कालान्तर स्थायी हो नहीं सकता, क्योंकि "क्षणिका हि सा न कालान्तरमवतिष्ठते" ज्ञाता की व्यापार रूप किया क्षणिक है, द्वितीयादि समय में वह रहती नहीं ऐसा ''शाबरभाष्य में' लिखा है, सो कालान्तर स्थायी मानने पर इस शाबरभाष्य के कथन से विरोध मावेगा-तथा कारकों का अन्वेषरा करना भी व्यथं हो जायगा-क्योंकि कालान्तर स्थायी उस ज्ञातृव्यापार से ही पदार्थ के जानने रूप फल की निष्पत्ति होजावेगी, ज्ञाता के व्यापार को क्षिणिक मानने पर सम्पूर्ण विश्व प्रतिभास-(ज्ञान) से रहित हो जावेगा क्योंकि वह ज्ञाता का व्यापार एकक्षण में ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जावेगा भीर उसका धसत्त्व हो जायगा. श्रतः पदार्थं का प्रतिभास नहीं होगा।

प्रभाकर—दूसरे ग्रादि क्षणों में ग्रपने ग्रापही व्यापारान्तर होते रहते हैं ग्रतः यह उपरोक्त दोष नहीं भावेगा। नाप जन्यः; यतोऽसी कियारमकः, प्रक्रियातमको वा ? प्रथमपत्ती कि किया परिस्पन्दास्मिका, तिद्विपरीता वा ? तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः; निम्नलस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकियायाः प्रयोगात् । नापि द्वितीयः; तथाविष्ठिकयायाः परिस्पन्दाभावरूपतया फलजनकत्वायोगात्, प्रभावस्य फलजनकत्विद्वित्रीयात् । न चासौ परिस्पन्दस्वभावा तद्विपरीता वा-कारकफलान्तरालवित्तिनी प्रमाणतः प्रतीयते । तश्च कियात्मको व्यापारः । नापि तद्विपरीतः; प्रक्रियात्मको हि व्यापारो बोधरूपः, प्रबोधरूपो वा ? बोधरूपत्वे; प्रमातृवत्प्रमाणान्तरगम्यता न स्यात् । प्रबोधरूपता तु व्यापारस्यायुक्ताः चिद्वपस्य ज्ञातुरचिद्वपय्याधारायोगात् । 'जानाति' इति च किया ज्ञातृव्यापारो भवताभिधीयते, स च बोधात्मक एव युक्तः ।

जैन—ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो कारकों के धाधीन नहीं तो उसमें देश काल स्वरूप भादिका नियम ही बनता नहीं—तब हमेशा ही जाता का व्यापार होगा भीर हमेशा ही अर्थ प्रकाशनरूप कार्य भी होगा, इससे वही निद्रित मूछित आदि रूप व्यवहार के समाप्त होनेका दोष भायेगा, इसलिये ज्ञाता का व्यापार कारकों से अजन्य है यह पक्ष गलत होजाता है।

ज्ञाता का व्यापार कारकों से जन्य है यदि ऐसा पक्ष माना जाय तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि वह जन्य है तो क्या वह क्रियात्मक है या अपिरस्पन्दवाली है ? यदि क्रियात्मक है, तो वह क्रिया पिरस्पन्दवाली है या अपिरस्पन्दवाली है ? पिरस्पन्दवाली क्रिया उसे मान नहीं सकते, क्योंकि निश्चल आत्मा में ऐसी क्रिया होती नहीं है, ऐसा आपने भी माना है। यदि वह अपिरस्पन्दरूप है तो ऐसी क्रियासे पिरस्पन्दरूपवाला कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि अभाव कोई फल पैदा नहीं करता, दूसरी बात यह है कि ज्ञातृव्यापार रूप क्रिया चाहे पिरस्पन्दरूप हो चाहे अपिरस्पन्द रूप हो कारक और फल अर्थात्—प्रमाता और अर्थ प्रकाशन के बीचमें वह किसी भी प्रमाण से प्रतीति में नहीं आती है, इसलिए ज्ञाता के व्यापार को क्रियात्मक नहीं मान सकते, यदि ऐसा कहा जाय कि वह ज्ञातृव्यापार अक्रियात्मक है सो हम पूछते हैं कि वह अक्रियात्मक व्यापार बोधरूप है या अबोधरूप है ? यदि वह बोधरूप है तो प्रमाता की तरह वह दूसरे प्रमाण द्वारा काहे को जाना जायगा वह तो अपने आप से जाना जायगा, ज्ञातृव्यापार अबोध रूप तो बिलकुल होता नहीं क्योंकि ज्ञाता तो चैतन्यरूप है उसका व्यापार अवोध रूप तो बिलकुल होता नहीं क्योंकि ज्ञाता तो चैतन्यरूप है उसका व्यापार अवोवतनरूप कैसे होगा, आपने स्वतः ही "जानता है" इस प्रकार की

किन्द्वासी घाँमस्वभावः, धर्मस्वभावो वा ? प्रथमपक्षे-ज्ञातृवन्न प्रमाणान्तरमम्बता । द्वितीवेति पक्षे-वाँमणो ज्ञातुर्व्यतिरिक्तो व्यापारः, भ्रव्यतिरिक्तो वा, उभयम्, भ्रनुभयं वा ? व्यतिरिक्तत्वेसम्बन्धाभावः । भ्रव्यतिरेके-ज्ञातैव तत्स्वरूपवत् । उभयपक्षे तुविरोधः । भ्रनुभयपक्षोऽप्ययुक्तः; भ्रन्योन्य-व्यवच्छेदरूपाणां सकृत् भ्रतिषेषायोगात् एकनिषेधेनापरविधानात् ।

किन्द्य, व्यापारस्य कारकजन्यत्वोपगमे तज्जनने प्रवर्तमानानि कारकाणि किमपरव्यापारसा-पेक्षाणि, न वा ? तत्राद्यपक्षे भनवस्था; व्यापारान्तरस्याप्यपरव्यापारान्तरसापेक्षेस्तैर्जननात् । व्या-पारनिरपेक्षाणां तज्जनकत्वे-फलजनकत्वमेवास्तु किमदृष्ट्वयापारकस्पनाप्रयासेन ? भ्रस्तु वा व्यापारः;

किया को ज्ञातृव्यापार कहा है, ग्रतः वह ज्ञातृव्यापार बोधस्वरूप मानना ही युक्त है।

प्रभाकर भ्रब यह बतावें कि वह व्यापार धर्मिस्वभावरूप है कि धर्मस्वभाव रूप है ? यदि वह धींमस्वभावरूप है तो जाता और उसका व्यापार एक रूप ही हो गये फिर जाता की तरह उसके व्यापार को जो भिन्न प्रमाण से वह जाना जाता है ऐसी बात क्यों कहते हो, द्वितीयपक्ष को लेकर यदि उसे धर्मस्वभाव रूप माना जाय तो हम पूछते हैं कि वह व्यापार ज्ञाता से भिन्न है, या अभिन्न है, या उभयरूप है, ग्रथवा कि अनुभय रूप है ? यदि वह ज्ञाता से भिन्न है तो ज्ञाता और व्यापार का संबंध नहीं रहेगा, ग्रभिन्न है तो व्यापार जातारूप ही हो जायगा जैसा कि जाता का निजस्वरूप होता है, यदि उभयरूप है अर्थात् अभिन्न भीर भिन्न दोनों रूप वह है ऐसा माना जाय तो विरोध होता है, प्रतुभयपक्ष तो बिलकूल बनता ही नहीं है क्योंकि जो एक दूसरे के व्यवच्छेदरूप से रहते हैं उनका एक साथ सभी का प्रतिषेध नहीं किया जाता, उनमें एक का निषेध होने पर तो दूसरे की विधि अवस्य हो जाती है। क्योंकि एक का निषेध ही दूसरे की विधि है।। तथा ज्ञाता के व्यापार को कारकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ऐसा माना जाये तो यह बताईये कि ज्ञाता के व्यापार को उत्पन्न करने के लिये जो कारक प्रयुक्त हुए हैं वे अन्य व्यापार की भ्रपेक्षा रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो ग्रनवस्था दोष माता है, क्योंकि व्यापार के लिये ग्रन्यव्यापार भीर अन्य व्यापार के लिये ग्रन्यव्यापार की ग्रपेक्षा रहेगी इस प्रकार मानना पड़ेगा । यदि विना अन्यव्यापार के कारक प्रवृत्त होते हुए माने जायें तो वे कारक ही अर्थ प्रकाशन रूप फल को उत्पन्न कर देंगे, काहे को अदृष्ट व्यापार की कल्पना करते बैठना ? ग्रन्छा, तथाप्यसौ प्रकृतकार्ये व्यापारान्तरसापेक्षः, निरपेक्षो वा ? न तावत्सापेक्षः; ग्रपरापरव्यापारान्तरा-पेक्षायामेवोपक्षीग्राशक्तिकत्वेन प्रकृतकार्यं जनकत्वाभावप्रसङ्गात् । व्यापारान्तरनिरपेक्षस्य तज्जनकत्वे कारकाग्गामपि तथा तदस्तु विशेषाभावात् । ग्रथैवं पर्यनुयोगः सर्वभावस्वभावव्यावर्तकः; तथाहि— बह्ने द्विकस्वभावत्वे गगनस्यापि तत्स्यात् इत्तरथा वह्ने रिप न स्यात्, तदसमीक्षिताभिषानम्; प्रत्यक्षसिद्धत्वेनात्र पर्यनुयोगस्यानवकाशात्, व्यापारस्य तु प्रत्यक्षसिद्धत्वाभावात्र तथास्वभावावलम्बनं युक्तम् ।

भर्षेप्राकट्यं व्यापारमन्तरेगानुपपद्यमानं तं कल्पयतीत्यर्थापपत्तितस्तित्विरित्यपि फल्गु-

ज्ञातृव्यापार मान भो लिया जावे, तो भी वह ज्ञातृव्यापार श्रपना कार्य जो श्रथं प्रका-शन है उसमें व्यापारान्तर की श्रपेक्षा रखता है या नहीं ? यदि वह दूसरे व्यापार की अपेक्षा रखता है ऐसा माना जाय तो उस ज्ञातृव्यापार की दूसरे दूसरे व्यापार की श्रपेक्षा रखने में ही शक्ति समाप्त हो जायगी फिर उसके द्वारा जो श्रथं प्रकाशनरूप कार्य होता है वह कभी नहीं हो सकेगा यदि ज्ञातृव्यापार श्रथं प्रकाशनरूप अपने कार्य में व्यापारान्तर की श्रपेक्षा नहीं रखता ऐसा माना जाय तो कारक भी व्यापार की तरह अर्थप्रकाशनरूप कार्य करने लग जावेंगे कोई विशेषता नहीं रहेगी।

प्रभाकर—जैन की यह प्रश्नमाला सारी ही गलत है, क्योंकि ऐसे कुतकं करोगे तो सारे ही पदार्थ नि:स्वभाववाले हो जावेंगे। फिर तो ऐसा भी प्रश्न होगा कि ग्रग्नि में जलाने का स्वभाव है तो श्राकाश में भी वह होना चाहिये, यदि ग्राकाश में वह नहीं है तो ग्रग्नि में भी वह मत होग्रो?

जैन — यह विना सोचे तुमने कहा—देखों जो प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है उसमें प्रश्न नहीं उठा करता है, किन्तु श्रापका श्रातृब्यापार तो ऐसा है नहीं—श्रर्थात् प्रत्यक्ष है नहीं, अतः उसमें व्यापारान्तर निरपेक्ष होकर कार्य करने का स्वभाव सिद्ध नहीं होता है, इसप्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों से श्राता का व्यापार सिद्ध नहीं होता।

प्रभाकर — हम तृतीय विकल्प को ग्राश्रित करके ऐसा कहेंगे कि ग्रथंप्रकाशन जाता के व्यापार के विना नहीं होता सो इस ग्रर्थपत्ति से वह सिद्ध होगा।

जैन — सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अर्थप्रकटता व्यापार से भिन्न है कि ग्रमिन्न है ? यदि वह उससे ग्रमिन्न है ग्रर्थात् व्यापार ग्रीर अर्थप्रकटता प्रायम्; सर्गप्राकट्यं हि ततो भिष्मम्, सभिक्षं वा ? यद्यभिष्मम्; तदाः वं एवेति श्रावदर्यं तत्स्द्रान् वात्सुसाद्यभावः । भेदे—सम्बन्धासिद्धिरनुपकारात् । उपकारेऽनवस्था । किन्तः, स्तवन्यभानुपप्रामानत्वे वानिदिवतं तं कल्पयति, निविचतं वा ? न तावदिनिविचतम्; स्नतिप्रसङ्गात्—तथाभूतं हि तद्यथा तं कल्पयति तथा येन विनाप्युपपद्यते तदिपि कि न कल्पयत्यविशेषात् ? निविचतं चेत्; क्व तस्यान्यथा-नुपपभ्रत्वनिवचयः—हष्टान्ते, साध्यधिमिणि वा ? हष्टान्ते चेत्; लिङ्गम्यापि तत्र साध्यनियतत्वनिवचयो-ऽस्तीत्यनुमानमेवार्थापत्तिरिति प्रमाणासंख्याव्याधातः । साध्यधिमण्यपि कृतः प्रमाणात्तस्य तिविवचयः?

एकरूप है तब तो ग्रर्थ हमेशा ही बना रहता है इससे उसकी सदा प्रकटता होती रहने से सुप्तादि व्यवहार ही समाप्त हो जायगा। यदि व्यापार से भ्रथंप्रकटता भिन्न है तो ऐसी स्थित में इनमें संबंध न होने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इससे उसका कुछ उपकार तो होगा नहीं, यदि कुछ उपकार होगा भी तो अनवस्था माती है, अर्थात् उप कार का उपकार करने में सम्बन्ध नहीं जाना जाता है। श्रतः फिर दूसरे उपकार की, फिर तीसरे उपकार की ग्रपेक्षा ग्राती जावेगी, तथा हम जैनों का एक यह प्रश्न है कि वह अर्थप्राकटच अन्यथानुपपत्तिरूप से निश्चित होकर उस जातृध्यापार का निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है, या अन्यथानुपपत्तिरूप से ग्रनिश्चित होकर उसका निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है अर्थात् जाता के व्यापार बिना अर्थकी प्रकटता नहीं होती ऐसा निविचत होकर वह ज्ञातृन्यापार की मान्यता कराता है अथवा यों ही ? यदि यों ही-विना अन्यथानुपपन्नत्व के निश्चय के-उसकी कल्पना कराता है तो अतिप्रसंग होगा, ज्ञाता के व्यापार के साथ अर्थ प्राकटच की अन्यथान्पपत्ति निश्चित नहीं होने पर भी जैसे वह ग्रर्थप्राकटच व्यापार को बंताता है-उसका सद्भाव स्थापित करता है-उसी प्रकार वह जिसके बिना उत्पन्न होता है ऐसे फालतू स्तम्भ कु भादि पदार्थ भी उस व्यापार को बतलाने वाले हो जावें, क्योंकि जैसे अर्थ प्राकटच का जातृ व्यापार से संबंध नहीं है वैसे ही स्तम्भादिक के साथ भी व्यापार का संबंध नहीं है-सो यह बड़ा भारी दोष प्रावेगा, यदि ऐसा कहा जाय कि जाता के व्यापार के साथ प्रथं प्राकटच की श्रम्यथानुपवित्त निश्चित है तो हम पूछते हैं कि अर्थ प्राकटच में श्रन्यथानुपवस्य का निश्चय कहां पर हुआ-अर्थात् साध्य के अभाव में- (ज्ञात व्यापार के अभाव में) अर्थ प्राकटच अनुपपन्न है इस प्रकार के धन्यथानुपपन्नत्व का निरुचय आपने कहां पर किया है ? क्या इष्टान्त में किया है या साध्यधर्मी में किया है ? यदि ज्ञाता का व्यापार धीर अर्थप्राकटच इनकी अन्यथान्पपत्ति का निश्चय दृष्टान्त में किया है तो वहीं पर हेत् विषयौऽनुपलम्माण्येत्; नः तस्य सर्वात्मसम्बंधिनोऽसिद्धानैकान्तिकत्वादित्युक्तम् । ततः प्रमाणतोऽ-वेतनस्वभावज्ञात्व्यापारस्याप्रतीतेः कथमर्यतथात्वप्रकाशकोऽसी यतः प्रमाणं स्थात् ।।

ज्ञानस्वभावस्य ज्ञातृव्यापारस्यार्थतथात्वप्रकाशकतया प्रमाराताम्युपगमान्न भट्टस्यानन्तरोक्ता शेषदीषानुषङ्गः, इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्; सर्वथा परोक्षज्ञानस्वभावस्यास्यासस्वेन प्रतिपादयिष्य-

अपने साध्यके साथ अविनाभाव संबंध वाला है ऐसा निश्चय हो ही जायगा, इस तरह निश्चय होने से तो वह अनुमान ही हुआ अर्थापत्ति कहां रही, अर्थात् अनुमान ही अर्थापत्ति रूप हो गया अतः आपकी मान्य प्रमाणसंख्या का व्याघात हो जाता है,

मानार्थ — प्रमाकर ने सद्भाव ग्राहक पांच प्रमाण माने हैं — प्रत्यक्ष, श्रनुमान, आगम, उपमा श्रीर श्रर्थापत्ति, अतः यहां पर श्रनुमान श्रीर श्रर्थापत्ति को एक रूप ही मानने पर प्रमाण संख्या का व्याघात हो जाता है।

दूसरा पक्ष-ज्ञाता का व्यापार और अर्थ प्राक्टच इनकी अन्यथानुपपत्ति का निश्चय साध्य धर्मी में किया है, ऐसा माना जाय तो ऐसा निश्चय कौन से प्रमाण से किया है, यदि कहो कि विपक्ष में अनुपलम्भ से किया है अर्थात् स्तम्भादि में व्यापार का अभाव होने से अर्थ की प्रकटता का अनुपलम्भ है सो ऐसा भी नहीं कह सकते—क्योंकि विपक्ष में अनुपलम्भ किसको है? सभी को या सिर्फ तुम्हें ही? सभी को ऐसा अनुपलम्भ हो नहीं सकता, यदि तुम्हें अर्केल को ऐसा अनुपलम्भ है तो भी किसी को उपलम्भ होता ही है, अतः हेतु अनैकान्तिक होगा, इसलिये किसी भी प्रमाण के द्वारा अनेतन रूप ज्ञातृ व्यापार है ऐसा जाना नहीं जाता है, फिर उससे अर्थ तथा स्व का प्रकाशनरूप कार्य कैसे होगा जिससे कि वह प्रमाण माना जाय।

प्रभाकर हम ज्ञातृथ्यापार को ज्ञान स्वभाव वाला मानकर उससे प्रथं प्रकाशन होता है ऐसा सान लेवें तब तो हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं आता।

जैन-ऐसा कथन भी बिना विचारे किया जा रहा है, क्योंकि ग्रापने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, ऐसे ज्ञान का हम भागे निरसन करने वाले हैं। कोई भी ज्ञान हो, वह स्व पर को जानने वाला होता है, यह बात सिद्ध हो चुकी है, श्रव विशेष कथन से बस।

विशेषार्थ--- प्रमाकर भट्ट जाता के व्यापार को प्रमाण मानते हैं। जाता वर्षात् जानने वाला जो ग्रात्मा उस आत्मा का जो व्यापार याने प्रवृत्ति है वही

प्रमाण है, इससे बृद्धि जानने योग्य विषयों में —पदार्थों में —प्रवृत्त होती है, मतलब — जब बुद्धि विषयों की तरफ सन्मुख होती है वह प्रमाण है, तथा वह विषयोन्मुख बुद्धि ही करण है। जब इस प्रकार का व्यापार ग्रात्मा में नहीं होता तब जाननारूप कार्य भी नहीं होता, ग्रात्मा भीर कर्मरूप जो पदार्थ हैं इनका—इन दोनोंका—सबध है जो कि मानस प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, ऐसा संबंध ज्ञान को पैदा कर देता है, इसलिय ज्ञाता का व्यापार प्रमाण्भूत स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के प्रभाकर मान्य प्रमाण के लक्षण का जब हम जैन विचार करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रात्मा का जो पदार्थों को जानने के लिये पदार्थों की तरफ भुकाव होता है जिसे हम जैन सामान्यावलोकन या दर्शन कहते हैं, उस दर्शन को ही ये ग्रन्यमती प्रमाण स्वरूप मान बैठे हैं क्या ?

वास्तिवक देखा जाय तो इन सब मतान्तरों में मिथ्यात्व के कारण ऐसी विपरीतता हो गई है कि जिससे ये लोग प्रमाण ही क्या धन्य किसी भी वस्तु का वास्तिवक स्वरूप जानते नहीं हैं। इस प्रकार के धप्रमाणभूत ज्ञातृश्यापार का ग्राचार्य ने विविध प्रकार से यह खंडन किया है।

# ज्ञातृव्यापार के खंडन का सारांश

प्रभाकर भट्ट की मान्यता है कि पदार्थ को जैसे का तैसा जानने रूप जो जाता का व्यापार है वही प्रमाण है, किन्तु उनकी यह मान्यता गलत है, क्योंकि वह व्यापार ग्रजान रूप है, तथा उसे जानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, यदि प्रत्यक्ष जानेगा तो कौनसा प्रत्यक्ष जानेगा—स्वसंवेदन या बाह्येन्द्रियज, या कि मनः प्रत्यक्ष हिन तीनों प्रत्यक्षों में से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ग्रजानरूप उस जातृव्यापार में कैसे प्रवृत्ति करेंगा, ग्रयात् नहीं करेगा, इन्द्रियां बेचारी ग्रपने संबंधित विषय में ही दौड़ती हैं तथा ज्ञाता के व्यापार के साथ उन इन्द्रियों का कोई सम्बन्ध भी नहीं है। मानस प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञाता के व्यापार को जानता है ऐसा ग्राप मानते नहीं हो, ग्रजुमान ज्ञान व्यापार को कंसे जाने ? क्योंकि वह तो साध्य साधन के ग्रविनामावरूप संबंध को जानने के बाद होगा, किन्तु यहां जो ज्ञाता का व्यापार साध्य है ग्रीर ग्रथं तथा-

त्व प्रकाशन हेत् है। इनका आपस में भविनाभाव है कि नहीं ऐसा हम जान नहीं सकते क्योंकि ज्ञाता का व्यापार ग्रहश्य है। ग्रनुमान से ज्ञाता का व्यापार जानना भीर उसका अन्वय जानने के लिये फिर अनुमान लाना ऐसे तरीके से अनवस्था एवं धन्योन्याश्रय दोष आते हैं। अनुपलम्भ हेत् से सिद्ध करो तो वह बनता ही नहीं है. क्योंकि हश्य-देखने योग्य पदार्थ का प्रभाव सिद्ध कर सकते हैं, जो स्वयं ही अहश्य हैं दिखते ही नहीं, उनका क्या तो श्रभाव श्रीर क्या सद्भाव, अभाव प्रमाण ज्ञातृ व्यापार का ग्राहक तब हो जब कि कहीं पर वह उपलब्ध हो, जैसे कि घर को पहिले कहीं देखा भीर पुनः वह उस स्थान पर नहीं दिखा तब उसका भ्रभाव सिद्ध करते हैं, भ्रच्छा-यह ज्ञातृव्यापार किसी कारक (कारएा) से उत्पन्न होता है या नहीं, सो वहां पर भी बड़ी भारी प्रश्न माला खड़ी होती है-वह क्या सद्भाव रूप है या ग्रभाव इप है ? नित्य है या अनित्य है ? यदि सद्भावरूप नित्य व्यापार है तो हर एक व्यक्ति को हर समय हर एक पदार्थ का ज्ञान होने से सभी सर्वज्ञ बन जावेंगे, फिर जगत में यह ग्रंथा है यह सोया है यह मूर्ज्छित हम्रा है इत्यादि जो व्यवहार होता है वह सब समाप्त हो जावेगा, जाता का व्यापार यदि अनित्य है तो उससे कोई कार्य होगा नहीं ग्रथति ज्ञातृव्यापार क्षणिक है तो उससे ग्रथं प्रकाशन कैसे होगा, दूसरे समय व्यापारान्तर माता है तो फिर वही म्रववस्था आवेगी, तथा ज्ञातुव्यापार यदि कारक से उत्पन्न होगा तो वे कारक क्या ग्रन्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं? यदि रखते हैं तो ग्रनवस्था तैयार है ग्रीर यदि नहीं रखते हैं तो वे कारक ही स्वतः श्रर्थ प्रकाशन कर लेंगे, क्योंकि जैसे उन्हें व्यापार को उत्पन्न करने में किसी की धपेक्षा नहीं रही है वैसे ही अर्थ प्रकाशन करने में-अर्थ प्रकाशन को पैदा करने में भी ज्ञात व्यापार की उन्हें अपेक्षा नहीं रहेगी, अर्थापत्ति से ज्ञात व्यापार की सिद्धि नहीं होतो है, क्योंकि अनुमान की तरह वहां अन्यथानुपपद्यमानत्व चाहिये।

इतना कहने पर भी यदि भाट्ट यों कहें कि अजी हम तो जातृ व्यापार को जान स्वरूप मानते हैं, बस अब तो वह प्रमाण ही हो जायगा, सो ऐसी बात भी नहीं बनती, क्योंकि आप लोगों ने ज्ञान को अत्यन्त परोक्ष माना है, और ऐसा ज्ञान तो रबपुष्प के समान असत् है, इस प्रकार ज्ञातृ व्यापार किसी भी तरीके से प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं है।

## \* ज्ञातृब्यापार के खंडन का सारांश समाप्त #



'तन्नाज्ञानं प्रमाणमन्यत्रोपचारात्' इत्यभिप्रायवान् प्रमाणस्य ज्ञानविशेषणत्वं समर्थयमानः प्राह-

#### हिता ऽहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ।। २ ।।

हितं सुखं तत्साघनं च, तद्विपरीतमहितम्, तयोः प्राप्तिपरिहारौ । प्राप्तः खलूपादेयभूतार्थंकियाप्रसाधकार्थप्रदर्शकत्वम् । प्रधिकियार्थी हि पुरुषस्तिन्नष्णादनसमर्थं प्राप्तुकामस्तत्प्रदर्शकमेव
प्रमाणमन्वेषत इत्यस्य प्रदर्शकत्वमेव प्रापकत्वम् । न हि तेन प्रदर्शितेऽर्थे प्राप्त्यभावः । न च क्षिणिकस्य
ज्ञानस्यार्थप्राप्तिकालं यावदवस्थानाभावात्कथं प्रापकतेति वाच्यम् ? प्रदर्शकत्वव्यतिरेकेण तस्यास्तत्रा-

इस प्रकार अज्ञानरूप वस्तु प्रमाण नहीं होती है यह सिद्ध हुआ, उपचार से चाहे जिसे प्रमाण कह लो, अब माणिक्यनंदी आचार्य इसी अभिप्राय को मन चैं रखते हुए प्रमाण के ज्ञान विशेषण का अग्रिम सूत्र द्वारा समर्थन करते हैं —

सूत्र — हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ॥ २ ॥

हित की प्राप्ति भीर अहित के परिहार कराने में प्रमाण समर्थ है भतः वह ज्ञान ही होना चाहिये।

सुल और सुल के साधनों को हित कहते हैं, दुःल और दुःल के साधनों को अहित कहते हैं, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार प्रमाण के द्वारा होता है, उपादेयभूत स्नानपानादि जो कियाएँ हैं उन कियाओं के योग्य पदार्थों का ज्ञान कराना प्राप्ति कहलाती है। अर्थ किया को चाहने वाले व्यक्ति अपना कार्य जिससे हो ऐसे समर्थ पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे पदार्थ का ज्ञान जिससे हो उस प्रमाण को वे अर्थ कियार्थी ढूंढते हैं, इसलिये प्रमाण का जो अर्थ को बतलाना है उसी को यहां प्राप्तिपता— (प्रापकपना) माना है, प्रमाण के द्वारा बतलाये गये पदार्थों

सम्भवात् । न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्यार्थप्राप्तौ सिन्नकृष्टत्वात्तदेव प्रापकमित्याशङ्कनीयम्; यतो यद्यप्यनेकस्माज्ज्ञानक्षणात्प्रवृत्तावर्थप्राप्तिस्तथापि पर्यालोच्यमानमर्थप्रदर्शकत्वमेव ज्ञानस्य प्रापकत्वम्-नान्यत् । तत्र प्रथमत एव ज्ञानक्षणे सम्पन्नमिति नोत्तरोत्तरज्ञानानां तदुपयोगि (त्वम्), तिद्वशेषांश-प्रदर्शकत्वेन तु तत् तेषामुपपन्नमेव । प्रवृत्तिमूला तूपादेयार्थप्राप्तिनं प्रमाणाधीना-तस्याः पुरुषेच्छा-धीनप्रवृत्तिप्रभवत्वात् । न च प्रवृत्त्यभावे प्रमाणस्यार्थप्रदर्शकत्वलक्षण्यापाराभावो वाच्याः, प्रती-तिविरोधात् । न खलु चन्द्राकीदिविषयं प्रत्यक्षमप्रवर्तकरवान्न तत्प्रदर्शकमिति लोके प्रतीतिः । कथं

में प्राप्ति का ग्रभाव तो होता नहीं। बौद्ध के यहां माना गया क्षिएक ज्ञान ग्रर्थ की प्राप्ति काल तक ठहरता तो है नहीं फिर वह प्रापक कैसे बने सो इस प्रकार की शंका नहीं करना, क्योंकि प्रमाण में तो प्रदर्शक रूप ही प्राप्ति है भीर कोई प्राप्ति यहां सम्भव नहीं है। अर्थ प्राप्ति के समय दूसरा ज्ञान आता ही है, उस समीपवर्ती ज्ञान को अर्थप्रापक माना जाय सो ऐसी शंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि यद्यपि अनेक ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर ही ग्रथं की प्राप्त होती है तो भी विचार में प्राप्त जो पदार्थ है उसकी प्रदर्शकता ही ज्ञान की प्रापकता है ग्रन्य नहीं, ऐसी प्रापकता तो ज्ञान के क्षण में ही हो जाती है, उसके लिये ग्रागे २ के ज्ञान उपयोगी नहीं हैं। हां. उसी पदार्थ में विशेष २ अंशों का प्रदर्शकपना द्यागे के ज्ञान के द्वारा हो जाय तो इसमें कोई बाघा नहीं है। पदार्थ में प्रवृत्त होने रूप प्राप्ति तो ज्ञान के ग्राधीन नहीं है वह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि ऐसा कहा जाय कि प्रवृत्ति रूप प्राप्ति प्रमाण में न होने के कारण उसमें भ्रयं प्रदर्शन रूप प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी सो ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है, देखो-चन्द्र सूर्य आदि का प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह उनमें प्रवृत्ति कराने वाला नहीं होता है ग्रर्थात् उससे इन चन्द्रादि पदार्थों का ग्रहण तो होता नहीं है परन्तु फिर भी वह उनका प्रदर्शक तो होता ही है-ग्रीर इतने ही मात्र से लोक में वह प्रमाण माना जाता है, मतलब - [ प्रमारा पदार्थों की हेयोपादेयता मात्र बतलाता है न कि वह उसमें प्रवृत्ति कराता है, या निवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति आदि कराना तो उस ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा के ग्राधीन है, यदि प्रमाण पदार्थों में प्रवृत्ति या उनसे निवृत्ति कराता होता तो जगत् में घ्रन्याय, विषभक्षण, घ्रनगंल प्रवृत्ति एवं चोरी घादि कुछ भी घ्रनर्थ होते ही नहीं, क्योंकि इनमें हानि है ऐसा ज्ञान तो हो चुका होता है, इसलिये वस्तु में प्रवृत्ति कराना या उससे निवृत्ति कराना यह प्रमाण का कार्य नहीं है, वह तो ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा

वैवंवादितः सुगतज्ञानं प्रमाणं स्यात् ? न हि हेथोपादेयतत्त्वज्ञानं ववचित् तस्यं प्रवर्तंकं कृतार्थस्वात्, प्रम्यथा कृतार्थंता न स्यादितरजनवत् । सुखादिस्वसंवेदनं वा; न हि ववचित्तरपुरुषं प्रवर्तयित फलात्मकस्वात्, प्रम्यथा प्रवृत्त्यनवस्या । ध्याप्तिज्ञानं वा न खलु स्वविषयेऽचिनं तत्प्रवर्त्तयित प्रमुमानवैफल्यप्रसङ्कात् । ततः प्रवृत्त्यभावेपि प्रवृत्तिविषयोपदर्शकत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तस्यम् ।

ननु प्रवृत्ते विषयो भावी, वर्तमानो वार्थः ? भावी चेत्; नासौ प्रत्यक्षेण प्रवर्तयितुं शक्यस्तत्र तस्याप्रवृत्तोः । वर्तमानक्ष्वेत्; नः ग्रथिनोऽत्राऽप्रवृत्तोः,न हि कश्चिदनुभूयमान एव प्रवर्ततेऽनवस्थापत्तोः; इत्यसाम्प्रतम्; भ्रथंकियासमर्थायस्य भ्रयंकियायाक्ष्य प्रवृत्तिविषयत्वात् । तत्रार्थकियासमर्थार्थोऽध्यक्षेण प्रदर्शयतुं शक्यः । न ह्यर्थकियावत्सोप्यनागतः । न चाक्याध्यक्षत्वे प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गः; भ्रयंकियार्थ-

पर निर्भर है ] दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से प्रमाण में प्रापकता मानी जावे तो बौद्ध के सुगतज्ञान में प्रमाणता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सुगत का हेयोपादेयरूप तत्त्वज्ञान किसी विषय में सुगत की प्रवृत्ति तो कराता नहीं है, क्योंकि वे तो कृतार्थं हो चुके हैं, श्रन्यथा इतर जन की तरह (साधारण मानव की तरह) उनमें कृतार्थता नहीं रहेगी, इसी तरह सुखादि संवेदन में भी प्रमाणता नहीं ग्रा सकेगी, क्योंकि वे भी किसी भी विषय में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं कराते हैं, वे तो फलरूप हैं, यदि ये प्रवृत्ति कराने लग जावेंगे तो ये कारणरूप मानना पड़ेंगे ग्रीर फिर इनका फल मानना पड़ेगा सो इस प्रकार से ग्रनवस्था श्रावेगी, सुखसंवेदन की तरह व्याप्ति ज्ञान भी प्रवृत्ति नहीं कराता, क्योंकि वह यदि ग्रपने विषय में प्रवृत्ति करावें तो अनुसान काहे को मानना, क्योंकि साध्य साधन का ज्ञान तो व्याप्ति से ही संपन्न हो गया, इसिलये यही निर्ण्य मानना चाहिये कि ज्ञान में प्रवृत्ति रूप प्राप्ति कराने का ग्रमाव होने पर भी मात्र उस प्रवृत्ति के योग्य पदार्थं की प्रदर्शकता है, सो यही उसकी प्रमाणता है।

शंका—प्रवृत्ति का विषय रूप पदार्थ भावी है या वर्तमान ? अर्थात् प्रवृत्ति का विषय भावी पदार्थ होता है या वर्तमान पदार्थ होता है ? भावी कहो तो वह प्रत्यक्ष से प्रवृत्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि भावी पदार्थ में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है। वर्तमान कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अर्थ किया के इच्छुक अनुभूयमान में ही प्रवृत्ति नहीं करता है, यदि ऐसा माना जाय तो व्यवस्था हो नहीं बनेगी, श्रर्थात् प्रथं प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति हुई थी और वह अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष ही हो गई, फिर क्यों प्रवृत्ति की जाय ?

त्वात्तस्याः । कार्यादृष्टी कथम् 'एतत्तत्र समर्थम्' इत्यवगमो यतः प्रवृत्तिः स्यादिति चेत्; म्रास्तां तावदेतत्-कार्यकारणभावविचारप्रस्तावे विस्तरेणाभिषानात् । प्रतीयते च 'इदमभिमतार्थिकयाकारि न त्विदम्' इत्यर्थमात्रप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिः पश्नामपि । तस्मादर्थिकयासमर्थार्थप्रदर्शकत्वमेव प्रमाणस्य हितप्रापणम् । म्रहितपरिहारोपि 'मनभिप्रेतप्रयोजनप्रसाधनमेतत्' इत्युपदर्शनमेव । तयोः समर्थमव्यव-धानेनार्थतथाभावप्रकाश्वकं हि यस्मात्प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् । न चाजानस्यैवंविघं तत्प्राप्तिपरि-हारयोः सामर्थ्यं ज्ञानकल्पनावैयर्थ्यप्रसङ्गात् ।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रर्थ किया में समर्थ जो पदार्थ ग्रीर ग्रर्थ किया ये दोनों प्रवृत्ति का विषय हुआ करते हैं। उनमें यह पदार्थ अर्थ किया में समर्थ है यह बात प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा दिखाई जा सकती है, ग्रर्थ किया के समान वह पदार्थ तो ग्रनागत नहीं है, ग्रर्थात् जैसे जल देखा तो वह स्नान पान ग्रादि के योग्य है यह ज्ञान तो हो ही जाता है, हां; उसकी वह स्नान।दिक किया तो पीछे ही होगी ग्रीर इस तरह ग्रथं में किया का बोध हो जाने से फिर प्रवृत्ति का ग्रभाव होगा सो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि ग्रथं किया करने के लिये ही तो प्रवृत्ति होती है।

शंका — उस विवक्षित जलादि पदार्थों की किया देखे बिना यह कैसे जाना जावे कि यह पदार्थ इस कार्य को करता है कि जिससे उसमें प्रवृत्ति हो ?

समाधान— यह बात पीछे बताई जावेगी, क्यों कि कार्य कारण भाव का वर्णन करते समय इसे बिस्तार से हम कहने वाले हैं। देखो— यह बात है कि किसी भी पदार्थ को देखते ही यह अपने इष्ट कार्य का करने वाला है और यह नहीं इस प्रकार के अर्थ को जानने में प्रवृत्ति तो पशुओं की भी होती है। इसलिये अर्थ किया में समर्थ ऐसे पदार्थ को बतलाना यही प्रमाण की हित प्रापकता है। अहित परिहार भी अनिष्टकारी पदार्थ का दिखा देना रूप ही है। इस प्रकार प्राप्ति और परिहार में समर्थ बिना व्यवधान के पदार्थ का जैसा का तैसा प्रकाशित होना जिसके द्वारा होवे वह प्रमाण है, अतः वह जान ही है। अज्ञान रूप सिन्नकर्ष आदि इस प्रकार के प्राप्ति परिहार कराने में समर्थ नहीं हैं, यदि वे ऐसे होते तो जगत में ज्ञान की कल्पना ही नहीं होती।

# प्रमाण के प्राप्ति-परिहार का सारांश

प्रमाण ज्ञानरूप होता है, वह हित की प्राप्ति ग्रोर ग्रहित का परिहार कराता है, माला, चन्दन, वनिता ग्रादि पदार्थ हितरूप माने गये हैं, ग्रीर शत्नु, कंटक,

विष म्रादि पदार्थ महितल्प माने गये हैं। हेयोपादेयरूप से इन्हें बतला देना यही प्राप्ति है, कोई कहे कि ग्रहण करना तथा हट जाना इस रूप जो प्राप्ति परिहार है उन्हें यहां मानना चाहिए सो उसे आचार्य ने बड़े सुन्दर ढंग से समक्ताया है, देखो—वे कहते हैं कि पदार्थ को जानना मात्र ही प्रमाण का काम है, प्रमाण से पदार्थ को जान कर उसमें प्रवृत्त होना यह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि प्रमाण ही प्रवृत्ति करावेगा तो जगत में चोरी मन्याय क्यों हो ? क्योंकि यह ज्ञान तो सभी को होता है कि इन कार्यों के करने में हानि है। तथा चन्द्र म्रादि का ज्ञान क्या उसमें प्रवृत्ति करायेगा ? नहीं तो वह तुम्हारी हिट में प्रमाण नहीं ठहरेगा, लेकिन चन्द्र सूर्यादि के ज्ञान को सभी ने सत्यरूप से स्वीकार किया है। इसलिये हेय तथा उपादेय पदार्थ को बतला देना इतना ही प्रमाण का कार्य है, यही उसकी प्राप्ति भौर परिहार है ऐसा निश्चय हो जाता है।



# निविकल्पप्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष

प्रत्यक्ष प्रमाण या ज्ञान के विषय में विभिन्न मतों में विभिन्न लक्षण पाये जाते हैं, उनमें से यहां पर बौद्ध संमत प्रत्यक्ष का कथन किया जाता है, "तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्"।।४।। (न्याय बिन्दु टीका पृ० ३२) जो ज्ञान कल्पना और भ्रान्ति से विहीन होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। हम सब जीवों को जो बस्तुओं का साक्षात्कारी ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है,

"कल्पनाया ग्रपोढं ग्रपेतं कल्पनापोढं, कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः। अभ्रान्तमर्थकियाक्षमे वस्तुरूपेऽविपर्यस्तमुच्यते। ग्रथंक्रियाक्षमेच वस्तुरूपं सन्निवेशो-पाधिवर्णात्मकम्। तत्र यन्न भ्राम्यति तद् अभ्रान्तम्" (न्याय वि० टीका ३४ पृ०)

कल्पना से जो रहित होता है उसे कल्पनापोढ कहते हैं, ग्रर्थात् कल्पना-स्वभाव से रहित होना यही जानमें कल्पनापोढता है। ग्रर्थिकया में समर्थ वस्तु के स्वरूप में जो ज्ञान अभ्रान्त—विपरीतता से रहित होता है वही ज्ञान की अभ्रान्तता है, वस्तुका स्वरूप ग्रर्थिकया समर्थरूप सिन्नवेशिविशिष्टवर्णात्मक ही होता है, ऐसे उस वस्तु स्वरूप में जो ज्ञान भ्रान्त नहीं होता है वही ग्रभान्त कहा जाता है, कल्पना का लक्षण—"अभिलापसंसर्गयोग्य प्रतिभासा प्रतीति: कल्पना"।।।।।

-( न्यायविन्दु पृ० ४२ )

जिसके द्वारा अर्थ का अभिधान किया जाता है वह अभिलाप कहलाता है, ऐसा वह अभिलाप वाचक—शब्द होता है, एक ज्ञान में वाच्य अर्थ के आकार का वाचक शब्द के आकार के साथ ग्राह्मरूप में मिल जाना इसका नाम संसर्ग है, इस प्रकार जब एक ज्ञान में वाच्य और वाचक दोनों के ग्राकार भासित होने लगते हैं तब वाच्य तथा वाचक संपृक्त हो जाते हैं, जिस प्रतीति में वाच्यार्थ के आकार का आभास वाचक शब्द के संसर्ग के योग्य होता है वह वैसी अर्थात अभिलापसंसर्गयोग्य प्रतिभासा कही गई है, मतलब यह हुआ कि जिस ज्ञान में, नाम, जाति, गुण, किया आदि की कल्पना नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें केवल नील आदि वस्तुओं का भास होता है, वह भास "इदं नीलं" इस रूप से नहीं होता, श्रपितु नीलवस्तु के

सामने माने पर मर्थात् उसे विषय करने पर उसी के माकार का-नीलाकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, यही प्रत्यक्ष-नील विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान है, भीर इसी कारण इस ज्ञान को नाम जात्यादिक कल्पना से विहीन होने के कारण निविकल्प कहा जाता है, इस ज्ञान के बाद फिर यही विकल्प के द्वारा जाना जाता है कि यह नील का ज्ञान है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के कल्पनापोढ पद का-विशेषण का विवेचन करके मब प्रभान्त पद का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि "तया रहितं तिमिराशुभ-मण नौयान संक्षोभाद्यनाहित विभ्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम् ॥ ६ ॥ (न्याय बि० पृ० ५१) जो ज्ञान पूर्वोक्त कल्पना से रहित है, तथा जिसमें विमिर-रतोंधी-शोधता से घूमना, नाव से जाना एवं बात आदि के प्रकोप के कारण भ्रम उत्पन्न होना ये सब नहीं हैं, वह प्रत्यक्ष है, इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पनापोढ ग्रीर ग्रभान्त इन दो विशेषणों से विशिष्ट होता है, जिसमें केवल एक एक ही विशेषण होगा वह प्रत्यक्ष नहीं कहा जावेगा।

प्रत्यक्ष के सभी भेदों में यह लक्षण व्याप्त होकर रहता है। हम बौद्धों ने उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों को स्वसंवित्ति स्वरूप भी माना है-जैसा कि कहा गया है —

> ''ग्रप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थवित्तिः प्रसिद्धचिति । तन्न ग्राह्यस्य संवित्तिर्गाहिकानुभवादते । '' (तत्त्वसंग्रह)

जिसकी स्वयं उपलब्धि श्रसिद्ध है-श्रर्थात् जो श्रर्थज्ञात श्रपने श्रापको नहीं जानता है-वह श्रर्थज्ञान किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिये हम लोगों ने ग्राह्य-श्रर्थ के ज्ञान को ग्राहक के श्रनुभव के बिना वह नहीं होता ऐसा माना है।

इस प्रकार ग्रपने भ्रापका ग्रनुभव करता हुआ भी जो ज्ञान निर्विकल्पक होता है वही प्रत्यक्ष है यह बात सिद्ध हो जाती है, वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष चार प्रकार का होता है—

"तच्च चतुर्विधं ॥ ७ ॥" ( न्या० पृ० ५५ )

जैसे — (१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष, (२) मनो विज्ञान प्र० (३) मात्म संवेदन ११

प्र० ग्रीर (४) योगिप्रत्यक्ष, यही बात इन सूत्रों द्वारा प्रकट की गई है— "इन्द्रिय-ज्ञानम्" ॥ ८ ॥ (न्याय बि॰ पृ॰ ५५)

स्विवियान्तर विषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तर प्रत्ययेन जिततं तन्मनो-विज्ञानम् ॥ ६ ॥ ( पृ० ५६ ) सर्वेचित्त चैत्यानामात्मसंवेदनं ॥ १० ॥ (पृ० ६२) भूतार्थभावनाप्रकर्षेपर्यन्तं योगिज्ञानं चेति ॥ ११ ॥ (न्या० बि० पृ० ६५)

इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार से है \_ इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, (१) इन्द्रिय ज्ञान का जो विषय है उस विषय के अनन्तर होने वाला - अर्थात् जिसका सहकारी इन्द्रिय ज्ञान है उस इन्द्रिय ज्ञानरूप सहकारी कारण द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मनोजन्य ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, सर्व प्रथम इन्द्रिय ज्ञान होता है, वह जिस वस्तु से उत्पन्न हुन्ना है उसका समान जातीय जो द्वितीय क्षण है, उससे तथा इन्द्रिय ज्ञान से जायमान जो ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, इस प्रकार इन्द्रिय ज्ञान का विषय भीर मानस प्रत्यक्ष का विषय पृथक् पृथक् है, यह द्वितीय प्रत्यक्ष है, समस्त चित्त ग्रीर चैत पदार्थी का ग्रात्म संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, यह तीसरा प्रत्यक्ष है, वस्तु का ग्राहक चित्त ग्रर्थात् विज्ञान है। ज्ञान की विशेष अवस्था को ग्रहण करने वाले सुख ग्रादि चैत्त कहलाते हैं। मतलब सुख ग्रादिक तो ज्ञान के ही अवस्था विशेष हैं, उनका संवेदन होना यह तीसरा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, चौथा योगी प्रत्यक्ष है, इसका स्वरूप ऐसा है कि यथार्थवस्तु की भावना जब परम प्रकर्ष को प्राप्त हो जाती है तो उस समय जो योगिजनों को प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है वह योगि प्रत्यक्ष है, भूतार्थ भावना का मतलब है कि सत्यपद।र्थ का बार बार चित-वन इस भावना के बल से चित्त में स्थित हुए पदार्थ का जो स्पष्टाकाररूप में भलकना होता है वही भृतार्थ भावना का प्रकर्ष कहा गया है, इस तरह भूतार्थभावना की चरम सीमा से उत्पन्न हुआ योगिज्ञान ही योगिप्रत्यक्ष कहा जाता है, इन चारों प्रत्यक्ष प्रमाणों का इस तरह से लक्षण प्रदिशत कर ग्रब इनका "तस्य विषय: स्व-लक्षणम्" (१२) विषय स्वलक्षण है यह वहां इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, स्वलक्षण का वाच्यार्थ स्पष्ट करने के लिये कहा गया है कि- 'यस्यार्थस्य सिन्न-धाना संनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत् स्वलक्षराम्"।। १३।। (पृ० ७४) जिस वस्तु के निकट ग्रथवा दूर होने से ज्ञान के प्रतिभास में स्फुटता या ग्रस्फुटता का भेद होता है वह वस्तु स्वलक्षण है, अर्थात् वस्तु जब दूर देश में होती है तब ज्ञान में उस

वस्तु का घाकार ग्रस्पष्ट रहता है - उस वस्तु विषयक ज्ञान अस्पद्याकार वाला होता है, और जब वही वस्तु निकट देशस्य हो जाती है तो उस वस्तु को विषय करने वासा ज्ञान स्पष्टाकारता को घारण कर लेता है, इस तरह जिस कारण से ज्ञान में स्कुटता और प्रस्कुटता- स्पष्टता और ग्रस्पष्टता होती है वही वस्तु स्वलक्षण है, इसे यों भी कह सकते हैं कि बस्तु का जो असाधारण रूप है वही स्वलक्षण है, "तदेव परमार्थ सत्" (न्याय बि॰ पृ० ७६) जो भ्रपने सन्निधान भीर श्रसन्निधान से प्रति-भास में भेद कराने वाली वस्तु है वही परमार्थ सत् है, यही अर्थ किया में समर्थ होती है, इस प्रकार से यह निरुषय होता है कि ज्ञान में स्पष्टता भीर अस्पष्टता को लाने बाली जो वस्तु है वह स्वलक्षण कहलाती है, और वही वस्तु का प्रसाधारण या विशेष रूप कहलाता है, तथा वही वस्तु का सत्य स्वरूप है। यही स्वलक्षरा प्रत्यक्ष प्रमारा का विषय है, चूं कि हम बौदों ने प्रत्यक्ष और धनुमान ये दो ही प्रमाण मान्य किये हैं, ग्रतः प्रत्यक्ष के विषय की मान्यता का स्पष्टीकरण करके ग्रब उन्हीं की मान्यता के अनुसार अनुमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया जाता है - "अन्यत् सामान्यलक्षणम् १६ (न्याय बि० पृ० ७६, सोऽनुमानस्य विषयः" न्या० बि० १७ पुं दं ) वस्तु के स्वलक्षण या ग्रसाधारण रूप से जो ग्रन्य कुछ है वह सामान्य लक्ष्मण है भीर वह अनुमान का विषय है।

प्रत्यक्ष निविकल्प-नाम, जाति, भाकार भादि की कल्पना से रहित है इस बात की सिद्धि प्रत्यक्ष से ही होती है क्योंकि ऐसा कहा है कि...

"प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिद्धचित । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः" ।।

-प्रमाणवातिक ३/१२३

संहृत्य सर्वतिवन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितो ऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साञ्चजा मितः ॥

—ममागा वा. ३/१२४

प्रत्यक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है यह तो साक्षात् ही प्रत्येक आत्मा में प्रमुभव में ग्रा रहा है, इससे विपरीत शब्द, नाम, जाति ग्रादि जिसमें होते हैं वह प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प है, सबसे पहिले तो निर्विकल्प ज्ञान ही होता है, सम्पूर्ण चिन्ताओं को सब ग्रोर से हटाकर-रोककर अन्तरंग में स्थित हो जाने से चक्षु ग्राद्धि द्वारा जो रूप दिखाई देता है वह प्रथम क्षण का प्रतिभास है, बस ! वही प्रस्थक्ष प्रमाण है, श्रव यह प्रश्न होता है कि जब इस प्रकार ज्ञान निविकल्प है तो हम सब जीवों को वैसा प्रतीत क्यों नहीं होता ? ग्रथित नाम आकार ग्रादि से युक्त सविकल्प ज्ञान ही प्रतीत होता है, निविकल्प ज्ञान प्रतीत नहीं होता, तो उसका उत्तर ऐसा है कि—

"मनसो युँगपदुवृत्तो: सिवकल्पाविकल्पयो:। विमुढ: संप्रवृत्तोर्वा (लघुवृत्तोर्वा) तयोरैक्यं व्यवस्यति।।

-- प्रमाण वा • ३/१३३

सविकल्प और ग्रविकल्प मन की एक साथ प्रवृत्ति होती है ग्रथवा वह कम से होती हुई भी अतिशीघता से होने के कारण उसमें क्रमता प्रतीत नहीं होती है, इसलिये मूढ प्राणी उन निर्विकल्प ग्रीर विकल्पज्ञानों में एकपना मान लेता है. मतलब यह है कि सर्व प्रथम निर्विकल्पक ज्ञान ही उत्पन्न होता है, वही भ्रान्ति रहित, भ्रविसंवादी, तथा भ्रज्ञात वस्तु का बोध कराने वाला है, किन्तु उसी के साथ ध्रथवा म्रतिशीघ विकल्प पैदा होने के कारण निर्विकल्प प्रत्यक्ष की स्पष्टता विकल्प में प्रतीत होने लगती है, बस्तूत: भ्रौर पूर्णतः तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है. भ्रतुमानरूप विकल्प ज्ञान में भी प्रत्यक्ष के समान ग्रविसंवादीपना. निर्भान्तपना ग्रीर श्रज्ञात का ज्ञापकपना पाया जाता है अतः सम्यग्ज्ञान का लक्षण उसमें घटित होने से अनुमानरूप विकल्प प्रमाण माना गया है अन्य विसंवादीरूप विकल्प प्रमाण नहीं धाने गये हैं, क्योंकि विकल्पज्ञान संकेतकालीन वस्त को ही विषय करता है. पर वह पस्तु वर्तमान में है नहीं, तथा वह शब्द संसर्गयुक्त है, भवदिमान का ग्राहक होने से वह ग्रस्पष्ट है, इसलिये विकल्पों को हम अग्रमाण मानते हैं, निर्विकल्प स्पष्ट प्रतिभास वाला है और विकल्प ग्रस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं फिर भी हम जैसों को विकल्प ही स्पष्ट प्रतिभास वाला प्रतीत जो होने लगता है उसका कारण ऊपर में बतला ही दिया है। भ्रब प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण यदि निविकल्पक है तो उसके द्वारा व्यवहार की प्रवृत्ति कैसे हो सकेगी ? तो इस प्रश्न का उत्तर तत्वसंग्रहकार ने इस प्रकार से दिया है-

### "ग्रविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिकम् । नि:शेषव्यवहारांगं तदुद्वारेग्। भवत्यतः ॥१३०६॥

यद्यपि प्रत्यक्षज्ञान स्वयं निर्विकल्प है किन्तु उसमें विकल्प को उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है ग्रतः वह विकल्पज्ञान को उत्पन्न कर देता है, सो जगत् का सविकल्पकरूप व्यवहार चलता है, इसीलिये निर्विकल्प प्रत्यक्ष से उत्पन्न हुए विकल्प ज्ञान में प्रमाणता मानी गई है, सब विकल्पों में नहीं।

\* निविकल्प प्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष समाप्त \*





नतु साधूक्तं प्रमाग्गस्याज्ञानरूपतापनोदार्थं ज्ञानिविशेषग्गमस्माकमपीष्टत्वात्, तिद्धं समर्थं-यमानै: साह्राय्यमनुष्ठितम् । तत्तु किञ्चिन्निविकल्पकं किञ्चत्सिविकल्पकमिति मन्यमानंप्रति भशेष-स्यापि प्रमाग्गस्याविशेषेग् विकल्पात्मकत्वविधानार्थं व्यवसायात्मकत्वविशेषग्गसमर्थनपरं तिन्नद्य-यारमकिनित्याद्याह । यत्प्राक्प्रबन्धेन समिथतं ज्ञानरूपं प्रमाग्गम्—

#### तिश्वश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत् ॥ ३ ॥

संशयविषयांसानध्यवसायात्मको हि समारोपः, तद्विरुद्धन्वं वस्तुतथाभावग्राहकत्वं निश्चयात्म-कत्वेनानुमाने व्याप्तं सुप्रसिद्धम् भ्रन्यत्रापि ज्ञाने तद् दृश्यमानं निश्चयात्मकत्वं निश्चाययति, समारोप-

बौद्ध — ग्राप जैनों ने प्रमाण का जो ज्ञान विशेषण दिया है वह अज्ञान-रूपता को हटाने के लिए दिया है यह आपकी बात हम मानते हैं क्योंकि ग्राप हमारे — "ज्ञान ही प्रमाण है" — इस समर्थन में सहायक बन जाते हैं, परन्तु ग्रापको इतना ग्रोर मानना चाहिये कि वह प्रमाण कोई तो निर्विकल्पक होता है और कोई सविकल्पक होता है।

जैन—यह मान्यता हमें स्वीकार नहीं है। हम तो हर प्रमाण को विकल्पा-त्मक ही मानते हैं। इसलिए व्यवसायात्मक रूप प्रमाण का निश्चय कराते हैं— जो पहले ज्ञानरूप से सिद्ध किया हुआ प्रमाण है वह— "तिज्ञश्चयात्मकं समारोपिक द्ध-त्वादनुमानवत्" प्रमाण, पदार्थ का निश्चायक है, समारोपसंशयादि का विरोधी होने से अनुमान की तरह। संशय विपर्यय, अनध्यवसाय को समारोप कहते हैं। उसके विरुद्ध अर्थात् वस्तु जैसी है वैसे अहण करना निश्चायकपना कहलाता है। यह निश्चा-यकपना अनुमान में है। यह बात तो तुम बौद्ध आदि के यहां प्रसिद्ध ही है। अतः विरोधिषह्णस्य निश्चयस्वरूपत्वात् । प्रमाणत्वाद्वा तत्तदात्मकमनुमानवदेव । परिनरपेक्षतया वस्तुतवाभावप्रकाशकं हि प्रमाणम्, न चाविकल्पकम् तथा-नीलादौ विकल्पस्य क्षणक्षयेऽनुमानस्या-पेक्षणात् । ततोऽप्रमाणं तत् वस्तुव्यवस्थायामपेक्षितपरव्यापारत्वात् सिन्नकर्षादेवत् । नचेदमनुभूयते-प्रक्षव्यापारानन्तरं स्वार्थव्यवसायात्मनो नीलादिविकल्पस्यैव वैश्वद्येनानुभवात् ।

नच विकल्पाविकल्पयोर्यु गपदवृत्ते लंघुवृत्ते वी एकत्वाध्यवसायाद्विकल्पे वैशद्यप्रतीति।,तद्व्यतिरे-केसापरस्याप्रतीतेः । भेदेन प्रतीतौ ह्यन्यत्रान्यस्यारोपो युक्तो मित्रे चैत्रवत् । न चाऽस्पष्टाभो विकल्पो निर्विकल्पकं च स्पष्टाभं प्रत्यक्षतः प्रतीतम् । तथाप्यनुभूयमानस्वरूपं वैशद्यं परित्यज्याननुभूयमान-

श्रीर सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में वह निश्चायकपना सिद्ध किया जाता है। समारोप के विरुद्ध रूप से ग्रहण करना यही तो निश्चायकत्व है। प्रमाणत्व हेतु के द्वारा भी उसका निश्चायकपना सिद्ध होगा। अनुमान के समान अर्थात् प्रमाण व्यवसायात्मक होता है सम्यग्जान होने से, अविसंवादी होने से, ग्रथवा निर्णयात्मक होने से इत्यादि हेतुश्रों के द्वारा भी प्रमाण में व्यवसायात्मकत्व सिद्ध है। किसी ग्रन्य प्रमाण की ग्रपेक्षा न रखते हुए वस्तु को यथार्थ रूप से जानना, यही प्रमाण है। निर्विकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि निर्विकल्पक के विषय जो नीलादि हैं उनमें क्षिणिकपने को सिद्ध करने के लिये ग्रनुमान की अपेक्षा होती है। अतः ग्रनुमान से सिद्ध किया जाता है कि वह निर्विकल्पक ग्रप्रमाण है क्योंकि वस्तु व्यवस्था के लिए उसे तो दूसरे की ग्रपेक्षा करनी पड़ती है जैसे कि सिन्नकर्षादि को ज्ञान की अपेक्षा करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि यह निर्विकल्पक अनुभव में तो ग्राता नहीं, इन्द्रियों की प्रवृत्ति के बाद ग्रपने ग्रौर पर के निश्चय रूप नीलादि विकल्प का ही स्पष्ट रूप से अनुभवन होता है।

बौद्ध—विकल्प और निविकल्प एक साथ होते हैं इसलिए, अथवा वे ऋम-ऋम से होकर भी ग्रतिशीघ होते हैं इसलिये एक रूप में प्रतीति में ग्राकर ग्रकेले विकल्प में ही स्पष्टता प्रतीत होती है।

विश्लेषार्थ — सिवकल्पक ज्ञान भीर निर्विकल्पक ज्ञान दोनों में एक साथ मन की प्रवृत्ति होती है ग्रतः अज्ञानी जन उन दोनों को एक रूप ही मानने लग जाते हैं। कभी-कभी उन सिवकल्पक भीर निर्विकल्पक में भ्रति शीघृता से भी मन की प्रवृत्ति स्वरूपं वै (पमवैशद्यं) परिकल्पयन् कथं परीक्षको नाम ? अनवस्थाप्रसङ्गात्-ततोप्यपरस्वरूपं तिदिति परिकल्पनप्रसङ्गात्। युगपद्वृत्ते श्वाभेदाष्यवसाये दीर्घशब्कुलीभक्षणादौ रूपादिज्ञानपञ्चक-स्यापि सहोत्पत्ते रभेदाध्यवसायः किन्न स्यात् ? भिन्नविषयत्वात्ते षां तदभावे-स्रत एव स प्रकृतयोरिप न स्यात् क्षणासन्तानविषयत्वेनानयोरप्यस्याविशेषात् । लघुवृत्ते श्वाऽभेदाध्यवसाये-खररिदत-

हुन्ना करती है सो वह भी दोनों ज्ञानों में एकत्व का ग्रारोप करा देती है ग्रीर इसी के निमित्त से पीछे होने वाले विकल्प में वैशद्य मालूम पड़ता है जैसे कि शीघृता से बोले गये वाक्यों में, ग्रंतिम वाक्य में, ही वैशद्य प्रतीत होता है।

जैन-ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एक मात्र विकल्प को छोडकर दूसरे की प्रतीति ही नहीं है। जब वे भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होते, तब उन दोनों में से एक का दूसरे में घारोप होता जैसे कि मित्र में चैत्र का। विकल्प ग्रस्पष्ट है और निविकल्प स्पष्ट है यह प्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं फिर भी जिसमें विशवता दिखाई देती है उसे तो छोड़ देवे भीर जिसमें वह नहीं दिखती वहां उसकी कल्पना करे तो वह परीक्षक कैसे कहलायेगा ? तथा-ऐसी स्थिति में कोई स्वरूप व्यवस्था भी नहीं बन सकेगी क्योंकि सविकल्पक ज्ञान जैसे विशद धर्म रहित है वैसे भ्रविशद धर्म से भी वह पृथक् है ऐसी कल्पना भी की जा सकती है। ''एक साथ होने से विकल्प-निविकल्प में अभेद मालूम पड़ता है" ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। बड़ी तथा कड़ी पुडी खाते समय रूपादि पाचों ज्ञानों की प्रवृत्ति भी साथ-साथ होती है धतः उनमें भी भ्रभेद का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात् बड़ी पूड़ी खाते समय उसका रूप, रस, गन्ध, कड़-कड़ शब्द तथा स्पर्श ये पांचों ज्ञान एक साथ होते हुए के समान मालुम पड़ते हैं परन्तु फिर भी उनमें भिन्नता ही मानी गयी है। यदि कहा जाय कि उन पांचों का विषय प्रथक-प्रथक है उन्हें एक कैसे माना जा सकता है तो फिर इन विकल्प-निर्विकल्प में भी भिन्न भिन्न विषयता है। देखो-विकल्प का विषय सामान्य अर्थात संतान है भीर निर्विकल्प का विषय क्षरा अर्थात् स्वलक्षण है। यदि कहा जावे कि विकल्प भीर निविकल्प भिन्न भिन्न तो हैं किन्तु बहुत शीघ्र ही होने से उनमें अभेद माल्म पड़ता है सो यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि गर्दभ की रेंकने ग्रादि रूप किया में भी लघुवृत्ति होने से अभेद मानना पड़ेगा तथा किपल के यहां बुद्धि भीर चैतन्य में भेद की उपलब्धि नहीं होने पर भी जैसे भेद माना गया है वह भी स्वीकार कैसे नहीं करना होगा ? क्योंकि तुमने भी विकल्प मात्र एक ही ज्ञान में सविकल्प और

मित्यादावप्यभेदाष्यवसायप्रसङ्गः । कथं वैवं कापिलानां बुद्धिवैतन्ययोर्भेदोऽनुपलभ्यमानोपि न स्यात् ?

श्रयानयोः साह्य्याद्भे देनानुपलम्भः, ग्रिभिभवाद्वाभिषीयते ? ननु किंकृतमनयोः साह्य्यम्• विषयाभेदकृतम्, ज्ञानरूपताकृतं वा ? न तावद्विषयाभेदकृतम्; सन्तानेतरविषयत्वेनानयोविषयाभे- दाऽसिद्धेः ज्ञानरूपतासाह्य्येन स्वभेदाध्यवसाये—नीलपीतादिज्ञानानामपि भेदेनोपलम्भो न स्यात् । श्रयाभिभवात्; केन कस्याभिभवः ? विकल्पेनाविकल्पस्य भानुना तारानिकरस्येवेति चेत्; विकल्प-स्याप्यविकल्पेनाभिभवः कृतो न भवति ? बलीयस्त्वादस्येति चेत्; कृतोस्य बलीयस्त्वम्-बहुविषयात्,

निविकल्प रूप दो ग्रसत्य भेद मान लिये हैं। पुनः हम ग्रापसे पूछते हैं कि उन विकल्प भीर निविकल्प में साहश्य होने से भेद का उपलंभ नहीं होता है, ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे के द्वारा दब जाने से भेद दिखाई नहीं देता। यदि सद्शता के कारण भेद का अनुपलंभ है ऐसा कहा जावे तो वह साहश्य उन सविकल्पक, निर्विकल्पक ज्ञानों में किस बात को लेकर आया ? विषय के अभेद को लेकर आया या जानपने की समानता को लेकर आया ? यदि प्रथम पक्ष को लेकर समानता कही जावे तो ठीक नहीं क्योंकि दोनों का विषय पृथक-पृथक है। एक का विषय है संतान तो दूसरे का क्षण । द्वितीय पक्ष की भ्रपेक्षा यदि सद्शता मानी जाती है तो जगत में जितने भी भिन्न-भिन्न नील पीतादि विषयक ज्ञान हैं वे सब एकमेक हो जायेंगे। यदि दब जाने से अभेद माल्म होता है ऐसा कहा जाय तो कौन किससे दबता है ? विकल्प के द्वारा निविकल्प दब जाता है, जैसे सूर्य से नक्षत्र, तारे भ्रादि दब जाते हैं, ऐसा कही तो हम पूछेंगे कि विकल्प का निर्विकल्प से तिरस्कार क्यों नहीं होता ? बलवान होने के कारण विकल्प को निर्विकल्प नहीं दबा सकता तो यह बताम्रो कि विकल्प बलवान कैसे हमा ? म्रधिक विषय वाला होने से कि निश्चयात्मक होनेसे ? प्रथम पक्ष तो बनता नहीं क्योंकि तुम्हारी मान्यतानुसार वह निर्विकल्प के विषय में ही प्रवृत्त होना कहा गया है श्रधिक में नहीं, अन्यथा अग्रहीत ग्राही होने से विकल्प की प्रमाशा मानना पड़ेगा । दूसरा पक्ष लेवें तो वह निश्चयात्मकत्व किसमें है प्रपने स्वरूप में या मर्थ में ? स्वरूप में हो नहीं सकता क्योंकि "सर्व चित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्" ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का लक्षण, भ्रापके "न्यायबिन्दु" नाम के प्रन्थ में लिखा है। भ्रयात पदार्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञान को "चित्त" कहते हैं तथा उसी चित्त की अवस्था सूख दु:ख भ्रादि अने क प्रकार की होती है उन धवस्था विशेषों को "चैत्त" निरम्यारमकत्वाद्वा ? प्रथमपक्षोऽगुक्तः, निर्विकल्पविषय एव तस्प्रवृत्त्यभ्युपगमात्, ग्रन्यथा मगृहीतार्थ-माहित्वेन प्रमाणान्तरत्वप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षेपि स्वरूपे निश्चयात्मकत्वं तस्य, अर्थरूपे वा ? न जावत्स्वरूपे—

"सर्वे जिल्लचे तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्" [न्यायिक पृ० १६ ] इत्यस्य विरोधात् । नाष्यर्थे-विकल्पस्यैकस्य निश्चयानिश्चयस्यभावद्वयप्रसङ्गात् । तच परस्परं तद्वतश्चैकान्ततोभिन्नं चेत्; सम-वायाद्यनभ्युपगमात् सम्बन्धासिद्धः 'बलवान्विकल्पो निश्चयात्मकत्वात्' इत्यस्यासिद्धः । अभेदैकान्तेपि-तद्वयं तद्वानेव वा भवेत् । कथंचित्तादात्म्ये-निश्चयानिश्चयस्वरूपसाधारणमात्मानं प्रतिपद्धते

कहते हैं। इन चित्त भीर चैत्तों का संवेदन होना-ग्रनुभव में भ्राना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। ये ज्ञान अपने स्वरूप में निविकल्प होते हैं, ऐसा इस वाक्य से सिद्ध होता है। श्रतः निश्चायक होने से विकल्प बलवान है ऐसा कहना सिद्ध नहीं हुन्ना। यदि दूसरा पक्ष कहो तो वह विकल्प ज्ञान अर्थ में निश्चयात्मक है तो भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर उस विकल्प में निश्चय ग्रीर अनिश्चय, यह दो स्वभाव मानने पहेंगे, अर्थात विकल्प, स्वरूप का तो अनिश्चायक है श्रीर अर्थ का निश्चायक है ऐसे दो स्वभाव उसमें मानने होंगे। तथा वे दोनों स्वभाव ग्रीर खुद विकल्प, इनका परस्पर में भेद रहेगा या ग्रभेद ? भिन्न-पना मानें तो ग्रापके यहां समवायादि सम्बन्ध स्वी-कार नहीं किया है, ग्रतः उन भिन्न स्वभावों का सम्बन्ध उसके साथ किससे होगा ? फिर "विकल्प बलवान है निश्चय स्वरूप होने से" इस अनुमान की बात कहां रही ? यदि उन निरुचय और अनिरुचय स्वभावों का विकल्प में ग्रभेद माना जाय तो या तो वे दो स्वभाव ही रहेंगे या वह विकल्प ही रहेगा। विकल्प का स्वभावों के साथ तादातम्य है अर्थात् विकल्प निश्चय और अनिश्चय स्वरूप को समान रूप से अपने में घारण करता है ऐसा कहो तो वह विकल्प स्वरूप में भी विकल्पात्मक हो गया सो ऐसी बात सिद्धांत के विरुद्ध पहती है क्योंकि बौद्धों ने विकल्प को स्वरूप की भ्रपेक्षा निर्विकल्प माना है। भ्रन्यथा निश्चय स्वरूप के साथ विकल्प का तादातम्य नहीं बनता है। तथा यह बात भी है कि स्वरूप का निश्चय किये बिना वह विकल्प भर्य का निश्चय भी नहीं करा सकता है, नहीं तो फिर अपने स्वरूप को ग्रहण किये बिना भी ज्ञान, पदार्थ को ग्रहण करने लगेगा। ग्रप्रत्यक्ष ग्रथित ग्रत्यन्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा अर्थ का ग्रहण नहीं होता ऐसा आपके यहां भी माना है, उसमें विरोध भायेगा क्योंकि यहां विकल्प को उस रूप मान रहे हो।

चेद्विकरूपः-स्वरूपेपि सविकल्पकः स्यात्, ग्रन्यथा निश्चयस्वरूपतादात्स्यविरोधः। न च स्वरूपम-निश्चिन्वन्विकरुपोऽर्थनिश्चायकः, ग्रन्यथाऽगृहीतस्वरूपमपि ज्ञानमर्थग्राहकं भवेत् तथाच--

"म्रप्रस्यक्षोपलम्भस्य" [ ] इत्यादिविरोधः; तत्स्वरूपस्यानुभूतस्याप्यनिष्टिचतस्य क्षिण्कित्वादिवन्नान्यनिष्टचायकत्वम् । विकल्पान्तरेण् तिन्नष्टचयेऽनवस्था ।

कश्चानयोरेकत्वाध्यवसाय:-किमेकविषयत्वम्, भ्रन्यतरेगाान्यतरस्य विषयीकरगां वा, परत्रेतर-स्याध्यारोपो वा? न तावदेकविषयत्वम्; सामान्यविशेषविषयत्वेनानयोभिश्वविषयत्वात्। दृश्य-

मावार्थ — बौद्ध मत में ज्ञान को परोक्ष नहीं माना है, अर्थात् वे भी जैन के समान ज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हैं। उनके यहां पर कहा है कि जिस ज्ञान की खुद की ही उपलब्धि नहीं है वह ज्ञान प्रथं की उपलब्धि में भी कारण नहीं बन सकता। प्राह्म पदार्थ की संवित्ति ग्राहक ज्ञान के म्रनुभव के बिना कैसे हो? अर्थात् नहीं हो सकती। ग्रतः यहां जैनाचार्य बौद्ध को समभा रहे हैं कि आपका वह विकल्प ग्रपने स्वरूप का निश्चय किये बिना अर्थ का ग्राहक नहीं बन सकता है। विकल्प का स्वरूप ग्रनुभूत होते हुए भी वह भ्रनिश्चित सा रहता है जैसे कि क्षणिकत्व ग्रादि का म्रनुभव होते हुए भी उसका निश्चय तो उस विकल्प से नहीं होता है। इस तरह से विकल्प को मानो तो ग्रर्थ का निश्चय कराने के लिये एक दूसरा विकल्प लाना पड़ेगा इस तरह तो भ्रनवस्था ग्रायेगी।। एक प्रश्न यह भी है कि सर्विकल्प और निविकल्प में एक रूप से प्रतीति क्यों ग्राती है? दोनों का एक विषय होने से ग्रथवा दोनों में से कोई भी एक दूसरे का विषय करते हैं इसलिये भ्रथवा पर में ग्रन्य का ग्रध्यारोप होने से? एक विषयपना तो है नहीं, क्योंकि ग्रविकल्प का विषय विशेष है भीर सविकल्प का सामान्य। अतः दोनों सविकल्प और निविकल्प भिन्न-भिन्न विषय वाले ही हैं।

बौद्ध — निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विषय तो दृश्य है श्रीर सविकल्प का विषय विकल्प है, ये दोनों एक से हो जाते हैं। श्रतः दोनों ज्ञान श्रभिन्न विषय वाले मालूम पड़ते हैं।

जैन — यह कथन अयुक्त है क्योंकि — एकत्वाध्यवसाय तो वह है कि, दृश्य में विकल्प्य का आरोप करना। अब वह आरोप दोनों के ग्रहण करने के बाद होगा या बिना ग्रहण किये ही ? ग्रहण करके हो नहीं सकता क्योंकि को भिन्न स्वरूप से विकल्प(ल्प्य)योरेकत्वाष्यवसायादिभिश्नविषयत्वम्; इत्यप्ययुक्तम्; एकस्वाष्यवसायो हि इश्वे विकल्प्यस्याष्ट्यारोपः। स च गृहीतयोः, प्रगृहीतयोर्वा तयोभंवेत् ? न तावद्गृहीतयोः; भिश्नस्वरूपतया प्रतिभासमानयोर्षटपटयोरिवेकत्वाष्यवसायायोगात्। न चानयोर्ग्र हण् दर्शनेनः प्रस्य विकल्प्यागोचर-त्वात्। नापि विकल्पेनः ग्रस्यापि इश्यागोचरत्वात्। नापि ज्ञानान्तरेणः; ग्रस्थापि निविकल्पकत्वे विकल्पात्मकत्वे चोक्तदोषानितिकमात्। नाप्यगृहीतयोः स सम्भवति प्रतिप्रसङ्गात्। सादृश्यनिबन्धन-आरोपो दृष्टः, वस्त्ववस्तुनोश्च नीलखरविषाणयोरिव सादृश्याभावान्नाष्ट्यारोपो युक्तः। तन्नक-विषयत्वम्।

ग्रन्यतरस्यान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकालभाविनोरपारतन्त्र्यादनुपपन्नम् । ग्रविषयी-कृतस्यान्यस्यान्यत्राध्यारोपोप्यसम्भवी । किन्त्र, विकल्पे निर्विकल्पकस्याध्यारोपः, निर्विकल्पके

प्रतिभासित होते हैं उनमें घट-पट ग्रादि की तरह एकत्व अध्यवसाय हो ही नहीं सकता। ग्रच्छा यह तो बताग्रो कि हश्य ग्रीर विकल्प इन दोनों का ग्रहण कौन करेगा? निविकल्प दर्शन के द्वारा तो होता नहीं क्योंकि निविकल्प का विकल्प विषय ही नहीं है। सविकल्प भी दोनों को नहीं जानेगा, क्योंकि यह स्वलक्षण को नहीं जानता। तीसरा ज्ञान आयेगा तो वह भी निविकल्प या सविकल्प हो रहेगा। उसमें वही पहले के दोष ग्राते हैं। बिना दोनों को ग्रहण किये उनमें एकत्वपने का ज्ञान भी कैसे हो? माने तो ग्रतिप्रसंग दोष ग्रायेगा ग्रर्थात् फिर तो गधा और उसके सींग ग्रादि पदार्थ में भी एकत्व का ग्रारोप करते रहेंगे। ग्रच्छा, आरोप भी होता है तो वह साहश्य के निमित्त से होता है, किन्तु ग्रापके यहां हश्य को तो वस्तु रूप और विकल्प को अवस्तुरूप माना है, फिर उनमें ग्रारोप कैसे होगा? ग्रतः नील ग्रीर गधे के सींग की तरह सदृशता का अभाव होने से ग्रध्यारोप नहीं हो सकता है ग्रीर इसीलिए सविकल्प और निविकल्प में एक विषयपना भी नहीं है।

दूसरा पक्ष — विकल्प ग्रीर निर्विकल्प में से ग्रन्य का ग्रन्य के द्वारा विषय किया जाता है अतः उन दोनों में एक-पन का बोध होता है ऐसा मानना भी बनता नहीं। वे दोनों एक साथ होते हैं ग्रतः स्वतन्त्र होने से एक दूसरे के विषय को कैसे ग्रहण करेंगे? बिना विषय किये ग्रन्य का ग्रन्य स्थान पर आरोप भी काहे का। अंत में ग्रापके मनः समाधान के लिये मान लिया जाय कि ग्रारोप होता है तो यह बताग्रो कि विकल्प में निर्विकल्प का ग्रारोप है कि निर्विकल्प में विकल्प का ग्रारोप है? विकल्प में निर्विकल्प का ग्रारोप होता है ऐसा कहो तो सभी ज्ञान निर्विकल्प

विकल्पस्य वा ? प्रथमपर्थे-विकल्पभ्यवहारोच्छेदः निखिलज्ञानानां निविकल्पक्तवप्रसङ्गात् । द्वितीय-मक्षीप-निविकल्पकवार्तोच्छेदः-- सकलज्ञानानां सविकल्पकत्वानुषङ्गात् ।

किन, विकल्पे निर्विकल्पकधर्मारोपाद शद्यव्यवहारवत् निर्विकल्पकमारोपादवैशद्य-व्यवहारः किन्न स्यात् ? निर्विकल्पकधर्मेणाभिभूतत्वाद्विकल्पधर्मस्य इत्यन्यत्रापि समानम् । भवतु वा तेनैवाभिभवः; तथाप्यसौ सहभावमात्रात्, ग्रभिन्नविषयत्वात्, ग्रभिन्नसामग्रीजन्यत्वाद्वा स्यात् ? प्रथमपक्षे गोदर्शनसमयेऽश्वविकल्पस्य स्पष्टप्रतिभासो भवेत्सहभावाविशेषात् । ग्रथानयोभिन्नविषयस्वात् न ग्रस्पष्टप्रतिभासमभिभूयाश्वविकल्पे स्पष्टतया प्रतिभासः; तर्हि शब्दस्वलक्षणमध्यक्षेणानुभवता तत्र क्षणाक्षयानुमानं स्पष्टमनुभूयत।मभिन्नविषयत्वान्नीलादिविकल्पवत् । भिन्नसामग्रीजन्यत्वादनुमान-

हो जायेंगे तथा विकल्प रूप जगत का व्यवहार समाप्त हो जायेगा। दुसरे पक्ष में निर्विकल्य का ग्रस्तित्व नहीं रहता, सभी ज्ञान सविकल्प ही रह जायेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे विकल्पमें निविकल्प का ग्रध्यारोप होने से वह विकल्प विशद हो जाता है तो वैसे ही निर्विकल्प में विकल्प का ग्रारोप होने से वह भी अविशद क्यों नहीं होगा ? यदि कहो कि निविकल्प के धर्म द्वारा विकल्प का धर्म दब जाता है अत: उसमें विशदता ही रहती है तो हम भी कहेंगे कि विकल्प धर्म के द्वारा निविकल्प का स्वभाव दब जाता है ग्रत: वह ग्रविशद होता है ऐसा भी क्यों न मानें ? प्रच्छा मान लिया कि निर्विकल्प से विकल्प तिरस्कृत होता है तो भी हम उसका कारण पुछोंगे कि वह ग्रिभिमव क्यों हुआ ? साथ होने से हुआ कि ग्रिभिन्न विषय के कारण, भ्रथवा अभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने के कारण ? साथ होने से कहो तो गाय के दर्शन (देखने ) के समय ग्रहव का विकल्प स्पष्ट प्रतिभास वाला हो जायेगा, क्यों कि साथ तो दोनों हैं ही । यदि कही कि इनमें तो गौ ग्रौर अश्व इस प्रकार भिन्न भिन्न विषय हैं ग्रतः ग्रस्पष्ट प्रतिभास का तिरस्कार करके अध्व विकल्प में स्पष्टता नहीं आ पाती है तो फिर श्रोतेन्द्रिय से पैदा हये निविकल्प प्रत्यक्ष दर्शन बारा शब्द रूप स्वलक्षण जानते हुए व्यक्ति को उसी शब्द के क्षिणिकत्व की सिद्धि के लिए होने वाला अनुमान स्पष्ट हो जाय । अभिन्न विषय तो है ही जैसे कि नीलादि विकल्प ग्रभिन्न विषय वाला है।

बौद्ध — अनुमान की सामग्री हेतु रूप है, ग्रीर प्रत्यक्ष दर्शन की श्रोत्रादि इन्द्रिय रूप है, ग्रतः भिन्न सामग्री जन्य विकल्प रूप ग्रनुमान का प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा ग्राभ-भव नहीं होता, ग्रर्थात् ग्रनुमान स्पष्ट रूप नहीं हो पाता है ? विकल्पस्याध्यक्षेण तद्वर्माभिभवाभावेसकलविकल्पानां विशदावभासिस्वसंवेदनप्रत्यक्षेणाभिभसामग्री-जन्येनाभिभवप्रसङ्गः । ग्रथ तत्राभिन्नसामग्रीजन्यत्वं नेष्यते-तेषां विकल्पवासनाजन्यत्वात्, सवेदन-मात्रप्रभवत्वाच्च स्वसंवेदनस्य इत्यसत्; नीलादिविकल्पस्याप्यध्यक्षेणाभिभवाभावप्रसङ्गात्तत्रापि तद्वविशेषात् ।

किंच, भ्रनयोरेकत्वं निर्विकल्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, ज्ञानान्तरं वा ? न तावन्निर्विकल्प-कम्; भ्रध्यवसायविकलत्वात्तस्य, भ्रन्यथा भ्रान्तताप्रसङ्गः । नापि विकल्पः; तेनाविकल्पस्याविष-यीकरणात्, भ्रन्यथा स्वलक्षणगोचरताप्राप्तेः "विकल्पोऽवस्तुनिर्भासः" [ ] इत्यस्य विरोधः ।

जैन—इस तरह कहो तो सभी सविकल्प ज्ञानों का विशद प्रतिभास युक्त स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप निर्विकल्प ज्ञान से अभिभव होने लगेगा? क्योंकि उन सबकी प्रभिन्न ही सामग्री है, ग्रथत् वे ज्ञान अभिन्न सामग्री जन्य हैं।

बौद्ध सिवकल्प ज्ञान श्रीर स्वसंवेदन ज्ञान इन दोनों की सामग्री को हम लोग समान नहीं मानते, क्योंकि सिवकल्पक ज्ञान तो विकल्पवासनाश्रों से जन्य हैं, श्रीर स्वसंवेदन ज्ञान संवेदन मात्र से जन्य हैं।

जैन — यह बौद्ध का कथन बुद्धु जैसे लगता है, ऐसा माने तो नीलादि विकल्प भी प्रत्यक्ष से अभिभूत न हो सकेंगे क्योंकि वहां भी भिन्न सामग्री मौजूद है।

मावार्थ — बौद्ध, निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण मानते हैं श्रीर सिवकल्प को अप्रमाण। जब जैन के द्वारा उनको पूछा गया कि यदि निर्विकल्प ही वास्तिवक प्रमाण है तो उसकी प्रतिति क्यों नहीं ग्राती? इस प्रश्न पर सबसे पहले तो उसने खवाब दिया कि निर्विकल्प और विकल्प दोनों अति शीघू पैदा होते हैं श्रर्थात् निर्विकल्प के पैदा होने के साथ ही विकल्प भी पैदा होता है ग्रतः निर्विकल्प तो दब जाता है ग्रीर विकल्प ही विकल्प मालूम पड़ता है। इस ग्रसंगत उत्तर का खण्डन करते हुए आचार्य ने कहा कि इस तरह से तो रूप रस ग्रादि पांचों ज्ञानों में ग्रभेद मानना होगा क्योंकि वहां भी शीघूवृत्ति है। विकल्प भीर निर्विकल्प का विषय ग्रभिन्न है ग्रतः निर्विकल्प की प्रतीति नहीं है यह भी सिद्ध नहीं हुग्रा। निर्विकल्प का विकल्प में ग्रारोप होना भी नहीं बनता है क्योंकि जब तक दोनों को जानते नहीं तब तक एक का दूसरे में ग्रारोप भी नहीं हो पाता। निर्विकल्प बेचारा सत्यज्ञान होकर भी

न चाविषयीकृतस्यान्यत्रारोपः। न ह्यप्रतिपन्नरजतः शुक्तिकायां रजतमारोपयित । ज्ञानान्तरं तु निविकल्पकम्, सिवकल्पकं वा ? उभयत्राप्युभयदीषानुषङ्गतस्तदुभयविषयत्वायोगः । तदन्यतर-विषयेगानयोरेकत्वाध्यवसाये—प्रतिप्रसङ्गः—प्रक्षज्ञानेन त्रिविष्रकृष्टेतरयोरप्येकत्वाध्यवसायप्रसङ्गात् । तत्र तयोरेकत्वाध्यवसायाद्विकल्पे वैशस्त्रप्रतीतिः, प्रविकल्पकस्यानेनैवैकत्वाध्यवसायस्य चोक्तन्यायेना-प्रसिद्धत्वात् ।

यच्चो व्यते-संहृतसकलविकल्पावस्थायां रूपादिदर्शनं निर्विकरूपकं प्रत्यक्षतोऽनुभूयते । तदुक्तम्---

उस ध्रसत्य विकल्प के द्वारा दब जाता है तो यह बहुत भ्राश्चर्यकारी बात हो जाती है। इसी प्रकार बीद यह भी नहीं बता पा रहे कि विकल्प के द्वारा निर्विकल्प ही क्यों दब जाता है। दोनों ज्ञान साथ हैं, इसलिए कि अभिन्न विषय बाले हैं अथवा श्रभिन्न सामग्री से पैदा हए हैं इसलिए इन तीनों में से किसी भी हेत के द्वारा निवि-कल्प का ग्रभिभव होना सिद्ध नहीं होता है।। ग्रब यह बात बताओ कि इन विकल्प और निविकल्पों के एकत्व को निविक पक जानता है कि सविकल्पक ? प्रथवा तीसरा कोई ज्ञानान्तर ? निर्विकल्पक तो ग्रध्यवसाय करता नहीं वह तो उससे बिल्कूल रहित है भ्रत्यथा ग्रापके उस निविकल्पक ज्ञान को भ्रांतपने का प्रसंग माता है जैसे कि नीलादि विकल्पों को भापने भ्रांतरूप माना है। विकल्प ज्ञान भी दोनों में एकत्वा-ध्यवसाय का निर्णय नहीं देता क्योंकि वह भी निर्विक ए को जानता नहीं, यदि जानेगा तो उसे भी स्वलक्षण को जानने वाला मानना पडेगा। तथा च विकल्प धवस्तु में ज्ञान को उत्पन्न करता है ऐसा जो कहा है वह विरुद्ध होगा। बिना जाने अन्य का अन्य में आरोप भी कैसे करें। देखो - रजत को बिना जाने सीप में उसका श्रारोप कैसे हो सकता है, श्रथति नहीं ? तीसरा पक्ष ग्रथति एक अन्य ही ज्ञान दोनों के सविकल्पक निर्विकल्पकों के एकत्व को जानता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वह ज्ञानान्तर भी सविकल्प या निर्विकल्प ही होगा। ग्रतः दोवों पक्ष में पहले के वही दोष ग्रावेंगे, क्योंकि वे दोनों ही ग्रापस में एक दूसरे के विषयों को जानते ही नहीं हैं। बिना जाने एक किसी को विषय करके ही एकत्वाध्यवसाय करेंगे तो अति-प्रसङ्घ दोष बाता है प्रथति इन्द्रिय ज्ञान, दूर देश, दूर काल, दूर स्वभाव, वाले मेरु आदि पदार्थ में तथा निकटवर्ती घटादि पदार्थ में एकत्व का ज्ञान करने लगेंगे । क्योंकि जानने की जरूरत तो रही नहीं। इसलिए यह बात नहीं बनती कि उन विकल्प ग्रवि- "संहृत्य सर्वेतिश्चन्तांस्तिमितेनान्तरात्मना। स्थितोपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मति।"।। १।।

प्रमाणवा• ३।१२४ ]

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेगीय सिद्धचित । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः" ॥ २ ॥

[ प्रमाणवा॰ ३।१२३ ] इति ।

न च।त्रावस्थायां नामसंश्रयतयाऽननुभूयमानानामपि विकल्पानां सम्भवः-ग्रतिप्रसङ्गादित्यप्यु-क्तिमात्रम्; ग्रश्वं विकल्पयतो गोदर्शनलक्षणायां संहतसकलविकल्पावस्थायां स्थिरस्थूलादिस्वभावा-

कल्प दोनों में एकत्व का मध्यवसाय होने से निर्विकल्प की विशवता विकल्प में प्रतीत होती है। निर्विकल्प भी एकत्वाध्यवसाय करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसमें वही दोनों को विषय न करने की बात है।

बौद्ध-हमारी मान्यता है कि सम्पूर्ण विकल्पों से रहित ग्रवस्था में रूपादि का निर्विकल्प दर्शन होता है यह बात प्रत्यक्ष से ग्रनुभव में ग्राती है। कहा भी है-

चारों श्रोर से सम्पूर्ण चिन्ताश्रों को हटाकर निश्चल ऐसे श्रातम चक्षु के द्वारा रूप का दर्शन होना इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है।।१।। प्रत्यक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है वह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, प्रत्येक श्रातमा के द्वारा वह जाना जाता है श्रयांत् सभी को स्वसंवेदन से अनुभव में श्राता है। तथा विकल्प प्रमाण तो शब्द का श्राश्रय लेकर उत्पन्न होता है।।२।। सारे विकल्प जहां नष्ट हो गये हैं उस अवस्था में शब्द के आश्रय से होने वाले विकल्प श्रनुभव में नहीं श्राते हैं फिर भी यदि मानें तो श्रति प्रसङ्ग आता है श्रयांत् सुष्त मूर्ण्डित श्रादि श्रवस्था में भी विकल्प मानने पड़ेंगे।

जैन—यह सुगत वादी का कथन सुसंगत नहीं है, कोई पुरुष है वह प्रश्व का विकल्प कर रहा है उसके उसी समय गो दर्शन हो रहा है जो कि अपने में सम्पूर्ण विकल्प से रहित है, उस अवस्था में स्थिर, स्थूलादि रूप से पदार्थ की प्रतीति कराने वाले तथा विपरीत जो क्षणिक आदि हैं उनके आरोप से जो विरुद्ध है ऐसे प्रत्यक्ष में अनिश्चय का अभाव होगा, अर्थात् प्रत्यक्ष को निश्चायक मानना पड़ेगा, जो आपको इष्ट नहीं है। यदि वह प्रत्यक्ष अनिश्चायक होता तो उस अश्व विकल्प के हटते षंसाक्षात्कारिणो विपरीतारोपविष्यस्याध्यक्षस्यानिश्चयात्मकत्वायोगात् । तस्ये वा ग्रश्वविकरूपाद्व्युक् त्यितचित्तस्य गवि स्मृतिर्ने स्यात् क्षणिकत्वादिवत् । नामसंश्रयात्मनो विकल्पस्यात्र निषेत्रे तु न कित्यिदिनिष्टम् । न चाशेषविकल्पानां नामसंश्रयतैव स्वरूपम्; समारोपविरोधिग्रहण्लक्षरण्त्वास् षा मित्यग्रे व्यासतो वक्ष्यामः । न चानिश्चयात्मनः प्रामाण्यम्; गच्छत्तरण्हपर्शसंवेदनस्यापि तत्प्रसङ्गात् । निश्चयहेतुत्वात्तस्य प्रामाण्यमित्ययुक्तम्; संशयादिविकल्पजनकस्यापि प्रामाण्यप्रसङ्गात् ।

ही उस व्यक्ति को गाय में स्मृति न होती जैसे कि क्षिण्किति की नहीं होती है। हां इस प्रत्यक्ष में शब्द के आश्रय से होने वाले विकल्प का निषेध करें तो हम जैन को कुछ अनिष्ट नहीं है। यह एकांत तो है नहीं कि सारे विकल्प शब्दाश्रित ही हैं, क्योंकि विकल्प समारोप के विरोधी ज्ञान स्वरूप हुआ करते हैं। इस बात को हम शब्दाईत के प्रकरण में विस्तार से कहने वाले हैं। जो अनिश्चयात्मक होता है उसमें प्रमाणता नहीं होती है। यदि अनिश्चयात्मक ज्ञान भी प्रमाण हो तो चलते हुए व्यक्ति को तृणादि का जो अनध्यवसाय रूप ज्ञान होता है उसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा।

बौद्ध — निर्विकल्प ज्ञान निश्चय कराने में कारए। भूत जो विकल्प है उसकी उत्पत्ति में निमित्त पड़ता है अतः निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण माना गया है।

जैन - यह कथन भी ठीक नहीं, ऐसा माने तो जो निविकल्प ज्ञान संश-यादि रूप विकल्पों को पैदा करते हैं उन्हें भी प्रमाण मानना होगा।

बौद्ध—देखिये संशयादि रूप विकल्प पैदा करने वाले निर्विकल्प ज्ञान स्व-लक्षण को तो जानते नहीं ग्रतः उनसे होने वाले संशयादि रूप विकल्प भी ग्रप्रमाण होते हैं इसलिये जो स्वलक्षण का अध्यवसाय करते हैं ऐसे विशिष्ट निर्विकल्प से जो विकल्प होंगे वे तो सच्चे ही रहेंगे।

जैन — यह बात तो विकल्प के पक्ष में भी समान ही है क्यों कि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण को जानते नहीं क्यों कि वे स्वलक्षण के ग्रालम्बन से हुए ही नहीं हैं, बिना उसके ग्रालम्बन के उसको जानने में विरोध ग्राता है। इस प्रकार नीलादि विकल्प जैसे स्वलक्षण के ग्राहक न हो कर भी प्रमाणिक माने हैं वैसे बौद्ध को संश-ग्रादि विकल्पों को भी प्रमाणिक मानना ही होगा।

स्वसक्षणानध्यवसायित्वात्तिकरूपस्य।दोषोऽयम्, इत्यन्यत्रापि समानम् । न हि नीलादिविकरूपोपि स्वलक्षणाध्यवसायी; तदनालम्बनस्य तदध्यवसायित्विविरोधात् । 'मनोराज्यादिविकल्पः कथं तदध्यवसायी'? इत्यप्यस्यैव दूषणां यस्यासौ राज्याद्यग्राहकस्वभावो नास्माकम्, सत्यराज्यादि-विषयस्य तद्ग्राहकस्वभावत्वाभ्युपगमात् ।

न चास्य विकल्पोत्पादकत्वं घटते स्वयमविकल्पकत्वात् स्वलक्षगावत्, विकल्पोत्पादनसामर्थ्या-

बौद्ध-मनोराज्यादि रूप (मन के मनोरथ रूप) विकल्प भी स्वलक्षण से नहीं हुए हैं फिर वे उनका निश्चय जैसे करते हैं वैसे ही नीलादि विकल्प भी स्व-लक्षण से उत्पन्न न होकर उनका ग्रध्यवसाय करेंगे।

जैन—यह दोष तो तुमको ही ग्रावेगा, क्योंकि तुमने मनोराज्यादि विकल्प को राज्यादिक पदार्थ का ग्राहक नहीं माना है, हमको क्या दोष ? हम तो मनो-राज्यादि विकल्प का विषय भी सत्य राज्य रूप पदार्थ ही मानते हैं।

भावार्थ - बौद्ध के यहां निर्विकल्प प्रमाण का विषय स्वलक्षण माना है भ्रोर सविकल्पक प्रमाण जो कि मात्र संवृति से प्रमाणभूत है उसका विषय क्षण या विक-ल्प्य रूप पदार्थ माना है। उनका कहना है कि निर्विकल्प ज्ञान ही वास्तविक प्रमारा है क्योंकि वह वास्तविक वस्तु को जानता है। स्वलक्षमा वस्तु का स्वरूप है भ्रीर उसको निर्विकल्प ज्ञान जानता है तथा सामान्य श्रीर विशेष में से विशेष को जानता है। सविकल्प ज्ञान सामान्य को जानता है। निर्विकल्प प्रमाण को लक्षण करते हए कहा है कि "कल्पना पोढमञ्चातं प्रत्यक्षम्" कल्पना अर्थात् नाम जात्यादि रूप कल्पना को जो हटाता है तथा जो भ्रात नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैनाचार्य ने कहा कि जब निविकल्पक प्रमाण वस्तु का निश्चय ही नहीं कराता तब वह प्रमाण कैसे हो सकता है ? प्रथति नहीं । इस पर बौद्ध ने कहा कि स्वयं निश्चय नहीं कराता है, किन्तु निश्चय का कारण है, अनः प्रमारा है। तब ग्राचार्य ने समभाया कि निश्चय का निमित्त होने मात्र से यदि निविकल्प प्रमाण भूत है तब संशयादि विकल्पों का कारण भूत जो निर्विकल्प है उसको भी सत्य मानना पड़ेगा। इस पर बौद्ध ने कहा कि संशयादि रूप विकल्प को पैदा करने वाला निर्विकल्प प्रमाण स्वलक्षण का अव-लम्बन लेकर नहीं हमा है भतः सत्य नहीं है। तब जैन ने उत्तर दिया कि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षरा का ग्रध्यवसाय नहीं करते हैं फिर उनको सत्य विकल्प रूप

विकल्पकत्वयोः परस्परं विरोधात् । विकल्पवासनापेक्षस्याविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षस्य विकल्पोत्पा-दनसामर्थ्यानि (वि) रोधे-प्रथंस्यैव तथाविधस्य सोस्तु किमन्तर्गडुना निर्विकल्पकेन ? प्रथाज्ञातोर्षः कथं तज्जनकोऽतिप्रसङ्गात् ? दर्शनं कथमनिश्चयात्मकमित्यपि समानम् ? तस्यानुभूतिमात्रेगा जन-कत्वे-स्रणक्षयादौ विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गः । यत्रार्थे दर्शनं विकल्पवासनायाः प्रबोधकं तत्रैव तज्जनकमि-

क्यों कहते हो ? यदि कहो कि मनोराज्य ग्रथवा स्वप्न में देखे या मिले हुए साम्राज्य ग्रादि के ज्ञान जैसे स्वलक्षण अर्थात् वस्तु से उत्पन्न नहीं होकर भी वस्तुभूत राज्य का ग्रध्यवसाय करते हैं अर्थात् मानो सच्चा ही राज्य है ऐसा स्वप्न में भान हो जाया करता है वैसे ही नीलादि विकल्प स्वलक्षण से पैदा नहीं होकर भी उसका बोध कराते हैं तो यह बौद्ध का कहना भी गलत है क्योंकि ऐसा दोष तो इन्हीं बौद्ध पर लागु है जो कि मनोराज्यादि के ज्ञान का कारण सत्य राज्य स्वरूप नहीं मानते। हम जैन तो स्वप्न का राज्य हो चाहे मनोराज्य हो उसका कारण सत्य राज्य ही बताते हैं, क्योंकि जागृत दशा का वास्तविक राज्य न हो तो स्वप्न राज्य भी कहां से दिखायी दे सकता है ? मतलब, स्वप्न तो जागृत दशा का ग्रवलम्बन लेकर हुगा करते हैं। इस प्रकार बौद्ध के निर्विकल्प की सिद्धि नहीं होती है।।

तथा दूसरी बात यह है कि यह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि वह स्वयं ग्रविकल्पक है जैसा कि स्वलक्षण है। वह ग्रविकल्पक भी रहे और विकल्प उत्पन्न करने की शक्ति भो रखे ऐसी परस्पर विरुद्ध बात बनती नहीं।

बौद्ध — विकल्प की वासना का सहारा लेकर निर्विकल्प, विकल्प को पैदा करने की सामर्थ्य रखता है उसमें कोई विरोध की बात नहीं है।

जैन —यदि ऐसा मानें तो फिर पढार्थ स्वतः ही विकल्प वासना के बल से विकल्प उत्पन्न कर देंगे फिर काहे को अन्तरंग फोड़े की तरह दु:खदायी इस निविकल्प को माना जाय जो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है।

बौद्ध-पदार्थ तो ग्रजात रहता है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा?

जैन—तो फिर निर्विकल्प दर्शन स्वतः ग्रनिश्चयात्मक ग्रथित् ग्रज्ञात होकर विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? दोनों जगह समान बात है।

बौद्ध-प्रमुभूति मात्र से वह विकल्प को उत्पन्न करता है।

त्यप्यसाम्त्रतम्; तस्यानुभवमात्रेण् तत्त्रबोधकत्वे नीलादाविव भ्रणसयादाविप तत्त्रबोधकत्वप्र-सङ्गात् ।

तत्राभ्यासप्रकरणबुद्धिपाटवार्थित्वाभावान्न तत्तस्याः प्रबोधकमिति चेत्; ग्रथ कोयमभ्यासो नाम-भूयोदर्शनम्, बहुशो विकल्पोत्पत्तिर्वा? न तावद्भूयो दर्शनम्; तस्य नीलादाविव क्षणक्षयादा-व्यविशेषात् । ग्रथ बहुशो विकल्पोत्पत्तिरभ्यासः; तस्य क्षणाक्षयादिदर्शने कुतोऽभावः? तस्य

जैन—तो हम कहेंगे कि वह निर्विकल्प क्षण-क्षयादि में भी विकल्प पैदा करेगा ? जिस प्रकार कि वह निर्विकल्प प्रमाण यह नीला है ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही यह क्षिणिक है ऐसा विकल्प भी उत्पन्न कर देगा।

बौद्ध-क्षिणिक में विकल्प इसलिए नहीं करता कि जहां पर ही दर्शन प्रयात् निर्विकल्प ज्ञान विकल्प वासना का प्रबोधक है वहीं पर विकल्प को पैदा करेगा न कि सब जगह।

जैन—यह कथन अयुक्त है क्योंकि स्वसंवेदन रूप दर्शन अनुभव मात्र रूप होकर जिस तरह नीलादि में विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही क्षण-क्षयादि में करेगा, अनुभूति तो समान ही है। सारांश यह है कि बौद्ध लोग, निविकल्प दर्शन से नीलादि पदार्थ का विकल्प होता है ऐसा मानते हैं इसलिए फिर उसी दर्शन के द्वारा उसी नीलादि में होने वाला क्षणभंगुरपना आदि का ज्ञान रूप विकल्प क्यों नहीं पैदा करेगा अर्थात् अवश्य करेगा, ऐसा तर्क से सिद्ध होता है किन्तु ऐसा मानना बौद्ध के सिद्धांत विरुद्ध पड़ता है क्योंकि ऐसी मान्यता में अनुमान निरर्थक हो जाता है।

बौद्ध —क्षण क्षयादि में निर्विकल्प का ग्रभ्यास ग्रादि नहीं है अर्थात् ग्रभ्यास, प्रकरण, बुद्धि पाटव, ग्रिथित्व इनका ग्रभाव होने से उन क्षण क्षयादि में दर्शन विकल्प को पैदा नहीं करता है।

भाषार्थ — वस्तु को बार बार देखना तथा चिन्तवन करना ग्रम्यास है, प्रसङ्ग या प्रस्ताव को प्रकरण कहते हैं। बुद्धि पाटव ग्रर्थात् बुद्धि की तीक्ष्णता या चतुराई बुद्धि पाटव कहलाता है। वस्तुओं की ग्रभिलाषा करना अधित्व है। यहां बौद्ध का कहना है कि नीलादि विकल्पों को पैदा करने वाला जो दर्शन है उसमें तो ग्रम्या-सादि चारों ही रहते हैं किन्तु क्षणिक ग्रादि का विकल्प ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए निविकल्प दर्शन के पास ये ग्रम्यासादि नहीं रहते हैं।

विकल्पवासनाप्रवोधकत्वाभावाञ्चेत्; म्रन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि क्षणक्षयादौ दर्धनस्य विकल्पवासनाः प्रवोधकत्वाभावे तल्लक्षणाम्यासाभावसिद्धिः, तित्सद्धो चास्य सिद्धिरिति । क्षणिकाक्षणिक-विचारणायां क्षणिकप्रकरणमप्यस्त्येव । पाटवं तु नीलादौ दर्धनस्य विकल्पोत्पादकत्वम्, स्फुटतरा-नुभवो वा स्यात्, प्रविद्यावासनाविनाशादात्मलाभो वा ? प्रथमपक्षे-म्रन्योन्याश्रयात् । द्वितीयपक्षे तु-क्षणक्षयादाविप तत्प्रसङ्गः स्फुटतरानुभवस्यात्राप्यविशेषात् । तृतीयपक्षोप्ययुक्तः; तुच्छस्वभावा-

जैन — ऐसा कहो तो ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता है। देखिये-जब क्षण क्षयादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रबोधकपने का ग्रभाव सिद्ध होगा तब इस दर्शन को क्षण-क्षयादिक में विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी, ग्रीर जब विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी तब विकल्प वासना के प्रबोधकपने का ग्रभाव सिद्ध होगा। इस प्रकार ग्रभ्यास के ग्रभाव के कारण क्षण-क्षयादि में विकल्प उत्पन्न नहीं करता है—यह बात समाप्त हो गई। प्रकरण भी क्षरा-क्षयादि में है ही क्योंकि क्षरिएक ग्रीर अक्षणिक के विषय का विचार चलता ही है।

तीसरा पक्ष—जो पाटव हैं वह क्या है ? क्या निर्विकल्प दर्शन का नीलादि में विकल्प को उत्पन्न करना यह दर्शन का पाटव है, अथवा उनका स्पष्ट अनुभव होना उसका पाटव है, या श्रविद्या वासना के नाश होने से आत्म लाभ होना यह पाटव है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि ग्रन्थोन्याश्रय दोष ग्राता है । क्षिण्कादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रबोधक का ग्रभाव सिद्ध होने पर विकल्पोत्पादक लक्षरण वाला पाटव का ग्रभाव सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर क्षण क्षयादि में विकल्प वासना के प्रबोधक का ग्रभाव हो । दूसरे पक्ष में ग्रर्थात् स्पष्ट ग्रनुभव को पाटव कहते हैं, ऐसा मानने पर भी हम पूछेंगे कि वह दर्शन क्षण-क्षयादि में विकल्प को क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंक स्पष्ट ग्रनुभव तो वहां है ही । तीसरा पक्ष ग्रर्थात् अविद्यावासना के

जैन—ग्रन्छा, तो यह बताइये कि ग्रभ्यास किसे कहते हैं ? भूयो दर्शन को वर्षात् बार-बार देखने को कहो तो कह नहीं सकते, क्योंकि वह तो नीलादि की तरह क्षण क्षयादि में भी समान ही है। यदि बहुत बार विकल्प पैदा करने को ग्रभ्यास कहें तो वह क्षण-क्षयादि में क्यों नहीं—यह बताना होगा।

बौद्ध—विकल्प वासना का वह वहां प्रबोधक नहीं होता है अतः क्षण क्षयादि में ग्रभ्यास का ग्रभाव है।

भाषानम्युपगमात् । ग्रन्योत्पादककारणस्वभावस्योपगमे क्षणक्षयादौ तत्प्रसङ्गः, ग्रन्यथा दर्शनभेदः स्यादिरुद्धधर्माघ्यासात् । योगिन एव च तथाभूतं तत्सम्भाव्येत, ततोऽस्यापि विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गात् "विधूतकल्पनाजाल" [ ] इत्यादिविरोधः । ग्रींयत्वं चाभिलिषतत्वम्, जिज्ञासितत्वं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; क्वचिदनभिलिषतेपि वस्तुनि तस्याः प्रबोधदर्शनात् । चक्रकप्रसङ्गदच-ग्रभिलिष-तत्वस्य वस्तुनिदचयपूर्वकत्वात् । द्वितीयपक्षेतु-क्षणक्षयादौ तद्वासनाप्रबोधप्रसङ्गो नीलाद।विवात्रापि विज्ञासितत्वाविशेषात् ।

न चैवं सविकला(ल्प)कप्रस्यक्षवादिनामिष प्रतिवाद्युपन्यस्तसकलवर्णपदादीनां स्वोच्छ्वासा-दिसंख्यायादचाविशेषेण स्मृतिः प्रसज्यते; सर्वयैकस्वभावस्यान्तर्बहिर्वा वस्तुनोऽनभ्युपगमात् । तन्मते

नाश होने को पाटव कहते हैं सो यह भी बनता नहीं, क्योंकि तुच्छ स्वभाव वाला ग्रभाव तुमने माना नहीं है, तथा निर्विकल्प बृद्धि में इस तरह ग्रन्य को उत्पन्न करने रूप स्वभाव मानोगे तो क्षण-क्षयादि में भी विकल्प पैदा करने रूप स्वभाव मानना होगा। नहीं तो तुम्हारे निविकल्प दर्शन में भेद मानने होंगे। क्योंकि उसमें विरुद्ध दो धर्म धर्यात् नीलादि में विकल्प उत्पन्न करना श्रीर क्षणा क्षयादि में नहीं करना ऐसे दो विरुद्ध स्वभाव हैं, वे एकमें ही कैसे रहेंगे ? और एक दोष यह भी ग्रावेगा कि योगी-जन भी ऐसे पाटव को धारण करते ही हैं ग्रत: उनसे भी विकल्प पैदा होने लग जायेंगे। फिर तुम्हारा सिद्धान्त गलत सिद्ध होगा कि "योगियों का ज्ञान विकल्पों की कल्पना जाल से रहित है"। ग्रिथित्व-पना माने (चौथा पक्ष) तो वह क्या है ? ग्रिभ-लाषपना या जानने की इच्छा ? ग्रिभलाष रूप अधित्व तो बनता नहीं, क्योंकि श्रभिलाषा रहित वस्तु में भी विकल्प वासना का प्रबोध देखा जाता है, तथा इस मान्यता में चककनामा दोष भी म्नाता है, क्योंकि म्राभलाषपना भी वस्तू के निश्चय पूर्वक ही होगा। चक्रक दोष इस प्रकार आयेगा कि श्रिभलाष से विकल्प वासना प्रबोध की सिद्धि होगी पूनः विकल्प वासना प्रबोध से विकल्प की सिद्धि होगी। फिर विकल्प से ग्रभिलाषित रूप ग्रिथित्व सिद्ध होगा। इस प्रकार तीन के चक्कर में चक्कर लगाते जाना चकक दोष है। जानने की इच्छा को ग्रायित्व कहते हैं तो उसमें वही ग्रापत्ति है कि नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में विकल्प वासना प्रबोध करानेका प्रसंग स्राता है क्योंकि जानने की इच्छा तो नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में भी है।

शौद्ध — इस प्रकार अनिश्चय रूप निर्विकल्प से विकल्प उत्पन्न होना नहीं मानो तो सविकल्पक ज्ञानवादी जैन के ऊपर भी सौगत प्रतिवादी के द्वारा दिया गया हि भवग्रहेहावायज्ञानादनम्यासात्मकाद् ग्रन्यदेवाभ्यासात्मकं घारणाञ्चानं प्रत्यक्षम् । तदभावे परोपन्यस्त्तसक्तवणादिषु भवग्रहादित्रयसद्भावेषि स्मृत्यनुत्पत्तिः तत्सद्भावे तुं स्यादेव-सर्वत्र यवा-संस्कारं स्मृत्युत्पत्त्यम्युपगमात् । न च परेषामप्ययं युक्तः-दर्शनभेदाभावात्, एकस्यैव क्वचिदम्यासादी-नामितरेषां वानभ्युपगमात् । न च तदन्यव्यावृत्त्या तत्र तद्योगः; स्वयमतत्स्वभावस्य तदन्यव्यावृत्तिः सम्भवे पावकस्याऽशीतत्वादिव्यावृत्तिप्रसङ्गात् । तत्स्वभावस्य तु तदन्यव्यावृत्तिकत्पने-फलाभावात्-प्रतिनियतत्तस्वभावस्यैवान्यव्यावृत्तिरूपत्वात् ।

स्यान्मतम् ग्रभ्यासादिसापेक्षं निरपेक्षं वा दर्शनं विकल्पस्य नीत्पादकम् शब्दार्थविकल्प-

दोष भ्रावेगा, उनके यहां भी वर्ण, पद भादि का तथा उच्छ्वास, लव, स्तोक आदि संख्या का समान रूप से ही स्मृति के भ्राने का प्रसंग आता है।

जैब--हमारे यहां ऐसा प्रसंग नहीं ग्रावेगा क्योंकि हमने ग्रात्मादि अंतरंगः पदार्थ तथा जड़ पुदुगल आदि बहिरंग पदार्थ इन सभी को सर्वेथा एक स्वभाव वाले नहीं माने हैं। तथा हमारे यहां तो अवग्रह, ईहा, ग्रवाय ज्ञानों को ग्रनभ्यासरूप माना है, इनसे भिन्न ग्रभ्यास स्वभाव वाला धारणा नामक प्रत्यक्ष ज्ञान है। जब वह धारणा ज्ञान नहीं होता तब सकल वर्ण पदादिका तोनों अवग्रहादि होने पर भी उनकी स्मृति नहीं होती है। हां यदि घारणा ज्ञान है तो सभी पदार्थों में यथा संस्कार स्मरण होता ही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था तुम बौद्ध के यहां नहीं बनती है, ग्रर्थात् निविकल्प दर्शन, नीलादि में तो विकल्प उत्पन्न करे श्रीर क्षण-क्षयादि में नहीं-ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे यहां निविकल्प दर्शन में भेद नहीं माने हैं, जैसे कि हमारे यहां श्रवग्रह, ईहा आदि में भेद माने हैं। एक में ही कहीं नीलादि में तो श्रभ्यास हो श्रीर कहीं क्षण-क्षयादि में न हो ऐसा भेद आप मानते नहीं। उस निविकल्प दर्शन में उस अभ्यास को अन्य से हटा करके उस नीलादि में ही अभ्यास का योग करा देना ऐसी विशेषता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ग्रभ्यास ग्रीर ग्रनभ्यास स्वभाव से रहित है, इस तरह ग्रतत् स्वभावी होकर भी उनमें ग्रन्थ की व्यावृत्ति रूप विशेषता माने तो ग्रग्नि में ग्रशीतत्व ( उष्णत्व ) की व्यावृत्ति माननी पड़ेगी । हां यदि ग्राप बौद्ध उस दर्शन में अभ्यास, ग्रनभ्यास रूप स्वभाव स्वरूप से ही है ऐसा स्वीकार करते हो तो फिर उसको अन्य व्यावृत्ति की क्या भ्रावश्यकता है ? हर वस्तु के प्रति नियत स्व-भाव, खुद ही ग्रन्य वस्तुग्रों से ज्यावृत्ति रूप ही होते हैं।

वासनाप्रभवत्वात्तस्य । तद्वासनाविकल्पस्यापि पूर्वेतद्वासनाप्रभवत्वादित्यनादित्वाद्विकल्पसन्तानस्य प्रस्यक्षसन्तानादन्यत्वात्, विजातीयाद्विजातीयस्योदयानिष्टेनोंक्तदोषानुषङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्; तस्य विकल्पाजनकत्वे 'यत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्यप्रमाणता" [ ] इत्यस्य विरोधानुषङ्गात् । कथं वासनाविशेषप्रभवत्त(वात् त)तोऽष्टयक्षस्य रूपादिविषयत्विनयमः मनोराज्यादिविकल्पादिप तत्प्रसङ्गात् ? प्रस्यक्षसहकारिणो वासनाविशेषादुत्पन्नाद्रष्टपादिविकल्पात्तस्य तिन्नयमे स्वलक्षण-विषयत्विनयमोप्यत एवोच्यताम्, प्रम्यथा रूपादिविषयत्विनयमोप्यतो मा भूदविशेषात् । तथान-

बौद्ध—हम दर्शन को विकल्प का उत्पादक मानते हैं सो वह दर्शन अभ्या-सादि की अपेक्षा रखता है अथवा नहीं रखता है ऐसा नहीं मानते क्योंकि विकल्प तो शब्द तथा अर्थ की विकल्प वासना से उत्पन्न होता है, और वह विकल्प वासना अपनी पूर्व वासना से उत्पन्न होती है, इस प्रकार वे वासनाएं अनादि प्रवाह रूप हैं और वे प्रत्यक्ष की संतान से पृथक् रूप हैं। इसी कारण से विजातीय दर्शन से विजातीय रूप विकल्प होना माना नहीं। ऐसा मानना हमें भी अनिष्ट है। अतः पूर्वोक्त जैन के द्वारा दिये गये दोष हमारे पर नहीं आते हैं।

जैन — यह कथन ग्रसंगत है, इस प्रकार यदि ग्राप दर्शन को विकल्प पैदा करने वाला नहीं मानोगे तो अपसिद्धांत का प्रसंग आयेगा। "यत्नैव जनयेदेनां तत्रै-वास्य प्रमाणता" ग्रर्थात् जहां ही यह दर्शन सविकल्प बृद्धि को पैदा करता है वहीं पर उसको प्रमाण माना है। यहां दर्शन को विकल्पोत्पादक माना ही है। दूसरी बात यह है कि विकल्प तो वासना विशेष से पैदा हुग्रा है फिर उससे प्रत्यक्ष के रूपादि विषय का प्रतिनियम कैसे बनेगा? यदि बनना है तो मनोराज्यादि विकल्प के द्वारा भी प्रत्यक्ष के विषय का नियम बनना चाहिए।

बौद्ध — प्रत्यक्षकी सहकारी ऐसी विशिष्ट वासना के कारण प्रति-नियत रूपादि में विकल्प पैदा होने का नियम बनता है।

जैन—ठीक है फिर दर्शन को क्षण-क्षयादि विषय का नियम भी करना होगा नहीं करता है तो रूपादि में भी मत करे। कोई विशेषता तो है नहीं। फिर तो हम अनुमान प्रयोग करते हैं कि विकल्प स्वलक्षण को विषय करता है। (साध्य) प्रत्यक्ष के विषय में प्रतिनियम करनेवाला होने से (हेतु) जैसे कि रूपादि निर्विकल्प के विषय में प्रति नियम बनाता है। स्वलक्षणगोचरोऽसौ प्रत्यक्षस्य तित्रयमहेतुत्वाद्रूपादिवत् । रूपाद्यु लेलिखित्वाद्विकल्पस्य तद्वलातिष्रयमस्यैवाभ्युपगमे-प्रत्यक्षस्याभिलापसंसर्गोपि तद्वदनुमीयेत-विकल्पस्याभिलपनाभिलप्यमानजात्याद्यु लेलेखिततयोत्पत्त्यन्यथानुपपत्तेः । तथाविधदर्शनस्याप्रमाणसिद्धत्वाच ग्रात्मैवाहम्प्रत्ययप्रसिद्धः प्रतिबन्धकापायेऽभ्यासाद्यपेक्षो विकल्पोत्पादकोऽस्तु किमदृष्टपरिकल्पनया ? ततो विकल्पः प्रमाणम् संवादकत्वात्, ग्रर्थपरिच्छित्तौ साधकतमत्वात्, ग्रानिश्चनार्थनिश्चायकत्वात्, प्रतिपत्त्रपेक्षणीयत्वाच
ग्रनुमानवत्, नतु निविकल्पकं तद्विपरीतत्वात्सिन्नकर्षादिवत् ।

भावार्थ — जब बौद्धाभिमत विकल्प ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण का विषय जो स्थादिक हैं उनको ग्रहण करता है तब उसी निर्विकल्प का ग्रन्य विषय जो स्वलक्षण है उसका भी प्रतिनियम करेगा ही ग्रर्थात् स्वलक्षण को भी ग्रहण करेगा, इस प्रकार का दोष आता है ग्रतः प्रत्यक्ष के सहकारी वासना से विकल्प उत्पन्न हुग्ना है ग्रीर इसलिए रूप।दिका प्रतिनियम करता है, ऐसा क्षणिकवादी कह रहे हैं, वह ग्रसत्य ठहरता है।

बौद्ध— विकल्प में यह नीला है, यह पीला है इस प्रकार रूपादि का उल्लेख देखा जाता है ग्रतः निश्चय होता है कि निर्विकल्प के विषयों में से सिर्फ रूपादि को जानने वाले विकल्प उत्पन्न हुग्रा करते हैं। यह नीला है, इत्यादि उल्लेख के समान "यह स्वलक्षण है" ऐसा उल्लेख विकल्प करता नहीं इसलिए मात्र रूपादि का ही उल्लेख करने का नियम बन जाता है।

जैन—ऐसा स्वीकार करें तो फिर हम भी अनुमान के द्वारा उसी प्रत्यक्ष में शब्द संसर्ग भो सिद्ध कर देंगे। देखिये-प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द संसर्गी है क्योंकि उससे होने वाले विकल्प में अभिलपन = शब्द और अभिलप्य = वाच्य रूप जाति आदि के उल्लेख की अन्यथानुपपत्ति है। इस प्रकार विकल्प में शब्द का संसर्ग देख कर प्रत्यक्ष में भी शब्द का संसर्ग मानना पड़ेगा जो बौद्ध मत के विरुद्ध पड़ता है।

तथा दूसरी बात यह है कि तुम जैसा निर्विकल्प दर्शन का वर्णन करते हो वैसा प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं। हां जो आत्मा है उस रूप दर्शन को मानो तो वह शहं प्रत्यय से सिद्ध हो रहा है, उसीके जब प्रतिबंधक ज्ञानावरणादि कर्मका क्षयोपशम होता है तब वही ग्रभ्यासादि के कारण विकल्प को उत्पन्न करता है यही बात सत्य है फिर काहे को उस निर्विकल्पक दर्शन की कल्पना करते हो। अतः यह सिद्ध हुआ कि

तस्याप्रामाण्यं पुनः स्पष्टाकारिवकलत्वात्, श्रगृहीतग्राहित्वात्, श्रसित प्रवर्तनात्, हिताहित-प्राप्तिपरिहारासमर्थत्वात्, कदाचिद्विसंवादात्, समारोपानिषेघकत्वात्, व्यवहारानुपयोगात्, स्वलक्षणागोचरत्वात्, शब्दसंसगंयोग्यप्रतिभासत्वात्, शब्दप्रभवत्वात्, (ग्राह्यार्थं विना तन्मात्रप्रभव त्वाद्वा) गत्यन्तराभावात् ? न तावत्स्पष्टाकारिवकलत्वात्तस्याऽप्रामाण्यम्; काचाश्रकादिव्यवहितार्थं-दूरपादपादिप्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यप्रसङ्गात् । न चैतद्युक्तम्, श्रज्ञातवस्तुप्रकाशनसंवादलक्षणस्य प्रमाणलक्षणस्य सद्भावात् । प्रमाणान्तरत्वप्रसङ्गो वा; ग्रम्पष्टत्वालङ्गिजत्वाभ्यां प्रमाणद्वयानन्त-भूतत्वात् । नापि गृहीतग्राहित्वात्; श्रनुमानस्याप्यप्रामाण्यानुषङ्गात्, व्याप्तिज्ञानयोगिसंवेदन-

विकल्प प्रमाण है, संवादक होने से तथा पदार्थ के जानने में साधकतम होने से अनिहिचत (ग्रपूर्वार्थ) पदार्थ का निश्चय कराने वाला होने से तथा प्रमाता की प्रपेक्षा लेकर उत्पन्न होता है इसलिए। जैसे ग्रनुमान पदार्थ का निश्चायक है। इस प्रकार चार हेतुग्रों के द्वारा विकल्प को प्रमाण रूप से सिद्ध किया है, लेकिन निर्विकल्प प्रमाण सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वह इससे विपरीत है ग्रथांत् संवादक नहीं, साधकनतम नहीं, निश्चायक नहीं, ग्रीर प्रमाता के द्वारा ग्रपेक्षणीय भी नहीं है, जैसे कि सिक्षकर्णीद अप्रमाण हैं।

ग्राप बौद्ध विकल्प को प्रमाण नहीं मानते हो सो क्यों ? क्या वह स्पष्ट ग्राकार से रिहत है इसलिए, अथवा गृहीत ग्राही है, पदार्थ के ग्रसत् होने पर प्रवृत्ति करता है, हित प्राप्ति तथा अहित परिहार करने में ग्रसमर्थ है कदाचित विसंवादी होने से, समारोप का निषेधक न होने से व्यवहार में उपयोगी न होने से स्वलक्षण को जानता नहीं इसलिये शब्द संसर्ग से प्रतिभास कराता है इसलिये शब्द से उत्पन्न होने से ग्राह्मार्थ के बिना उत्पन्न होने से, इस प्रकार इन ग्यारह कारणों से ग्रापने उस विकल्प को ग्रप्रमाण माना है क्या ? इनसे ग्रोर तो कोई कारण हो नहीं सकता ?

प्रथम पक्ष — स्पष्टाकार रूप विकल्प वहीं होने से उसे अप्रमाण नहीं कह सकते, अन्यथा कांच, अभ्रकादि से ढके हुए या दूरवर्ती वृक्ष पर्वतादि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे भी अप्रमाण मानना पड़ेगा ? क्योंकि वह स्पष्टाकार से विकल है, किन्तु उसे अप्रमाण तो कहते नहीं, क्योंकि वह अज्ञात वस्तु का प्रकाशन करना रूप प्रमाणके लक्षण से युक्त है। अथवा ऐसे ज्ञान को कोई तीसरा प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि वह अस्पष्ट है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं रहा और हेतु से उत्पन्न हुआ नहीं, अतः वह अनुमान भी नहीं हुआ। अतः वह विकल्प दोनों में ही शामिल नहीं हुआ।

पृष्ठीतार्षेषाहित्वात् । कयं वा क्षणक्षयानुमानस्य प्रामाण्यम्-शब्दरूपावभास्यध्यक्षावगतक्षणक्षय-विषयत्वात् ? नच प्रध्यक्षेण धामिस्वरूपपाहिणा शब्दप्रहणेपि न क्षणक्षयप्रहण्णम्; विरुद्धधमिष्या-सतस्त द्भवक्तः । नाप्यसितप्रवर्तनात्; प्रतीतानागतयोविकल्पकाले प्रसत्त्वेपि स्वकाले सत्त्वात् । तथाप्यस्याप्रामाण्ये-प्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यानुषङ्गः तिष्ठषयस्यापि तत्कालेऽसत्त्वाविशेषात् । हिताऽहित-प्राप्तिपरिहारासमर्थत्वादित्यसम्भाव्यम्; विकल्पादेवेष्टार्थप्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तिदर्शनात् प्रनिष्टार्थाव

दूसरा पक्ष:—विकल्प गृहीत ग्राही है अतः अप्रमाग है। यह पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा मानें तो अनुमान भी प्रप्रमाण होगा तथा व्याप्ति ज्ञान ग्रीर योगि प्रत्यक्ष ग्रादि भी गृहीत ग्राही होने से अप्रमाण होवेंगे। क्षण क्षयादि को विषय करने वाला ग्रनुमान भी ग्रसत् होगा, क्योंकि वह शब्द ग्राहक श्रावण प्रत्यक्ष के द्वारा जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है।

भावार्थ — निर्विकल्प के प्रवृत्त होने पर उसी में विकल्प प्रवृत्ति करता है। प्रतः गृहीत ग्राही ग्रहण किए हुए को ही ग्रहण करने वाला है इसलिए विकल्प ध्रामाण है—ऐसा बौद्ध कहेंगे तो उन बौद्ध को ग्रनुमान को ग्राप्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष के विषय में ही प्रवृत्ति करता है ग्रर्थात् यह घट है ऐसा कर्ण प्रत्यक्ष के द्वारा सुना, ध्रव वह शब्द तो ग्रहण हो चुका फिर उसीमें श्रनुमान ग्राया कि यह शब्द क्षिणिक है क्योंकि नष्ट होता है अथवा सदूरूप है। इस प्रकार का अनुमान गृहीत-ग्राही होने से ग्रप्रमाण बन जायेगा।

बौद्ध—धर्मी के स्वरूप को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के (श्रावण) द्वारा शब्द भले ही ग्रहण हुआ है किन्तु उसका धर्म जो क्षण क्षय है वह तो ग्रहण हुआ ही नहीं।

जैन — ऐसा मानें तो शब्द घर्मी में दो विरुद्ध घर्म होने से उसके भेद मानने पड़ेंगे प्रथित् शब्द में शब्दत्व तो ग्राह्य और क्षणिकत्व ग्रग्राह्य ऐसे विरुद्ध दो घर्म हो जायेंगे ( जो कि ग्रापको इष्ट नहीं होगा क्योंकि हम जैन को छोड़कर अन्य किसी भी मतवालों ने एक ही वस्तु में विरुद्ध घर्मों का सद्भाव नहीं माना है )।

तीसरा पक्ष — पदार्थ के न होने पर भी विकल्प प्रवृत्ति करता है ग्रतः विकल्प अप्रमाण है ऐसा कहें तो भी ठीक नहीं, यद्यपि विकल्प का विषय वर्तमान में नहीं

तिवृत्तिप्रतीतैः । कदाचिदर्यंत्रापकत्वामावस्तु-प्रत्यक्षेपि समानोऽर्नीयस्वादप्रवृत्तस्याक्षप्रत्यक्षवत् । कदाचिद्रयंप्राप्तम्प्रतम्; प्रत्यक्षेप्यप्रामाण्यप्रसङ्गात्, तिमिराद्युपृहृतचक्षुषोऽर्षाभावेपि प्रत्यक्षप्रवृत्तिदर्शंनात् । भ्रान्तादभ्रान्तस्य भेदोऽन्यत्रापि समानः । समारीपानिषेधकत्वादित्यप्यसङ्गतम्; विकल्पविषये समारोपासम्भवात् । नापि व्यवहारायोग्यत्वात्; सकलव्यवहाराणां विकल्पमूलत्वात् । स्वलक्षरााऽगोचरत्वादिरयप्यसमीक्षिताभिधानम्; ग्रनुमानेपि तत्प्रसक्तेः तद्वत्तस्यापि सामान्यगोचर-त्वात् । न च तद्गाह्यस्य सामान्यरूपत्वेप्यघ्यवसेयस्य स्वलक्षरारूपत्वाद दृदयविकल्प्यावथविकीकृत्य

होता किन्तु अतीत ग्रनागत काल में तो है, ऐसे होते हुए भी अप्रमाण कहो तो प्रत्यक्ष भी ग्रप्रमाण होगा क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय भी प्रत्यक्ष के समय में नहीं होता है।

चौथा पक्ष — हिताहित प्राप्ति परिहार करने में विकल्प ज्ञान असमर्थ है ऐसा कहना तो ग्रसंभव है क्योंकि विकल्प से ही इष्टार्थ की प्राप्त ग्रोर ग्रनिष्ट का परि- हार होता है। यदि कभी-कभी विकल्प के द्वारा ग्रथं प्रापकता नहीं होती है ग्रतः उसको ग्रप्रमाण मानते हैं ऐसा कहो तो कभी-कभी ग्रथं प्रापकता का ग्रभाव प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है। देखिये "इदं जलं" यह जल है, इस प्रकार किसी को पहली बार जल का ज्ञान हुआ, वह व्यक्ति जल का इच्छुक नहीं है तो वह उस ज्ञान से ग्रथं में प्रथात् जल में प्रवृत्ति नहीं करता है तब क्या वह जल ज्ञान मात्र ग्रथं प्रापक न होने से अप्रमाण कहलायेगा? ग्रथांत् नहीं। ग्रतः कदाचित् अर्थ प्रापक न होने से विकल्प अप्रमाण है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

पौचवा पश्च — विकल्प में कभी-कभी विसंवाद रहता है यह पक्ष भी गलत है, कभी-कभी विसंवाद तो प्रत्यक्ष में भी होता है। देखो—तिमिर रोगादिसे युक्त नेत्र पदार्थ के ग्रभाव में भी उस पदार्थ को दिखाने में प्रवृत्त होते हैं। क्या वह नेत्र ज्ञान संवादक है? कहो कि वह आंत प्रत्यक्ष है, श्रभांत में ऐसा नहीं होता तो विकल्प में भी यही बात है। वहां आंत विकल्प श्रीर अआंत विकल्प ऐसा भेद तो है ही।

बठा पक्ष — विकल्प समारोप का निषेध नहीं करता यह कथन भी विकल्प में श्रसंभव है, उल्टे विकल्प में तो समारोप श्राता ही नहीं।

सातवां पक्ष-विकल्प व्यवहार के उपयोगी नहीं ऐसा पक्ष बनेगा ही नहीं क्योंकि विकल्प ही सारे व्यवहारों का मूल है। ततः प्रवृत्ते रनुमानस्य प्रामाण्यम्; प्रकृतिविकस्पेऽप्यस्य समानत्वात् । शब्दसंसर्थयोग्यवितिषासत्वादित्य-प्यसमीचीनम्; प्रनुमानेपि समानत्वात् । शब्दप्रभवत्वादित्यप्यसाम्प्रतम्; शब्दाष्यसस्यप्रप्रामाण्य-प्रसङ्गात् । प्राह्मार्थं विना तन्याच्यप्रभवत्वं चासिद्धम्; नीलादिविकल्पानां सर्वदार्थं सत्येव भावात् । कस्यविद्यं तमन्तरेगापि भावोऽध्यक्षेपि समानः द्विचन्द्रादिप्रत्यक्षस्यार्थाभावेपि भावात् । भ्रान्ताद-भ्रान्तस्यान्यत्वमन्नापि समानम् ।

याठवां पक्ष — स्वलक्षण को विकल्प विषय नहीं करता ग्रतः उसमें प्रमाणता नहीं है यह कहना भी बिना विचारे है क्योंकि ऐसे तो अनुमान भी ग्रप्रमाण ठहरेगा—कारण—वह भी स्वलक्षण को विषय नहीं करता वह तो सामान्य को विषय करता है।

बौद्ध — यद्यपि ग्रनुमान सामान्य को ग्रहण करता है, तो भी जानने योग्य चीज तो स्वलक्षण ही है अतः हश्य श्रौर विकल्प श्रर्थात् स्वलक्षण श्रौर विकल्प के विषय भूत पदार्थों को वह ग्रनुमान एकत्रित मानकर उस स्थूल रूप हुए पदार्थ में प्रवृत्ति करता है इसलिए हम लोग अनुमान को प्रमाण भूत स्वीकार कर लेते हैं।

जैन—ऐसी बात विकल्प में भी घटित हो सकती है। मतलब जो बात ग्रापने अनुमान के विषय में घटित करके बताई वैसी विकल्प के विषय में भी कही जा सकती है। देखिये यद्यपि विकल्प का विषय स्वलक्षण नहीं है, तो भी जो विकल्प भादि है उसको ग्रीर दृश्य इन दोनों ग्रथों को एकत्रित करके उनमें विकल्प करने वाले व्यक्ति की प्रवृति होती है। इसलिये अनुमान के समान विकल्प भी प्रसाण हैं।

नवमा पक्ष — विकल्प शब्द संसर्ग के योग्य पदार्थ का प्रतिभासन करता है अतः वह ग्रप्रमाण है ऐसा कहो तो ग्रनुमान में भी शब्द संसर्गता है, उसे भी विकल्प की तरह अप्रमाण मानना होगा।

दसर्वा पक्ष — विकल्प शब्द के द्वारा होता है प्रतः अप्रमाण है ऐसा मानें तो श्रावण प्रत्यक्ष को श्रप्रमारा मानना होगा।

ग्यारहवां पक्ष-विकल्प्य ज्ञान ग्राह्य ग्रर्थ के बिना ही शब्द मात्र से उत्पन्न होता है ऐसा कहना भी असिद्ध है, क्योंकि सभी नीलादि विकल्प हमेशा पदार्थ के होने पर ही उत्पन्न होते हैं। यदि कहो कि कोई-कोई विकल्प बिना पदार्थ के भी होता है सो प्रत्यक्ष भी कभी-कभी पदार्थ के ग्रभाव में होता है, जैसे दो चन्द्रादि का ज्ञान, दो किन्त, विकल्पाभिधानयोः कार्यकारणत्वनियमकल्पनायाम्किन्तित्पश्यतः पूर्वानुभूततत्स-दृशस्मृतिर्ने स्यात् तन्नामविशेषास्मरणात्, तदस्मरणे तदभिधानाप्रतिपत्तिः, तदप्रतिपत्तौ तेन तदयोजनम् तदयोजनात्तदनध्यवसाय इत्यविकल्पाभिधानं जगदापद्येत ।

किञ्ज, पदस्य वर्णानां च नामान्तरस्मृतावसत्यामध्यवसायः, सत्यां वा ? तत्राद्यपक्षे-नाम्नो

चन्द्र नहीं हैं फिर भी वैसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वह प्रत्यक्ष आत है ऐसा कहो तो वैसे ही जो विकल्प पदार्थ के बिना होता है उसे ही आंत मानना चाहिए? सबको नहीं इस प्रकार सिवकल्पक ज्ञान अप्रमाण क्यों है इस बात का निश्चय करने के लिए बौद्ध से जैन ने ११ प्रश्न पूछे किन्तु बौद्ध किसी भी प्रकार से विकल्प को असत्य नहीं ठहरा सका, उल्टे उसको यहां बड़ी भारी मुंह की खानी पड़ी है। हम जैन बौद्ध से पूछते हैं कि आप यदि विकल्प और शब्द में कार्यकारण का अविनाभाव मानते हैं तो किसी नीलादि को देखते हुये पुरुष को उसी के समान पहले देखे हुये पदार्थ का स्मरण नहीं आयेगा, क्योंकि उस वस्तु के नाम का स्मरण तो उसे होगा नहीं, नाम स्मृति बिना उसे वह जानेगा नहीं और जाने बिना यह शब्द इसका वाचक है, यह वस्तु इस शब्द के द्वारा वाच्य है—इत्यादि संबंध की योजना नहीं होगी, योजना के बिना उसका निश्चय नहीं होगा अर्थात् दृश्यमान नीलादि में विकल्प न होगा और इस प्रकार सारा संसार विकल्प तथा अभिधान (शब्द) से रहित हो जायेगा।

भावार्थ—यदि शब्द और विकल्प इन दोनों में कारण कार्य भाव मानते हैं अर्थात् शब्द (नाम) कारण है और विकल्प उसका कार्य है ऐसा सर्वथा नियम बनाया जाय तो बहुत दोष भाते हैं। देखो-किसी नील या पीत भ्रादि वस्तु को कोई पुरुष देख रहा है उस समय उस पुरुष को पहले कभी देखे हुए सहश नीलादि वस्तु स्मरण न हो सकेगी। क्योंकि उस पूर्वानुभूत वस्तु का नाम नहीं लिया है और व उस नाम का स्मरण ही है, इस प्रकार पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण न होने से इस वस्तु का यह नील भादिक नाम है ऐसा वाच्य वाचक संबंध रहेगा नहीं उस संबंध के भ्रभाव में उसका निर्णय वहीं होगा भीर इस तरह तो सारा संसार ही भ्रविकल्प-विकल्प ज्ञान रहित हो बायेगा जो कि इष्ट नहीं है क्योंकि सभी को विकल्प ज्ञान ग्रनुभव में ग्राता है।

ग्रन्छा यह बताग्रो कि पद (गी इत्यादि) ग्रीर वर्णों का (ग् ग्री:) का ज्ञान उसी पद ग्रीर वर्णों के दूसरे नामांतर याद होने पर होता है कि बिना याद हुए नामान्तरेखा विनापि स्मृतौ केवलार्थाध्यवसायः किञ्च स्यात् ? 'स्वाभिधानविशेषापेक्षा एवार्था निश्चवैनिश्चीयन्ते' इत्येकान्तत्थागात् । द्वितीयपक्षे तु-ग्रनवस्था-वर्णपदाध्यवसायेष्यपरनामान्तरस्या-वस्य स्मरणात् ॥

होता है ? यदि कहा जाय कि नामान्तर के बिना भी नाम की स्मृति होती है तो वैसे ही नाम के बिना पदार्थ का निश्चय क्यों न होगा ? क्योंकि यह एकान्त तो रहा नहीं कि अपने नाम की अपेक्षा लेकर ही विकल्प के द्वारा पदार्थ का निश्चय होता है। दूसरा पक्ष कहो कि उन पदादि का दूसरा नामांतर का स्मरण होने पर ही निश्चय होता है तो अनवस्था दोष आता है अर्थात् एक पदादि की जानकारी के लिए दूसरे पदादि और उनके लिए तीसरे पदादि का स्मरण होना आवश्यक है। इस प्रकार बौद्ध का माना हुआ निविकल्प प्रमाण सिद्ध नहीं होता है।

## निर्विकल्प प्रत्यक्ष के खंडन का सारांश

बौद्ध निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। उनके यहां दो प्रमाण हैं प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनुमान। इनमें से ग्रनुमान को तो पदार्थ का निश्चायक माना है किन्तु प्रत्यक्ष को नहीं, निर्विकल्प दर्शन के बाद यह नील है ग्रथवा पीत है इस प्रकार का विकल्प पैदा होता है वह अप्रमाग है। [ ग्रनुमान को लोक व्यवहार में प्रमाण माना है प्रत्यक्ष ही सर्वथा परमार्थ प्रमाण है] जैनाचार्य ने इसका विस्तृत खंडन किया है। सबसे प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि निर्विकल्प दर्शन कोई प्रमाण है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती ? एक साथ ग्रथांत् निर्विकल्प के साथ ही विकल्प पैदा होता है, ग्रतः दोनों में एकत्व दिखाई देता है यह कथन ठीक नहीं क्योंकि दोनों भिन्न-भिन्न मालूम पड़ें तो एक का दूसरे में आरोप होकर एकत्व होता है ऐसा माना जाय किन्तु निर्विकल्प प्रतीत नहीं होता है। बौद्ध यह कहें कि निर्विकल्प के बाद ही ग्रतिशीघ विकल्प उत्पन्न होता है अतः वह पहला प्रतीति में नहीं ग्राता मात्र एकत्व का प्रतिभास होता है? तो यह भी ठीक नहीं, ऐसे तो गर्ध के रेंकना, चिल्लाना ( गधा जो ग्रावाज करता है, बोलता है ) इनमें भी लघुवृत्ति = शीघता होती है फिर उसमें एकत्व का प्रतिभास क्यों नहीं होगा ? मतलब गधा जो

शब्द करता है उसमें अव्यक्त शब्द रहते हैं भीर वह देरी तक चिल्लाता है वे शब्द कम से सनाई भी नहीं देते, अतः उन शब्दों में एकत्व मानना होगा, किन्तु एकत्व किसी ने माना नहीं। सहशता कीन सी है, विषय एक होना रूप या ज्ञान रूप ? विषय एक हो नहीं सकता, क्योंकि निर्विकल्प का विषय स्वलक्षण श्रीर विकल्प विषय सामान्य है अर्थात दोनों का विषय एक नहीं ज्ञानपने की अपेक्षा एकता माने तो सारे ही नील पीतादि ज्ञान एक रूप मानो। ग्रामिभव पक्ष भी बनता नहीं, क्या निर्विकल्प से विकल्प का ग्रमिभव होता है या विकल्प से निर्विकल्प का। दोनों के द्वारा भी श्रीभभव हो नहीं सकता। अच्छा बौद्ध, यह बताग्रो कि निर्विकल्प और विकल्प में एकता है - यह कौन निर्णय करता है ? निर्विकल्प निर्णय रहित है वह क्या निर्णय करेगा ? विकल्प भी निर्विकल्प के विषय को नहीं जानने से निर्णय कर नहीं सकता। बिना जाने कैसा निर्णय हो ? इसलिए दोनों में एकता है इस बात को कोई भी जानने वाला न होनेसे उसका अभाव ही है ग्रथीत "निविकल्प का ग्रभाव सिद्ध होता है क्योंकि वह प्रतीति में नहीं ग्राता है, विकल्प की प्रतीति ग्राती है गतः वह प्रमाण है। बौद्ध कहते हैं कि निविकल्प के द्वारा विकल्प उत्पन्न होता है किन्तू यह बात घटित नहीं होती क्योंकि जो स्वतः विकल्प रहित है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? जबरदस्ती मान भी लेंवे तो फिर उनको सभी विषयों में विकल्प उत्पन्न करने पडेंगे, किन्तू भ्रापने तो केवल नीलादि विषय में ही उसे विकल्पोत्पादक माना है, क्षणादि विषय में नहीं। इस पर सौगत अपनी सुष्ट् दलील पेश करते हैं कि जहां पर विकल्प वासना का प्रबोधक है वहीं पर वह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को उत्पन्न करता है, किन्तू यह कोई बात में बात है ? विकल्प वासना तो नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में मीजद है। तब भुंभलाकर वादी ने जवाब दिया कि क्षण-क्षयादि विषय में निर्विकल्प का **ग्रभ्यास नहीं, प्रकरण (प्रस्ताव) पाटव ग्रांथित्व ये भी नहीं । ग्रतः** उसमें कैसे विकल्प उत्पन्न करें ? इस पक्ष में विचार करने पर कोई सार नहीं निकलता है। अभ्यास वीलादि में तो है भ्रोर क्षणादि में नहीं ऐसा सिद्ध नहीं होता । प्रकरण दोनों नील धौर क्षणादि का चल ही रहा है। पाटव नीलादि में क्यों हैं और क्षण में क्यों नहीं-यह ब्राप सिद्ध नहीं कर पाते । इस प्रकार खंडित होने पर बौद्ध दूसरी प्रकार से कहते हैं - दर्शन की हमने अभ्यास आदि के होने अथवा न होने के कारण विकल्पो-स्पादक नहीं माना अर्थात् विकल्प तो शब्द भीर भ्रर्थ की वासना (संस्कार) के कारण

उत्पन्न होता है न कि निर्विकल्प से ? इस कथन से तो बौद्ध का शास्त्र गलत ठहरता है । वहां तो लिखा है—

''यत्रैव जनये देनां तत्रैवास्य प्रमाणता''

जिस विषय में निर्विकल्प के द्वारा विकल्प बुद्धि उत्पन्न की जाती है उसी विषय में उस निर्विकल्प को प्रमारा माना है (सब जगह नहीं) इस प्रकार बौद्ध निर्विकल्प को विकल्पोत्पादक भी नहीं कह सकते और न विकल्प का अनुत्पादक ही। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसकी प्रतीति नहीं, भलक नहीं, कुछ भी नहीं उस निर्विकल्प को तो प्रमाण माना, और जिसकी प्रतीति आती है उस विकल्प को अप्रमाण कहते हो। आचार्य ने, "विकल्प में प्रमाणता क्यों नहीं" इस बारे में ग्यारह प्रश्न-माला उठा कर अच्छी तरह यह सिद्ध किया है कि सब प्रकार से विकल्प ही प्रमाण है निर्विकल्प नहीं। विकल्प का स्वरूप यही है कि प्रतिबंधक कर्म का अभाव अर्थात् क्षयोपशम होना मतलब आत्मा में ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो जाने से सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है और वह पदार्थ का निश्चय कराता है ऐसा बौद्ध को मानना चाहिए। निर्विकल्प के द्वारा न लौकिक कार्य की सिद्धि है और न पारमाधिक कार्य की सिद्धि क्योंकि वह कुछ पदार्थ का निर्णय या दिग्दर्शन, प्रतीति कराता ही नहीं। इसलिए लोक व्यवहार तथा मोक्षादि पुरुषार्थ की सिद्धि जिस ज्ञान के द्वारा हो उसी ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। व्यर्थ ही निर्विकल्प सविकल्प आदि की कल्पना से मात्र तुम बौद्ध निर्विकल्प हो जाओ।

## \* निविकल्प प्रत्यक्ष का सारांश समाप्त #

## शब्दाद्वैतवाद-पूर्वपक्ष

श्री धर्तृहरि ग्रादि वेदान्तवादियों ने समस्त विश्व को शब्दरूप माना है, उनका मन्तव्य उत्तर पक्ष के पहिले यहां पूर्वपक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है— इसी पूर्वपक्ष का विचार ग्राचार्य प्रभाचन्द्रजी ने इस प्रकरण में किया है—

> भ्रनादिनिधनं बहा शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रिकया जगतो मता ॥ १ ॥

> > —वाक्यपदी प्र• १

ग्रादि-अन्त रहित यह ब्रह्म— (जगत्) शब्द रूप है, उसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता, इसलिये वह ग्रक्षर है, वही शब्द तत्त्व बाह्य-घट पट ग्रादि रूप से दिखाई देने वाले पदार्थ रूप में परिवर्तित होता है, इसी से जगत का व्यवहार चलता है, इस प्रकार एक, ग्रखंड ग्रीर व्यापक तथा सूक्ष्म ऐसे शब्द ब्रह्म से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, यह शब्द ब्रह्म ही जाता, जान, ज्ञेय आदि रूप से परिग्णमन करता है—ऐसा ही कहा है—

म्ररिएस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारएम्। तद्वच्छब्दो ऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक् ।। ४६ ।।

-वाक्यप० पृ० ३६

जिस प्रकार धरणि में स्थित अव्यक्त धरिन अन्यत्र प्रकाश का कारण हुआ करती है, उसी प्रकार बुढि में स्थित जो शब्द ब्रह्म है—प्रथात् शब्दमय ज्ञान है—वही सुनने योग्य शब्द रचना रूप होकर पृथक् २ रूप से सुनाई देता है, मतलब कहने का यह है कि जैसे काष्ठ में भरिन अव्यक्त रहती है और मंथन करने से प्रकट होकर धन्य दीपक आदि रूप प्रकाश का हेतु बनती है, उसी प्रकार शब्दमय बुढि या ज्ञान में स्थित जो शब्द है वही वर्ण स्वरूप को धारण कर श्रोता के कर्ण प्रदेश में प्रविष्ट होता है—श्रोतागण के ज्ञान का कारण होता है।

भात्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपं च विद्यते । मर्थरूपे तथा शब्दे स्वरूपं च प्रतीयते ॥ ५०॥

टीका--''यथा ज्ञानरूपेण ज्ञेयरूपेगा चाभिन्नमेकमेव वस्तु द्वाम्यां रूपाभ्यां विभक्तमिवाभाति विषयरूपेण तयोरभिन्ना स्थितिश्च नैव हीयते क्रेयस्य ज्ञानाश्रित-त्वात्, तथैवाभिन्ने चैकात्मके शब्दे श्रुतिरूपतया, प्रशंप्रतीतिरूपतया च शब्दस्य स्वरूपं तस्यैवार्थरूपादभिन्नमिवाभाति । अनयोः पृथक्ता प्रकाशनव्यापारे ह्येव प्रतीयते । मन्यया बुद्धिस्थरूपेण तु शब्द एकात्मा ह्येब । अर्थरूपं तु स्वाश्रितम् ।" - टीका-वाक्य प० पृ० ४४ जिस प्रकार ब्रह्वैतवादी वेदान्ती ज्ञान धीर ज्ञेय को एक ही वस्तू के भेदरूप मानते हैं ग्रर्थात् एक ब्रह्मरूप वस्तु ही ज्ञान ग्रीर ज्ञेय इन दो रूपों में विभक्त होती है ऐसा मानते हैं क्योंकि ज्ञेय तो ज्ञान के भाश्रित है, उसी प्रकार शब्द तत्त्व भी एक ही है, किन्तू उसीके अ तिरूप और अर्थप्रतीति रूप दो भेद हो जाते हैं, शब्द में ग्रर्थरूपता ग्रीर स्वरूपता दोनों ही छिपी रहती हैं, पदार्थ का बोध करते कराते समय ज्ञान में स्थित जो शब्द तत्त्व है वही वर्णरूप, श्रोता के कानमें ध्वनिरूप और घटादि पदार्थ रूप हो जाता है, अन्य समयों में अर्थात् शब्दोच्चारण काल के म्रतिरिक्त समय में वह शब्दतत्त्व मात्र बृद्धि छप ही रहता है, विभक्त नहीं होता, धर्थ की सत्ता शब्द के विना संभव न हो सकने के कारण शब्द की उपयोगिता ग्रर्थ के बिना शून्य हो जाने के कारण दोनों रूपों को भिन्न या पृथक् कहना अपनी ही भ्रान्ति का परिचय देना है।

> भ्रथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मे वागात्मिन स्थितः। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ॥ ११२ ॥

> > -वाक्यपदीः पृ० ११०

शब्द तत्त्व एक और अखंड है, उसी का मन और वचन रूप से विभाजन होता है, सूक्ष्मवाक्स्वरूप में ज्ञाता ( या मन ) स्थित है, इसीको अन्दर में रहने के कारण "आन्तर" कहा गया है, वही ज्ञाता या मनरूप शब्द ब्रह्म अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिये शब्द-वचनरूप विवर्त-पर्याय को धारण करता है, इस प्रकार यहां तक यह प्रकट किया कि ज्ञेय और ज्ञाता आदि रूप अवस्था तो शब्द ब्रह्म की है। अब यह प्रकट किया जाता है कि विश्व में जितने भी ज्ञान हैं, वे भी शब्दब्रह्मरूप हैं—

> न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्वऋते । धनुविद्धिमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।। १२३॥

> > - बाक्यपदी पृ०-१२०

इस जगत् में ऐसा कोई प्रत्यय-ज्ञान नहीं है जो शब्दानुगम के बिना हो जावे, समस्त ज्ञान शब्द से अनुविद्ध है—शब्दरूप से ही प्रतीति में आता है। वक्ता की बुद्धि में स्थित—जो बुद्धिरूप शब्द है वही मुख से प्रकट होता है वही श्रोतागण के कानों में प्रविष्ट होता है तथा वही शब्द ज्ञह्म श्रोताश्रों के मन में जाकर ज्ञानरूप बन जाता है। जागृत अवस्था में वचनव्यापार प्रकट ही है और निद्धित श्रवस्था में वह रहते हुए भी सूक्ष्म होने के कारण सप्रकट बना रहता है, कहा भी है—

"न तैिवना भवेच्छब्दो नार्थो नापि चितेर्गति: ।"
तथा-"वाग्रूपता चेदुत्कामेदवबोधस्य शाश्वती ।
न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमिशनी ॥ १२४॥

—वाक्यपदी-पृ० १२१

ज्ञान की जो सदा की रहने वाली वचनरूपता है यदि उसका उल्लंघन हो गया तो प्रकाश किसी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। क्योंकि उसी के द्वारा ही हर प्रकार का विचार विमर्श होता है। वचनात्मक अवस्था हो चाहे स्मृति काल हो, चाहे ग्रन्य कोई ग्रवस्था या समय हो शब्दपने का ग्रातिकम नहीं हो सकता समस्त व्यवहार का माध्यम तो शब्दरूपता ही है।

> भ्रथंकियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। तदुन्त्रान्तौ विसंज्ञोऽयं दृश्यते काष्ठकुडचवत् ॥ १२७॥

> > – वाक्यपदी---पृ● १२४

वाक्रूप ग्रहण किया गया चैतन्य ही सब प्राणियों को सभी प्रकार की सार्थंक ित्रयाओं में प्रवृत्त कराता है, यदि वह वाक्रूप चैतन्य न रहे तो प्राणी काष्ठ ग्रथवा दीवार की भांति चैतन्य हीन ग्रीर निष्प्राण रह आये, वाक् उसकी सचेतना का सचोट प्रमाण है।

ग्राह्म ग्राह्म भाव के संबंधमें इस प्रकार से कथन है —

''ग्राह्मत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसी यथा।

तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते।। ११॥

जिस प्रकार प्रकाशमें ग्राह्मत्व भीर ग्राहकत्व ऐसी दो शक्तियां रहती हैं उसी प्रकार शब्दों में ग्राह्म श्रीर ग्राहकत्व शक्तियां अन्तर्निहित होती हैं। ग्राह्म का अभिप्राय यहां ज्ञेय से है और ग्राहक का ग्राभिप्राय ज्ञानसे है, इस श्लोक द्वारा ग्राह्मग्राहकपना शब्द रूप ही है यह विवेचित किया गया है। ग्रार्थात् ग्राह्म-पदार्थ भीर ग्राहक-ज्ञान ये दोनों शब्दरूप ही हैं, ऐसा यहां बतलाया गया है।

नित्याः शब्दार्थं संबन्धाः समाभ्राता महर्षिभिः । सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः ॥ २३॥

---वान्यप पृ० २१

शब्द ग्रीर ग्रर्थ का सार्वकालिक 'संबंध' है, ग्रर्थात् जहां शब्द है वहां उसका पदार्थ-बाच्य है, और जहां पदार्थ है वहां शब्द भी ग्रवश्य है। ऐसा सूत्रकारों ने, मह- िषयों ने तथा भाष्यकारों ने कहा है। इस प्रकार जान ज्ञेय, वाच्यवाचक, ग्राह्मग्राहक इत्यादि रूप संपूर्ण विश्व को शब्दमय सिद्ध करके ग्रब शब्दब्रह्म में लीन होनेरूप जो मोक्ष है उसका उपाय बताया जाता है—

म्रासन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः। प्रथमं छंदसामंगं प्राहुव्यिकरण बुधाः।। १।।

—वाप. पृ• ११

यदि उस परमब्रह्म का निकटवर्ती कोई है तो वह व्याकरण ही है, वही तपों में उत्तम तप है ग्रौर वही वेदों का प्रथम श्रंग है। ऐसा बुद्धिमान पुरुष पुंगवों ने प्रति-पादन किया है।

> तद् द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् । पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ॥ १४॥

> > --वा.प. १० १४

वह व्याकरण मोक्ष का द्वार अर्थात् उपाय है, उसी से वचन दोष दूर होते हैं, व्याकरण सर्वविद्याओं में प्रमुख और पिवत्र है। सारांश इसका यही है कि व्याकरण तप है, वेदज्ञान का अंग है, विद्याओं में प्रमुख है और इसी से मोक्षप्राप्ति होती है। शब्दब्रह्म में लीन हो जाना इसीका नाम मोक्ष है, जितने भी प्रमाणभूत ज्ञान हैं वे सब शब्दात्मक हैं—शब्दरूप उपादान से निर्मित हैं। शब्द-वाक्के चार भेद हैं—वैखरी वाक्, मध्यमा वाक्, पश्यन्ती वाक्, और सुक्ष्मा वाक्, इनके लक्षण इस प्रकार से हैं—

> वैखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥ १ ॥

> > --कुमार सं. टीका २/१७

वक्ता के मुख से तालु ध्रादि स्थानों पर जो शब्द बनते हैं—निष्पन्न होते हैं—किकारादि वर्णों की निष्पत्त होती है, उसे वैखरीवाक् कहा गया है। कर्णपुट में प्रविष्ट होते के बाद जिसमें वर्णकम समाप्त हो गया है वह मध्यमा वाक् है, तथा अन्तरंग में संकल्प विकल्परूप या भ्रन्तः जल्पस्वरूप वाग् भी मध्यमा वाक् है, केवल बुद्धि या ज्ञानरूप पश्यन्ती वाक् है, सूक्ष्मावाक् तो सर्वत्र है वह अत्यन्त दुर्लक्ष्य है, उसी सूक्ष्मवाक् से विश्व व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार समस्त विश्व, मन वचन ज्ञान आदि सब शब्दमय हैं। शब्द के बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, शब्द सर्वथा नित्य है, हमें जो वह कार्यकारण रूप या उत्पत्ति विनाश आदि रूप प्रतीत होता है वह केवल भविद्या के कारण होता है, भविद्या के भ्रभाव में जगत् शब्दमय तथा नित्य ही प्रतिभासित होता है।





येपि शब्दाद्वे तबादिनो निखिलप्रत्ययानां शब्दानुविद्धत्वेनैव सिवकल्पकत्वं मन्यन्ते-तत्स्पर्शवैक-ल्ये हि तेषां प्रकाशरूपताया एवाभावप्रसङ्गः । वाग्रूपता हि शाश्वती प्रत्यवमशिनी च । तदभावे प्रत्य-यानां नापरं रूपमविशिष्यते । सकलं चेदं वाच्यवाचकतत्त्वं शब्दब्रह्मण् एव विवर्तो नाम्यविवर्तो नापि स्वतन्त्रमिति । तदुक्तम्-

> न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । स्रनुविद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥

> > [ वाक्यप• १।१२४ ]

वाग्रूपता चेदुत्कामेदवबोधस्य शाश्वती । न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिती ॥ २ ॥

[वाक्यप० १।१२५]

शब्दाद्वैत वादी जो भर्तृ हिर आदि हैं उनका ऐसा मन्तव्य है—िक जितने भी ज्ञान हैं उनका शब्दके साथ तादात्म्य संबंध है, इसीलिये वे सिवकल्प हैं, यदि इनमें शब्दा-मुविद्धता न हो—शब्द संस्पर्श से ये विकल हों—तो ज्ञानों में प्रकाशरूपता का—वस्तुस्व-रूप के प्रकाशन करने का- अभाव होगा, वचन सदा से ज्ञान के कारण होते चले आ रहे हैं, यदि ज्ञान में शब्द संस्पिशत्व न माना जावे तो ज्ञान का अपना निजरूप कुछ बचता ही नहीं है, जितना भी यह वाच्यवाचकतत्व है वह सब शब्दरूप ब्रह्म की ही पर्याय है और किसी की नहीं, न यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ है। कहा भी है—"न सो ऽस्ति प्रत्ययो लोके"—इत्यादि वाक्य प० १/१२४ ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्द के अनुगम के बिना हो, सारा यह जगत् शब्द के द्वारा अनुविद्ध सा हो रहा है, समस्त विश्व शब्द ब्रह्म में प्रतिष्ठित है"।।१।।

ज्ञान में ग्रन्यभिचरित रूप से रहनेवाली शाश्वती वाग्रूपता का यदि ज्ञान में से उल्लंघन हो जाता है तो ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, क्योंकि वह बाग्रूपता-शब्दब्रह्म ज्ञान से संबंधित होकर रहती है।। २।।

## म्रनादिनिधनं सब्दब्रह्मतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ ३ ॥

[ वाक्यप० १/१ ]

श्रनादिनिधनं हि शब्दब्रह्म उत्पादिनाशाभावात्, श्रक्षरं च मकाराद्यक्षरस्य निमित्तत्वात्, मनेन वाचकरूपता 'मर्थभावेन' इत्यनेन तु वाच्यरूपतास्य सूचिता । प्रिक्रियेति भेदाः । शब्दब्रह्मे ति वामसङ्गीर्तनमिति;

तेप्यतत्त्वज्ञाः; शब्दानुविद्धत्वस्य ज्ञानेष्वप्रतिभासनात् । तद्धि प्रत्यक्षेण प्रतीयते, भनुमानेन वा ? प्रत्यक्षेण चेत्किमैन्द्रियेण, स्वसंवेदनेन वा ? न तावदैन्द्रियेण; इन्द्रियाणां रूपादिनियतत्वेन ज्ञानाविषयत्वात् । नापि स्वसंवेदनेन; श्रस्य शब्दागोचरत्वात् । श्रथार्थस्य तदनुविद्धत्वात् तदनुभवे ज्ञाने तदप्यनुभूयते इत्युच्यते; ननु किमिदं शब्दानुविद्धत्वं नाम-श्रर्थस्याभिन्नदेशे प्रतिभासः, तादाहस्यं

शब्दब्रह्म रूप तत्त्व तो अनादिनिधन—आदिअन्तरिहत है क्योंकि वह श्रविन-श्वर है, वही शब्दब्रह्म घटपटादिरूप से परिणमता है, ग्रतः जगत्में जितने पदार्थ हैं वे सब उसी शब्दब्रह्म के भेद प्रभेद हैं ।। ३ ।। यह शब्दब्रह्म अनादिनिधन इसलिये है कि उसमें उत्पाद विनाश नहीं होता, अकारादि अक्षरोंका वह निमित्त है, अतः ग्रक्षर रूप भी उसे कहा गया है, इससे यह प्रकट किया गया है कि वह वाचक रूप है तथा वही ग्रर्थरूप से परिणमन करता है, ग्रतः वही वाच्यरूप है, यही जगत् की प्रिक्रया है ग्रर्थात् प्रभेद भेद रूप जो ये जगत् है वह शब्दब्रह्ममय है।

जैन—इस प्रकार से यह शब्दब्रह्म का प्रतिपादन तात्त्विक विवेक वालों के द्वारा नहीं हुआ है; किन्तु अतत्त्वज्ञों के द्वारा ही हुआ जानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान शब्दानु-विद्ध हैं यह बात बुद्धि में उतरती नहीं है, ज्ञानों में शब्दानुविद्धता है" यह बात किस प्रमाण से आप प्रमाणित करते हैं? क्या प्रत्यक्ष से या अनुमान से? यदि कहा जाय कि 'ज्ञानों में शब्दानुविद्धता प्रत्यक्ष से हम साबित करते हैं—तो पुनः प्रवन होता है कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष से या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से? इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तो ज्ञानों में शब्दानुविद्धता को जान नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति रूपादि नियत विषयों में होती है, ज्ञान में नहीं, रहा स्वसंवेदनप्रत्यक्ष-सो यह शब्द के अगोचर है, अर्थात् अचे-तनशब्द में स्वसंवेदनता का अभाव है।

शब्दाह तवादी — ठीक है प्रत्यक्ष "ज्ञान शब्द से अनुविद्ध है" इस बात को साक्षात् रूप से नहीं जानता है तो मत जानो-परन्तु पदार्थ में शब्दानुविद्धता है सो जब वा ? तत्राद्यविकस्पोऽसमीचीनः; तद्रहितस्यैवार्थस्याच्यक्षे प्रतिभासनात् । न हि तत्र यथा पुरीव-स्थितो नीलादिः प्रतिभासते तथा तद्देशे शब्दोपि-श्रोतृश्रोत्रप्रदेशे तत्प्रतिभासात् न चान्यदेशतयोप-लभ्यमानोप्यन्यदेशोसौ युक्तः, ग्रतिप्रसङ्गात् । नापि तादात्म्यम्; विभिन्ने न्द्रियजनितज्ञानग्राह्यस्वात् ।

ज्ञान पदार्थ को जानता है तब उसके अनुभव होने पर ज्ञान में भी शब्दानुविद्धता का प्रतिभास होता है।

जैन - अच्छा हम ग्रापसे अब यह पूछते हैं कि यह शब्दानुविद्धता क्या है ? क्या भ्रयं-पदार्थ-का जो देश है-उसी देश में शब्द का प्रतिभास होना-भ्रथति जहां पदार्थ है वहीं पर शब्द है ऐसा प्रतिभास होना यह शब्दानृविद्धत्व है ? प्रथवा धर्य और शब्द का तादातम्य होना यह शब्दानुविद्धत्व है ? प्रथम पक्ष की अपेक्षा यदि शब्दानु-विद्धत्व स्वीकार किया जावे तो वह संगत नहीं बैठता, क्योंकि प्रत्यक्ष से यही प्रतीति में माता है कि पदार्थ शब्द से मनुविद्ध नहीं है, अर्थात-शब्द से रहित पदार्थ ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है, ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता कि जिस स्थान पर नीलादि पदार्थ प्रतिभासित हो रहे हों उसी स्थान पर तद्वाचक शब्द भी प्रतीति में या रहा हो, शब्द की प्रतीति तो श्रोता के कर्ण कूहरप्रदेश में होती है, ग्रत: ऐसा कहना कि प्रर्थ-देश में शब्द की प्रतीति-प्रतिभास-होना शब्दानुविद्धता है सो न्यायानुकुल नहीं है-क्योंकि वाच्य भीर वाचक का देश भिन्न २ है, इसलिये वाच्यवाचक का देश अभिन्न मानना कथमपि संगत नहीं हो सकता; ग्रन्यथा अतिप्रसंग दोष का सामना करना पड़ेगा। शब्द भीर भ्रथं-तद्वाच्यपदार्थं-का तादात्म्य शब्दानुविद्धत्व है यदि ऐसा कहा जाये तो यह भी कहना युक्तिशुन्य है, क्योंकि शब्द और प्रश्नं विभिन्न इन्द्रियों के विषय हैं, शब्द सिर्फ कर्णेन्द्रिय का विषय है। धीर अर्थ किसी भी ग्रन्य इन्दिय ज्ञान का विषय हो सकता है, अतः भिन्न २ इन्द्रिय जनित ज्ञानों के द्वारा ग्राह्य होने से उस शब्द और अर्थ में भिन्नता ही सिद्ध होती है । श्रन्मान भी इसी बात की पूष्टि करता हुआ कहता है कि जिनका भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होता है उनमें एकता नहीं होती. जैसे-कि रूप भीर रस में, ये दोनों भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हैं भत: इनमें एकता नहीं है, इसी प्रकार नीलादि पदार्थ श्रीर शब्द हैं अत: इनमें भी एकता नहीं है। शब्दाकार से रहित नीलादि अर्थ का रूप चाक्षव प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है और नीलादि श्रथं से रहित श्रकेला माब्द कर्णजन्यज्ञान से प्रतीत होता है, अतः इनमें एकता किस प्रकार से संभावित हो सकती है ?

ययीविभिन्नेन्द्रियजनितज्ञानग्राह्यत्वं न तयीरैक्यम् यथा रूपरसयो तथात्वं च नीलादिरूपशब्दयो-रिति । शब्दाकाररित्तं हि मीलादिरूपं लोचनज्ञाने प्रतिभाति, तद्रहितस्तु शब्दाः श्रोत्रज्ञाने इति कयं तयोरैक्यम् ? रूपमिदमित्यभिधानविशेषग्ररूपप्रतीतेस्तयोरैक्यम्; इत्यसत्; रूपमिदमिति ज्ञानेन हि

भावार्ष — शब्दाद्वीतवादी का कहना है कि जगत के संपूर्ण पदार्थ शब्दब्र से उत्पन्न हुए हैं यहां तक कि ज्ञान भी बिना शब्द के होता नहीं है, किन्तु जब इस उनकी मान्यता का तक संगत विचार किया जाता है तो उसका यथार्थ समाधान प्राप्त नहीं हो पाता, शब्द के साथ यदि ज्ञान का अविनाभाव या सादात्म्य संबंध माना जावे तो रूप रस भादि के ज्ञान जो बिना शब्द के प्रतीत होते रहते हैं वे कैसे प्रतीत हो सकेंगे, इसी तरह अर्थ का और शब्द का तादात्म्य मानना भी बुद्धि की कसोटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि शब्द के साथ जब उसका अर्थ रहता है तो अगिन शब्द के उच्चारण करते ही जिल्ला का अगिन द्वारा दाह हो जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, और भोजन शब्द का उच्चारण करने पर क्षुधा की निवृत्ति हो जाने की बात माननी पड़ेगी, तथा शब्द कर्णेन्द्रिय के गोचर है और पदार्थ अन्यान्य इन्द्रियों के गोचर होता है, इसलिये पदार्थ और शब्द का तादात्म्य मानना कथमिप घटित नहीं होता है, इसी तरह ज्ञान भी शब्दमय नहीं बनता है।

शब्दाह तवादी— "यह रूप है" इस प्रकार के शब्द रूप विशेषण से ही रूपादि पदार्थ का ज्ञान होता है, इसलिये इनमें शब्द श्रीर रूपवाले पदार्थ में हम एकता मानते हैं, क्योंकि वह रूपवाला पदार्थ ग्रपने वाचक शब्द से ग्रभिन्न है जैसा कि रूप विशेषण से घट ग्रभिन्न रहता है।

जैन—यह कथन असत् है, "यह रूप है" इस प्रकार जो ज्ञान होता है वह ज्ञान ये पदार्थ वचनरूपता को धारण किये हुए हैं इस प्रकार से रूपादि पदार्थों को जानता है ? कि वा पदार्थ से भिन्न वाग्रूपता है इस प्रकार के विशेषण से सम- निवत करके उन्हें जानता है ? मतलब—जब रूप को नित्रजन्यज्ञान जानता है उसी समय शब्दरूप पदार्थ है ऐसा ज्ञान होता है ? या पदार्थ से शब्दरूप विशेषण भिन्न है इस रूप से ज्ञान होता है ? प्रथम पक्ष अयुक्त है क्योंकि चाक्षुषज्ञान शब्द में प्रवृत्ति ही नहीं करता, कारण कि नेत्र का विषय शब्द नहीं है, जैसा कि उसका विषय शब्द नहीं है, यदि भिन्न विषयों में नेत्र इन्द्रिय की प्रवृत्ति होने लगे—तो फिर और अनेक इन्द्रियों को मानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, एक ही कोई इन्द्रिय समस्त

वाग्रूपताप्रतिपन्नाः पदार्थाः प्रतिपद्यन्ते, भिन्नवाग्रूपताविशेषणविश्विष्टा वा ? प्रथमपक्षोऽगुक्तः ; न हि लोचनविज्ञानं वाग्रूपतायां प्रवर्तते तस्यास्तदविषयःवाद्रसादिवत्, ग्रन्थथेन्द्रियान्तरपरिकल्पना-वैयर्थ्यम् तस्यैवाशेषार्थग्राहकस्वप्रसङ्गात् । द्वितीयपक्षेपि ग्रभिषानेऽप्रवर्तमानं शुद्धरूपमात्रविषयं

विषयों की ग्राहक बन जावेगी, दूसरा पक्ष — भी ठीक नहीं है, क्योंकि रूप को ग्रहण करनेवाला नेत्र ज्ञान यह पदार्थ शब्दरूप विशेषण वाला है यह नहीं जान सकता, कारण कि शब्द में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वह केवल शुद्ध रूप मात्र को ही विषय करता है, रूप पदार्थ शब्द विशिष्ट है यह वह कैसे बता सकता है ? नेत्रजन्य ज्ञान से यदि ऐसा जाना जाता है कि पदार्थ शब्दरूप विशेषण से भिन्न है तो ऐसी मान्यता में पदार्थ के रूप का भी ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि उसने पदार्थ के विशेषण रूप शब्द को जाना नहीं है, जैसे कि दण्ड को नहीं जानने पर यह दण्ड वाला है यह कैसे जाना जा सकता है, यदि कहा जाय कि दूसरे ज्ञान में (कर्ण ज्ञान में) तो वह शब्द रूप के विशेषणा रूप से प्रतीत होता है, ग्रतः शब्द पदार्थ का विशेषण बन जाता है, सो ऐसा कहना उचित नहीं है, कारण कि ऐसा मानने में तो उस शब्द और अर्थ में भेद ही सिद्ध होता है, यह अभी २ कहा ही जा चुका है कि जिनका भिन्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होता है वे पृथक ही होते हैं, एक रूप नहीं होते।

भावार्थ — शब्दाद्वैतवादी शब्द श्रीर उसके वाच्य श्रथों को परस्पर में श्रीभन्न मानता है, समस्त पदार्थ शब्दिवशेषण से विशिष्ट ही हुग्रा करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से उनकी ज्ञान द्वारा प्रतीति होती है। तब प्रश्न होता है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष से उस शब्द विशेषण का ग्रहण क्यों नहीं होता? जब नेत्र से पदार्थ के रूप-नीले पीले ग्रादि वर्णों-का ग्रहण होता है उस समय उसी पदार्थ से ग्रीभन्न रहने वाले शब्द का ग्रहण भी नेत्र ज्ञान द्वारा होना चाहिये, यदि नहीं होता है तब रूप का ज्ञान भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि विशेषण को जाने बिना विशेष्य का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि दण्ड विशेषण को जाने विना दण्डेवाला देवदत्त नहीं जाना जाता है, इत्यादि, मतलब इसका यही है कि विशेषण को यदि हम जानते हैं तब तो उस विशेषण वाले विशेष्य को समक्त सकते हैं श्रन्यथा नहीं, श्रतः पदार्थ शब्दिवशेषण से विशिष्ट ही होते हैं यह बात सिद्ध नहीं होती।

शब्दाइ तवादी - शब्द से मिला हुआ पदार्थ स्मरण में आता है अतः हम उसे शब्द रूप मानते हैं ?

लोचनिवज्ञानं कथं तिद्विशिष्टतया स्विविषयमुद्योतयेत् ? न ह्यगृहीतिविशेषणा विशेष्ये बुद्धिः दण्डाग्रहणं दिण्डिवत् । न च ज्ञानान्तरे तस्य प्रतिभासः द्विशेषणात्वम् ; तथा सित ग्रनयोर्भेदसिद्धिः स्यादित्युक्तम् । प्रभिषानानुषक्तार्थस्मरणात्तथाविधार्थदर्शनसिद्धिः ; इत्यप्यसारम् ; ग्रन्योन्याश्रयानुषङ्गात्-तथाविश्यार्थदर्शनसिद्धी वचनपरिकरितार्थस्मरणसिद्धिः, ततश्च तथाविधार्थदर्शनसिद्धिरिति ।

का चेयमर्थस्याभिधानानुषक्तता नाम-अर्थज्ञाने तत्प्रतिभासः, प्रथंदेशे तद्वेदनं वा, तत्काले तत्प्रतिभासो वा ? न तावदाद्यो विकल्पः; लोचनाध्यक्षे शब्दस्याप्रतिभासनात् । नापि द्वितीयः; शब्दस्य श्रोत्रप्रदेशे निरस्तशब्दसिश्ववीनां च रूपादीनां स्वप्रदेशे स्वविज्ञानेनानुभवात् । नापि तृतीयः; तुस्यकालस्याप्यभिधानस्य लोचनज्ञाने प्रतिभासाभावात्, भिन्नज्ञान वेद्यत्वे च भेदप्रसङ्ग इत्युक्तम् ।

तैन-यह कथन ग्रसार है, क्योंकि इस मान्यता में ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता है, कारण कि शब्दरूप पदार्थ की प्रतीति होने पर वचन सहित पदार्थ है यह स्मरण में आवेगा और उसमें सिद्ध होने पर शब्दरूप पदार्थ का दर्शन होता है यह सिद्ध होगा।

अच्छा— यह बताईये कि पदार्थ में अभिधानानुषक्तता क्या है ? अर्थज्ञान में उसका प्रतीत होना ? या अर्थ के स्थान पर ही उसका वेदन (अनुभवन) होना ? या अर्थज्ञान के समय ही शब्द का प्रतिभास होना ? इस प्रकार के इन तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प आंख के द्वारा होने वाले ज्ञान में शब्द प्रतीत नहीं होता है इसलिये सिद्ध नहीं होता । दूसरा विकल्प शब्द तो कान से सुनाई देता है और जिसमें शब्द बिलकुल नहीं है ऐसे रूपादिस्वरूप पदार्थ का अपने प्रदेश में चाक्षुषादि ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है इसलिये संगत नहीं होता है, पदार्थ के साथ शब्द का प्रतिभास होता है ऐसा तीसरा पक्ष भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि नाम—(शब्द) और अर्थ तुल्यकाल में भले ही हों, किन्तु उस शब्द का नेत्रज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। अतः शब्द भीर रूपादिस्वरूप पदार्थ भिन्न २ हैं और वे भिन्न २ ज्ञानों के द्वारा जाने जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि सबंधा शब्द सिहत पदार्थ ही प्रत्यक्षजान में भलकते हैं ऐसा स्वीकार किया जावे तो बालक श्रीर मूकादिव्यक्ति को पदार्थदर्शन कैसे हो सकेगा क्योंकि वे तो शब्द नामादि को जानते नहीं हैं। तथा मन में घोड़े शादि का विचार करते हुए व्यक्ति को गौदर्शन भी कैसे संभव हो सकेगा, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के गोशब्द का उल्लेख तो पाया नहीं जाता, कारण उस समय उसके जान में तो वह भलक नहीं रहा है, वह तो घोड़े का विचार कर रहा है, यदिः

कथं चैवंवादिनो । बालकादेरथंदर्शनसिद्धाः, तत्राभिधानाप्रतीतेः, ग्रध्यं विकल्पयतो गोदर्शनं वा ? न हि तदा गोशब्दोल्लेखस्तज्ज्ञानस्यानुभूयते युगपद्वृत्तिद्धयानुत्पत्ते रिति । कथं वा वाग्रूपताऽवबोधस्य छाश्वती यतो 'वाग्रूपता चेदुःकामेत्' इत्याधवितिष्ठेत लोचनाध्यक्षे तत्संस्पर्शाभावात् ? न खलु श्रोत्र-ग्राह्मां वैखरीं वाचं तत् संस्पृशति तस्यास्तदविषयत्वात् । ग्रन्तर्जल्परूपां मध्यमां वा; तामन्तरेगापि शुद्धसंविदोभावात् । संहृताशेषवर्गादिविभागानु(तु)पश्यन्ती,सूक्ष्मा चान्तज्योतीरूपा वागेव न भवति; ग्रनयोरर्यात्मदर्शनलक्षग्रात्वात् वाचस्तु वर्गापदाद्यनुक्रमलक्षग्रत्वात् । ततोऽयुक्तमेतत्तल्लक्षग्रिश्यवम्—

> "स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णापरिग्रहा। वैखरी वाक् प्रयोक्तृणां प्राणवृत्तिनिबन्धना।। रै।। प्राणवृत्तिमतिकम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते। ग्राविभागाऽनु(गातु) पश्यन्ती सर्वतः संहतकमा।। २।।

कहा जाय कि एक साथ दोनों-ग्रश्व विकल्प भीर गोदर्शन हो रहे हैं तो ऐसी मान्यता में दोनों की असिद्धि होने की प्रसक्ति होवेगी, क्योंकि एक ही काल में दो बुलियां छद्मस्थ के हो नहीं सकती तथा- ग्रापने जो ऐसा कहा है कि ज्ञान में वचनरूपता शाश्वती है, यदि इसका उल्लंघन किया जावेगा तो ज्ञानरूप प्रकाश हो नहीं सकेगा इत्यादि, सो ऐसा कथन सत्य कैसे हो सकता है क्योंकि नेत्रजन्य ज्ञाब में ती शब्द का संसर्ग होता ही नहीं है, क्ण के द्वारा ग्रहण योग्य वचन रूप वैखरी वाक लोचन ज्ञान का स्पर्श करती ही नहीं है, क्योंकि वह उसका विषय नहीं है। ग्रन्तर्जल्पवाली मध्यमा वाक् का भी उस नेत्र ज्ञान द्वारा स्पर्शित होना संभव नहीं, उस मध्यमावाक के विना भी शुद्ध रूपादि का ज्ञान होता ही है, संपूर्ण वर्ण पद आदि विभागों से रहित पश्यन्ती बाक् तथा ग्रन्तज्योंति रूप सूक्ष्मा वाक् तो बाणी अप होती ही नहीं, क्योंकि उन दोनों-पश्यन्ती तथा सुक्ष्मा को आप शब्दाह तवादी ने मर्थों एवं आत्मा का साक्षात् कराने वाली माना है, यदि उन सुक्ष्मा भ्रीर पश्यन्ती वाक् में शब्द नहीं है तो वह बाक् नहीं कहलावेगी, क्योंकि वाक् तो पद, बाक्य रूप हुम्रा करती है, इसलिये म्राप शब्दाद्वीतवादी के यहां जो वैखरी भ्रादि वाक् का लक्षण कहा गया है वह सब ग्रसत्य ठहरता है, तालु भ्रादि स्थानों में वायू के फैलने पर वर्ण पद ग्रादि रूप को जिसने ग्रहण किया है ऐसी वैखरी वाक् बोलने वाले के हृदयस्य वायु से बनती है।।१।। प्राणवायु को छोड़कर अन्तर्जल्परूप मध्यमा वाक्, ग्रीर वर्णादि क्रम से रहित प्रविभाग रूप पश्यन्ती वाक है ॥२॥

स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपाधिनी । तया व्याप्तं जगत्सर्वं ततः शब्दात्मकं जगत् ॥ ३ ॥"

[ ] इत्यादि ।

अन्तरंग ज्योतिस्वरूप सूक्ष्मा वाक् है भ्रोर यह शाश्वती है, उसी सूक्ष्म वाक् से सारा जगत् व्याप्त है, इसलिये विश्व शब्दमय कहा गया है।। ३।।

इन उपर्युक्त तीन इलोकों द्वारा शब्दाद्वेतवादी ने जगत् को शब्दमय सिद्ध करने का प्रयास किया है सो यह प्रयास उसका इसलिये सफल नहीं होता है कि नेत्रज प्रत्यक्ष यह साक्षी नहीं देता है कि पदार्थ शब्द से अनुविद्ध है।

भावार्थ—शब्दाद्वैतवादी के शब्द-वाग्-के चार भेद किये गये हैं—वैखरी १, मध्यमा २, पश्यन्ती ३, और सूक्ष्मा ४, वैखरी श्रादि चारों ही वाक् के सामान्य लक्षण उनकी मान्यता के श्रनुसार इस प्रकार से हैं—

> वैखरी शब्दनिष्पत्ती मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ।।

> > --कुमार सं० टी० २। १७

ककारादिवर्णरूप या ग्रन्य ध्वनिरूप जो शब्दमात्र है, वह वैखरी वाक् है। कर्ण में प्रविष्ट होकर उसका विषय हुई वाक् मध्यमा वाक् है, केवल जो श्रयं को प्रकट करती है वह पश्यन्ती वाक् है, तथा शाश्वत रहने वाली अति सूक्ष्म वाक् सूक्ष्मावाक् है, इन चारों वाग् का विस्तृत विवेचन वाक्यपदी नामक शब्दाद्वेत ग्रन्थ में लिखा है। वर्ण, पद, वाक्य ग्रादि जिसमें व्यवस्थित हैं, उच्चारण करने में जो ग्राती है तथा दुंदुभी, वीएा।, वांसुरी ग्रादि वाद्यों की ध्वनि रूप जो हैं ऐसी ग्रपरिमित्त भेद रूप वाणी वैखरी वाक् है, जो ग्रन्तरंग में संकल्परूप से रहती है, तथा कर्ण के द्वारा ग्रहण करने योग्य व्यक्तवर्ण पद जिसमें समाप्त हो गये हैं ऐसी वह वाग् मध्यमावाक् है। यह वैखरी श्रीर पश्यन्ती के मध्य में रहती है इसलिये यह सार्थंक वाम वाली मध्यमावाग् है। जो स्वप्रकाशरूप संवित् है कि जिसमें ग्राह्म पदार्थं का भेदकम नहीं है वह पश्यन्तीवाक् है। इसमें वाच्य वाचक का विभाग ग्रवभासित नहीं होता है, इसके परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास, संस्टार्थप्रत्यवभास, ग्रीर प्रशान्त-सर्वार्थप्रत्यवभास इत्यदि ग्रनेक भेद हैं। ग्रन्त:ज्योतिस्वरूप सूक्ष्मा वाक् दुलंक्ष्य श्रीर काल के भेद के स्पर्श से रहित होने के कारण कभी नष्ट नहीं होती, जैन मान्यता अनुमानात्ते षां तदनुविद्धस्वप्रतीतिरित्यपि मनोरथमात्रम्; तदिवनाभाविलिङ्गाभावात् । तत्सम्भवे वाऽध्यक्षादिवाधितपक्षनिर्देशानतरं प्रयुक्तंत्वेन कालात्ययापिदृष्टत्वाचः। प्रथ जगतः शब्दमय-त्वात्तदुदरवितनां प्रत्ययानां तन्मयत्वात्तदनुविद्धत्वं सिद्धमेवेत्यभिधीयते; तदप्यनुपपन्नमेव; तत्तन्मय-त्वस्याध्यक्षादिवाधितत्वात्, पदवाक्यादितोऽन्यस्य गिरितकपुरलतादेस्तदाकारपराङ्मुखंगीव सिद-कल्पकाष्यक्षेगात्यन्तं विश्वदत्योपलम्भात् । 'ये यदाकारपराङ्मुखास्ते परमार्थतोऽतन्मयाः यथा

के अनुसार भी शब्द के अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक तथा भाषात्मक और अभाषात्मक आदि अनेक भेद किये गये हैं। अन्तर्जलप और बहिर्जलप ऐसे भी शब्द के दो भेद हुए हैं। उपर्युक्त शब्दाद्वी तवादी मान्य भेद कितनेक तो इसमें अन्तर्भूत हो सकते हैं। बाकी के भेद मात्र काल्पनिक सिद्ध होते हैं।

शब्दाद्वेत वादी का यह कथन तो सर्वथा ग्रसत्य है कि समस्त विश्व शब्दमय है, इसी शब्दाद्वेत का मार्तण्डकार अनेक सबल युक्तियों द्वारा निरसन करते हुए कह रहे हैं कि शब्दमय पदार्थ हैं तो नेत्र द्वारा उन पदार्थों को ग्रहण करते समय शब्द प्रतीति में क्यों नहीं ग्राता है, तथा ऐसी मान्यता में बाल, मूकादि व्यक्ति को किस प्रकार वस्तुबोध हो सकेगा। "शब्दमय जगत् है" यदि ऐसी तुम्हारी बात मान भी ली जावे तो इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो चाहिये, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो इस बात को सिद्ध करने वाले हैं नहीं, क्योंकि बिचारे प्रत्यक्ष की इतनी सामध्यं नहीं है जो वह शब्दमय जगत् की सिद्ध कर सके, यदि उनकी तरफ से ऐसा कहा जावे कि प्रत्यक्ष जगत् को शब्दमय सिद्ध नहीं कर सकता है, तो क्या अनुमान भी नहीं कर सकता है? अनुमान तो इस बात का साधक है सो इस पर मार्तण्डकार ने विश्वद विचार किया है।

तथा-ज्ञानों में जो अनुमान प्रमाण द्वारा शब्दानुविद्धत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया है वह सब केवल मनोरथरूप ही है, क्योंकि भ्रविनाभावी हेतु के बिना भ्रनुमान भ्रपने साध्यका साधक नहीं होता है, यदि कोई हेतु संभव भी हो तो वह हेतु कालात्ययापदिष्ट दोष से दूषित ही रहेगा, क्योंकि जिसका पक्ष प्रत्यक्ष भादि प्रमाणों से बाधित होता है उसमें प्रयुक्त हुम्रा हेतु कालात्ययापदिष्ट दोषवाला कहा जाता है, जब नेत्रादि से होने वाले रूपादिज्ञान शब्दानुविद्ध नहीं हैं, फिर भी यदि सभी ज्ञानों को शब्दानुविद्ध ही सिद्ध किया जाता है तो वह प्रत्यक्षवाधित होगा ही ।

शब्दाद्व तवादी — समस्त विश्व शब्दमय ही है, ग्रतः उस विश्व के भीतर रहने वाले ज्ञान भी शब्द स्वरूप ही होंगे, इस प्रकार से ज्ञानों में शब्दानुविद्धता सिद्ध हो जावेगी। जलाकारविकलाः स्थासकोशकुशूलादयस्तत्त्वतो न तन्मयाः, परमार्थतस्तदाकारपराङ् मुखाभ्र पद-बाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितरुपुरलतादयः पदार्थाः' इत्यनुमानतोस्य तद्वे धुर्यसिद्धे श्रः ।

किंच, शब्दपरिग्णामरूपत्वाज्ञगतः शब्दमयत्वं साध्यते, शब्दादुत्पत्ते वर्ष ? न तावदाद्यः पक्षः; पिरग्णामस्यैवात्रासम्भवात् । शब्दात्मकं हि ब्रह्म नीलादिरूपतां प्रतिपद्यमानं स्वाभाविकं शब्दरूपं परित्यज्य प्रतिपद्यते, प्रपरित्यज्य वा ? प्रथमपक्षे-प्रस्याऽनादिनिधनत्विदरोधः पौरस्त्यस्वभाव-विनाधात् । द्वितीय पक्षे तु-नीलादिसंवेदनकाले बिधरस्यापि शब्दसंवेदनप्रसङ्गो नीलादिवत्तदव्य-तिरेकात् । यत्बलु यदव्यतिरिक्तं तत्तिस्मन्संवेद्यमाने संवेद्यते यथा नीलादिसंवेदनावस्थायां तस्यैव नीलादेरात्मा, नीलाद्यव्यतिरिक्तश्च शब्द इति । शब्दस्यासवेदने वा नीलादेरप्यसंवेदनप्रसङ्गः तादा-

जैन-यह कथन तो भ्रापका तब सिद्ध माना जावे कि जब विश्व में शब्द-मयता सिद्ध हो, विश्व में शब्दमयता तो प्रत्यक्ष से ही बाधित होती है, क्योंकि पद, बाक्य ग्रादि से भिन्न ही गिरि, वृक्ष, पुर ग्रादि जो पदार्थ हैं, वे शब्दाकार रहित हुए ही सविकल्प पत्यक्ष द्वारा ग्रन्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रतीति में भाते हैं, देखो-जो जिस भाकार से पराङ्मुख-पृथक-रूप में प्रतीत होते हैं वे यथार्थ में उनसे भिन्न ही होते हैं। जैसे जलाकार से रहित स्थास, कोश, कुशुलादि भ्रादि पदार्थ, ये जलाकार से रहित होते हैं इसलिये जल से भिन्न होते हैं। तन्मय नहीं होते, इसी तरह गिरि आदि पदार्थ भी पद वाक्य भ्रादि के भाकार से पराङ्मुख हैं, अतः वे भी उनसे भिन्न हैं,-तन्मय नहीं हैं। ऐसे इस अनुमान के द्वारा पदार्थ शब्दानुविद्ध नहीं हैं-शब्दमय नहीं हैं - ये सिद्ध हो जाता है।। तथा आप जो जगत् में शब्दमयता सिद्ध करते हो सो हम ग्रापसे यह जानना चाहते हैं कि जगत् शब्दका परिस्माम है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? या वह शब्द से उत्पन्न होता है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? प्रथम पक्ष इसलिये मनो-रंजक नहीं हो सकता-ग्रथित् वह इसलिये ठीक-न्याय संगत-नहीं माना जा सकता है कि शब्दब्रह्म में परिणाम होने की संगति साबित नहीं होती, ग्रर्थात् सर्वथा नित्य उस शब्दब्रह्म में परिणाम-परिग्एमन-होना ही ग्रसंभव है। यदि ग्रापके कहे अनुसार हम शब्दब्रह्म में इस प्रकार का परिणाम होना मान भी लें तो वहां यह जिज्ञासा जगती है कि वह शब्दब्रह्म जब जल नील मादि पदार्थरूप परिणमित होता है, उस समय वह मपने स्वाभाविक शब्दरूप का परित्याग कर उस रूप परिणमित होता है ? या बिना छोड़े ही वह उस रूप परिएामित होता है ? यदि वह अपने पूर्वस्वरूप को छोड़कर जलादिरूप परिणमित होता है तो उसमें भ्रनादिनिधनता का अभाव प्रसक्त होता है,

रम्याविशेषात्, अन्यया विश्वद्धधर्माध्यासात्तस्य ततो भेदप्रसङ्गः । न ह्ये कस्यैकदा एकप्रतिपत्त्रपेक्षया प्रहण्मग्रहण् च युक्तम् । विश्वद्धधर्माध्यासेप्यत्र भेदासंसवे हिमवद्दिन्ध्यादिभेदानामप्यभेदानुषङ्गः । किंच, श्रसौ शब्दास्मा परिणामं गच्छन्प्रतिपदार्थभेदं प्रतिपद्येत, न वा ? तत्राद्यविकल्पे—शब्दब्रह्मणो-ऽनेकत्वप्रसङ्गः, विभिन्नानेकार्यस्वभावात्मकत्वात्तत्स्वरूपवत् । द्वितीयविकल्पे तु—सर्वेषां नीसादीनां

क्योंकि इस स्थिति में उसके पूर्व स्वभाव का ग्रभाव आता है। यदि इस दोष से बचने के लिये द्वितीय पक्ष का आश्रय लिया जाय तो नीलादिक पदार्थ के संवेदन कालमें विधर पुरुष को भी उस नीलपदार्थगत शब्द का श्रवण होना चाहिये, क्योंकि वह नील पदार्थ शब्दमय है। यह नियम है कि जो जिससे अभिन्न होता है वह उसके संवेदन होते ही संविदित हो जाता है, जैसे कि वस्तुगत नीले रंग को जानते समय तदभिन्न नील पदार्थ भी जान लिया जाता है, नीलादिपदार्थ से भ्रापके सिद्धान्तानुसार शब्द ग्रभिन्न ही है, ग्रतः वधिर पुरुष को नील पदार्थ जानते समय शब्द संवेदन ग्रवस्य होना चाहिये। यदि शब्द का संवेदन नीलादिपदार्थ के संवेदन काल में विधर को नहीं होता है तो नीलादि वर्ण का भी उसे संवेदन नहीं होना चाहिये। क्योंकि नील वस्तु के साथ नीलवर्ण के समान शब्द का भी तादातम्य है, ग्रन्यथा विरुद्ध दो धर्मों से युक्त होने से उस शब्दब्रह्म को उस नीलपदार्थ से भिन्न मानना पड़ेगा, कारएा— नीलादिपदार्थ के संवेदन कालमें उसका तो संवेदन होता है और शब्द का नहीं, इस तरह एक ही वस्त का एक ही काल में एक ही प्रतिपत्ता की अपेक्षा ग्रहण भीर अग्रहण मानना उसमें विरुद्ध धर्मों को श्रध्यासता का साधक होता है, ग्रतः नीलादि पदार्थ शब्दमय हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता है, विरुद्ध दो धर्मों से युक्त हए भी नील पदार्थ और "नील" इस प्रकार के तद्वाचक दो अक्षरवाले नीलशब्द में भेद नहीं माना जावे तो फिर हिमान्तल भीर विध्याचल भादि भिन्न पदार्थों में भी अभेद मानते का प्रसङ्घ प्राप्त होगा।

किंच —हम आपसे यह और पूछते हैं कि शब्दब्रह्म उत्पत्ति और विनाशरूप परिणमन करता हुआ क्या प्रत्येक पदार्थं रूप भेद को प्राप्त करता है या कि नहीं करता है ? यदि वह शब्दब्रह्म जितने भी पदार्थ हैं उतने रूप वह होता है तो शब्द ब्रह्म में अनेकता का प्रसंग प्राप्त होता है, क्यों कि इस स्थिति में वह नील पीत आदि भिन्न २ अनेक स्वभावरूप परिएमित हुआ माना जायगा, जैसे कि विभिन्न अर्थों के स्वरूप अनेक माने जाते हैं। यदि द्वितीय पक्ष की अपेक्षा लेकर ऐसा कहा जावे कि

देशकानस्वभावव्यापारावस्थादिभेदाभावः प्रतिभासभेदाभावश्चानुषज्येत-एकस्वभावाच्छक्दब्रह्मग्गे-ऽभिन्नत्वात्तत्स्वरूपवत् । तन्नशब्दपरिगामरूपत्वाज्ञगतः शब्दमयत्वम् ।

नापि शब्दादुत्पत्तोः, तस्य नित्यत्वेनाविकारित्वात्, ऋमेण कार्योत्पादिवरोघात् सकलकार्याणां युगपदेवोत्पत्तिः स्यात् । कारणवैकल्याद्धि कार्याणि विलम्बन्ते नान्यया । तच्चेदविकलिकमपरं तैरपेक्ष्यं येन युगपन्न भवेयुः ? किंच, अपरापरकार्यग्रामोऽतोऽर्थान्तरम्, अनर्थान्तरं वोत्पद्ये त ? तत्रा-

"एक ब्रह्म जब अनेक पदार्थरूप परिणमित होता है तब वह प्रत्येक पदार्थके रूपसे भेदपने को प्राप्त नहीं होता है," सो ऐसा मानना भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नील, पीत, जड़, चेतन ग्रादि जितने भी पदार्थ हैं, इस मान्यता के ग्रनुसार उनमें सबमें अभेद ग्रा जाने के कारण देशभेद, कालभेद, स्वभावभेद, कियाभेद ग्रीर ग्रवस्था भेद नहीं रहेंगे।

भावार्थ — सारा विश्व शब्दब्रह्म से निर्मित है, शब्दब्रह्म ही पदार्थ रूप परि-णमन कर जाता है ऐसा माना जाय तो प्रश्न होता है कि एक श्रखंड शब्द ब्रह्म घट, पट, देवदत्त म्रादिरूप परिणमन करता है सो प्रत्येक पदार्थ रूप भिन्न भिन्न होता है या नहीं ? होता है तो एक शब्द ब्रह्म कहां रहा ? वह तो भनेक हो गया ? यदि नाना पदार्थ रूप नहीं होता तो यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला देशादिभेद समाप्त होगा। किन्तु देश भेद ग्रादिसे वस्तुओंमें विभिन्नता उपलब्ध हो रही है-यह वस्त्र कौशांबीका है ग्रीर यह उज्जैनका इत्यादि देशनिमित्तक वस्तु भेद, यह बालक दो वर्षीय है और यह दस वर्षीय इत्यादि काल निमित्तक वस्तु भेद, यह शीतल जल है ग्रीर यह उष्ण ग्रग्नि है इत्यादि स्वभावनिमित्तक वस्तुभेद, देवदत्त ग्राम जाता है, गोपाल गाय को दुहता है इत्यादि किया निमित्तक भेद तथा यह वस्त्र जीर्ण हुआ भीर यह नया है इत्यादि भवस्था निमित्तक वस्तु भेद साक्षात् दिखायी दे रहा है भतः शब्द ब्रह्म विश्व-रूप परिणमता हुआ भी प्रत्येक पदार्थ रूप नहीं होता है ऐसा कहना ग्रसत्य ठहरता है। तथा प्रतिभासों में भिन्नता का अभाव भी प्रसक्त होता है, जैसा कि शब्दब्रह्म का स्वरूप शब्दबहा से प्रभिन्न होने के कारण उसमें भेद का अभाव माना गया है, उसी प्रकार शब्दब्रह्म से अभिन्न हुए नीलादिपदार्थों में भिग्नता-धनेकता-कथमपि नहीं मा सकती, म्रतः ऐसा मानना कि शब्दब्रह्म का परिणाम होनेसे जगत् शब्दमय है सर्वेथा असत्य-न्यायसंगत नहीं है। द्वितीय पक्ष जो ऐसा कहा गया है कि जगत् की उत्पत्ति शब्दब्रह्म से होती है, ग्रतः वह शब्दमय है-सो ऐसा कहना भी न्याय की

र्थान्तरस्योत्पत्तौ-कथं 'शब्दब्रह्मविवर्तमथंरूपेण इति घटते । न ह्यथन्तिरस्योत्पादे प्रन्यस्य तत्स्वभाव-मनाश्रयतः ताद्र्रप्येण विवर्त्तो युक्तः । तदनर्थान्तरस्य तृत्पत्तौ-तस्यान।दिनिधनत्वविरोधः ।

ननु परमार्थतोऽनादिनिघनेऽभिन्नस्वभावेपि शब्दब्रह्मिणि ग्रविद्यातिमिरोपहतो जनः प्रादुर्भाव-विनाशव्रत् कार्यभेदेन विचित्रमिव मन्यते । तदुक्तम्-

कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। क्योंकि शब्दब्रह्म नित्य है, जो सर्वथा नित्य होता है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता।

तथा इस प्रकार की मान्यता में ऐसी भी जिज्ञासा हो सकती है कि नित्य-वस्तु के द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वह कम २ से उत्पन्न नहीं होगा, प्रत्युत उसके द्वारा तो समस्त ही कार्य एक साथ ही उत्पन्न हो जावेंगे, क्योंकि समर्थ कारण के न होने से ही कार्यों की उत्पत्ति में विलंब हुग्रा करता है, उसके सद्भाव में नहीं, जब समर्थ कारण स्वरूप शब्दब्रह्म मौजूद है तो फिर कार्यों को ग्रपनी उत्पत्ति में ग्रन्य की ग्रपेक्षा क्यों करनी पड़ेगी कि जिससे वे सब के सब एक साथ उत्पन्न न होंगे, अर्थात् ग्रपना समर्थ-ग्रविकल कारण मिलने पर एक साथ समस्त कार्य उत्पन्न हो ही जाते हैं।

किश्व — जगत् में जो पृथक् २ घट पट ग्रादि कार्योंका समूह दिखाई देता है वह शब्दब्रह्म से भिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या ग्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? यदि घट पटादि पदार्थ उससे भिन्न रूप में होकर उत्पन्न होते हैं तो फिर जो ऐसा कहा गया है कि — "शब्दब्रह्मविवर्तमर्थरूपेण" शब्दब्रह्म की ही यह ग्रथं रूप पर्याय है — यह कैसे घटित होगा, ग्रथात् नहीं होगा। शब्दब्रह्म से जब घट पटादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं ग्रौर वे जब उसके स्वभाव का ग्राश्रय नहीं लेते हैं तो उनकी उत्पत्ति शब्दब्रह्म से हुई है, अतः वे शब्दब्रह्म की पर्याय हैं यह कैसे युक्तियुक्त हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहो कि घट पटादि जो पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं वे उससे ग्रभिन्नस्वरूप वाले होकर ही उससे उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार के कथन में सबसे बड़ी ग्रापित्त का ग्रापको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म में ग्रनादि निधनता समाप्त हो जावेगी, ग्रौर वह इस प्रकार से — कि जो पदार्थ उससे उत्पन्न हुए हैं वे तो उत्पाद विनाश स्वभाव वाले होते हैं उनसे शब्दब्रह्म अभिन्त है, ग्रतः उत्पाद विनाश धर्मवाले पदार्थों से उसकी एकतानता हो जाने के कारण उसकी अनादि निधनता सुरक्षित नहीं रह सकती, वह समाप्त हो जाती है।

p . :

"यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः। संकीर्णमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते।।

[ बृहदा० भा० वा० ३।४।४३ ]

तथेदममलं ब्रह्मनिर्विकारमिवद्यया। कलुषत्विमवापन्नं भेदरूपं प्रपश्यति ।

ं [ बृंहदा॰ मा॰ वा॰ ३।४।४४] इति ।

तदप्यसंग्म्प्रतम्; श्रत्रार्थे प्रमाणाभावात् । न खलु यथोपर्वीणतस्वरूपं शब्दब्रह्म प्रत्यक्षतः प्रतीयते, सर्वदो प्रतिनियतार्थस्वरूपग्राहकत्वेनैवास्य प्रतीतेः। य<del>ण्य</del>-श्रम्युदयनिश्चेयसफलधर्मानुगृहीतान्तःकरणा

शब्दाह्र तवादी—यथार्थतः शब्दब्रह्म तो भ्रनादि निधन ही है, उसके स्वभावमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है फिर भी भविद्यारूपी भंधकार से युक्त प्राणी उस शब्द रूप ब्रह्म को उत्पत्ति भ्रोर विनाश की तरह कार्यों के भेद से नानारूप वाला मानता है, कहा भी है—"यथा विशुद्धमप्याकाशं इत्यादि" जैसे विशुद्ध आकाश को भांख का रोगी भनेक वर्णवाली रेखाओं से धूसर देखता है। १।। उसी प्रकार निमंल, निविकार शब्दब्रह्म को अविद्या के कारण जन अनेक भेदरूप देखता है, ऐसा बृहदारण्यकभाष्य में कहा है।

जैन — यह कथन अयुक्त है, क्यों कि ऐसे कथन में प्रमाण का ग्रभाव है, जैसा ग्रापके सिद्धान्तमें विणत ब्रह्म का स्वरूप है वह किसी भी प्रमाण से प्रतीत नहीं होता है, इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की जो प्रवृत्ति होती है वह तो समक्ष उप-स्थित हुए अपने नियत विषय में ही होती है, शब्दब्रह्म ऐसा है नहीं, फिर उसमें उसकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, यदि ऐसा कहा जावे कि भले ही हम अल्पज्ञजनों के प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति शब्दब्रह्म के साक्षात्कार करने में न हो तो कोई बात नहीं, पर जिनका ग्रन्त:करण अभ्युदय एवं निःश्रेयस फल वाले धर्म से अनुगृहीत है ऐसे वे योगी-जन तो उसे साक्षात् देखते हैं, सो ऐसा कथन भी सदोष है—कहना मात्र ही है—कारण कि शब्दब्रह्म के सिवाय और कोई उससे भिन्न योगिजन वास्तविकरूप में हैं ही नहीं; कि जिससे वे उसे सौक्षात् देखते हैं ऐसा आपका मन्तव्य मान्य हो सके। तथा वे योगी उसे देखें भी तब जब कि उनके ज्ञान में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार ही घटित नहीं होता, तथा ऐसा जो कहा गया है कि

योगिन एव तत्पश्यन्तीत्युक्तम्; तदप्युक्तिमात्रम्; न हि तद्व्यतिरेकेगान्ये योगिनो वस्तुभूताः सन्ति येन 'ते पश्यन्ति' इत्युच्येत । यदि च तज्ज्ञाने तस्य व्यापारः स्यात्तदा 'योगिनस्तस्य रूपं पश्यन्ति इति स्यात् । यावतोक्तप्रकारेग् कार्ये व्यापार एवास्य न संगच्छते । प्रविद्यायाश्च तद्व्यतिरेकेग्गासभवात्कयं भेदप्रतिभासहेतुत्वम् ? ग्राकाशे च वितयप्रतिभासहेतुभूतं वास्तवमेवास्ति तिमिरम् इति न दृष्टान्तदा- प्रक्तिकयोः (साम्यम्) ।

नाप्यनुमानतस्तत्प्रतिपत्तिः; ग्रनुमानं हि कार्येलिङ्गं वा भवेत्, स्वभावादिलिङ्गं वा ? ग्रनुप-लब्येविधिसाधिकत्वेनानभ्युपगमात् । तत्र न तावत्कार्येलिङ्गम्; नित्यैकस्वभावात्ततः कार्योत्पत्तिप्रति-

श्रविद्या के कारण जन उस शब्दब्रह्म को भेद रूपवाला देखता है—सो शब्दब्रह्म के सिवाय श्रविद्या का श्रस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, तो फिर वह भेद प्रतीति का कारण कैसे बन सकती है, आकाश दृष्टान्त भी यहां जचता नहीं, क्योंकि श्राकाश में श्रसत् प्रतिभास का कारण जो तिमिर है वह तो वास्तविक वस्तु है, श्रतः दृष्टान्त श्रौर दार्ष्टान्त में—तिमिर श्रौर अविद्या में—समानता नहीं है।

अनुमान के द्वारा भी शब्दब्रह्म की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि जिस ग्रन्-मान से भ्राप शब्दब्रह्म की सिद्धि करना चाहते हो वह कार्यलिङ्ग वाला अनुमान है ? या स्वभाव मादि लिङ्कवाला मनुमान है, मर्थात् जिस अनुमान से माप शब्दब्रह्म की सिद्धि करोगे उसमें हेतू कार्यरूप होगा ? या स्वभावादिरूप होगा ? अनुपल्बिधरूप हेत् तो हो नहीं सकता, क्योंकि श्रापके यहां उसे विधि साधक माना नहीं गया है, श्रब यहां यदि ऐसा कहा जावे कि कार्य हेत्वाला अनुमान शब्दब्रह्म का साधक हो जावेगा-तो वह यहां बनता नहीं है, क्योंकि नित्य एक स्वभाव वाले उस शब्दब्रह्म से घट-पटादि कार्यों की उत्पत्ति होनेका प्रतिषेध ही कर दिया है, ग्रतः जब उसका कोई कार्य ही नहीं है तो हेतुकोटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतुकोटि में रखा जा सकता और कार्यलिङ्गक उस अनुमान से शब्दब्रह्म की सिद्धि करते, मत-लब इसका यह है कि नित्य शब्दब्रह्म के द्वारा ऋम से या एक साथ अऋम से-दोनों प्रकार से ग्रथं किया-कार्यकी निष्पत्ति हो नहीं सकती है, स्वभाव हेत्वाला भ्रमुमान भी शब्दब्रह्म की सिद्धि नहीं करता है, क्योंकि श्रभी तो धर्मी रूप शब्दब्रह्म ही श्रसिद्ध है, धर्मी के असिद्ध होनेपर उसका स्वभावभूत धर्म स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। - + +

षेवात्, ऋगयौगपद्याभ्यां तस्यार्थिकयारोधात् । नापि स्वभावलिङ्गम्; शब्दब्रह्याख्यधिमण् एवासिद्धेः। न ह्यसिद्धे धीमिण् तत्स्वभावभूतो धर्मः स्वातन्त्रयेण् सिद्धघेत् ।

यच्चोच्यते-'ये यदाकारानुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटकारावोदञ्चनादयो मृद्धिकारा मृदाकारानुगता मृन्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्यूताश्च सव भावा इति'; तदप्युक्तिमात्रम्; शब्दाकारान्वितत्वस्या-सिद्धे:। प्रत्यक्षेण हि नीलादिकं प्रतिपद्यमानोऽ-नाविश्वाभिलापमेव प्रतिपत्ता प्रतिपद्यते । कल्पितत्वा-

तथा-ग्रापका जो ऐसा ग्रानुमानिक कथन है कि-'ये यदाकारानुस्युतास्ते तन्मया यथा घटशरावोदञ्चनादयो मृद्धिकारा मृदाकारानुगता मृनमयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्यूताश्च सर्वे भावा इति" जो जिस आकार से श्रनुस्यूत रहते हैं वे तन्मय होते हैं-उसी स्वरूप होते हैं-जैसे मिट्टी के विकाररूप घट, सकोरा, उदंचन ग्रादि मिट्टी के आकार के श्रनुगत होते हैं अतः वे तन्मय-मिट्टी रूप ही होते हैं। वैसे ही शब्दाकार से अनुगत सभी पदार्थ हैं अतः वे शब्दमय हैं। सो ऐसा यह आनुमानिक कथन भी सदोष है, क्योंकि यहां "शब्दाकारान्वित" हेत् ग्रसिद्ध है-ग्रथित् पदार्थ शब्दाकार से अन्वित हैं ऐसा कथन सिद्ध नहीं होता है, नीलादिक पदार्थ को जानने की इच्छा वाला व्यक्ति जब प्रत्यक्ष के द्वारा उन्हें जानता है तो वे शब्द रहित ही उसके द्वारा जाने जाते हैं-शब्द सहित नहीं। तथा पदार्थों में शब्दान्वितपना पदार्थी में है यह मान्यता केवल स्वकपोलकल्पित होने से भी असिद्ध है, यह कल्पित इसलिये है कि पदार्थों का स्वरूप शब्दों से भ्रन्वित नहीं है, परन्तू फिर भी तुमने वे शब्दों से म्रान्वित हैं इस रूपसे उन्हें कल्पित किया है, इसलिये कल्पित इस शब्दान्वितत्वरूप हेतु के द्वारा शब्दब्रह्म कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता, तथा-घटादिरूप जो हुष्टान्त दिया है वह भी साध्य ग्रीर साधन से विकल है, क्योंकि उनमें सर्वथा एक-मयत्व और एकान्वितत्व की ग्रसिद्धि है, जितने भी पदार्थ हैं वे सब समान भीर ग्रसमान दोनों ही रूप से परिणत होनेके कारण परमार्थत: एक रूपता से ग्रन्वित नहीं हैं। तथा पदार्थ यदि शब्दमय हो होते तो घट इसप्रकार का शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को संकेत के बिना ही घट का ग्रहण हो जाना चाहिये था और उसमें उसे संदेह भी नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि शब्द के सुनने मात्र से ही नीलादि पदार्थ उसे प्रतीत ही हो जायेंगे, यदि वे उसके उच्चारण करने पर प्रतीत नहीं होते तो फिर दोनों में शब्द और मर्थ में तादातम्य कहां रहा, तथा-एक बात यह भी होगी-कि शब्दमय पदार्थ मानने पर ग्रग्नि शब्द सुनते ही कानों को जल जानेका और पाषाण शब्द सुनते ही

च्चास्याऽसिद्धिः । शब्दान्वितक्ष्पाधारार्थासस्वेपि हि ते तदन्वितत्वेन स्वया कल्प्यन्ते । तथाभूताच्च हेतोः कथं पारमाधिकं शब्दब्रह्म सिद्धघेत् ? साध्यसाधनिकलश्च दृष्टान्तो घटादीनामिप सर्वथेकम-यत्वस्यैकान्वितत्वस्य चासिद्धेः । न खल् भावानां परमार्थेनैकरूपानुगमोस्ति, सर्वार्थानां समानाऽसमान-परिग्णामात्मकत्वात् किंच, शब्दात्मकत्वेऽर्थानाम् शब्दप्रतीतौ सङ्कोताग्राहिग्गोप्थर्थे सन्देहो न स्यात्त-द्वत्तस्यापि प्रतीतत्वात्, ग्रन्थथा तादात्म्यविरोधः । ग्रग्निपाषाग्रादिशब्दश्ववगाच्च श्रोत्रस्य दाहाभि-षातादिप्रसङ्गः । तन्नानुमानतोपि तत्प्रतीतिः ।

कानों में चोट लगजाने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, क्योंकि उन शब्दों से पदार्थ ग्रभिन्न है, यदि ऐसा नहीं होता तो मानना चाहिये कि शब्द ग्रीर अर्थ का तादातम्य नहीं है, इसलिये ग्रनुमान से भी शब्दबृह्म की सिद्धि नहीं होती ग्रीर न उसकी प्रतीति ही होती है।

भावार्थ - शब्दाद्वैतवादी का यह हठाग्रह है कि समस्त पदार्थ शब्दमय ही हैं. जैसे कि मिट्टी से बने हए घटादि पदार्थ मिट्टीमय ही होते हैं, परन्तु ऐसा यह कथन इनका न्याय संगत सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमारा से ही जब विश्व के पदार्थ शब्द-मय प्रतीत नहीं होते तो फिर उन्हें शब्दमय प्रनुमान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करना केवल यह दूस्साहस जैसा ही है, यदि शब्दमय पदार्थ होते तो जिस व्यक्ति को 'घट शब्द का वाच्य कंबुग्रीवादिमान् पदार्थ होता है'' ऐसा संकेत नहीं मालूम है उसे भी घट शब्द के सुनते ही उसका बोध होजाना चाहिये, परन्तू संकेत ग्रहण किये बिना शब्द श्रवण मात्र से तद्वाच्यार्थ की प्रतीति नहीं होती, जब किसी भ्रन्य देशका व्यक्ति किसी दूसरे देश में पहुँचता है तो उसको उस देश के नामों के साथ उस पदार्थ का संकेत नहीं होने से उस उस शब्द के सूनने पर भी उन उन शब्दों के वाच्यार्थ का बोध नहीं होता है, जैसे उत्तरीय पूरुष जब दक्षिण देश में पहुंचता है तो उसे यह पता नहीं चलता है कि 'हालु मोसरू, मजिगे" ये शब्द किन २ वाच्यार्थ के कथक हैं, तथा यदि ऐसा ही माना जावे कि शब्दमय ही पदार्थ है तो मुखसे जब "प्रिग्न" इस प्रकार का शब्द निकलता है तो उसके निकलने से मुख धौर सुनने वाले के कानों को दग्ध हो जाने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है। भ्रीर धुरा शब्द उच्चरित होने पर मुख के कट जाने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है। इसी तरह मोदक शब्द के सूनने वाले के उदर की पूर्ति हो जानेका प्रसङ्ग प्राप्त होता है। किन्तू ये सब कार्य उन २ शब्दों के उच्चरित होने पर नाप्यागमात्, ''सर्वं खिल्वदं ब्रह्म'' [मैत्र्यु०] इत्याद्यागमस्य ब्रह्मणोऽर्थान्तरभावे-द्वं तप्रसङ्गात्, धनर्थान्तरभावे तु-तद्वदागमस्याप्यसिद्धिप्रसङ्गः । तदेवं शब्दब्रह्मणोऽसिद्धेनं शब्दानुविद्धत्यं सविकल्पकसक्षणं किन्तु समारोपविरोधिग्रहणमिति प्रतिपत्तव्यम् ।

होते हुए जगत में देखे नहीं जाते अतः इससे यही निश्चय होता है कि शब्दमय संसार नहीं है, संसार तो भिन्न भिन्न चेतन अचेतन स्वभाव वाला है।

आगम के द्वारा भी शब्दब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है, "सर्व खिल्वदं ब्रह्म" इत्यादि जो आगम वाक्य हैं वे यदि उस शब्दब्रह्म से अर्थान्तरभूत हैं तो द्वेतकी प्रसक्ति आती है और यदि वे शब्दब्रह्म से अनर्थान्तरभूत हैं—अभिन्न हैं तो इस पक्षमें शब्दब्रह्म की तरह उन आगम वाक्यों की भी सिद्धि नहीं होती है। अतः शब्दब्रह्म की सिद्धि के अभाव में ज्ञानमें शब्दानुविद्धत्व होना यही उसमें सिवकल्पकता है यह कथन सर्वथा गलत ठहरता है। ज्ञानमें यही सिवकल्पकता है कि समारोप से रिहत होकर उसके द्वारा वस्तु का ग्रहण होना इस प्रकार सिवकल्प प्रमाण की सिद्धि में प्रसंगवश आये हुए शब्दाद्वेत का निरसन टीकाकार ने किया है।

\* शब्दाद्वेत का निरसन समाप्त \*



## शब्दाद्वैत के निरसन का सारांश

शब्दाद्वैत को स्वीकार करने वाले ग्रद्धौतवादियों में भर्तृ हरिजी हैं। इनका ऐसा कहना है कि ज्ञान को जैन ग्रादिकों ने जो सविकल्प माना है उसका ग्रथं यही निकलता है कि ज्ञान शब्द से अनुविद्ध होकर ही ग्रपने ग्राह्मपदार्थ का निश्चय कराता है, तात्पर्य कहने का यही है कि जितने भी ज्ञान हैं वे सब शब्द के बिना नहीं होते, शब्दानुविद्ध होकर ही होते हैं। पदार्थ भी शब्दज्ञह्म की ही पर्याय हैं। शब्द-वाग्-के चार भेद इनके यहां माने गये हैं। जो इस इकार से हैं—(१) वैखरी वाक्, (२) मध्यमा वाक्, (३) पश्यन्ती वाक् और (४) सूक्ष्मा वाक्। कहा भी है—

वेखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥१॥ वक्ता के कण्ठ, तालु ग्रादि स्थानों में प्राण्वायु की सहायता से को ककारादि वर्ण या स्वर उत्पन्न होते हैं—व्यक्त होते हैं वह वैखरीवाक् है, ग्रन्तरङ्ग में जो जल्प-रूपवाक् है वह मध्यमावाक् है। यह वैखरी ग्रीर पश्यन्ती के बीच में होती है, अतः उसे मध्यमा कहा गया है, जिसमें ग्राह्म भेद का क्रम नहीं होता अर्थात् कका-रादि के क्रम से जो रहित होती है—केवल ज्ञानरूप जो है—ग्राह्मग्राहक, वाच्य वाचक का विभाग जिसमें प्रतीत नहीं होता वह पश्यन्ती वाक् है, सूक्ष्मावाक् ज्योतिः स्वरूप है, इसमें ग्रत्यन्त दुर्लक्ष्य काल।दि का भेद नहीं होता, इसी सूक्ष्मावाक् से समस्त विश्व व्याप्त है, यदि ज्ञान में वाक्रूपता की भ्रनुविद्धता न हो तो वह ग्रपना प्रकाश ही नहीं कर सकता, शब्द ब्रह्म तो अनादिनिधन है ग्रीर ग्रक्षरादि सब उसके विवर्ता हैं, विश्व के समस्त पदार्थ उसी शब्द ब्रह्म की पर्यायें हैं।

इस प्रकार का मन्तव्य शब्दाद्वैतेवादी का है, इस पर युक्तिपूर्वक गहरा विचार करते हुए मार्तण्डकार श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने कहा है कि शब्दानुविद्ध होकर ही यदि ज्ञान हो तो नेत्रादि के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें शब्दानुविद्धता होनी चाहिये, क्यों नहीं होती ? कर्ण जन्यज्ञान को छोड़कर शब्दानुविद्धता श्रीर किसी ज्ञान में नहीं पाई जाती है, ऐसा ही प्रतीति में श्राता है।

हम श्रापसे यह पूछते हैं कि ज्ञानकी यह शब्दानुविद्धता किस प्रमाण से जानी जाती है ? क्या प्रत्यक्ष से या अनुमान से ? यदि प्रत्यक्ष से जानी जाती है ऐसा आप कहो तो वह कौनसा प्रत्यक्ष है—इन्द्रियप्रत्यक्ष है या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, इन्द्रिय प्रत्यक्ष की तो यह ज्ञानगत शब्दानुविद्धता विषय होती नहीं है, क्योंकि नेत्र से जो नीलादि-पदार्थ का प्रतिभास होता है वह शब्दानुविद्ध नहीं होता, वह तो शब्दरहित ही होता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विषय शब्द है नहीं ग्रतः इससे भी वह वहां सिद्ध नहीं होती है, ग्रतः जब ज्ञान में शब्दानुविद्धता सिद्ध नहीं हुई तब शब्दाद्ध तवादी उसे प्रथंगत मानने लग जाते हैं, किन्तु वह भी सिद्ध नहीं होती, इसकी सिद्धि तो तब ही हो सकती है कि जब पदार्थ का देश और शब्द का देश एक हो, किन्तु ऐसा अभिन्नपना है नहीं, यदि ऐसा होता तो ग्रग्नि ग्रादि शब्द का उच्चारण करते ही उच्चारणकर्त्ता का मुख और श्रवणकर्त्ता के कान जलने लग जाते, क्योंकि वह अग्निशब्द ग्रग्निपदार्थ रूप जो ग्रपना वाच्य है उसके साथ ही ग्रविनाभावी है, वह उस सहित ही है, ऐसा ग्रापका सिद्धान्त है, जब कि पदार्थ ग्रौर शब्द भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा विषयभूत किये जाते हैं, तब शब्द और ग्रथं का तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध ही नहीं होता है, इसी तरह जगत् शब्दमय है यह कथन भी प्रत्यक्ष से बाधित होता है.

यदि शब्दब्रह्म का परिणाम जगत् माना जावेगा तब तो ऐसी म्राशंका होना स्वा-भाविक हो जाता है, कि शब्दब्रह्म जब जगतरूप परिणमित होता है तब वह प्रपने स्वरूप को छोड़कर जगतरूप में परिणमित होता है या नहीं छोड़कर परिणमित होता है ? यदि अपने स्वरूप को छोड़कर वह जगत् रूपसे परिणमित होता है तो सोचो फिर उसमें अनादि निधनता कहां रही, यदि स्वरूपको नहों छोड़कर वह जगतरूपमें परिणमित होता है तो पदार्थ शब्दब्रह्ममय होनेसे बहिरे को भी शब्दश्रवण-शब्द का सुनना होना चाहिये, क्योंकि वह शब्द से तन्मय हुए पदार्थ को देखता जानता तो है ही।

इसी तरह जगत को जब शब्दब्रह्म का विवर्त माना जाता है—तब वह जगत रूप विवर्त-पर्याय यदि उससे भिन्न हुई मानी जावेगी तो द्वं तापत्ति धानेसे अद्वंत की समाप्ति हो जावेगी, यदि इस ध्रापित से बचनेके लिये शब्दाद्वं तवादी ऐसा कहें कि है तो वास्तव में घद्वंत ही; परन्तु जो शब्दब्रह्म से भिन्न नानारूप पदार्थ दिखते हैं उसमें अविद्या कारण है, अविद्या के प्रभाव से ही ये नानारूपता पदार्थ माला में दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थों में दिखनी चाहिये—पर वे तो एक शब्दब्रह्म का ही दर्शन करते हैं सो ऐसा कहना स्वयं के सिद्धान्त का घातक बनता है, क्योंकि ऐसा यह कथन द्वंत का ही साधक बनता है, क्योंकि वहां भी तो यही प्रश्न हो सकता है कि क्या वह अविद्या ब्रह्म से भिन्न है ? यदि है तो द्वंत सिद्ध होता है, एक शब्दब्रह्म भौर दूसरी अविद्या द्वंत का अर्थ भी तो यही है कि ''द्वाभ्यामितंद्वंतं''—। शब्दमय पदार्थ के मानने पर आपको यह सोचना होगा कि गिरि जैसा छोटा शब्द पहाड़ जैसे विशाल का वाचक कैसे हो सकेगा, और उस पहाड़ में अपनी विशालता को छोड़ ''गिरि शब्द'' जैसी अल्पता के आ जाने की भी धापत्त क्यों नहीं ग्रावेगी।

यदि शब्दमय पदार्थ होता तो विचारिये-नारिकेल द्वीप निवासी व्यक्तिको शब्दसंकेत ग्रहण किये बिना ही "घट" शब्द कम्बुग्रीवादिमान् घट का वाचक होता है ऐसा ग्रथं बोध क्यों नहीं हो जावेगा, फिर सङ्केत ग्रहण के वश से ही शब्दादिक वस्तु की प्रतिपत्ति में हेतुभूत होते हैं यह सर्वमान्य सिद्धान्त ग्रपरमार्थभूत हो जावेगा, अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित होने के कारण यह आपका शब्दाद्वेत सिद्धान्त प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि न तो जगत् शब्दमय है ग्रीर न ज्ञान ही शब्दमय है।

<sup>\*</sup> अब्दाद्धीत के निरसन का सारांश समाप्त #



ननु व्यवसायात्मकविज्ञानस्य प्रामाण्ये निसिलं तदात्मकं ज्ञानं प्रमाणं स्यात्, तथा च विषयंयज्ञानस्य घारावाहिविज्ञानस्य च प्रमाणताप्रसङ्गात् प्रतीतिसिद्धप्रमाणेतरव्यवस्थाविलोपः स्यात्, इत्याशङ्क्राचाऽतिप्रसङ्गापनोदार्थम् प्रपूर्वार्थविशेषणमाह । ग्रतोऽनयोरनर्थविषयत्वाविशेषप्राहित्वाभ्यां व्यवच्छेदः सिद्धः । यद्वानेनाऽपूर्वार्थविशेषणेन घारावाहिविज्ञानमेव निरस्यते । विषयंयज्ञानस्य तु व्यवसायात्मकत्वविशेषणेनैव निरस्तत्वात् संशयादिस्वभावसमारोपविरोषिग्रहण्यत्वात्तस्य ।

शंका—प्रमाणका लक्षण करते समय श्री माणिक्यनंदी श्राचार्यने जो व्यव-सायात्मक विशेषण दिया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जो व्यवसायात्मक ज्ञान है वह प्रमाण है ऐसा कहेंगे तो जितने भी व्यवसायात्मक ज्ञान हैं वे सबके सब प्रमाण स्व-रूप बन जायेंगे, इस तरहसे तो विपयंयज्ञान, तथा धारावाहिक ज्ञान इत्यादि ज्ञानमें भी प्रामाण्य मानना होगा, फिर प्रतीति सिद्ध प्रमाणज्ञान श्रीर श्रप्रमाणज्ञान इस तरह ज्ञानोंमें व्यवस्था नहीं रह सकेगी?

समाधान — इस अति प्रसंग को दूर करनेके लिये ही सूत्र में अपूर्वार्थं विशेषण दिया है, इस विशेषण से विपर्यय ज्ञान तथा धारावाहिक ज्ञान इन दोनोंका निरसन हो जाता है, क्योंकि विपर्यय ज्ञानका विषय वास्तविक नहीं है भीर धारावाहिक ज्ञानका विषय अविशेष मात्र है। अथवा अपूर्वार्थं विशेषण द्वारा धारावाहिक ज्ञानका प्रमाणपना खण्डित होता है भीर व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा विषयंय ज्ञानका प्रमाणपना निरस्त होता है। क्योंकि व्यवसायात्मक ज्ञान तो संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय से रहित ही वस्तुको ग्रहण करता है [ जानता है ]।

यहां पर कोई तत्वोपप्लववादी कहता है कि संशयादि ज्ञान तो कोई है नहीं फिर ग्राप जैन व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा किसका खंडन करेंगे ? ग्राप यह ननु संशयादिज्ञानस्यासिद्धस्वरूपत्वात्क य व्यवसायात्मकत्वविशेषण्यत्वेन निरासः? संशयज्ञाने हि धर्मी, धर्मी वा प्रतिभाति? धर्मी चेत्; स तात्त्विकः, ग्रतात्त्विकोवा? तात्त्विकश्चेत्; कथं तद्बु-द्धः संशयरूपता तात्त्विकार्थगृहीतिरूपत्वात्करतलादिनिर्ने (ग्रां)यवत् ? ग्रयातात्त्विकः; तयाप्यतात्त्विकार्थविषयत्वात् केशोण्डुकादिज्ञानवद् भ्रान्तिरेव संशयः । ग्रथ धर्मः—स स्थाणुत्वलक्षग्ः; पुरुषत्व-लक्षगः, उभयं वा ? यदि स्थाणुत्वलक्षगः; तत्र तात्त्विकाऽतात्त्विकयोः पूर्ववद्दोषः । ग्रथ पुरुषत्वन-क्षगः, तत्राप्ययमेव दोषः । ग्रथोभयम्; तथाप्युभयस्य तात्त्विकत्वाऽतात्त्विकत्वयोः स एव दोषः । ग्रथौकस्य तात्त्विकत्वमन्यस्यातात्त्विकत्वम्; तथापि तद्विषयं ज्ञानं तदेव भ्रान्तमभ्रान्तं चेति प्राप्तम् । ग्रथ सन्दिग्धोर्थस्तत्र प्रतिभासते; सोपि विद्यते न वेत्यादिविकल्पे तदेव दूपग्रम् । तन्न संशयो घटते । नापि विषयंयस्तस्यापि स्मृतिप्रमोषाद्यभ्रप्रगमेनाव्यवस्थितेः ।

बताइये कि संशय ज्ञानमें क्या भलकता है धर्म या धर्मी ? यदि धर्मी भलकता है तो वह सत्य है कि असत्य है ? सत्य है ऐसा कहो तो उस सत्य धर्मी को ग्रहण करने-वाले ज्ञानमें संज्ञयपना कैसे ? उसने तो सत्य वस्तुको जाना है ? जैसे कि हाथमें रखी हुई वस्तुका ज्ञान सत्य होता है ।

यदि उस धर्मीको असत्य मानो तो असत् को जानने वाले केशोण्डुक ज्ञानकी तरह संशय तो भ्रांतिरूप हुआ ? यदि दूसरा पक्ष माना जाय कि संशयज्ञानमें धर्म असलकता है, तब प्रश्न होता है कि वह धर्म क्या पुरुषत्वरूप है, अथवा स्थाणृत्वरूप है, अथवा उभयरूप है ? यदि स्थाणृत्वरूप है तो पुनः प्रश्न उठेगा कि सत है अथवा असत है ? दोनोंमें पूर्वोक्त दोष आवेंगे। पुरुषत्व धर्म में तथा उभयरूप धर्ममें भी वही दोष आते हैं, अर्थात् संशयज्ञान में स्थाणुत्व, पुरुषत्व अथवा उभयरूपत्व असलके, उनमें हम वही बात पूछेंगे कि वह स्थाणुत्वादि सत है या असत ? सत है तो सत वस्तु बतलाने वाला ज्ञान भूठ कैसे ? और यदि वह स्थाणुत्व धर्म असत है तो वह ज्ञान भ्रांतिरूप ही रहा ? यदि कहा जाय कि एक धर्म [स्थाणुत्व] सत है और एक [पुरुषत्व] असत है, तब वह एक ही ज्ञान भ्रान्त तथा अभ्रान्त दोरूप हुआ ? यदि कहा जाय कि संशयमें सन्दिग्ध पदार्थ ही असकता है तो उस पक्षमें भी वह है या नहीं इत्यादि प्रश्न और वही दोष आते हैं इसलिये संशय नामका कोई ज्ञान नहीं है। विपर्यय नामका भी कोई ज्ञान नहीं है । विपर्यय नामका भी कोई ज्ञान नहीं है।

जैन — यह तत्वोपप्लव वादीका कथन ग्रसमीचीन है, क्योंकि संशय तो प्रत्येक प्राणीको चलित प्रतिभास रूपसे ग्रपने ग्रापमें ही भलकता है। संशयका विषय

इत्यप्यसमीचीनम्; यतः संशयः सर्वप्राणानां चिलतप्रतिपत्त्यात्मकत्वेन स्वात्मसवेद्य । स
प्रमिविषयो वास्तु धर्मविषयो वा तात्त्रिकातात्त्विकार्थविषयो वा किमेभिविकल्पैरस्य वालाग्रमपि
खण्डियतुं शक्यते ? प्रत्यक्षसिद्धस्याप्यर्थस्वरूपस्यापह्नवे सुखदुःखादेरप्यपह्नवः स्यात् । कर्यं च 'विमिविषयो घर्मविषयो वा' इत्यादि प्रश्नहेतुकसंशय।दि(धि) कृढण्व।यं संशयं निराकुर्यात् न चेदस्वस्थः ?
किच, उत्पादककारणाभावात्संशयस्य निरासः, प्रसाधारणस्वरूपाभावात्, विषयाभावाद्दा ? तत्राद्यः
पक्षोऽयुक्तः; तदुत्पादककारणस्य सद्भावात्, स ह्याहितसंस्कारस्य प्रतिपत्तुः समानाऽसमानधर्मोपलम्भानुपलम्भतो मिथ्यात्वकर्मोदये सत्युत्पद्यते । ग्रसाधारणस्वरूपाभावोप्यसिद्धः; चिलतप्रतिपत्तिकक्षणस्यासाधारणस्वरूपस्य तत्र सत्त्वात् । विषयाभावस्तु दूरोत्सारित एवः स्थाणुत्वविशिष्ठतया पुरुषत्वविशिष्ठतया वाऽनवधारितस्य उद्ध्वंतःसामान्यस्य तद्विषयस्य सद्भावात् ।

चाहे धर्म हो चाहे धर्मी, सत हो चाहे असत, इतने विकल्पोंसे संशयका बालाग्र भी खण्डित नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार आप प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुका भी ग्रभाव करने लगोगे तो सुख दु:खादिका भी अभाव करना चाहिये ? श्राश्चर्य की बात है कि श्राप प्रभाकर स्वयं ही इस संशयका विषय धर्म है कि धर्मी, सत है कि असत ? इस प्रकारः के संशयरूपी भूलेमें भूल रहे हो और फिर भी उसीका निराकरण करते हो ? सो अस्वस्थ हो क्या ? कि च ग्राप उत्पादक कारणका ग्रभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं या उसमें असाधारण रूपका श्रभाव होनेसे, श्रथवा विषयका श्रभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं ? प्रथम पक्ष अयुक्त है, देखो ! संशयका उत्पादक कारण मीजूद है। किस कारणसे संशय पैदा होता है सो बताते हैं -- प्राप्त किया है स्थाणुत्व ग्रीर पुरुषत्वके संस्कारको जिसने ऐसा व्यक्ति जब ग्रसमान विशेष धर्म जो मस्तक, हस्तादिक है तथा वक्र, कोटरत्वादि है उसका प्रत्यक्ष तो नहीं कर रहा भ्रौर समिन धर्म जो ऊर्ध्वता ( ऊंचाई ) है उसको देख रहा है तब उस व्यक्तिको अंतरंगमें मिध्यात्वके उदय होनेपर संशय ज्ञान पैदा होता है। संशयमें भ्रसाधारण स्वरूपका श्रभाव भी नहीं है, देखो ! चलित प्रतिभास होना यही संशयका श्रसाधारण स्वरूप है। विषयका अभाव भी दूरसे ही समाप्त होता है स्थाण्त्व विशिष्टसे अथवा पूरुष विशिष्टसे जिसका प्रवधारण नहीं हुन्ना है ऐसा ऊर्ध्वता सामान्य ही संशयका विषय माना गया है, श्रीर वह मौजद ही है। संशयकी सिद्धिसे विपर्ययकी भी सिद्धि होती है, क्योंकि उसको उत्पादक सामग्री भी मौजूद है।

### संशयस्वरूपसिद्धि प्रकरण समाप्त \*

# •व्यव्यव्यक्ताने प्रख्यात्यादिवचारः

#### 1

एतेन विपर्ययनिरासोपि निराकृतः । तत्राप्युत्पादककारणादेः सद्भावाविशेषात् । किच, श्रयं विपर्ययोऽस्यातिम्, श्रसत्स्यातिम्, प्रसिद्धार्थस्यातिम्, श्रात्मस्यातिम्, सदसत्त्वाद्यनिर्वचनीयार्थस्यातिम्, विपरीतार्थस्यातिम्, स्मृतिप्रमोषं वाभिप्रत्यनिराक्रियेत प्रकारान्तराऽसम्भवात् ?

ग्रस्याति चेत्; तथा हि-जलावभासिनि ज्ञाने तावन्न जलसत्तालम्बनीभूतास्ति ग्रभ्रान्तत्वप्र-सङ्गात् । जलाभावस्त्वत्र न प्रतिभात्येव; तिष्ठिषपरत्वेनास्य प्रवृत्तेः । श्रत एव मरीचयोऽपि नालम्ब-नम्; तत्त्वे वा तद्ग्रहग्रस्याभ्रान्तत्वप्रसङ्गः । तोयाकारेग् मरीचिग्रहग्रामित्यप्ययुक्तम्; तदन्यत्वात् । न सलु घटाकारेग् तदन्यस्य पटादेग्रंहग्रं दृष्टम् । ततो निरालम्बनं जलादिविपर्ययज्ञानम्; इत्यप्यविचा-

ग्रव हम जैन विपयंय ज्ञानको ग्रनेक तरहसे विपरीत मानने वाले चार्वाक, सौजान्तिक ग्रादिसे विपयंयका स्वरूप पूछते हैं कि क्या विपयंय ज्ञान अख्याति रूप है [चार्वाक के प्रति] ग्रथवा ग्रसतख्यातिरूप है [सौजान्तिक माध्यमिकके प्रति] या प्रसिद्धार्थख्यातिरूप है [सांख्य, वेदान्ती, भास्करीयके प्रति] या आत्मख्यातिरूप है [विज्ञानाद्वेतवादी-योगाचारके प्रति] या सत् ग्रसत् रूपसे ग्रनिवंचनीय होनेसे अनिवंचनीयार्थख्यातिरूप है [शांकर, ब्रह्माद्वेत, मायावादीके प्रति] या विपरीतार्थं ख्याति रूप है [नेयायक, वैशेषिक, भाट्ट, वैभाषिक के प्रति] या स्मृति प्रमोष रूप है ? [प्रभाकरके प्रति] इतनी मान्यताग्रोंको लेकर विपयंय ज्ञानका खण्डन किया जा सकता है, ग्रन्य कोई खण्डनका प्रकार नहीं है। प्रथम पक्ष ग्रख्यातिरूप है, इस संबंधमें चार्वाक कहता है कि मरीचिकामें जायमान जल ज्ञानमें जलकी सत्ताका तो अवलंबन है नहीं, यदि होता तो वह ज्ञान सत्य कहलाता, इसी तरह जलाभाव भी नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रतीत कहां है ? वहां तो "जल है" ऐसी विधिरूपसे उस ज्ञानकी प्रवृत्ति हो रही है, तथा इसी कारगासे मरीचिका भी उस ज्ञानका विषय नहीं है, यदि

रितरमणीयम्; विशेषतो व्यपदेशामावप्रसङ्गात् । यत्र हि न किश्विदिप प्रतिभाति तत्केन विशेषेण जलज्ञानं रजतज्ञानमिति वा व्यपदिश्येत ? भ्रान्तिसुषुप्तावस्थयोरिवशेषप्रसङ्गश्च । न ह्यत्र प्रतिभासमानाः वंग्यतिरेकेणान्योऽस्ति विशेषः । प्रतिभासमानश्च तज्ज्ञानस्यालम्बनमित्युच्यते । तश्चास्यातिरेव विपर्ययः ।

सत्यमेतत्; तथापि प्रतिभासमानोऽर्थः सद्गूपो विचार्यमाणो नास्तीत्यसत्स्यातिरेवासौ । ग्रुक्ति-काशकले हि न शुक्तिकादिप्रतिभासः, कि तिह ? रजतप्रतिभासः । स च रजताकारस्तत्र नास्तीति;

उस ज्ञानका विषय वह होती तो सत्य विषयको ग्रहण करनेके कारण विपर्ययज्ञान सत्य हो जाता । यदि कहो कि जलाकाररूपसे ग्रर्थात् जलरूपसे मरीचिका ग्रहण होता है इसलिये वह ज्ञान सत्य नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जलसे वह मरीचि भिन्न है, अर्थात् जलाकार रूपसे परिएगत ज्ञान मरीचिका से भिन्न है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि घटाकार परिणत ज्ञान ग्रन्य पट ग्रादि का ग्रह्ण करने वाला होता हो। ग्रंतमें यही निष्कर्ष निकलता है कि यह विपर्यय ज्ञान बिल्कुल निरालंब है [विषय रहित है]।

जैन—यह कथन अविचार रूप है, क्यों कि यदि विपर्यय ज्ञान निरालंब होता तो उसमें "यह विपर्यय ज्ञान है" ऐसा विशेष व्यपदेश (नाम) होता है वह नहीं होता। जिस ज्ञानमें कुछ भी नहीं भलकता है तो फिर किस विशेषण द्वारा यह रजत ज्ञान है या जल ज्ञान है इत्यादि रूपसे उसका कथन कैसे हो सकता है ? तथा भ्रांत ग्रौर निद्रित इन दोनों ग्रवस्थाग्रोंमें, विपर्यय ज्ञानके निरालंब मानने पर कुछ भेद नहीं रहेगा। जैसे—भ्रांत ज्ञानमें प्रतिभासमान अर्थको छोड़कर ग्रौर कोई विशेषता नहीं है, उसी प्रकार विपर्यय ज्ञानमें प्रतिभासमान जो ग्रथं है वही उसका ग्रवलंबन माना गया है, ग्रतः विपर्यय ज्ञानको अख्याति रूप [ कुछ भी नहीं कह सकना रूप ] नहीं मानना चाहिये।

भावार्थ — चार्वाक विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं है ऐसा कहता है, इस पर ग्राचार्य समकाते हैं कि विपर्ययका विषय अख्याति ग्रर्थात् मात्र ग्रभाव स्व-रूप है तो उस विपरीत ज्ञानके रजतज्ञान, जलज्ञान, इत्यादि भेद कैसे हो सकते ? ग्रर्थात् नहीं हो सकते हैं। विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं है ऐसा माननेसे दूसरा दोष यह भी ग्राता है कि भ्रान्त ग्रीर सुन्नावस्थामें कोई ग्रन्तर नहीं रह जाता

तदयुक्तम्; इत्यपरः । कस्मात् ? प्रसतः खपुष्पादिवस्प्रतिभासासम्भवात् । भ्रान्तिवैचित्र्या-भावप्रसङ्गश्चः न ह्यसत्स्यातिवादिनोऽर्थगतं ज्ञानगतं वा वैचित्र्यमस्ति येनानेकप्रकारा भ्रान्तिः स्यात् । तस्मात्प्रमाणप्रसिद्ध एवार्थो विचित्रस्तत्र प्रतिभाति । न चास्य विचार्यमाणस्यासत्त्वम्; विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेणाऽन्यस्यासम्भवात् । प्रतीक्ष्यबाधितत्वाचः करतलादेरिप हि प्रतिभासबलेनैव सत्त्वम्, स च प्रतिभासोऽन्यत्राप्यस्ति । यद्यप्युत्तरकालं तथा सोऽर्थो नास्ति, तथापि यदा प्रतिभाति तदा तावद-

है क्योंकि स्वप्नावस्थाके ज्ञानमें भलके हुए पदार्थ जिस प्रकार ग्रवास्तविक हैं, इसी प्रकार विपर्यय ज्ञानमें झलका हुग्रा पदार्थ भी ग्रापकी मान्यतानुसार ग्रवास्तविक है, ग्रतः इन दोनों अवस्थाग्रोंमें अंतरका ग्रभाव नहीं हो इसके लिये ऐसा मानना चाहिये कि भ्रान्तज्ञानभी निविषय नहीं है।

माध्यमिक—आप जैनने ठीक कहा है किन्तु एक बात यह है कि विपर्यय ज्ञानमें प्रतिभासमान प्रयंका जब विचार किया जाता है तब वह सद्रूप नहीं है किन्तु ग्रसद्रूप है ऐसा ही दिखायी देता है। ग्रतः विपर्यय ज्ञानका विषय ग्रसत ख्यातिरूप— नास्तिरूप ही मानना चाहिये। सीपके टुकड़ेमें सीप आदिका प्रतिभास तो होता नहीं, प्रतिभास तो रजतका होता है किन्तु रजत (चांदी) वहां सत रूपसे है नहीं।

सांख्य—माध्यमिकका यह कथन अयुक्त है, क्योंिक विपयंय ज्ञानका विषय असत होता तो आकाशके फूल के समान उसे प्रतिभासित नहीं होना चाहिये, तथा आगितकी विचित्रता अर्थात् अनेक तरहका भूम भी नहीं होना चाहिये, कारण कि असत ख्यातिको माननेवाले आपके यहां पदार्थोंकी विभिन्नता तथा ज्ञानोंकी विचित्रता मानी नहीं गई है कि जिससे अनेक प्रकारकी आनित हो सके। इसीलिए तो प्रमाण प्रसिद्ध ही पदार्थ विचित्र रूपसे अर्थात् विपयंय रूपसे आन्त ज्ञानमें प्रतीत होता है ऐसा हम मानते हैं। इस ज्ञानके विषय जो सीप आदि हैं उनका विचार करे तो उनमें असत्व भी नहीं मालुम होता है, क्योंिक प्रतीति रूप ही विचार होता है, प्रतीतिसे न्यारा कोई विचार है नहीं, अतः इस ज्ञानका विषय प्रतीतिसे अबाधित होनेके कारण असत्वरूप नहीं है। हाथमें रखी हुई वस्तुका भी प्रतिभासके बलसे ही सत्व जाना जाता है, वह प्रतिभास विपयंय ज्ञानमें है ही। यद्यपि उत्तर कालमें वह प्रतिभासित पदार्थ वैसा दिखाई नहीं देता अर्थात जैसा प्रतिभासित हुआ वैसा प्रतीत नहीं होता तो भी जब तक प्रतिभासित होता है तब तक तो वह है ही। यदि ऐसा नहीं माने तो बिजली

स्त्येब, ग्रम्यया विख्वादेरिष सत्त्वसिद्धिनं स्यात् । तस्मात्त्रसिद्धार्थस्यातिरेव युक्ता;

इत्यप्यसाम्प्रतम्; यथावस्थितार्थगृहीतित्वाविशेषे हि भ्रान्ताऽभ्रान्तव्यवहाराभावः स्यात् । भ्रिष चौत्तरकात्तमुदकादेरभावेऽपि तिश्वह्नस्य भूस्निग्धतादेरुपलम्भः स्यात् । न खलु विद्युदादिवदुदका-देरप्याशुभावी निरम्ययो विनाशः क्वचिदुपलभ्यते । सर्वतद्देशद्रष्टहणामविसंवादेनोपलम्भभ्र विद्यु-देशदिवदेव स्यात् । बाष्यबाधकभावभ्र न प्राप्नोति; सर्वज्ञानानामवितथार्थविषयत्वाविशेषात् ।

आदिका भी ग्रसत्व मानना होगा, क्योंकि वह भी उत्तर कालमें प्रतीत नहीं होती है, इसिलये विपर्यय ज्ञानका मतलब प्रसिद्धार्थ स्थाति ही करना चाहिये! ग्रर्थात् विपर्यय ज्ञानका जो विषय है वह प्रतिभासमान होनेसे सत्यभूत है ऐसा मानना चाहिये।

जैन-यह कथन भी घ्रयुक्त है, यदि ऐसा माना जाय अर्थात् सभी जानोंको यथावस्थित पदार्थका ग्राहक माना जाय तब तो भ्रान्त भीर सभ्रान्त ज्ञानका जो व्यवहार देखा जाता है वह समाप्त हो जायगा । दूसरी बात यह है कि तुमने कहा कि जब तक वह ज्ञान ि सीपमें चांदीका प्रतिमासरूप विपरीत ज्ञान े उत्तर कालमें बाधित नहीं होता तब तक उस विपर्ययका विषय सत्य ही है ? सो यदि ऐसी बात है तो मरीचिकामें जलका ज्ञान होने पर पीछे उत्तर कालमें जलका ग्रमाव भले ही हो जाय किन्तु उसके चिह्न स्वरूप जमीनका गीला रहना प्रादि कुछ तो दिखायी देना चाहिये ? जलका स्वभाव बिजलीके समान तत्काल समूल नष्ट होनेका तो है नहीं, तथा सभी व्यक्तियोंको उस मरीचिकामें बिवा विवादके जलकी उपलब्धि होनी चाहिये? जैसे कि बिजली सबको दिखती है ? तथा उस मरीचि ज्ञानमें पीछे जो बाध्य-बाधकपना द्याता है वह भी नहीं द्यावा चाहिये ? क्योंकि द्यापकी मान्यतानुसार सभी ज्ञान समान रूपसे सत्य विषयको ही जानने वाले माने गये हैं। भावार्थ-विपयंय ज्ञानका विषय क्या है ? इस पर विच।र चल रहा है, माध्यमिक बौद्धने विपर्यय ज्ञानका विषय नास्तिरूप सिद्ध करना चाहा तब बीचमें ही सांख्यने अपना मन्तव्य प्रदर्शित करते हुए कहा कि विपर्यय ज्ञानका विषय बिल्कुल सत्य-मौजद पदार्थ ही है, जैसे कि सत्य ज्ञानोंका विषय वर्त्तमानमें मौजूद रहता है अन्तर इतना ही है कि उत्तर कालमें वह प्रतीत नहीं होता [तिरोभाव होनेसे ] है। माचार्यने समफाया है कि विपर्यय ज्ञानका विषय प्रसत् ख्याति की तरह प्रसिद्धार्थ ख्यातिरूप भी नहीं है अर्थात् इस ज्ञानका विषय सदूप भी नहीं है। यदि कहा जाय कि इस ज्ञानका यदप्युच्यते-ज्ञानस्यैवायमाकारोऽनाखिवद्योपप्लवसामर्थ्याद्वहिरिव प्रतिषासते । प्रमाद्धिव-चित्रवासनाश्च कमिथपाकवरयः पुंसां सन्ति तेनानेकाकाराणि ज्ञानानि स्वाकारमात्रसंवैद्यानि कमेण ष्मवन्तीत्यात्मस्यातिरेवेति; तदप्युक्तिमात्रम्; यतः स्वात्ममात्रसंवित्तिनिष्ठत्वे ग्रथांकारत्वे च ज्ञान-स्यात्मस्यातिः सिद्धघेतः । न च तत्सिद्धम्, उत्तरत्रोधयस्यापि प्रविषेघात् । सर्वं ज्ञानानां स्वाकारग्राहित्वे च भ्रान्ताऽभ्रान्तविवेको बाध्यबाषकभावरच न प्राप्नोति, तत्र व्यक्षिचारामावाविशेषात् । स्नारम-

विषय तो बिजली की तरह उत्तर कालमें नष्ट होता है सो यह कथन गलत है, सभी पदार्थ बिजली की तरह तत्काल विलीन नहीं होते हैं। अतः सांख्यने विपर्यय ज्ञानका विषय सत्यभूत माना है वह ठीक नहीं है।

विद्यानाह तवादी—सीपादिमें रजतादिका जो प्रतिभासरूप विपर्यय ज्ञान है वह मात्र ज्ञानका ही आकार है, किन्तु अनादि कालीन अविद्याके कारण ज्ञानसे बाहर हुए के समान प्रतीत होता है। अनादि अविद्याकी जो वासनायें हैं वे पुरुषों में कम—कमसे प्रगट होती हैं, इस कारण स्वाकार मात्रसे जिनका संवेदन होता है वे ज्ञान कमशः अनेक आकारवाले होते हैं अर्थात् ग्राह्य—ग्राहक रूपमें उद्भूत होते हैं। अतः विपर्ययमें बात्मख्याति अर्थात् ज्ञानका ही आकार है, बाह्य वस्तुका नहीं क्योंकि ज्ञानके सिवाय बाह्य वस्तु है नहीं?

जैन—यह कथन भी अयुक्त है, ज्ञान अपनेमें ही निष्ठ है और वही अर्थाकार होता है यह बात सिद्ध होनेपर ही इस विपर्यय ज्ञानकी आत्मख्याति रूपसे
सिद्धि होगी. किन्तु ये दोनों अर्थात् ज्ञावमें अपना ही आकार है तथा वह खुद ही
बाह्य पदार्थों के आकारों को घारण करता है ये दोनों बातें ही सिद्ध नहीं हैं, क्यों कि
आगे इन दोनों बातों का खण्डन होने वाला है। यदि सारे ही ज्ञान अपना आकार भात्र
ग्रहण करते हैं तो समस्त ज्ञानों का यह आन्त ज्ञान है, और यह अआन्त है, ऐसा
विवेक और वाध्य—बाधकभाव बनेगा ही नहीं, क्यों कि ज्ञानों का अपने स्वरूप मात्र में
तो कोई व्यावचार होता नहीं, अर्थात् आत्मस्वरूपको ज्ञाननेकी अपेक्षा समस्त ज्ञान
प्रमाण भूत ही माने गये हैं। आकार सिर्फ ज्ञानमें ही निष्ठ है बाहरमें रजतादि
नामकी कोई वस्तु नहीं है, तो फिर रजत संवेदन द्वारा वह रजत रूप आकार सुख
संवेदनके समान अन्दर ही प्रतीतिमें आयेगा, बाहरमें स्थित होने रूपसे प्रतीतिमें नहीं
आयेगा। तथा जानने वाला व्यक्ति भी उस पदार्थको ग्रहण करने के लिये प्रवृत्ति क्यों

स्थितत्वेन रजताद्याकारस्य संवेदनेन च सुखाद्याकारबद्बहिष्ठतया प्रतीतिनं स्यात् । प्रतिपत्ता ज तदुपादानार्थं न प्रवर्शेत, प्रविहिष्ठाऽस्थिरत्वेन प्रवृत्त्यविषयत्वात् । प्रथाविद्योपप्लववशादबहिष्ठ-स्थिरत्वेनाध्यवसायः; कथमेवं विपरीतस्थातिरेव नेष्टा, ज्ञानादिभिष्नस्यास्थिरस्य चार्थाकारस्या न्ययाध्यवसायाभ्युपगमादिति ?

यश्चोच्यते-न ज्ञानस्य विषय उपदेशगम्योऽनुमानसाघ्यो वा येन विपरीतोऽषंः कल्प्येत । कि तिहं ? यो यस्मिन् ज्ञाने प्रतिभाति स तस्य विषय इत्युच्यते । जलादिज्ञाने च जलाद्यर्थं एव प्रतिभाति न तिहपरीतः, जलादिज्ञानव्यपदेशाभावप्रसङ्गात् स च जलाद्ययंः सन्न भवतिः तद्बुद्धेरभ्रान्तत्व-प्रसङ्गात् । नाप्यसन्ः खपुष्पादिवत्प्रतिभासप्रवृत्त्योरविषयत्वानुषङ्गात् । नापि सदसद्रपःः जभय-दोषानुषङ्गात्, सदसतोरंकात्म्यविरोधाः । तस्मादयं बुद्धसन्दिश्वतोऽषंः सत्त्वेनासत्त्वेनान्येन वा धर्मा-

करेगा ? क्योंकि ज्ञानके अन्दर ही तो वह आकार (वस्तु) है ? तथा वह आकार ज्ञानके अस्थिर होनेसे अस्थिर है, अतः उसमें उठाना, रखना आदिरूप ज्ञाता मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है वह कैसे होगी ? अर्थात् नहीं हो सकती। तुम कहो कि अनादि अविद्याके कारण उस ज्ञानाकारकी बाहरी वस्तुरूपसे एवं स्थिर रूपसे अनुभव होता है, सो ऐसा माननेसे तो विपरीतार्थ ख्याति ही तुम्हारे द्वारा मान्य हुई ? क्योंकि ज्ञानसे अभिन्न अस्थिर (क्षणिक) और बाहरमें स्थित रूपसे अध्यवसाय हुआ, सो ऐसा अध्यवसाय ही तो विपरीतार्थ ख्याति है और इसे आपने मान लिया है ?

शंकर मतवाले कहते हैं कि इस विपयंय ज्ञानका जो विषय है वह उपदेश गम्य या अनुमान गम्य तो है नहीं, जिससे कि उसको जैन लोग विपरोत मानते हैं, बात तो यह है कि जो जिस ज्ञानमें भलकता है वह उसीका विषय माना जाता है। जलादिक ज्ञानमें जलादिक ही प्रतीत होते हैं इससे विपरीत और कोई नहीं। यदि दूसरा विषय होता तो "जलका ज्ञान" यह नाम कैसे आता ? वह जलादि विषय सत तो है नहीं यदि होता तो उसको जाननेवाला ज्ञाव सत्य हो जाता, तथा उस विपयंयज्ञानका विषय असत भी नहीं है, क्योंकि असत होता तो वह आकाशके पृष्प की तरह प्रतिभासित नहीं होता। सत—असत दोनों रूप मानों तो दोनों पक्षके प्रदत्त दूषण आयेंगे। तथा सत असतका ठादात्म्य भी नहीं है। इसलिए यह बुद्धिके द्वारा ग्रहण किया गया जो विषय है वह सत—असत आदि किसी भी स्वभावसे कहा नहीं जा सकता, अतः यह ज्ञान तो अनिवंचनीयार्थं स्थाति रूप है ऐसा मानना चाहिये?

म्तरेण निर्वेक्तुं न शक्यत इत्यनिर्वचनीयार्थस्यातिः सिद्धाः इत्यपि मनोरयमात्रम्ः ग्रद्धेतिस्विद्धे ह्योतिस्सद्ध्योत्, तथाद्धेतं निराकरिष्यामः । यश्चोक्तम्-न ज्ञानस्य विषय उपदेशगम्य इत्यादिः सद्भवतामेव प्राप्तम्, तथा हि—जलादिश्रान्तौ नियतदेशकालस्यभावः सदात्मकत्वेनैव जलाद्ययः प्रतिभाति तद्ग्रहणेप्सोस्तत्रैत प्रवृत्तिदर्शनात् तत्कथमसावनिर्वचनीयः स्यात् ? न ह्योवंभूते प्रतिभास-प्रवृत्ती ग्रनिवंचनीयेऽर्थे सम्भवतः । ग्रथ विचार्यमाण एवासौ सदसत्त्वादिभिरनिर्वचनीयः सम्पद्यते न तु भ्रान्तिकाले तथा प्रतिभातीतिः नन्वेवमन्यथाप्रतिभासाद्विपरीतस्यातिरेव स्यात् ।

जैन — यह वर्णन भी मनोरथ मात्र है, जब ग्रद्धैतपना सिद्ध हो तब यह कथन भी ठीक हो किन्तु हम तो उस ग्रद्धै तका आगे निराकरण करनेवाले हैं। ग्रापने कहा कि ज्ञानका विषय उपदेशगम्य नहीं इत्यादि, सो यह दोष तो आपको ही लगेगा, देखिये! जलके भ्रान्त ज्ञानमें जलादि पदार्थ भलकता है वह नियत देश, काल, स्वभाववाला है, अर्थात् सामने एक निश्चित् स्थान पर ग्रीर वर्त्तमान समयवाला है तथा सत रूपसे प्रतीतिमें ग्राता है, उसको ग्रहण करनेके इच्छुक व्यक्तिकी वहाँ पर प्रवृत्ति भी देखी जाती है, ऐसी हालतमें उसे ग्रान्वंचनीय कसे माने ? ग्रान्वंचनीयतामें इसतरहका प्रतिभास तथा प्रवृत्ति नहीं होती। तुम कहो कि इसकी सत—ग्रसत रूपसे विचार करने पर तत्तदुरूपसे प्रतीति नहीं होती है, इसलिये हम लोग इसे ग्रान्वंचनीय कहते हैं, न कि भ्रान्ति के समय अनिवंचनीय कहते हैं, क्योंकि भ्रांति कालमें वह वैसा भलकता है ? सो ऐसा मानते हो तब तो उस ज्ञानको ग्रन्यथा प्रतिभासरूप होनेसे विपरीतरूपाति रूप ही क्यों नहीं कहते हो ?

शंका — "यह विपरीत है" ऐसा प्रतिभास न होने के कारण इसे विपरीतार्थ ख्याति रूप भी नहीं मान सकते ?

समाधान—हम जैन भी ऐसा नहीं कहते हैं कि "यह विपरीत पदार्थ है" इस तरहके कथनको विपरीतार्थ कहते हैं। तुम पूछो कि विपरीतार्थ ख्याति किसे कहना ? सो बनाते हैं — पुरुषसे विपरीत जो पदार्थ स्थाणु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी ख्याति ही विपरीतार्थ ख्याति कहलाती है।

शंका—पुरुषको भलकानेवाला जो ज्ञान है उसमें स्थाणुका प्रतिभास तो है नहीं भ्रतः उसको पुरुषको भलकानेवाले ज्ञानका विषय मानना भ्रयुक्त है, अन्यथा सब जगह भ्रव्यवस्था हो जायगी भ्रर्थात् घट-पट ग्रादि पदार्थोंको प्रतिभासित करनेवाले ज्ञानोंमैं नहीं प्रतिभासित हुए पुरुषका विपर्यय मानना पड़ेगा ? ननु विपरीतस्थातिरिप प्रतिभासविरोधान्न युक्तेति । क एवमाह-'विपरीतोऽयमथंः' इति स्थातिः ? किं तर्हि ? पुरुषविपरीते स्थागी 'पुरुषोऽयम्' इति स्थातिविपरीतस्थातिः । ननु पुरुषाव-भासिनि ज्ञाने स्थागोरप्रतिभासमानस्य विषयत्वमयुक्तः सर्वेत्राप्यम्यवस्थाप्रसङ्गात्; तदयुक्तम्; यतः स्थाणुरेवात्र ज्ञाने तद्रूपस्यानवभारगादधमिदिवशाच पुरुषात्राकारेगा। ध्यवसीयते । बाधोत्तरकालं हि प्रतिसन्धत्ते स्थाणुरयं मे पुरुषः' इत्येवं प्रतिभात इति, कथमेवं विपर्ययनिरासः तस्या एव तद्रूप-

समाधान— यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्थाणु ही उस विपर्यय ज्ञानमें उसके स्वरूपका अवधारण न होनेसे काच कामलादि दोषके प्रभावसे पुरुषाकार रूप प्रतीत होता है, पीछे उत्तर कालमें बाधित होता है कि यह तो स्थाणु [ठूंट] है मेरे को पुरुष रूपसे मालुम पडा था इत्यादि । इसलिये इस ज्ञानको विपरीतपना कैसे नहीं? है ही, यही तो विपरीतार्थं ख्याति है। मतलब जैन दार्शनिकोंने विपर्यय ज्ञानको विपरीत विषय वाला माना है, विपर्यय ज्ञानका लक्षण यही है कि दूरवर्ती होने आदि के कारण स्थाणु और पुरुषके कुछ समान धर्मोंको लेकर स्थाणुमें पुरुषाकारका प्रतिभास होना । इसीतरह सीपमें चांदीका मान, मरीचिकामें जलकी प्रतीति, रस्सीमें सपंका ज्ञान ये सभी विपर्यय ज्ञान हैं। प्रभाकर मतमें माना गया जो स्मृति प्रमोष है उसके द्वारा इस विपर्यय ज्ञानका खण्डन होना अशक्य है, क्योंकि स्मृति प्रमोष ही असिद्ध है।

भावार्थः - शंकर मतवाले विपयंय ज्ञानको सदसत् - ग्रानिवंचनीयार्थं ख्याति रूप मानते हैं, उनका कहना है कि विपयंय ज्ञानके विषयको ग्रसत नहीं कह सकते, क्यों कि उसका प्रतिभास होता है, तथा सत भी नहीं कह सकते क्यों कि उस ज्ञानमें आगे जाकर बाधा ग्राती है। शंकर मतवालेको विज्ञानाद्वे तवादी ने कहा था कि विपयंय ज्ञानका विषय ग्रात्म स्याति है ग्रर्थात् ज्ञानका ही आकार है। विपयंय हो चाहे ग्रीर कोई ज्ञान हो, सभी ज्ञानों में ग्रपना ही आकार रहता है, क्यों कि ज्ञानको छोड़कर दूसरा पदार्थ ही नहीं है। अन। दि ग्रविद्याके कारण बाहर में ग्रनेक आकार या पदार्थ दिखायी देते हैं? जैनाचार्यने विज्ञानाद्वे तवादीको इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि ग्रभी ग्रापका विज्ञानाद्वे त सिद्ध नहीं है, ग्रीर ग्रागे हम उसका भली प्रकारसे निरसन करेंगे, ग्रतः आत्मस्यातिको विपयंय ज्ञान मानना ग्रसिद्ध है। ग्रिवंचनीयार्थं स्थाति भी ग्रसत्य है, क्योंकि यदि विपयंय ज्ञानका विषय अनिवंचनीय [ वचन के द्वारा नहीं कह सकना ] होता तो ''इदं जलं' यह जल है, इत्यादि प्रतिभास तथा तदनु-

स्वादिति ? स्मृतित्रमोषाभ्युपगमेन तु विपर्ययत्रत्याख्यानमयुक्तम्; तस्यासिद्धरूपत्वात् ।

सार प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अनिवंचनीयार्थं ख्याति भी असत्य है। विपर्यय ज्ञानका विषय विपरीत ख्याति ही है, अर्थात् पुरुषसे विपरीत जो स्थागु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी मलक आना विपर्यय ज्ञान है, इस ज्ञानका विषय स्थागु ही है किन्तु उसका अवधारण नहीं होनेसे पुरुषका आकार प्रतीत होता है।

# विपर्ययज्ञान श्रख्यात्यादिविचार समाप्त #





ननु शुक्तिकायाम् इदं रजतम्' इति प्रतिभासो विपर्ययः, न चासौ विचार्यमाणो घटते । नहि 'इदं रजतम्' इत्येकमेवेद ज्ञानं कारणाभावात्; तथाहि-न दोषेश्चक्षुरादीनां सक्तः प्रतिबन्धः कियते, कार्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । न हि दुष्टा यदा विपरीतं कार्यमाविभावयन्ति । ग्रत एव प्रघ्वंसींअपि । किन्स, ''सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना" । । मी० श्लो० प्रत्यक्ष० श्लो० ८४ । रजतस्य चासम्बद्ध-

प्रभाकर—सीपमें "यह रजत है" इसप्रकारका प्रतिभास होना विपर्यय ज्ञान कहलाता है, किन्तु इसपर विचार करे तो घटित नहीं होता, "यह रजत हैं" इस प्रकारका जो ज्ञान है वह एक नहीं है क्योंकि ऐसा एकत्व अपसे प्रतिभास होने में कोई कारण नहीं दिखता है। चक्षु भादि इन्द्रियोंकी शक्तिका [काच कामलादि] दोषों द्वारा प्रतिवन्ध होता नहीं, यदि होता तो उनसे देखने भादि रूप कार्य जो "यह चांदी हैं" इत्यादि ए उत्पन्न नहीं हो पाते, क्या जो नामा धान्य खराब होनेपर भी विपरीत कार्य जो गेहूं भादिक भंकुरोंको उत्पन्न करेंगे? अर्थात् नहीं करेंगे। विशेषार्य—जैन दार्शनिक विपर्यय ज्ञान होना मानते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानमें विपरीतता का कोई भी कारण दिखायी नहीं देता है। चक्षु भादि इन्द्रियोंके सदोष होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाय सो भी बात बनती नहीं, दोष तो कारणोंकी [ इन्द्रियोंकी ] शक्ति नष्ट करते हैं न कि विपरीत ज्ञानको पैदा करते हैं। देखो ! जो का बीज पुराणा हुआ तो क्या वह गेहूंके अंकुरको पैदा करेगा ? अर्थात् नहीं करेगा, उसीप्रकार इन्द्रियके दोष विपरीत ज्ञानको पैदा नहीं कर सकते हैं।

तथा वे बीज नष्ट होनेपर भी अंकुररूप कार्य उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि कारणका ग्रभाव हुग्रा है। तथा यह भी बात है कि चक्षु ग्रादि इन्द्रियां सम्बन्धित एवं वर्रामान पदार्थोंको ग्रहरा करती हैं, यहां जो सीपमें रजतका प्रतिभास हो रहा त्वादवर्तमानत्वाच्च चक्षुषा कथं वर्तमानरजताकार।वभासः स्यात् ? ज्ञाने च कस्यायमाकारः प्रथते ? न ताबद्रजतस्य; ग्रवर्तमानत्वात् । नापि ज्ञानस्यैव; स्विसद्धान्तिवरोषात् । किन्त, भगृहीतरजतस्येदं विज्ञानं नोपजायते, ग्रतिप्रसङ्गात् । गृहीतरजतस्य च 'तद्रजतिमदम्' इति स्यात्, इन्द्रियसंस्कारसादृश्यदोषैर्जन्यमानत्वात् । किन्त, शुक्तिकायां रजतसंसर्गों न ताबदसन् प्रतिभासते, से अपुष्पसंसर्गवत् ग्रसत्स्यातित्वप्रसङ्गात् । नापि सन्; रजतस्य तत्रासत्वात् । ततो ज्ञानद्वयमेतन् 'इदम्' इति हि

है वह रजत न वत्तंमानमें मौजूद है न सीपसे सम्बन्धित है, फिर चक्षु द्वारा वर्तमानमें मौजूद सीपमें रजतका स्राकार कैसे प्रतिभासित हो रहा है ? यह जो ज्ञाव हुआ है उसमें किसका धाकार भलकता है ? यदि कहा जाय कि चांदीका धाकार भलकता है. तो यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्तमानमें है ही नहीं। यदि कहा जावे कि ज्ञानका ही ग्राकार प्रतिभासित होता है तो यह भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि जैन सिद्धा-न्तसे यह कथन विरुद्ध पड़ता है। ज्ञानमें ज्ञानका ही आकार भलकता है ऐसा जैन मत में माना ही नहीं। और एक बात यह है कि यदि बिना रजतके ग्रहण किये यह विपर्यय ज्ञान होता है ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा कहने पर धतिप्रसंग दोष ग्राता है, अर्थात् फिर तो तलघर ग्रादिमें पले हुए व्यक्तिको भी बाहर श्राते ही "यह चांदी है" ऐसा ज्ञान होना चाहिये। यदि कहो कि रजतको जाननेवाले व्यक्तिको "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है तो फिर उसको "वह रखत यह है" ऐसी फलक आनी चाहिये ? हम प्रभाकर तो इन्द्रिय संस्कार, सादृर्य, दोष इत्यादि कारणोंसे "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है, इसप्रकार मानते हैं। विपर्यय ज्ञानके बारेमें हम प्रभाकरका कहना है कि सीपमें रजतका संसर्ग ग्रसत होकर प्रतिमासित नहीं होता यदि होता तो वह आकाशमें आकाश पुष्पके संसर्गकी तरह ग्रसत स्याति रूप होता ! अर्थात् फिर इस विपर्यय ज्ञानको ग्रसत स्याति रूप मानते किन्तु यह मान्यता हम प्रभाकरको इष्ट नहीं है। तथा वह रजतका संसर्ग सत होकर भी प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि वहां रखतका ग्रभाव है ग्रत: 'इदं रजतं" इस ज्ञानको दो रूप मानना चाहिये "इदं" यह एक ज्ञान है, भ्रौर "रजतं" यह दूसरा ज्ञान है, इनमें जो इदं अंश है वह तो सामने रखे हुए अर्थका प्रतिभासरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है, भीर "रजत" ऐसी जो भलक है वह पहले देखे गये रजतका स्मरण रूप ज्ञान है। सो ऐसा यह प्रतिभास साहश्य भादि किसी दोषके निमित्तसे होता है। भ्रतः "इदं रजतं" ऐसा ज्ञान स्मरण रूपसे वहां भलकता नहीं है बस ! इसीलिये हम प्रभाकर

पुरोक्यवस्थितार्थप्रतिभासनम् 'रजतम्' इति च पूर्वावगतरजतस्मरणं सादृश्यादेः कुति श्रान्निमत्तात् । तच्च स्मरणमिप स्वरूपेण नावभासत इति स्मृतिप्रमोषोऽभिषीयते । यत्र हि 'स्मरामि' इति प्रत्यय-स्तत्र स्मृतेरप्रमोषः, न पुनर्यत्रस्मृतित्वेऽपि स्मरामि' इति रूपाप्रवेदनम् । प्रवृत्तिश्च भेदाऽभ्रहृणा देवोपपन्ना । ननु कोऽयं तदग्रहो नाम ? न तावदेकत्वग्रहः; तस्यैव विपर्ययरूपत्वात् । नापि तदग्रह- एप्रागभावः; तस्याऽप्रवृत्तिहेतुत्वात्, प्रवृत्तिविवृत्त्योः प्रमाणकलत्वादिति चेत्; न; भेदाऽग्रह्णस- चिवस्य रजतज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वोपपत्तेरिति ।

उसे स्मृति प्रमोष कहते हैं। जहां "स्मरण करता हूं" ऐसी भलक हो वहां तो स्मृति प्रमोष नहीं है, किन्तु जहां स्मृतिरूपता होते हुए भी "स्मरण करता हूं" ऐसी भलक न हो वह तो स्मृतिका प्रमोष ही है "यह रजत है" ऐसे ज्ञानके होनेपर जो प्रवृत्ति होती है वह तो भेदको न जाननेसे प्रर्थात् भेदके प्रग्रहणसे होती है। ग्रव भेदका प्रग्रहण क्या है? इसपर सोचें—एक रूपसे दोनोंका ग्रहण होना यह भेद अग्रहण है, सो ऐसा मानना इसलिये ठीक नहीं कि वह विपरीत स्थाति रूप कहलायेगा। भेद ग्रहणके प्रागभावको भेदका प्रग्रहण कहना भी संगत नहीं बैठता क्योंकि प्रागभाव प्रवृत्तिका कारण नहीं हुग्रा करता। कोई कहे कि प्रवृत्ति भौर निवृत्ति कराना तो प्रमाणका फल है प्रागभावका यह फल नहीं है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं कारण कि भेदका ग्रग्रहण है सहायक जिसका ऐसा रजत ज्ञान ही प्रवृत्तिका हेतु होता है। इस प्रकार भेदके ग्रग्रहणमें कारण जो स्मृति प्रमोष है उसके निमित्तसे हुग्रा रजत प्रतिभास ही प्रवृत्तिका अर्थात् "यह चांदी है" ऐसा भान होते ही उसमें ग्रहणकी जो प्रवृत्ति होती है उसका कारण है। इसप्रकार "इदं रजतं" इत्यादि ज्ञान स्मृति प्रमोष लक्षण वाले हैं।

विशेषार्थ — "इदं रजतं" यह प्रतिभास दो ज्ञानरूप है, "इदं" यह प्रत्यक्षरूप है, ग्रीर "रजतं" यह स्मरणरूप है। यह स्मरण प्रपने स्वरूपसे प्रतीत नहीं होता है, ग्रायत् रजतका स्मरण करता हूं ऐसी प्रतीति नहीं ग्रानेसे वह स्मृति प्रमोष कहलाता है। इस ज्ञानमें वस्तुको ग्रहण करनेकी जो प्रवृत्ति होती है वह तो विवेक नहीं होनेसे ग्रायत् सीप ग्रीर चांदी का सम्यग्बोध न होने से होती है "इदं रजतं" यह ज्ञान यद्यपि सत्य रजत ज्ञानसे भिन्न है, तथापि दोनोंका भेद मालूम न होनेसे ऐसा होने लग जाता है। "इदं रजतं" "इदं जलं" अर्थात् सीपमें यह चांदी है ऐसा प्रतिभास होना, मरीचिमें यह जल है ऐसा प्रतीत होना विपर्यय ज्ञान है, ग्रीर इसका दो वस्तुग्रोंकी समानता, पदार्थका दूरवर्त्ती रहना, कुछ इन्द्रियोंकी सदोषता ग्रादि है ऐसा जैन कहते

ग्रत्र प्रतिविधीयते-न दोषैः शक्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वंसो वा विधीयते, किन्तु दोषसमत्रधाने चक्षुरादिभिरिदं विज्ञानं विधीयते । दोषाणां चेदमेव सामर्थ्यं यत्तत्सिश्वनोनेऽविद्यमानेप्यर्थे ज्ञानमुत्पा-दयन्ति चक्षुरादीनि । न चैवमसत्स्यातिः स्यात्; सादृश्यस्यापि तद्धे तुत्वात् । ग्रसत्स्यातिस्तु न तद्धे - तुका, खपुष्पज्ञानवत् । रजताकारभ्र प्रतिभासमानो न ज्ञानस्य; संस्कारस्यापि तद्धे तुत्वात् । दोषाद्धि संस्कारसहायादनुभूतस्येव रजतस्यायमाकारः पुरोवितन्यर्थे प्रतिभाषते । न चैवं 'तद्रजतम्' इति

हैं, किन्तु हम प्रभाकर मतवाले तो इस ज्ञानको स्मृति प्रमोष इप मानते हैं। इस ज्ञानका कारण दो ज्ञानोंका एकत्रित होना है, ग्रर्थात् "इदं" वर्तमान ज्ञान है, भ्रोर "रखतं" यह भूतकालीन ज्ञान है, किन्तु उसमें "स्मरण करता हूं" ऐसा प्रतिभास नहीं होता बस ! इसीलिये इसका नाम स्मृति प्रमोष रखा गया है।

जैन-यहां पर प्रभाकरके उपर्युक्त कथनका खण्डन किया जाता है शुरूमें उन्होंने पूछा था कि दोषोंके द्वारा इन्द्रिय शक्तिका प्रतिबन्ध होता है या नाश होता है। इत्यादि सो इसका जवाब हम देते हैं कि काच कामलादि दोषों द्वारा नित्रादिकी शक्तिका प्रतिबंध नहीं होता है भीर न उसका नाश होता है, किन्तु दोषके कारण चक्षु शादि इन्द्रियोंके द्वारा ऐसा ज्ञान होने लग जाता है। दोषोंका यही सामर्थ्य है कि उनके निमित्तसे पदार्थके न होनेपर भी उस विषयका वे चक्षरादि इन्द्रियां ज्ञान पैदा करा देती हैं। ऐसी मान्यता से असतस्यातिका प्रसंग भी नहीं आता है, अर्थात अविद्य-मान वस्तुको जाने तो असतवाद ग्रावे सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस ज्ञानमें पहले देखे गये रजतादिकी सदृशता भी कारण है. ग्रसत ख्यातिमें ऐसा सादृश्य हेतु नहीं है वह तो सर्वथा माकाश पूष्पके ज्ञान सहश है। तथा सीपमें रजताकार जो प्रतिभास हो रहा है वह ज्ञानका ग्राकार नहीं है किन्तु संस्कारके निमित्तसे ऐसा प्रतिभास होता है, मतलब काच कामला मादि दोष ग्रीर बार बार सफेद चीजका देखना रूप संस्कार ये सब ऐसे प्रतिभासके हेतु हैं, पूर्वमें जाना गया रजतका झाकार सामनेमें स्थित सीपमें भलकता है, ऐसा माननेपर "वह रजत है" इस तरह भलक आनेका प्रसंग जो भ्रापने कहा था वह भी नहीं म्रायेगा, क्योंकि दोषके कारण सामने स्थित सीपमें रजतका धाकार कलकता है भ्रन्यथा भापको भी "वह रजत है" ऐसी कलक होनेका प्रसंग क्यों नहीं प्राप्त होगा ? इसलिये जैसे तुम्हारी मान्यताके अनुसार यहां स्मृतिका प्रमोष है वैसे ही दोषोंके कारण समानता का अर्थात् सफेदीका ग्रधिकरण होनेसे सामने स्थित सीपमें रजताकारका ग्रवभास होता है ऐसा क्यों नहीं मानते ? इस कथवसे ग्रापके-

स्यात्; दोषवशात्पुरोध्यवस्थितार्थे रजताकारस्य प्रतिभासनात् । कथमन्यथा भवतोऽपि तद्रजतिमिति प्रतिभासो न स्यात् ? ततो यथा तव स्मृतिप्रमोषस्तथा दोषेभ्यः सामानाधिकरण्येन पुरोवित्तन्य-वर्तमानरजताकारावभासः किन्न स्यात् ? ग्रनेन 'तत्संसर्गः सन्नसन्वा प्रतिभासते' इत्यपि निरस्तम् । न च विवेकाऽस्य।तिसहायाद्रजतज्ञानात् श्रवृत्तिर्घटते; 'घटोयम्' इत्याद्यभेदज्ञानात्प्रवृत्तिप्रतीतेः । विवेकास्यातिरच भेदे सिद्धः सिद्ध्येत् । न चात्र ज्ञानभेदः कुतिरचत् सिद्धः, तथापि तत्कल्पने 'घटोयम्'

द्वारा किये गये सत प्रतिभासित होता है या असत प्रतिभासित होता है ? इत्य। दि पूर्व प्रश्नोंका निरसन स्वयमेव हो जाता है। प्रभाकर ने कहा था कि विवेक का ग्रहण न होनेसे अर्थात् "यह रजत है" इसतरह की भलकमें दो जान हैं किन्तु उसका भेद मालुम न पड़नेसे जो ज्ञान होता है कि "यह रजत है" सो इस ज्ञानके कारण सीपमें चांदी समभकर उसे ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति होती है। सो प्रभाकर का यह कहना गलत है. देखो! "यह घट है" इत्यादि जो ज्ञान हैं वे भी ग्रभेद को लिए हुए हैं उन ज्ञानोंसे घटादि को ग्रहण करने के लिए मन्ष्य की प्रवृत्ति हम्रा ही करती है, ग्राप प्रभाकरकी यह विवेक ग्रस्याति-ग्रर्थात् भेदोंका अग्रहण तब सिद्ध होगा जब यह रजत है, इस ज्ञानमें भेद सिद्ध हो ! मतलब "यह" इसप्रकारका प्रत्यक्षज्ञान, ग्रीर "रजत है" इस प्रकारका स्मरण ज्ञान ऐसे ये दो भेद यहां सिद्ध होते हों तब तो भैक्षेंका यहां अग्रहण है, इस प्रकार कह सकते हैं, किन्तु किसी भी प्रमाण से "यह रजत है" इस ज्ञानमें दो ज्ञानोंकी ऋलक सिद्ध नहीं होती है यदि ज्ञानोंमें भेद सिद्ध नहीं होनेपर भी जबरदस्ती भेदकी कल्पना करो तो ''यह घट है' इस ज्ञानमें भी भेद मानना पड़ेगा ? क्योंकि पूर्व मान्यता में भीर इस मान्यतामें कोई विशेषता नहीं है, जिससे कि "यह घट है " इस ज्ञानमें तो भेद न माना जाय और "यह चांदी है" इस ज्ञानमें भेद न माना जाय।

प्रभाकर—"यह घट है" इस ज्ञानमें तो सत्य घटका ग्रहण होता है ग्रतः यहांपर ज्ञानमें भेद नहीं माना गया है ?

जैन— तो फिर मन्य जगह भी मर्थात् "यह रजत है" इस ज्ञानमें भी मसत्य वस्तुका [ चांदीका ] ग्रहण हुआ है इसलिये यहांपर भी ज्ञानके भेदकी कल्पना नहीं होनी चाहिये। एक बात यह सिद्ध करना है कि भ्राप प्रभाकर निर्मलता आदि ग्रुगोंसे युक्त नेत्र म्रादि इन्द्रियों द्वारा वर्तमान वस्तुमें एक ज्ञान पैदा होता है ऐसा मानते हैं, इस्यादाविष ज्ञानभेदः कल्प्यतामिविशेषात् । अथात्र सतो घटस्य ग्रहणान्नासौ कल्प्यते; तर्रह् ग्रन्थता-प्यसतो ग्रहणात्तत्कल्पना माभूत् । यथैव हि गुणान्वितैश्चक्षुरादिभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं जन्यते, तथा दोषान्वितैः सादृश्यवशादसत्येकं ज्ञानं जन्यते । गुणदोषाणां च सद्भावं ज्ञानजनकत्वं च स्वतः-प्रामाण्यप्रतिषेषप्रस्तावे प्रतिपादियष्यामः । न च प्रभाकरमते विवेकास्यातिः सम्भवति, तत्र हि 'इदम्' इति प्रत्यक्षं 'रजतम्' इति च स्मरण्मिति संवित्तिद्वयं प्रसिद्धम्, तच्चाऽऽत्मप्राकट्ये नैवोत्पद्यते । ग्रात्म-प्राकट्यं चान्योन्यभदग्रहणेनैव संवद्यते घटपटादिसंवित्तवत् । किञ्च, विवेकस्याते प्रागभावो विवेकास्यातिः । न चाभावः प्रभाकरमतेऽस्ति ।

उसीप्रकार काच कामलादि दोष युक्त नेत्र म्रादि इन्द्रियों द्वारा वस्तुम्रोंमें समानता होनेके कारण म्रविद्यमान वस्तुमें भी एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए।

गुण ग्रीर दोष दोनोंका ही सद्भाव है, दोनों ही ज्ञानको उत्पन्न करनेमें [ या नहीं करनेमें ] समर्थं हैं, इस बातको हम स्वतः प्रामाण्यवाद—का खण्डन करते समय कहनेवाले हैं। ग्राप प्रभाकरके मतमें विवेक अख्याति संभव नहीं है आप लोग "इदं" इस भलक को प्रत्यक्ष ग्रीर "रजतं" इस भलक को स्मृति नाम देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि वे दोनों ही अपने स्वरूपकी प्रगटतासे ही उत्पन्न होते हैं, यह स्वरूप प्रमटता हो ग्रापसमें एक दूसरेके भेदोंके ग्रहणके बाद ही ग्रनुभवमें आती है, जैसे घट पट ग्रादिके ज्ञानोंमें ग्रपना ग्रपना भिन्न भिन्न रूप एक दूसरेके भेदकी विशेषताको जाननेके बाद ही अनुभवमें ग्राता है। तथा विवेकके ख्यातिका प्रगमाव [ ग्रभाव ] होना विवेक ग्रख्याति कहलाती है किन्तु प्रभाकर मतमें अभावको नहीं माननेसे यह अख्याति सिद्ध नहीं होती। प्रभाकर यह बतानेका कष्ट करे कि स्मृतिप्रमोष कहते किसे हैं? स्मृतिके ग्रभावको, या ग्रन्यमें ग्रन्यके प्रतिभासको, या विपरीताकार रूपसे जाननेको, या ग्रतीत कालका वर्त्तमान रूपसे ग्रहणा होनेको, या प्रत्यक्षके साथ दूध पानीके समान स्मृतिका ग्रभेद रूपसे उत्पाद होनेको ? इन पांच विकल्पोंको छोड़कर भन्य कोई विकल्पसे तो स्मृति प्रमोषका लक्षण हो नहीं सकता।

प्रथम विकल्प-स्मृतिके ग्रभावको स्मृति प्रमोष कहते हैं तो वह है नहीं, क्यों कि यदि स्मृति-का ग्रभाव होता तो पहले देखे हुए रजतकी प्रतीति सीपमें कैसे होती ? अर्थात् नहीं होती। तथा स्मृतिके ग्रभाव को यदि स्मृति प्रमोष कहा जायगा तो मूर्च्छित ग्रादि ग्रवस्थामें जो भी ज्ञान होते हैं उनको भी स्मृति प्रमोषताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्यों कि वहां भी स्मृतिका ग्रभाव है ? यदि कहा जाय कि स्वप्त मूर्च्छा ग्रादि ग्रवस्थामें तो "इदं" यह कश्यायं समृतेः प्रमोषः-कि समृतेरभावः, ध्रन्यावभासो वा स्यात्, विषरीताकारवेदित्वं वा, ध्रतीतकालस्य वर्तमानतया ग्रह्णं वा, श्रनुभवेन सह क्षीरोदकवदिववेकेनोत्पादो वा प्रकारान्तरा-सम्भवात् ? सत्र न तावदाद्यः पक्षः; स्मृतेरभावे हि कथं पूर्वदृष्टरजतप्रतीतिः स्थात् ? मूच्छांध-वस्थायां च स्मृतिप्रमोषध्यपदेषः स्यात् तदभावाविशेषात् । श्रयात्र 'इदम्' इति भासाभावान्नासौ; ननु 'इदम्' इत्यत्रापि कि प्रतिभातीति वक्तव्यम् ? पुरोध्यवस्थितं श्रुक्तिकाशक्तमिति चेत्; ननु स्वधमंविशिष्टत्वेन तसत्र प्रतिभाति, रजतसिन्नहितत्वेन वा ? प्रथमपक्षे कुतः स्मृतिप्रमोषः ? श्रुक्ति-काशकले हि स्वगतधमंविशिष्टे प्रतिभासमाने कृतो रजतस्मरणसम्भवो यतोऽस्य प्रमोषः स्यात् ? न खलु घटे गृहीते पटस्मरणसम्भवः । श्रय गुक्तिकारजतयोः सादृश्याच्छुक्तिकाप्रतिभासे रजतस्मरणम्;

मलकता ही नहीं अतः वहां स्मृति प्रमोषताका प्रसंग प्राप्त नहीं होता है। तो प्रश्न होता है कि "इदं" इसमें क्या मलकता है ? यदि सामने रखा हुआ सीपका टुकड़ा भलकता है ऐसा कहो तो वह भी धपने धमंसे युक्त हुआ प्रतीत होता है कि रजतसे संबद्ध होकर प्रतीत होता है ? यदि वह अपने धमंसे युक्त-त्रिकोण आदि रूपसे भलकंगा तो स्मृति प्रमोष कहां रहा ? धर्यात् नहीं रहा, क्योंकि सीपके टुकड़ेमें उसीके धमंकी प्रतीति धा रही है। इसप्रकार सीपमें सीपका धमं भलका है तो रजतका स्मरण क्यों होगा धौर क्यों उसका प्रमोष होगा ? ऐसा तो होता नहीं कि घटके ग्रहण करनेपर पटका स्मरण होता हो ?

प्रभाकर — सीप भीर चांदीमें सहशता है इस कारण सीपके प्रतिभास होनेपर रजतका स्मरण हो जाता है।

जैन — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि साहश्यको हेतु बताना बेकार है, देखो ! यदि अपने असाधारण धर्मसे सहित सीपका स्वरूप प्रतीत हो रहा है तो वहां सहण वस्तुके स्मरणकी क्या आवश्यकता है ? हां ऐसा हो सकता है कि जब वस्तुका सामान्य रूपसे ग्रहण होता है तब कदाचित स्मरण भी हो जाय किन्तु ग्रसाधारण धर्मसे ग्रुक्त वस्तु जब ग्रहण हो जाती है तब तो सहश वस्तुका स्मरण नहीं होता । जन्मसे जो नेश्र रोगी है उस व्यक्तिको एक ही चन्द्र में जो दो चन्द्रोंका प्रतिभास होता है उसमें सहश वस्तुका प्रतिभास तो है नहीं फिर उस बिचारेको वहां स्मृति कैसे होगी, ग्रीर उसका प्रमोष भी वहां कैसे कहलायेगा ?

भावार्थ — प्रभाकरने विषयंय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप माना है उसका कहना है कि इस ज्ञानमें दो रूप भलकते हैं एक वर्त्तमान रूप भीर दूसरा भ्रतीत रूप, भ्रतीत

नः ग्रस्याऽकिन्तिरकरत्वात् । यदा ह्यसाधारण्यधर्माध्यासितं शुक्तिकास्वरूपं प्रतिभाति तदा कथं सहस्रवस्तुस्मरण्म् ? ग्रन्थया सर्वत्र स्यात् । सामान्यमात्रग्रहणे हि तत् कदानित्स्यादपि नाऽसाधा-रण्स्वरूपप्रतिभासे । द्विचन्द्रादिषु च जातितैमिरिकप्रतिभासिवषये सहश्वस्तुप्रतिभासाभावात् कथं स्मृतेष्ठत्पत्तियंतः प्रमोषः स्यात् ? नापि तत्सिन्निहितत्वेन प्रतिमासः; रजतस्य तत्रासत्त्वेन तत्सिन्न-धानायोगात् । इन्द्रियसम्बद्धानां च तद्देशवितनां परमाण्यादीनामिष प्रतिभासः स्यात् तदिवशेषात् । नाप्यन्यावभासोऽसौः स हि कि तत्कालभावी, उत्तरकालभावी वा स्यात् ? तत्कालभावी चेत्; तिह

बस्तुका स्मरण सहशताको लेकर होता है—सो इस मान्यतामें प्रभावन्द्राचार्य दूषण दे रहे हैं कि विपरीत ज्ञानका कारण यदि अतीत वस्तुकी सहशताको माना जावे तो जन्म जात नेत्र रोगसे युक्त व्यक्तिको श्राकाशमें एक ही चन्द्रमामें दो चन्द्रमाओंका प्रतिभास होता है वह विपर्यय ज्ञान है सो इस ज्ञानमें श्रापके कथनानुसार वर्त्तमानमें प्रत्यक्ष श्रीर श्रतीतका स्मरण होना चाहिये ? किन्तु वह संभव नहीं है, क्योंकि उस तिमिर रोगी को सहश वस्तुका प्रतिभास ही नहीं है तो स्मृति कैसे श्रायेगी ? श्रर्थात् नहीं आ सकती अतः विपर्यय ज्ञानका लक्षण स्मृति प्रमोष करना व्यभिचरित है।

स्मृति प्रमोषके लक्षणमें दूसरा पक्ष यह था कि "इदं" इस ज्ञानमें रजतसे संबद्ध सीपका टुकड़ा प्रतीत होता है सो यह कथन भी जमता नहीं, कारण कि वहां रजतका ही जब अभाव है तो उसकी सिन्निधि कैसे हो सकती है अर्थात् नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी होगी कि रजत नहीं है तो भी उसकी सिन्निधि मानी जाय तो इन्द्रियसे संबद्ध उस सीपके देशमें जो परमाणु ग्रादि रहते हैं उनका भी प्रतिभास होने लग जायगा ? क्योंकि निकटता तो उनकी भी है, इसप्रकार स्मृतिके ग्रभावको स्मृति प्रमोष कहते हैं ऐसा पांच प्रश्नोंमेंसे प्रथम प्रश्न का कथन समाप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न या पक्ष देखिये! ग्रन्यका ग्रवभास होना स्मृति प्रमोष है ऐसा माने तो भी ठीक नहीं है, यह अन्यावभास कब होता है तत्कालमें या उत्तर कालमें ? अर्थात् रजत के स्मरण कालमें ग्रथवा अग्निम कालमें ? तत्कालमें होता है ऐसा कहो तो घट ग्रादि का ज्ञान भी तत्काल भावी अर्थात् रजत स्मरणके समयमें हो सकता है ग्रतः उसे भी स्मृति प्रमोष रूप मानना होगा। उत्तरकाल भावी अन्यावभासको भी स्मृति प्रमोष कह नहीं सकते, ग्रतिप्रसंग ग्रायेगा, उसी ग्रति प्रसंगको बताते हैं कि यदि उत्तरकालमें अन्यावभास प्रगट हो गया ग्रर्थात् सीपमें चांदीका प्रतिभास होनेके बाद सीपकी प्रतीति श्रागई तो वह पूर्व ज्ञान [ रजत ज्ञान ] स्मृति प्रमोष रूप नहीं कहलायेगा ? नहीं तो

षटादिज्ञानं तत्कालमानि तस्याः प्रमोषः स्यात् । नाप्युत्तरकालभाव्यन्यावभासोऽस्याः प्रमोषः; मितप्रसङ्गात् । यदि हि उत्तरकालभाव्यन्यावभासः समुत्यन्नस्ति पूर्वज्ञानस्य स्मृतिप्रमोषत्वेनासौ नाम्युपगमनीयः, अन्यया सकलपूर्वज्ञानानां स्मृतिप्रमोषत्वेनाभ्युपगमनीयः स्यात् । किन्त, धन्याय-भासस्य सद्भावे परिस्फुटवपुः स एव प्रतिभातीति कथं रजते स्मृतिप्रमोषः? निस्तिलान्यावधासानां स्मृतिप्रमोषतापत्तेः । ग्रथ विपरीताकारवेदित्वं तस्याः प्रमोषः; तिह थिपरीतस्यातिरेवः कथ्चासौ विपरीत ग्राकारः ? परिस्फुटार्थावभासित्वं चेत्; कथं तस्य स्मृतिसम्बन्धित्वं प्रत्यक्षाकारत्वात् ? तत्सम्बन्धित्वे वा प्रत्यक्षरूपतैवास्याः स्यान्त स्मृतिरूपता । नाप्यतीतकालस्य वर्तमानतया ग्रह्णं तस्याः प्रमोषः; ग्रन्यस्मृतिवत्तस्याः स्यान्त स्मृतिरूपता । नाप्यतीतकालस्य वर्तमानतया ग्रह्णं तस्याः प्रमोषः; ग्रन्यस्मृतिवत्तस्याः स्पष्टवेदनाभावानुषङ्गात्, न चैवम् । ग्रतीतकालस्य स्पाष्ट्यं नाधिकस्य

जितने भी पूर्वके ज्ञान हैं वे सब स्मृति प्रमोषरूप मानने पडेंगे। तथा ग्रन्यावभासका मतलब सीपका प्रतिभास है तो वह सीप मौजूद ही है, वही स्पष्ट भलकेगी तो फिर रजतमें स्मृतिप्रमोष काहेका हुग्रा? नहीं तो ग्रापको सारे ग्रन्य-ग्रन्य प्रत्येक वस्तुग्रों के ग्रवभासोंको स्मृति प्रमोषरूप स्वीकार करना होगा? तीसरा पक्ष विपरीत आकार से भलकना स्मृति प्रमोष है तब तो साक्षात ही हम जैनकी विपरीत ख्याति हो जाती है। यह बताना भी जरूरी है कि विपरीत आकार क्या चीज है? स्पष्ट रूपसे ग्रयंका भलकना है ऐसा कहो तो वह ज्ञान स्मृति संबंधी नहीं रहा, क्योंकि स्पष्टाकारका अवभास होनेसे वह प्रत्यक्ष ही बन जायगा, यदि उस स्पष्टाकारको भलकको स्मृतिका संबंधी माना जाय तो उस स्मृतिमें प्रत्यक्ष रूपता ही होगी, फिर उस विपरीताकारमें स्मृति रूपता नहीं रह सकती है।

चौथा पक्ष — अतीत कालका वर्त्तमान रूपसे ग्रहण होना स्मृति प्रमोष है ऐसा मानते हो तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर यहांपर "यह रजत है" इस ज्ञानमें जो स्पष्टपना भलकता है वह नहीं रहेगा, जैसे कि अन्य देवदत्त आदिके स्मरण रूप ज्ञानोंमें स्पष्टता नहीं रहती है, किन्तु यहां रजत ज्ञानमें स्पष्टता है।

प्रभाकर — ग्रतीत कालकी स्पष्टताके साथ ग्रधिक रूपसे संवेदन होना स्मृति प्रमोष है ?

जैन — ऐसा कहना आपको इष्ट नहीं रहेगा क्योंकि यदि रजत स्मृतिमें वास्तिवक स्पष्टता है तो भ्राप सर्वज्ञका निषेध नहीं कर सकेंगे, जैसे यहां रजतके स्मृति ज्ञानमें विना इन्द्रियोंके स्पष्टता भ्रायी है, वैसे ही अन्य सर्वज्ञ भ्रादिके ज्ञानोंमें भी बिना इन्द्रियोंके स्पष्टता संभव है ऐसा सिद्ध हो सकता है। संवेदनं स इति चेत्; न; तत्र परमार्थतः स्पाष्ट्यसद्भावे अतीन्द्रियाथंवेदिनो निषेधो न स्यात्, तस्मृतिवत् अन्यस्यापीन्द्रियमन्तरेण वंशद्यसम्भवात् । अथात्र पारम्पर्येणोन्द्रियादेव वंशद्यम्; न; तद्विश्वेषात्सवंस्थास्तत्प्रसङ्गात् । अथानुभवेन सह क्षीरोदकवदिववेकेनोत्पादोऽस्याः प्रमोषः; ननु कोयमिविवेको नाम-भिन्नयो। सतोरमेदेन यह्णम् संश्लेषो वा, आनन्तर्येण उत्पादो वा ? प्रथमपक्षै विपरीतस्यातिरेव । संश्लेषस्तु ज्ञानयोनं सम्भवत्येव, अस्य मूर्त्तद्रव्येष्वेव प्रतीतेः । आनन्तर्येणोत्पादस्य स्मृतिप्रमोषरूपत्वे अनुमेयशब्दार्थेषु देवदत्तादिज्ञानानां स्मरणानन्तरभाविनां स्मृतिप्रमोषता-प्रसङ्गः स्यात् ।

गावार्थ — प्रभाकर मतवाले अतीन्द्रिय ज्ञानीको नहीं मानते हैं, उनके लिये आचार्य कहते हैं कि "यह रजत है" इस प्रकारके ज्ञानमें आप लोग अतीतकालका अधिक स्पष्ट रूपसे ग्रहण मानते हो सो जैसे बिना इन्द्रियके इस ज्ञानमें स्पष्टता आयी ऐसा कहते हो वैसे ही सर्वज्ञके ज्ञानमें इन्द्रियों बिना स्पष्टता होनेमें क्या बाधा है ? अर्थात् कुछ भी नहीं।

प्रभाकर कहे कि इस रजत की स्मृतिमें परंपरा से इन्द्रियके द्वारा ही विश्वदता श्राती है किन्तु इन्द्रियों के ग्रभावमें सर्वेज्ञके ज्ञानमें विश्वदता नहीं ग्रा सकती, सो ऐसा नहीं कह सकते। ऐसी इन्द्रिय परंपरा सभी ज्ञानोंमें मौजूद होनेसे सभी ज्ञानोंको विश्वद माननेका प्रसंग प्राप्त होगा।

पांचवा पक्ष—अनुभव [प्रत्यक्ष] के साथ दूध पानीकी तरह स्मृतिका अभेद रूपसे उत्पन्न होना स्मृति—प्रमोष है ऐसा कहो तो वह क्या है ? दो भिन्न वस्तुर्घोका अभेद रूपसे ग्रहण होना, कि संदलेष होना, अथवा अनंतर रूपसे उत्पन्न होना ?

प्रथम पक्षमें वही विपरीत ख्याति हुयी। संश्लेष तो ज्ञानोंमें होता ही नहीं वह तो मूक्तिक द्रव्योंमें होता है। अनंतर रूपसे ज्ञान उत्पन्न होनेको स्मृति प्रमोष माने तो ग्रनुमेय आदि पदार्थोंमें तथा शब्द—आगम विषयक, ग्रथवा ग्रन्य उपमेयादि विषयोंमें जो देवदत्तादि व्यक्तियोंको ज्ञान होते हैं वे ज्ञान भी तो स्मरणके बाद ही उत्पन्न होते हैं, अतः उनको भी स्मृति प्रमोष रूप मानना पड़ेगा।

भावार्थ — प्रभाकर मतवाले पांचवे पक्षके ग्रनुसार स्मृतिप्रमोषका इस प्रकारसे लक्षण करते हैं कि दूध भीर पानीकी तरह ग्रविवेक-अभेद रूपसे ज्ञान पैदा होना स्मृति प्रमोष है, इस कथन पर प्रश्न होता है कि ग्रविवेक किसको कहना ? यदि च द्विचन्द्रादिवेदनं स्मरणम्, तर्हीन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायि न स्यात्, ग्रन्यत्र स्मरणे तदहष्टेः। तदनुविधायि चेदम्, ग्रन्यथा न किञ्चित्तदनुविधायि स्यात् । तद्विकारिवकारित्वं चातः एव दुर्लभं स्थात् । किञ्च, स्मृतिप्रमोषपक्षै बाधकप्रत्ययो न स्यात्, स हि पुरोवित्तन्यर्थे तत्प्रतिभासस्यासद्विषयतामादर्शयन् 'नेदं रजतम्' इत्युहलेखेन प्रवर्त्तते, न तु 'रजतप्रतिभासः स्मृतिः' इत्युहलेखेन । स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमे च स्वतःप्रामाण्यव्याघातः, सम्यग्रजतप्रतिभासेऽपि ह्याशङ्कोत्पद्यते 'किमेष स्मृताविष स्मृतिव्रमोषः, कि वा

भिन्न दो वस्तुग्रोंका ग्रभेद से ग्रहण करने को ग्रविवेक कहते हैं तब तो जैन की विप-रीत ख्याति ही स्मृति प्रमोष कहलाया। संश्लेषको स्मृति प्रमोष इसलिये नहीं कहते कि ज्ञानोंमें संश्लेष होता नहीं संश्लेष तो मूर्त द्रव्योंमें पाया जाता है। ग्रनन्तर ग्रथित् प्रत्यक्षके बाद होना ग्रविवेक है ऐसा कहो तो ग्रनुमान आदि ग्रागेके सभी ज्ञान स्मृति-प्रमोष बन जायेंगे, क्योंकि ग्रनुमान ग्रादि ज्ञान प्रत्यक्षादि पूर्व-पूर्व ज्ञानोंके प्रवृत्त होनेपर पैदा होते हैं। प्रत्यक्षसे ग्राग्न ग्रीर धूमका संबंध जानकर फिर पर्वतादिमें धूमको देखकर अग्निका ज्ञान होता है ग्रागमोक्त शब्दोंको श्रावण प्रत्यक्षसे ग्रहण कर ग्रागमज्ञान पैदा होता है, इत्यादि, इसलिये प्रत्यक्षके बाद होना ग्रविवेक है और उससे स्मृति प्रमोष होता है ऐसा मानना ग्रसत्य है।

प्रभाकर की मान्यतानुसार यदि "यह रजत है" इस विपरीत ज्ञानको स्मरण रूप माना जाय तो एक चन्द्रमें तिमिर रोगीको जो द्वि चन्द्र का ज्ञान होता है वह स्मरण रूप हो जायगा, तथा जितने भी विपरीत ज्ञान हैं वे सब स्मरण रूप बन जायेंगे, जैसे मरीचिकामें जल का ज्ञान, रस्सीमें सर्पका प्रतिभास, आदि ज्ञान स्मृतिज्ञान कहलाने लगेंगे, फिर इन द्वि चन्द्रादि ज्ञानोंका इन्द्रियोंके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं बनेगा, किन्तु इन ज्ञानोंमें बराबर इन्द्रियोंके साथ अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है अर्थात् यदि नेत्रेन्द्रिय है तो ये द्वि चन्द्रादि ज्ञान होते हैं और नेत्र नहीं होते तो ये ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रकार इनका इन्द्रियोंके साथ अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है। स्मरणमें तो ऐसा अन्वयव्यतिरेक घटित नहीं होता है। द्वि चन्द्रादि ज्ञानों में इन्द्रियोंका अन्वय व्यतिरेक होते हुए भी नहीं मानों तो कोई भी ज्ञान इन्द्रियोंके साथ अन्वय व्यतिरेक वाला नहीं रहेगा, तथा इन्द्रियोंके विकृत हो जानेसे ज्ञानोंमें जो विकारता पायी जाती है वह भी नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान इन्द्रियोंसे हुए ही नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि विपरीत ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप माना जाय तो उस ज्ञानमें पीछेसे जो बाधा देनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है वह नहीं हो सकेगा,

स्रस्यप्रतिभासे' इति, बाधकाभावापेक्षणात् -यत्र हि स्मृतिप्रमोषस्तत्रोत्तरकालमवश्यं बाधकप्रत्ययो यत्र तु तब्भावस्तत्र स्मृतेः प्रमोषासम्भवः । बाधकाभावापेक्षायां चानवस्था । तस्मात् 'इदं रजतम्' इत्यत्र सानद्वयकल्पनाऽसम्भवात्स्मृतिप्रमोषाभावः । ततः सूक्तम्-विपर्ययज्ञानस्य व्यवसायात्मकत्वविशेषधेनैव निरास इति ।

किन्तू वह इस प्रकारसे जरूर उत्पन्न होता है कि सामने रखे हुए सीपमें जो रजत ज्ञान हुन्ना है वह त्रसत है मर्थात् यह रजत-चांदी नहीं है सीप है, इस प्रकारसे पूर्वके विपरीत ज्ञानमें बाधा देनेवाला ज्ञान ग्राता है। "रजत प्रतिभास स्मृति है" ऐसा उल्लेख तो वह ज्ञान करता नहीं, भ्रोर एक बात यह होगी कि विपर्यय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानेंगे तो प्रभाकरके स्वतः प्रामाण्यवादका सिद्धांत समाप्त हो जायगा अर्थात् प्रभाकर जितने भी प्रमाग्। हैं उन सबको स्वतः प्रमाण भूत मानते हैं, यहां पर जो उन्होंने इस विपरीत ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप माना है सो उससे सिद्ध होता है कि प्रमाणोंमें प्रामाण्यको लानेके लिये अन्य प्रमाणोंकी श्रावश्यकता पड़ती है, देखिये— सत्य भूत चांदीके प्रतिभासित होनेपर भी "यह जो प्रतिभास हो रहा है" वह क्या स्मृति प्रमोष रूप है प्रथवा सत्य चांदीका ही प्रतिभास है ? इस प्रकार की शंकाके म्रा जानेसे वहांपर बाधकके अभाव की खोज करनी पड़ेगी कि जहां स्मृति प्रमोष है वहां उत्तरकालमें ग्रवश्य ही बाधक ज्ञान ग्राजाता है ग्रीर जहां बाधा देने वाला ज्ञान नहीं रहता वहां पर स्मृति प्रमोष संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञानोंमें बाधकके श्रभावकी अपेक्षा रखनेसे प्रमाणोंमें प्रामाण्य तो परसे ही श्राया तथा बाधकके श्रभाव की अपेक्षा होनेपर भी अनवस्था दोष नहीं आया ! इसलिये "इदं रजतं" इस प्रति-भासमें दो ज्ञानोंकी कल्पना करना बेकार है। जब विपर्यय ज्ञान दो रूप नहीं है तो उसको स्मृति प्रमोष रूप कैसे कह सकते हैं ? अर्थात् नहीं, म्रंतमें यह सिद्ध हुम्रा कि ग्राचार्य ने जो प्रमाणका लक्षण करते हुए [ स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ] व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा विपर्यय ज्ञानका निरसन किया है वह निर्दोष है।

## \* विपर्ययज्ञानके स्वरूपके विवादका प्रकरण समाप्त \*

## विपर्ययज्ञानके विवादका सारांश

विपर्यय ज्ञानका क्या स्वरूप है इस पर चार्वाक ग्रादि वादियोंका विवाद है, चार्वाक ग्रल्याति-अर्थात् विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं मानते । बौद्ध के चार भेदोंमें से जो माध्यमिक भीर सौत्रांतिक हैं वे भ्रसत् ख्याति अर्थात् भ्राकाश कुसुम सहश प्रतिभासका ग्रभाव होना इसीको विपर्यय कहते हैं। सांख्यादिक प्रसिद्धार्थ ख्याति-अर्थात् सत्य पदार्थकी भलकको विपर्यय ज्ञान कहते हैं। योगाचार विज्ञानाद त वादी ग्रादि आत्म स्यातिको ग्रर्थात ज्ञानके ग्राकार को विपर्यय मानते हैं। भ्रनिर्वचनीयार्थच्याति-अर्थात् सत भ्रसत कुछ कहनेमें न भ्राना विपर्यय है ऐसा वेदान्ति ग्रादि मानते हैं। स्मृतिप्रमोषको विपर्यय प्रभाकर (मीमांसक) मानते हैं। म्रब यहां पर सर्व प्रथम चार्वाककी अख्यातिका विचार करते हैं-उनका कहना है कि जलादिका जो विपरीत ज्ञान होता है उसका विषय न जल है और न जलका अभाव है तथा मरीचि ही है, इसलिये यह ज्ञान निर्विषय निरालंब है। मतलब इस ज्ञानका विषय जल है ऐसा माने तो वह है नहीं, जलका भ्रभाव विषय है ऐसा माने तो वह प्रतीतिमें क्यों नहीं ग्राता ? यदि कोई कहे कि जलाकारसे मरीचिका ग्रहण होना यही इस विपर्ययका विषय है, सो यह गलत है। जलसे तो मरीचि भिन्न है, उसके द्वारा मरीचिका का ग्रहण कैसे होगा ? यदि होगा तो घटाकारसे पटका ग्रहण हो जाना चाहिये ? प्राचार्यने चार्वाक के इस मतका एक ही बात कहकर खण्डन कर दिया है कि यदि विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं होता तो "जल ज्ञान" इत्यादि विशेष व्यपदेश नहीं होता भ्रान्त भीर निद्रित इन दोनों भ्रवस्थाओं में समानताका प्रसंग भी भाता है।

बौद्ध—इस विपर्यय ज्ञानमें प्रतिभासित मर्थ विचार करनेपर सत रूप नहीं दिखता, मतः यह भ्रसत् ख्याति ही है। सीपमें सीपका प्रतिभास होता नहीं भौर रजतका प्रतिभास होता है किन्तू वह है नहीं बस! यही मसत् ख्याति हुयी?

सांख्य—यह ग्रसत ख्याति ही असत है, यदि विपर्यय ज्ञानका विषय असत होता तो आकाश पुष्प की तरह उसका प्रतिभास ही नहीं होता, बौद्धके यहां ग्रद्धित-वाद मान्य होनेसे इस विपर्यय को ग्रनेकाकार रूप भ्रान्त ज्ञान भी नहीं मान सकते। इस प्रकार सांख्यने बीचमें ही बौद्धका खण्डन किया है, ग्रीर ग्रपनी प्रसिद्धार्थ ख्याति का समर्थन किया है। आचार्यने कहा है कि बौद्ध के समान सांख्यके ग्रिमितकी भी सिद्धि नहीं होती, सांख्यमतके ग्रनुसार विपर्यय के विषयको यदि सत्य मानते हैं तो भ्रान्त ज्ञान ग्रीर ग्रभान्त ज्ञान ऐसा जगत प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होता है। बिजली के समान जलका स्वभाव तत्काल निरन्वय नष्ट होनेका नहीं है, जिससे कि विपर्यय ज्ञानमें जल प्रतीत होकर नष्ट होता है ऐसा कहना सिद्ध होवे?

विज्ञानाहै तवादीका कहना है कि विपरीत ज्ञानमें ज्ञानका ही ग्राकार है, अविद्या के कारण वह बाह्य देशमें प्रतीत होता है, ग्रतः इस ज्ञानको आत्मख्याति रूप माना है। किन्तु यह कथन तब सिद्ध हो जब ग्रद्धैतवादीके यहां ज्ञानका ग्राकार सिद्ध हो। ग्राकार वाला ज्ञान किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, तथा प्रत्येक ज्ञानमें ग्रपना निजी ग्राकार है तो सभी ज्ञान सत्यभूत कहलायेंगे। ज्ञानमें ज्ञानका ही ग्राकार है तो वह बाहर क्यों प्रतीत होता है? ग्रीर यदि अविद्याके कारण होता है तो यह भी एक विपरीत ख्याति हुयी कि जो अंदर प्रतीत होना था वह बाहरमें प्रतीत होने लगता है।

वेदांती इस विपरीत ज्ञानको ग्रनिवंचनीयार्थ ख्याति रूप मानते हैं, उनका कहना है कि इस ज्ञानको सत कहे तो वैसा पदार्थ है नहीं ग्रीर ग्रसत कहे तो कलक किसकी होगी ? अतः इसको वचनसे नहीं कह सकने रूप ग्रनिवंचनीयार्थ ख्याति कहते हैं। यह वेदांतीका कथन भी असत है, इस विपर्यय ज्ञानमें वर्त्तमानमें तो जलादि पदार्थ सत रूप ही कलकते हैं तथा इस ज्ञानसे वस्तुको ग्रहण करने ग्रादिकी प्रवृत्ति भी होती है, ग्रतः यह ज्ञान ग्रनिवंचनीयार्थ रूप भी नहीं है। विपर्यय ज्ञान तो वस्तुका विपरीत—उलटा प्रतिभास करता है, उसका विषय तो मौजूद है किन्तु वह क्रलकता विपरीत है, ग्रतः स्याद्वादीकी विपरीत ख्याति ही सिद्ध होती है।

\*

# स्मृति प्रमोषवाद के खण्डनका सारांश

स्मृति प्रमोषवादी प्रभाकर ने अपना लंबा चौड़ा पक्ष रखकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि स्मरण का प्रमोष—ग्रभाव होना ही विपर्यय ज्ञान है, इसमें दो भलक हैं एक तो "इदं" यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, "रजतं" यह ज्ञान स्मरण रूप है, इन्द्रिय संस्कार आदिके कारण ऐसा ज्ञान पैदा होता है ? जैनाचार्यने इस मंतव्य का खण्डन इस प्रकार किया है कि सर्व प्रथम यह सोचना है कि "स्मृति प्रमोष" इस पदका क्या अर्थ है ? स्मृतिका अभाव अन्य की भलक, विपरीताकार वेदन, अतीतका वर्त्तमानसे ग्रहण, अनुभवके साथ क्षीर नीरवत अविवेक से उत्पाद, क्या ये स्मृतिप्रमोष पदके अर्थ हैं ? स्मृतिका अभाव स्मृतिप्रमोष है ऐसा प्रथम पक्ष का कहना गलत है, क्योंकि रजतकी स्मृति तो विपर्यंय ज्ञानी को है ही । अन्यावभासको स्मृति प्रमोष कहे तो सारे ज्ञान स्मृति प्रमोष होंगे । विपरीताकार वेदनको स्मृति प्रमोष कहो तो जैनकी विपरीत स्याति ही प्रसिद्ध होती है । इसी प्रकार श्रागेके विषयमें भी समभना चाहिये, प्रभाकर यदि इस ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानते हैं तो उनका स्वतः प्रामाण्यवाद खण्डित होता है । अंतमें "इदं रजतं" इत्यादि ज्ञान विपरीत स्याति रूपाति रूपाति कान विपरीत क्याति क्यांति के सिद्ध होते हैं । इन्द्रिय दोष, वस्तुकी सहशता, कुछ प्रकाशका हलकापन इत्यादि कारणों से विपरीत ज्ञान पैदा होता है । इसी असत्य ज्ञानका व्यवच्छेद करने के लिये प्रमाणके लक्षण में "व्यवसायात्मकं" यह विशेषण दिया गया है ।

\* स्मृतिप्रमोष खण्डनका सारांश समाप्त \*



# ग्रपूर्वार्थ-विचार का पूर्वपक्ष

\*

मीमांसकों का ऐसा कहना है कि जो सर्वथा प्रपूर्व वस्तु का ग्राहक होगा वही प्रमाण कोटि में स्थापित होना चाहिये, क्योंकि पिष्टपेषण की तरह जाने हुए पदार्थ का पुनः जानना बेकार है, धारावाहिक ज्ञानको हमने इसीलिये प्रमाण नहीं पाना है, धाराप्रवाहरूप से जो ग्रानेक ज्ञान एक ही वस्तु के जानने में प्रवृत्त होते हैं वे ग्रपूर्वार्थ के ग्राहक नहीं हो सकते, ग्रातः वे प्रमाणभूत भी नहीं हो सकते, प्रमाण में प्रमाणता तभी ठीक पानो जाती है कि जब वह किसी भी प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषयमें प्रवृत्त न हो, कहा भी है—

तत्रा पूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् । ध्रदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसंमतम् ।।

जो सर्वथा अपूर्व अर्थका — नवीन वस्तु का ग्राहक हो, निश्चित, बाधारहित और निर्दोष कारण से उत्पन्न हुग्रा हो और लोकमान्य हो वही प्रमाण होता है, श्रतः प्रमाणसात्र अपूर्व अर्थ का ग्राहक होता है यह निश्चय हुग्रा।

\* पूर्वपक्ष-समाप्त \*



तेनापूर्वायं विशेषणेन घारावाहि विज्ञानं निरस्यते नन्वेवमिष प्रमाणसम्प्लववादिताव्याघातः प्रमाणप्रतिपन्नेऽथं प्रमाणान्तरा प्रतिपत्तिः; इत्यचोद्यम्; ग्रर्थपरिच्छित्ति विशेषसद्भावे तत्प्रवृत्तेर-प्यम्युपगमात् । प्रथमप्रमाण प्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकारिवशेषं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरम् अपूर्वा-र्थमेव वृक्षो न्यग्रोष इत्यादिवत् । एतदेवाह—

अनिश्चितोऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

भाट्ट का ऐसा कहना है कि आपने जो अपूर्वार्थ विशेषण के द्वारा धारा-वाहिक ज्ञान का निरसन किया है सो उससे आपके मान्य प्रमाणसंप्लववाद का व्याघात होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषय में दूसरे अनुमान आदि प्रमाणों की प्रवृत्ति होना इसका नाम प्रमाणसंप्लव है, प्रमाणसंप्लव ग्रहण हुए पदार्थको ही ग्रहण करता है, अपूर्वार्थ को नहीं, अतः इसका आप अब निर्वाह कैसे कर सकेंगे?

जैन—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां ग्रंथ-परिच्छित्त की विशेषता होती है वहां उसी एक विषय में प्रवृत्त होने पर भी ज्ञान में हमने प्रमाणता मानी है, देखो—प्रथम प्रमाण के द्वारा जाने गये पदार्थ को यदि विशेषाकार रूप से जानने के लिये वहां दूसरा प्रमाण प्रवृत्त होता है तो वह विषय उसके लिये अपूर्वार्थ ही है, जैसे—प्रथम प्रमाण ने इतना ही जाना कि यह वृक्ष है, फिर दूसरे प्रमाण ने उसे यह वृक्ष वट का है ऐसा विशेषरूप से जाना तो वह ज्ञान प्रमाण ही कहा जायगा, क्योंकि द्वितीय ज्ञान के विषय को प्रथम ज्ञान ने नहीं जाना था, ग्रतः वृक्ष सामान्य को जानने वाले ज्ञान की ग्रंपेक्षा वट वृक्ष को जानने वाले ज्ञान के लिये वह वट वृक्ष ग्रंपूर्वार्थ ही है। यही बात—

व्यनिश्चितोऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

### स्वरूपेणाकारविशेषरूपतया वानवगतोऽखिलोप्यपूर्वार्थः।

### दृष्टोपि समारोपात्तादक् ।। ५ ।।

न केवलमप्रतिपन्न एवापूर्वार्थः, ग्रिप तु हष्टोऽपि प्रतिपन्नोपि समारोपात् संशयादिसञ्ज्ञावात् ताहगपूर्वार्थोऽघीतानभ्यस्तशास्त्रवत् । एवंविधार्थस्य यन्निश्चयात्मकं विज्ञानं तत्सकलं प्रमाण्म ।

तन्त मनिषगतार्थाधिगन्तृत्वमैव प्रमाणस्य लक्षणम् । तिद्धं वस्तुन्यधिगतेऽनिधगते वाऽव्य-भिचारादिविशिष्टां प्रमां जनयन्नोपालम्भविषयः । न चाधिगतेऽर्थे कि कुर्वत्तत्प्रमाणतां प्राप्नो-तीति वक्तव्यम् ? विशिष्टप्रमां जनयतस्तस्य प्रमाणताप्रतिपादनात् । यत्र तु सा नास्ति तन्न प्रमाणम् ।

इस सूत्र द्वारा स्पष्ट की गई है, स्वरूप से अथवा विशेषरूप से जो निश्चित नहीं है वह अखिल पदार्थ अपूर्वार्थ है।

## हष्टो Sपि समारोपात्ताहकु ॥ ४ ॥

देखे जाने हुए पदार्थ में भी यदि समारोप ग्रा जाता है तो वह पदार्थ भी ग्रपूर्वार्थ बन जाता है। जैसा कि पढ़ा हुआ भी शास्त्र ग्रभ्यास न करने से नहीं पढ़ा हुआ जैसा हो जाता है, ऐसे अपूर्वार्थ का निश्चय करानेवाले सभी जान प्रमाण कहे गये हैं। इसलिये प्रभाकर की "ग्रनधिगतार्थाधिगन्तृत्वमेवप्रमाणं" यह प्रमाण विषयक मान्यता गलत है, वस्तु चाहे जानी हुई हो चाहे नहीं जानी हुई हो उसमें यदि ज्ञान श्रव्यभिचार रूप से विशेष प्रमा को उत्पन्न करता है तो वह ज्ञान प्रमाण ही माना जायगा।

शंका-जाने हुए विषय में यह क्या प्रमाणता लायेगा ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसमें विशिष्ट अंश का ग्रहण करके वह विशेषता लाता है, अतः उसमें प्रमाणता आती है, हां; जहां ज्ञानके द्वारा कुछ भी विशेषरूप से जानना नहीं होता है वहां उसमें प्रमाणता नहीं होती। विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करने पर भी जाने हुए विषय में प्रवृत्ति करने के कारण उस दूसरे प्रमाण को अकिञ्चित्कर नहीं मानना चाहिये, ग्रन्थथा ग्रतिप्रसङ्ग की ग्रापित ग्राती है, अर्थात् विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न करने पर भी यदि उसे प्रमाण भूत नहीं माना जाता है तो सर्वथा नहीं जाने हुए पदार्थ में प्रवृत्त हुए ज्ञान में भी श्रकिञ्चित्करता—प्रमाणभूतता नहीं ग्रानी चाहिये, ग्रतः जिस प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए

त च विधिष्टप्रमोत्पादकत्वेप्यिषगतविषयेऽस्याऽिकञ्चित्करत्वम्; ग्रितिप्रसङ्गात् । न चैकान्ततोऽनिषगतार्षािषगन्तृत्वे प्रामाण्यं प्रमाणस्यावसातुं शक्यम्; तद्धधर्यतथाभावित्वलक्षणं संवादादवसीयते,
स च तदर्षोत्तरङ्गानवृत्तिः । न चानिषगतार्थािषगन्तुतेव प्रामाण्ये संवादप्रत्ययस्य तद् षटते । न च
तेनाप्रमाणभूतेन प्रथमस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं शक्यम्; ग्रितिप्रसङ्गात् । न च सामान्यविशेषयोस्तादात्म्याभ्युपगमे तस्यैकान्ततोऽनिषगतार्थािषगन्तृत्वं सम्भवति । इदानीतन्नानास्तित्व ( इदानीन्तनास्तित्व)स्य पूर्वस्तित्वादभेदात् तस्य च पूर्वमप्यिषगतत्वात् । कथञ्चिदनिषगतार्थािषगन्तृत्वे

पदार्थ में विशिष्ट प्रमाजनक होने से ज्ञान में ग्रिकिन्वित्करता नहीं ग्राती है उसी प्रकार अधिगत प्रथं में विशिष्ट प्रमाजनक होने से शानमें प्रकिञ्चित्करता नहीं धाती है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि एकान्तत: धन-धिगत धर्य को ही प्रमाणका विषय माना जावे तो उस प्रमाण में प्रमाणता का निश्चय करना शक्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह प्रमाणता तो वस्तु को जैसी की तैसी जानने से ज्ञान में ग्राती है, अर्थात् इस ज्ञान का विषयभूत पदार्थ वास्तविक-ऐसा ही है ऐसा निश्चय होनेरूप ही प्रमाणता है; श्रीर वह संवादक प्रमाण से जानी जाती है, संवादक ज्ञान उस प्रथम ज्ञान के अनन्तर प्रवृत्त होता है, अब देखिये— सर्वथा भनिधगत पदार्थ ही प्रमास का विषय है ऐसा ही एकान्तरूप से माना जावे तो संवादकज्ञान में यह बात घटित नहीं होती क्योंकि वह उस प्रथम प्रमाश की सत्यता को बतानेवाला होने से उसी के विषय का ग्राहक होता है। संवादक-ज्ञान के भ्रत्रमाराभूत होने पर उसके द्वारा प्रथम ज्ञान की प्रमाणता व्यवस्थित नहीं हो सकती। यदि स्वतः अप्रमाणभूत ऐसे संवादक से प्रमाणता धावे तो संशयादि धप्रमारा से भी वह मानी चाहिये। तथा-सामान्य और विशेष का जब तादातम्य सम्बन्ध है-तब किसी वस्तु का सामान्य धर्म जान लेने पर वह वस्तु विशेष धर्म के लिये भी भ्रपूर्व कहां रही। तात्पर्य कहने का यही है कि जब वस्तु का सामान्य धर्म जान लिया तो विशेष धर्म भी जान लिया गया-अब वह वस्तु उस विशेषकी अपेक्षा अनिधगत कहां रही-वह तो अधिगत ही हो गई। ग्रतः प्रमाण एकान्ततः भनिधगत को ही जानता है यह बात सिद्ध नहीं होती। तथा-इस समय का अस्तित्व पहिले भस्तित्व से तो भभिन्न ही है, और वह भस्तित्व प्रथम ही ग्रहण हो चुका है। मतलब-बृक्ष सामान्यरूप है उसीमें बटत्वादि बिशेष हैं, सामान्य वृक्ष को जानते ही प्रविनाभावरूप से वर्तमान उसके वटत्वादि विशेष

स्वस्मन्मतप्रवेशः । निश्चितं विषये किश्निष्चयान्तरेशा भ्रत्रे क्षावत्त्वप्रसङ्गात् ; इत्यप्यवाच्यम् ; भ्रूयो निश्चये सुखादिसाधकत्वविशेषप्रतीतेः । प्रथमतो हि वस्तुमात्रं निश्चीयते, पुनः 'सुखसाधनं द्युःखसाधनं वा' इति निश्चित्योपादीयते त्यज्यते वा, भ्रन्यथा विपर्ययेशाप्युपादानत्यागप्रसङ्गः स्यात् । केषाञ्चित्रसङ्ग्हंशेनेषि तिश्रश्चयो भवति भ्रम्यासादिति एकविषयासामप्यागमानुमानाष्यक्षासा प्रामाण्यमुपपन्नम् प्रतिपत्तिविशेषसञ्ज्ञावात् ; सामान्याकारेशा हि वचनात्प्रतीयते विह्नः, भनुमानाहे - शादिविशेषविशिष्टः, भ्रष्यक्षात्त्वाकारनियत इति । ततोऽयुक्तमुक्तम्—

का ग्रहरण हो ही जाता है इस तरह उस वृक्ष की विशेषता को जानने वाले सारे ही ज्ञान अप्रमाणभूत हो जायेंगे। हां; यदि कथंचित् ग्रनिषगतार्थगन्तृत्व में प्रमाणता मानो तो जैन मान्य अनेकान्त मत में ग्राप प्रभाकर का प्रवेश हो जावेगा।

शंका — निश्चित किये हुए विषय में निश्चयान्तर की आवश्यकता क्या है, इस तरह से कहने वाला तो मूर्ख कहलाता है तात्पर्य कहने का यह है कि जो विषय निश्चित हो चुका उसे पुनः निश्चय करने की क्या आवश्यकता है, उससे कोई प्रयो-जन तो निकलता नहीं है, पिष्ट को पेषएा करना ही तो मूर्खंपने की बात है।

समाधान—ऐसा नहीं कहना चाहिये—क्योंकि बार बार निश्चय करानेवाले ज्ञानमें सुखादिसाधकता विशेष अच्छी तरह से प्रतीति हो जाती है, देखो पहिले तो ज्ञान से सामान्यवस्तु का निश्चय होता है, फिर यह वस्तु सुखसाधनरूप है या दु:ख-साधनरूप है ऐसा जानकर ज्ञाताजन सुख साधन को ग्रहण करता है और दु:ख साधन को छोड़ देता है। यदि ऐसा निश्चय न हो तो विपरीतरूप से भी ग्रहण करना और छोड़ना हो सकता है, ग्रर्थात् दु:खसाधन का ग्रह्ण और सुखसाधन का छोड़ना ऐसा उल्टा भी हो सकता है, हां; कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एकबार के निश्चय से ही वस्तु का निर्णय कर लिया करते हैं क्योंकि उनका ऐसा अभ्यास विशेष होता है, इस तरह विषयवाले भी ग्रागम ग्रनुमानादि ग्रनेक प्रमाणों में प्रमाणता इसीलिये मानी गई है कि वे उसी एक विषय की ग्रागे—ग्रागे विशेष जानकारी कराते रहते हैं। जैसे कि—अग्नि इस वचन के द्वारा सामान्य ग्राग्न का जानना होता है। फिर वही देशादि विशेष विशिष्टरूप से ग्रनुमान द्वारा जानी जाती है। पुनः उस स्थान पर जाकर प्रत्यक्ष से देखने पर वह भीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, ग्रतः ग्राप्ने जो इस क्लोक द्वारा ऐसा कहा है कि—

तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवजितम्।

धदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मतम् ।।" [ ] इति । प्रत्यभिज्ञान-स्यानुभूतार्थं प्राहिणोऽप्रामाण्यप्रसङ्गात्, तथा च कथमतः शब्दाश्मादेनित्यत्वसिद्धः ? न चानुभू-तार्थं प्राहित्वमस्यासिद्धम्; स्मृतिप्रत्यक्षप्रतिपन्नेऽर्थे तत्प्रवृत्तेः । न ह्यप्रत्यक्षैऽस्मर्यं माणे चार्थे प्रत्यभिज्ञानं नामः; प्रतिप्रसङ्गात् । पूर्वोत्तरावस्थाध्याप्येकत्वे तस्य प्रवृत्तेरयमदोषः; इति चेत्; किं ताभ्यामेकत्वस्य भेदः; प्रभेदो वा ? भेदे तत्र तस्याप्रवृत्तिः । न हि पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां भिन्ने सर्वे-थैकत्वे तत्परिच्छे दिज्ञानाभ्यां जन्यमानं प्रत्यभिज्ञानं प्रवर्त्तते प्रयान्तरैकत्ववत्, मतान्तरान्तर

> तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् । ग्रदृष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसंमतम् ॥ १॥

जो ज्ञात सर्वथा अपूर्व अर्थ का निश्चायक हो, बाधा रहित हो, निर्दोष कारणों से उत्पन्न हो वही लोक संमत प्रमाण है वह गलत है।

तथा—प्रमाण सर्वथा भ्रपूर्व भ्रथं को ही जानता है तो ऐसी मान्यता में प्रत्यिभज्ञान भ्रप्रमाण होगा, क्योंकि वह भी भ्रनुभूत विषय को ही जानता है, यदि प्रत्यिभज्ञान भ्रप्रमाणभूत हो जाय तो उस अप्रमाणभूत ज्ञान से जाना गया भात्मादि पदार्थ नित्य सिद्ध कैसे हो सकेगा, प्रत्यिभज्ञान भ्रनुभूत पदार्थ को जानता है यह बात प्रत्यिभज्ञान में भ्रसिद्ध तो है नहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष और स्मृति के द्वारा जाने हुए विषय में ही होती है, विस्मृत हुए तथा भ्रप्रत्यक्ष विषय में प्रत्यिभज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, यदि वह बिना देखी और बिना स्मरण हुई वस्तु में प्रवृत्त होता हो तो फिर जो भ्रतिपरोक्ष मेरु भ्रादि पदार्थ हैं उनमें उसकी उत्पत्ति होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, तात्पर्य इसका यही है कि वर्तमान काल का प्रत्यक्ष और पूर्वदृष्ट वस्तु का स्मरण—इन दोनों का जोड़रूप जो ज्ञान होता है वही प्रत्यिभज्ञान है, प्रत्य-भिज्ञान और प्रकार से नहीं होता।

यदि कहा जावे कि पूर्वोत्तर अवस्था में व्याप्त जो एकत्व है उसमें प्रत्य-भिज्ञान प्रवृत्त होता है, इसलिये वह एकत्व अपूर्व होनेसे प्रत्यभिज्ञान अपूर्वार्थ का ही प्राहक सिद्ध होता है, तो इस पर हम आप से यह पूछते हैं कि उन पूर्वोत्तर अव-स्थाग्रों में वह एकत्व भिन्न है कि अभिन्न है? यदि भिन्न है तो उसमें प्रत्यभिज्ञान प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर अवस्था से सर्वथा सिन्न ऐसे एकत्व में उन पूर्वोत्तर प्रवेशक्च । ताभ्यामेकत्वस्य सर्वंथाऽभेदे म्रनुभूतग्राहित्वं प्रत्यभिक्ञानस्य स्यात् । ताभ्यां तस्य कथकिवदभेदे सिद्धं तस्य (कथिवद्द) म्रनुभूतार्थग्राहित्वम् । न चैवंवादिनः प्रत्यभिक्ञानप्रतिपन्ने शब्दादिनित्यत्वे प्रवर्त्तं मानस्य "दर्शनस्य परार्थत्वात्" [जैमिनिस्० १/१८] इत्यादेः प्रमाणता घटते । सर्वेषां वानुमानानां व्याप्तिक्ञानप्रतिपन्ने विषये प्रवृत्ते रप्रमाणता स्यात् । प्रत्यभिक्ञानान्नित्यशब्दादिसिद्धाविप
कुतिक्वत्समारोपस्य प्रसूतेस्त ५ व्यवच्छेदार्थत्वादस्य प्रामाण्ये च एकान्तत्यागः । स्मृत्यूहादेश्चाभिमतप्रमाणसंस्याव्याघातकृत्प्रमाणान्तरत्वप्रसङ्गः स्यात् ; प्रत्यभिज्ञानवत्कथंचिदपूर्वार्थत्वसिद्धेः। किञ्च,

ग्रवस्था को जानने वाले स्मृति ग्रीर प्रत्यक्ष से जन्यमान वह प्रत्यभिज्ञान प्रवृत्त नहीं होता है, जैसे कि ग्रीर दूसरे नहीं जाने हुए पदार्थों के एकत्व में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा—उन पूर्वोत्तर ग्रवस्थाग्रों से एकत्व को सर्वथा भिन्न माना जाता है तो ऐसी मान्यता आपका मतान्तर—नैयायिकके मत में प्रवेश होने की सूचना देती है। यदि उन पूर्व ग्रीर उत्तर कालीन पर्यायों से प्रत्यभिज्ञान का विषय जो एकत्व है वह सर्वथा ग्रभिन्न है ऐसा माना जावे तो वह प्रत्यभिज्ञान जाने हुए को ही जानने वाला हो जाता है। यदि आप पूर्वोत्तर ग्रवस्थाग्रों से एकत्व का कथंचित् ग्रभेद है ऐसा स्वीकार करते हैं तो वह प्रत्यभिज्ञान कथंचित् ग्रहीतग्राही (ग्रनुभूतग्राही) सिद्ध हो जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि सर्वथा अपूर्वार्थ को प्रमाण विषय करता है अर्थात् प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्वार्थ ही होता है ऐसा मानने वाले आपके यहां प्रत्यभिज्ञान से जाने हुए शब्द आदि का धर्म जो नित्यत्व आदि है उसमें प्रवृत्त हुए ज्ञान में सत्यता कैसे रहेगी ? श्रीर कैसे आपका "दर्शनस्य परार्थत्वात्" यह कथन सत्य सिद्ध होगा ?

भावार्थ — शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिये प्रभाकर जैमिनि ने अनेक हेतु दिये हैं, उनमेंसे "नित्यस्तु स्यादु दर्शनस्य परार्थत्वात्" शिष्य को समभाने के लिये बार बार उच्चारण में आने से भी शब्द नित्य है ऐसा कहा गया है, सूत्रस्य दर्शन शब्द का अर्थ "शब्द" है, सो यदि प्रभाकर प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्व ही मान रहे हैं तो आचार्य कह रहे हैं कि जब शब्द की नित्यता बार २ उच्चारण से सिद्ध होती है तब वह अपूर्व कहां रहा, मतलब कर्णेन्द्रिय से जब वह प्रथम बार अहण किया गया तब तो वह अपूर्व ही है, किन्तु बार २ ग्रहण किये जाने पर उसमें

सपूर्वार्षप्रत्ययस्य प्रामाण्ये द्विचन्द्रादिप्रत्ययोऽपि प्रमाणं स्यात् । निश्चितत्यं तु परोक्षज्ञानवादिनो न सम्भवतीत्यग्रे वस्यामः ।

ननु द्विचन्द्रादिप्रत्ययस्य सवाधकत्वान्न प्रमाणता, यत्र हि बान्नाविरहस्तत्प्रमाणम्; इत्यप्य-सङ्गतम्; बाघाविरहो हि तत्कालभावी, उत्तरकालभावी वा विज्ञानप्रमाणताहेतुः? न तावत्तत्का-लभावी; क्षविन्मिथ्याज्ञानेऽपि तस्य भावात् । प्रयोत्तरकालमावी; स कि ज्ञातः, ग्रज्ञातो वा? न तावदज्ञातः; ग्रस्य सत्त्वेनाप्यसिद्धेः। ज्ञातश्चेत्-कि पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वा? न तावत्पूर्व-

अपूर्वता नहीं रहती, भ्रीर बार २ ग्रहण किये बिना उसमें नित्यता सिद्ध नहीं होती, तथा किसी को ऐसा जोड़रूप ज्ञान होता है कि यह वही देवदत्त है कि जिसे मैंने १० वर्ष पहिले देखा था, ऐसा ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञान है धीर इस ज्ञानसे वस्तू में नित्यता सिद्ध होती है, तथा-प्रत्यभिज्ञान की सहायता से धर्थापत्ति धादि ज्ञान होते हैं वे सभी ज्ञान पूर्वार्थ को ग्रहण करते हैं, सर्वथा श्रपूर्वार्थ को नहीं, श्रतः जो सर्वथा अपूर्व ग्रर्थ हो वही प्रमाण का विषय है ऐसा जो प्रभाकर का मान्य प्रमाण लक्षण है वह घटित नहीं होता है। क्योंकि ऐसा मानने से अर्थापत्तिज्ञान में प्रमाणता नहीं बन सकती। तथा जितने भी अनुमानज्ञान हैं वे सब व्याप्तिज्ञान के द्वारा जाने गये विषय में ही प्रवृत्त होते हैं, ग्रतः उनमें प्रमाणता का निर्वाह कैसे हो सकेगा ? प्रत्यभिज्ञान के द्वारा शब्दादि में नित्यता सिद्ध होने पर भी उसमें यदि किसी को संशयादि हो जाते हैं तब उस समारोप को दूर करने के लिये अनुमानादि प्रमाण धाने गये हैं, यदि ऐसा कहा जावे तो फिर यह एकान्त कहां रहा कि अपूर्वार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। तथा स्मृति, तर्क ग्रादि और भी प्रमाणों का सदुभाव होने से प्रापके द्वारा स्वीकृत प्रमाण संख्या का व्याघात होता है, क्योंकि इन स्मृति म्रादि प्रमार्गों के विषयों में भी प्रत्यभिज्ञान की तरह कथंचित् मपूर्वार्थपना मौजूद ही है। किञ्च यदि अपूर्वार्थ ही प्रमाण का विषय है तो द्विचन्द्रादि ज्ञान भी सत्य होने चाहिये, क्योंकि एक चन्द्र में द्विचन्द्र का ज्ञान तो बहुत ही ग्रधिक अपूर्व विषय बाला है। एक बात भीर है कि भाप सर्वथा ज्ञान को परोक्ष मानते हो सो ऐसे ज्ञानों में निश्चायकपना ही नहीं हो सकता, ऐसा हम आगे कहने वाले हैं।

शंका — दिचन्द्रादिज्ञान बाघायुक्त हैं, ग्रतः उनमें प्रमाणता नहीं है। जिस प्रमाण के विषयमें बाघा नहीं भाती है वही प्रमाण होता है।

क्वानेनोत्तरकालभावी वाषाविरहो कातुं श्वव्यः; तिद्ध स्वसमानकालं नीलादिकं प्रतिपद्यमानं कथम् 'उत्तरकालमप्यत्र वाधकं नोदेष्यति' इति प्रतीयात् ? पूर्वमनुत्पन्नवाधकानामप्युत्तरकालं वाध्यमानत्व-दर्शनात् । नाप्युत्तरकानेनासौ क्वायते; तदा प्रमाणत्वाभिमतक्वानस्य नाशात् । नष्टस्य च वाधाविरह-चिन्ता गतसर्पस्य धृष्टिकुट्टनन्यायमनुकरोति । कथं च वाधाविरहस्य क्वायमानत्वेषि सत्यत्वम्; क्वाय-मानस्यापि केशोण्डुकादेरसत्यत्वदर्शनात् ? तज्ञानस्य सत्यत्वाचेत्; तस्यापि कुतः सत्यता ? प्रमेयसत्यत्वाचेत्; प्रन्योन्याश्रयः । प्रपरवाधाभावक्वानाच्चेत्; प्रनवस्था । ग्रथ संवादादुत्तरकाल-

समाधान-यह भी असंगत है, यहां बाघा के अभावको आपने प्रमाण माना है भीर इस कथन में क्या बाधा आती है सो देखिये-यदि बाधा का भ्रभाव, प्रमाण में प्रमाणता का कारण है तो वह कब होता है? तत्काल में या उत्तरकाल में? तत्काल में कही तो ऐसा बाधा का अभाव तो मिध्याज्ञान में भी है, अर्थीत ज्ञान सत्य हो या मिथ्या हो सभी ज्ञानों में वस्तु को जानते ही तत्काल जो उसकी भलक होती है उसमें उस समय तो कोई बाधा नहीं रहती। उत्तरकाल में कही तो क्या वह बाधा का स्रभाव जाना हुआ रहता है या नहीं ? यदि जाना हुआ नहीं रहता है तो "वह वहां है" ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? यदि बाधा का ग्रमाव ज्ञात है तो उसे किस ज्ञान ने जाना, उस पूर्वज्ञान ने कि उत्तरज्ञान ने ? पूर्वज्ञान ने जाना ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि म्रागे होनेवाला बाघा का मभाव उससे कैसे जाना जायगा, वह पूर्वकालीन ज्ञान तो भ्रपने समान काल वाले नीलादि वस्तू का ही ग्राहक होगा, वह विचारा यह कैसे कह सकेगा कि आगे इसमें बाधा नहीं भ्रावेगी ? क्योंकि पहिले जिसमें बाधा नहीं ग्राई है ऐसे ज्ञानों में भी ग्रागें के समय में बाधा ग्राती हुई देखी जाती है। यदि कहा जाय कि उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा बाघा का ग्रभाव जाना जाता है तो प्रमाग्रारूप से माना गया वह पहिला ज्ञान तो ग्रब नष्ट हो चका. (उत्तर-काल में ) नष्ट होने पर उसमें बाधा के ग्रभाव की क्या चिन्ता करना ? सर्प निकल-जाने के बाद उसकी लकीर को पीटने के समान नष्ट हुए ज्ञानमें बाधाविरह की चिन्ता व्यर्थ होगी। तथा-यह ज्ञान बाघारहित है ग्रतः सत्य है यह भी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वकाल में अनुभूत हुआ केशों में मच्छर आदि का ज्ञान असत्य हो जाता है।

> भाइ — बाधारहित होने से उस पूर्वज्ञान में सत्यता मानी जाती है ? जैन — भ्रच्छा, तो यह बताइये कि वह सत्यता किस कारण से भाई है।

आवी बाधाविरहः सत्यत्वेन श्रायते; तर्हि संवादस्याप्यपरसंवादास्सत्यत्वसिद्धिस्तस्याप्यपरसंवादा-दित्यनवस्था । किन्न, क्वचिरकदाचित्कस्यचिद् बाधाविरहो विश्वानप्रमाणता हेतुः, सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य वा ? प्रथमपक्षे कस्यचिन्मिध्याज्ञानस्यापि प्रमाणताश्रसङ्गः, क्वचित्कदाचित्कस्यचिद्बाधा-विरहसद्भावात् । सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य बाधाविरहस्तु नासर्वविदां विषयः ।

द्मदुष्टकारणारब्बत्वमप्यज्ञातम्, ज्ञातं वा तद्धेतुः ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; ग्रज्ञातस्य सत्त्व-

भाद्य- उस ज्ञान का विषय सत्य है- प्रर्थात् वह पूर्वज्ञान सत्य वस्तु को ग्रहण करता है, ग्रतः वह सन्य कहलाता है।

जैन — ऐसा मानने से ग्रन्योन्याश्रय दोष आता है अर्थात् उस पूर्वज्ञान में बाधारहितपने को लेकर सत्य विषय की सिद्धि होगी भीर विषय की सत्यता को लेकर बाधारहितपना ज्ञान में सिद्ध होगा, इस प्रकार इन ज्ञानों की सिद्धि परस्पर भवलंबित होने से एक की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी।

जैन — ऐसा कहोगे तो अनवस्था दोष आवेगा — अर्थात् पूर्वज्ञान में बाधका-भाववाले ज्ञान से सत्यता आई और उस बाधकाभाववाले ज्ञान में सत्यता अन्य तीसरे बाधकाभाववाले ज्ञान से आई, इस प्रकार ऊपर ऊपर बाधा के अभावको सत्यता के लिये ऊपर ऊपर बाधकाभाव वाले ज्ञानों की उपस्थिति होते रहने से कहीं पर भी बाधकाभाव की स्थिति स्वयं सिद्ध नहीं हो सकने से अनवस्था पसर जावेगी।

भाद्य-पूर्वकाल भावी ज्ञान के बाद जो बाधकपने का उसमें भ्रभाव होता है उसकी सत्यता तो संवादकप्रमाण से ग्रहण हो जावेगी।

जैन — इस तरह से भी अनवस्थादूषण से ग्राप छूट नहीं सकते, क्योंकि उस संवादक की सत्यता दूसरे संवादकज्ञान से और दूसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादकज्ञान से—इस प्रकार की कल्पना करते रहने से अनवस्था दोष तो ग्रवस्थित ही रहेगा।

ग्रन्छा, यह तो बताग्रो कि किसी एक स्थान पर किसी समय किसी एक व्यक्ति को ज्ञान में बाधारहितपना उस ज्ञान की प्रमाणता में हेतु होता है, कि सभी स्थान पर हमेशा सभी पुरुषों को बाधारहितपना उसी विवक्षित प्रमाण की प्रमाणता सन्देहात् । नापि ज्ञातम्; करणकुशलादेरतीन्द्रियस्य श्रप्ते रसम्भवात् । अस्तु वा तज् श्रप्तः; तथाप्यसी अदुष्टकारणारव्यः ज्ञानान्तरात्, संवादप्रस्वयाद्धाः ? आद्यविकस्पे अनवस्थाः । द्वितीयविकल्पेपि संवादप्रस्पयस्यापि ह्यदुष्टकारणारव्यस्यं तथाविधादन्यतो ज्ञातव्यं तस्याप्यन्यत इति । न चानेकान्तवादिनामप्युपालम्भः समानोऽयम्; यथावदर्थनिश्चायकप्रस्ययस्याम्यासद्धायां वाधवेषुर्यस्यादुष्ट कारणारव्यस्यस्य च स्वयं संवेदनात्; अनम्यासद्धायां तु परतोऽभ्यस्तविषयात् । न चैवमनवस्था;

का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष यदि स्वीकार किया जावे तो ऐसा क्वचित् कदाचित् बाधकाभाव तो मिध्याज्ञानों में भी रहता है; यतः उन्हें भी प्रमाण मानना पड़ेगा, श्रीर दूसरा पक्ष—सर्वत्र सभी व्यक्तियों को उसमें बाधारहितपना हो तब वह प्रामा-णिक होता है ऐसा कहा जावे तो बनता नहीं, क्योंकि हम तुम जैसे अल्पज्ञानी के सर्वत्र सर्वदा सभो को बाधक का श्रभाव है ऐसा जानना बस की बात नहीं है।

भाट्ट ने प्रमाण का एक विशेषण यह भी दिया है कि अदुष्ट-निर्दोष-कारणों से उत्पन्न होना प्रमाणता का हेतु है सो यह अदुष्टकारणारब्धत्व भी जात होकर प्रमाणता का हेतु होता है ? या अज्ञात होकर प्रमाणता का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अज्ञात में सत्त्व की शंका ही रहेगी—िक इसमें कैसी कारणता है पता नहीं ? यदि वह अदुष्टकारण।रब्धत्व जाना हुआ है—प्रथात् यह प्रमाण निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुआ है ऐसा जाना हुआ है—ऐसा कहो तो उसको कैसे जाना ? क्योंक चक्षुरादि इन्द्रियों की निर्मलता तो अतीन्द्रिय है, उसका ज्ञान होना असंभव है।

भावार्थ — अदुष्टकारणारब्धत्व का अयं है कि जिन कारणों से प्रमाण उत्पन्न होता है उन कारणों का निर्दोष होना, प्रमाण ज्ञान इन्द्रियावरण के क्षयोपशम से अर्थात् ज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है जो कि भावेन्द्रिय स्वरूप है, बह क्षयोपशम अतीन्द्रिय होता है, हम जैसों के ज्ञानगम्य नहीं है, अतः यह प्रमाण-ज्ञान निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुआ है ऐसा निष्चय हम लोग नहीं कर सकते हैं।

ग्रच्छा दुर्जन संतोष न्याय से मान लिया जाय कि यह श्रदुष्टकारणारब्धत्व जाना हुआ है तो भी उसे किस ज्ञान से जाना ? ज्ञानान्तर से कि संवादक प्रत्यय से ? ज्ञानान्तर से मानो तो अनवस्था आती है और संवादक प्रत्यय से मानो तो वही अनवस्था है, क्योंकि संवादक हो चाहे अन्य ज्ञान हो वह भी एक प्रमाणभूत वस्तु है क्विचित्कस्यचिदभ्यासोपपत्तेरित्यलं विस्तरेण परतः प्रामाण्यविचारे विचारणात् । लोकसम्मतत्वं च यथावद्वस्तुस्वरूपनिश्चयात्रापरम् ।

भौर उसे भी भदुष्टकारण से उत्पन्न होना चाहिये, उनका भदुष्टकारणारब्धत्व किसी भन्य ज्ञान भौर संवादक से भौर वहां भी वह किसी भन्य ज्ञान और संवादक से जाना जायगा, इस तरह से भ्रनवस्था आवेगी ही, हम भ्रनेकान्तवादी के यहां पर ये दोष नहीं भाते हैं, क्योंकि जैसी की तैसी वस्तु को जानने वाले जो ज्ञान हैं उनमें भ्रभ्यासदशा में तो बाधा का भ्रभाव भौर अदुष्टकारणों से उत्पन्न होना ये दोनों ही भ्रपने आप जाने जाते हैं, सिर्फ-भ्रनभ्यासदशा में तो यह जानकारी दूसरे स्वतः भ्रभ्यस्त ऐसे किसी ज्ञान से ही होती है ऐसा मानने से अनवस्था भी नहीं भाती, क्योंकि किसी स्थान में किसी विषय में किसी न किसी ज्ञान का भ्रभ्यास रहता ही है, इस बात का आगे विस्तारसे षरतः प्रामाण्य के प्रकरण में विचार करेंगे, प्रमाण का ''लोकसंमतं'' विशेषण तो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वैसा ही निश्चय करने रूप है, इसके सिवाय भौर कुछ नहीं है, इस प्रकार प्रभाकर भाट्ट के द्वारा माना गया सर्वथा भ्रपूर्वार्थं का निरसन किया।

## अपूर्वार्थं का प्रकरण समाप्त \*

\*

# ग्रपूर्वार्थं के खंडन का सारांश

प्रयान ग्रीर अपूर्वार्थ का निश्चय कराने बाला जो ज्ञान है वही प्रमाण है, प्रमाण के लक्षण में ग्रागत ज्ञान के स्व, अपूर्वार्थ ग्रीर व्यवसायात्मक इतने विशेषण हैं, इनमें से व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण होता है इसका स्पष्टीकरण बौद्ध संमत निविकल्पक ज्ञान में प्रमाणता का खंडन करते समय किया जा चुका है, ज्ञान रूप विशेषण की सार्थकता कारक साकल्यादि प्रकरण में की है, ग्रब ग्रपूर्वार्थ विशेषण का खुलासा ग्राचार्य करते हैं—किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा जिसका निश्चय नहीं हुआ है वह तथा निश्चय होने के बाद भी उसमें संशयादि एप समारोप उत्पन्न हो गया है तो वह वस्तु ग्रपूर्वार्थ रूप ही है, तथा एक ही वस्तु में जो ग्रनेक सामान्य विशेषात्मक

गुरा या धर्म होते हैं उनमें से किसी गुण या धर्म का किसी प्रमाण से निश्चय होने पर भी दूसरे गुण की अपेक्षा वह वस्तु दूसरे प्रमाण के लिये अपूर्वार्थ हो जाती है, जैसे पहिले धुम के द्वारा परोक्षरूप से ग्रग्नि के विषय में दो प्रमाण प्रवृत्त हुए तो भी उनका विषय अपूर्वार्थं ही रहा, ऐसे ही वृक्षत्व सामान्यको जानकर पीछे उसका वटत्वादि विशेष धर्म जाना जाता है और वह वस्तु भ्रपूर्वार्थ-भ्रथात् जिसका ग्रहण ग्रभी तक न हुन्ना हो ऐसी मानी जाती है, ''अनिधगतार्थाधिगन्तृत्वमेव प्रमाणम्'' ऐसी प्रभाकर की मान्यता है, किन्तु यह गलत है, क्योंकि ऐसा एकान्त ग्रहण करने पर प्रमाण में प्रमाणता जो संवाद से म्राती है वह नहीं रहेगी, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ज्ञात हुए विषय में ही संवादप्रत्यय प्रवृत्त होता है, प्रत्यभिज्ञान भी इसके अनुसार प्रमाण नहीं रहेगा, क्योंकि वह भी स्मृति और प्रत्यक्ष से जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान के श्रप्रभाण ठहरने पर उसी प्रभाकर के यहां पर घात्मा, शब्द घादि में नित्यपना कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि नित्यता सिद्ध करनेवाला प्रत्यिभज्ञान ही है, इस पर प्रभाकरने युक्ति दी है कि पूर्वोत्तर ग्रवस्था में व्यापि ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान का विषय नवीन ही है सो यह युक्ति भी छिन्नभिन्न हो जाती है क्योंकि वह एकत्व उन दो भ्रवस्थाओं से भिन्न तो है नहीं, तथा स्मृति तर्क भ्रादि भी प्रत्यभिज्ञान के समान प्रमाण सिद्ध होने से प्रभाकर की मान्य प्रमाणसंख्या का व्याचात होता है। उनके प्रमारा के विषय में दिये गये प्रदृष्टकारसारव्धत्व, लोक-संमत मादि विशेषणों का भी विचार किया गया है, मन्त में यही प्रकट किया गया है कि प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्वार्थ न मानकर कथंचित अपूर्वार्थ मानना चाहिये, प्रमाणसंप्लव भी जैन दर्शन की तरह सबने किसी न किसी रूप से माना ही है, ग्रीर यदि उसे न माना जावे तो इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं होती है। प्रमाणसंप्लव भ्रनेक विषयों में देखा जाता है, ग्रनुपान के द्वारा जानी हुई ग्रग्नि पुनः प्रत्यक्षज्ञान से जानी जाती है। श्रागम या गुरु आदि से किसी विषय को समभकर या ज्ञातकर पून: उसीकी प्रत्यक्षादि प्रमारा से प्रतीति होती है, ग्रतः प्रमाण का विषय कथंचित् अपूर्वार्थं है, यह सिद्ध होता है।

## \* सर्वथा ध्रपूर्वार्थ के खण्डन का सारांश समान्त \*

# ब्रह्माद्वे तवाद पूर्वपक्ष

आगे भ्राचार्य ब्रह्माद्वैतवाद का खण्डन करेंगे अतः उस ब्रह्माद्वैतवाद का वर्णन उन्हींकी मान्यता के अनुसार किया जाता है जिससे कि पाठकगण ब्रह्माद्वैतवादके मत को सुगमता से समक सकें।

ब्रह्माद्वैतवाद शब्द का ग्रर्थ-

ब्रह्म-भद्दैत-वाद इस प्रकार ये तीन पद हैं। "ब्रह्म च तत् अद्वैतं च ब्रह्मा-द्वैतं" यह कमंघारय समास है। "ब्रह्माद्वैतस्यवादः" "ब्रह्माद्वैतवादः" ध्रद्वैत—घ्रखण्ड एक ब्रह्म ही है, ग्रन्य कुछ भी नहीं है—अर्थात् जगत् के चेतन ध्रचेतन सब ही पदार्थं, ब्रह्म स्वरूप ही हैं ऐसी जो मान्यता है वही ब्रह्माद्वैतवाद है, ध्रद्वैत का ध्रयं है ध्रीर दूसरा कोई नहीं—केवल एक वही, इसी तरह विज्ञानाद्वैत, चित्राद्वैत, शून्याद्वैत, शब्दाद्वैत ग्रादि शब्दों का भी मतलब—ग्रयं—सर्वत्र समभना चाहिये, ये सब ही प्रवादी-गण एक रूप चेतन या अचेतनरूप या शून्यरूप ही समस्त विश्व को मानते हैं, ये भेदों को-घट, पट, जीव ग्रादि किसी प्रकार के भेद-दित्वको स्वीकार नहीं करते हैं, इन्हें अभेदवादी भी कहा जाता है, ग्रस्तु।

> सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । ंग्रारामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन ॥१॥

जगत् के दृश्यमान या ग्रदृश्यमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब एक मात्र ब्रह्मस्वरूप हैं, संसार में ग्रनेक या नानारूप कुछ भी नहीं है, उस ग्रखण्ड परमब्रह्म को जो कि एक ही है कोई भी नहीं देख सकता है, हाँ; उस ब्रह्म की ये जो चेतन ग्रचेतन पर्यायें हैं उन्हें ही हम देख सकते हैं एवं देख रहे हैं।

भव यहां पर अनेक प्रश्न होते हैं कि जब एक ब्रह्मस्वरूप ही पदार्थ है, भ्रन्य कुछ नहीं है तो यह सारा साक्षात् दिखायी दे रहा पदार्थ समुदाय क्यों प्रतीत होता ? (१) जब ये पदार्थ ब्रह्मकी विवर्तरूप हैं तो किस कारण से ये विवर्त या नाना पर्यायें उत्पन्न हुई हैं ? (२) ये सब विवर्त या चेतन भ्रचेतन पदार्थ किस कम से उत्पन्न होते हैं ? (३) हश्यमान या अदृश्यमान इन पदार्थों का कभी पूर्ण रूप से ग्रभाव होता है क्या ? (४) हम जो चेतन जीव हैं सो किस प्रकार दु:खों से मुक्त हो सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ? (५) मोक्ष का स्वरूप क्या है ? (६)।

इस प्रकार के इन सब प्रश्नों का ब्रह्माद्वैतमतानुसार समाधान किया जाता है—

प्रथम प्रश्न का समाधान-

विश्व में जो ग्रनेकता—विविधता, घट, पट, जीव, पशु, मनुष्य आदि पदार्थ रूप से भिन्नता दिखाई देती है उसका कारण भविद्यावासना है, भर्थात् भविद्यावासना के कारण ही हमकी ग्रखंड ब्रह्म में खंड व भेद मालूम पड़ता है, भविद्यावासना के वाश होने पर एक परमब्रह्म ही भनुभव में श्राता है।

दितीय प्रश्न का समाधान...

इन चेतन भ्रषेतन पदार्थों के उत्पन्न होने में कारण स्वभाव ही है, इस खगत् या सृष्टि का उपादान कारण तथा विमित्त कारण भी ब्रह्म ही है, कहा भी है...

"कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चजगत्, कारणं परमब्रह्म शक्तिद्वयवदज्ञानी-पहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं, स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति"—

परमत्रह्म का कार्य जो श्राकाश, वायु, जल श्रादि हैं वह सब बहुविस्तार वाला बहा ही है, श्रीर कारण ब्रह्म है ही, श्रज्ञान की दो शक्तियां हैं—श्रावरण और विक्षेप, इन दो से जब चैतन्य सहित होता है तब श्रपनी प्रधानता से उपादान कारण और अपनी उपाधि की प्रधानता से निमित्त कारण बनता है, जैसे—"यथा लूता तन्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया विमित्तं स्वश्रीरप्रधानतयोपादानं च भवति"। जिस प्रकार मकड़ी रेशम घागे का निमित्त और उपादान दोनों कारणरूप स्वयं है, श्रपनी प्रधानता से तो निमित्त कारण है श्रीर स्वश्ररीर की प्रधानता से उपादान कारण है, श्रम्यत्र भी कहा है—

उर्णनाभ इवाश्नां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम् । प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वजन्मिनाम् ॥ १॥ जैसे—मकड़ी धाने का, चन्द्र कान्तमणि जल का, वट वृक्ष जटाओं का कारण है, वैसे ही वह परमन्नह्म सब जीवों का कारण है, अर्थात् मकड़ी से स्वभावतः जैसे भागा निकलता है भथवा—रेशम कीड़ा से जैसे रेशम की निष्पत्ति होती है, चन्द्रकान्त-मिंग से जैसे स्वभावतः जल उत्पन्न होता है वैसे ही ब्रह्म से स्वभाव से जगत्—चेतन भवेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं।

#### तीसरे प्रश्न का उत्तर---

यह परमब्रह्म स्वभाव से ही जब कभी भ्रज्ञानरूप हो जाता है, तब उसके द्वारा सृष्टि की रचना का कम प्रारम्भ होता है, ''ग्रज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति-शक्तिद्वयम्'' सिच्चदानन्द स्वरूपमावृग्णोत्यावरणशक्तिः, तथा ब्रह्मादिस्थावरान्तं जगत् जलबुदबुदवत् नामरूपात्मकं विक्षिपति, सृज्तीति विक्षेपशक्तिः ।।

मजान की दो शक्तियां हैं—म्रावरणशक्ति और विक्षेपशक्ति, चिदानन्दस्वरूप को ढकनेवाली म्रावरणशक्ति है, और व्यक्तब्रह्म से लेकर—म्रथांत् व्यक्तब्रह्म, म्राकाश, वायु म्रादि से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूणं मृष्टि की रचना को करनेवाली विक्षेपशक्ति है, "म्रावयवावरण शक्त्याविष्ठन्नस्यातमनः कर्तृंत्व, भोक्तृत्व, सुख-दुःख-मोहात्मकतुच्छ संसार भावनाऽपि संभाव्यते" पूर्वोक्त म्रावरणशक्ति से युक्त म्रात्मा के बन्दर कर्तृत्व-बुद्धि, भोक्तृत्व, सुख दुःख मोह म्रादिक विकारभाव या तुच्छ संसारभावना उत्पन्न होती है, "तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहतचेतन्यादाकाश म्राकाशाद्वायुवीयोर-पिनरग्नेरापोऽदम्यः पृथिवी चोत्पद्यते । तस्माद्वा एतस्मादात्मनः भाकाशः संभूतः इत्यादिश्रुतेः"—तमोगुण है प्रधान जिसमें ऐसे विक्षेपशक्तिवाले म्रज्ञान से जब यह चैतन्य या ब्रह्म उपहत हो जाता है, तब उससे आकाश उत्पन्न होता है, म्राकाश से वायु. वायु से म्रान्न, म्रान्न से जल, और जल से पृथिवी उत्पन्न होती है, श्रुतिमन्थ में भी कहा है कि "इस ब्रह्म आत्मा से म्राकाश हम्मा है इत्यादि ।

"तेषु जाडचाधिवयदर्शनात्तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वाकाशादिषूत्पद्यन्ते । एतान्येव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राण्यपञ्ची-कृतानि चोच्यते ।। एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्यूलभूतानि चोत्पद्यन्ते" ।। उन आकाश आदि पृथिवीपर्यन्त के पदार्थों में जड़ता प्रधिकरूप से दिखाई देती है, ग्रतः तमोगुण प्रधानविक्षेपशक्तियुक्त चैतन्य उनका कारण है, यह सिद्ध होता है, जब वे ग्राकाश मादिक उत्पन्न होते हैं, तब उनमें कारणगुण के मनुसार सत्त्व, रज मौर तम ये तीन मुण पैदा हो जाया करते हैं, इन्हीं भाकाश भादि को सूक्ष्मभूत, तन्मात्रा भौर अपञ्ची-कृत इन नामों से कहा जाता है, इन्हीं भाकाश, वायु भादि से सूक्ष्मशरीर तथा स्यूल-भूत पैदा होते हैं। सूक्ष्मशरीर के १७ भेद हैं। "भवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियणंचकं, बुद्धि-मनसी, कर्मेन्द्रियणंचकं, वायुणंचकं च"।।—पांच ज्ञानेन्द्रियां—स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु भौर कर्ण—, वचन, हाथ, पाद, पायु भौर उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियां तथा—बुद्धि, मन, पांच वायु—प्राणवायु, भपानवायु, ज्वानवायु, व्यानवायु भौर समानवायु—ये १७ भवयव या भेद सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। दिखाई देनेवाले जो पृथिवी आदि पदार्थ हैं वे स्थूलभूत हैं, इस प्रकार यह समस्त संसार एक ब्रह्म का कार्यरूप है, भर्थात् उसका भेदरूप है, सूक्ष्मशरीर के भ्रवयव स्वरूप जो बुद्धि भौर मन हैं, वे जीव स्वरूप हैं। ऐसे सूक्ष्म शरीरादि तथा स्थूलभूतादिरूप विश्व की रचना है।

#### चौथे प्रश्न का समाधान-

इन दृश्यमान पदार्थों का विनाश या ग्रभाव होता है, इसी का नाम प्रलय या लय है, यह प्रलय भी स्वभाव से हुगा करता है, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि-रचना होने में युगानुयुग-मनिगनतीकाल-व्यतीत हो जाता है, जिस कम से सृष्टिकी रचना-उत्पत्ति हुई थी उसी कम से उसका प्रलय भी होता है, कहा भी है—"एतानि सत्त्वादिगुणसहितान्यपचीकृतान्युत्पत्तिव्युत्क्रमेण तत्कारणभूताज्ञानोपहित-चैतन्यमात्रं भवति, एतदज्ञानमज्ञानोपहितं चैतन्यञ्चेश्वरादिकमेतदाधारभूतानुपहित-चैतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्रं भवति"—सत्त्वादिगुण जो सूक्ष्म भूतादिक हैं उत्पत्ति के विपरीतक्रम से ग्रपने कारणों में विलीन हो जाते हैं। ग्रथात् पृथिवी जल में विलीन हो जाती है, जल ग्रग्न भैं, ग्राग्न वायु में, वायु ग्राकाश में, ग्राकाश ग्रज्ञानरूप चैतन्य में तथा चैतन्य ग्रीर ईश्वर भी तुरीय ब्रह्म में ग्रन्तिहित हो जाते हैं इस तरह सारा विश्व -ब्रह्माण्ड समाप्त होता है—शून्यरूप होता है।

### पांचवें प्रश्न का समाधान-

मोक्ष-प्रथात् दुःखों से छूटने के लिए साधन इस प्रकार से बतलाये गये हैं — "साधनानि—नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रफलभोगविरागशमादिषट्कसंपित्तमुभुक्षुत्वानि"— नित्य और प्रनित्य वस्तु का विवेक, इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी भोगों को

इच्छा न होना, शम दम ग्रादि छह कर्त्तव्य, और मोक्ष की इच्छा ये सब मोक्ष प्राप्तिके उपाय हैं। "शमादयस्तु—शमदमोपरितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्याः" शम, दम, उपरित, तितिक्षा समाधान और श्रद्धान ये छह शमादिक हैं, इन शमादिकप कर्त्तव्यों के साथ ध्यान ग्रादि की सिद्धि होने पर मोक्ष प्राप्त होता है।

#### छठवें प्रश्न का समाधान

''न तस्य प्राणा उत्कामंति, मन्नैव समवलीयन्ते'' शमादि षट्-संपत्ति से युक्त तथा ध्यान समाधि के प्रभ्यासक जीवकी जीवन्मुक्त प्रवस्था होती है, उस प्रवस्था में प्रज्ञान किया समाप्त होती है अर्थात् ग्रागामी कर्मका नाश होता है आनंद ग्रीर कैवल्य की प्राप्ति होती है, ग्रन्त में प्रारब्ध कर्म भोगते २ समाप्त हो जाते हैं तब उस जीव-न्मुक्त व्यक्ति के प्राण वहीं विलीन हो जाते हैं-अर्थात् परलोक में-ब्रह्मलोक में-जन्म लेने के लिए गमन नहीं करते हैं। यही मुक्ति कहलाती है अर्थात् जीवन्मुक्त व्यक्ति का चैतन्य परमब्रह्म में लीन हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष होने पर उसके प्राण वहीं विलीन होते हैं; क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है ही, उसीमें उसके प्राण समा जाते हैं। यहां तक जगत् की व्यवस्था, परमब्रह्म, उसकी प्राप्ति म्रादि का कथन किया, इससे सिद्ध होता है कि सारा विश्व, विश्व के कार्यकार एभेद, मोक्ष, मोक्ष के साधन आदि सब ही ब्रह्मस्वरूप हैं, ये दिखाई पड़ने वाले भिन्न भिन्न देश, या आकार सभी एक ब्रह्म के विवर्त्त हैं, ग्रविद्या के समाप्त होने पर भेदभावना नहीं रहती इस प्रकार अभेद या अद्वेतका ज्ञान होना विद्या है, सृष्टिक्रम, ज्ञानेन्द्रिय मादि पूर्वोक्त १७ अवयव भेदवाले सूक्ष्म शरीरका पृथिवी आदि स्थलभूतका वास्तविक ज्ञान होना तथा ईश्वर अर्थात् ब्रह्म श्रीर आत्मा जिसका कि लक्षण "तत्तवुभासकं नित्यं-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सत्यस्व-भावं प्रत्यक् चैतन्यमेवात्म वस्तु, इति वेदान्तविद्वदनुभवः" ॥ तत्तद्वस्तुधों का प्रकाश करता है, और नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुन्त, सत्यस्वभाव धान्तरिक चैतन्यस्वरूप है, इन सबके तत्त्वज्ञान से परमब्रह्म प्राप्त होता है। इस प्रकार सारा विश्व ब्रह्ममय है, अत: ब्रह्माद्वे तवाद ही सिद्ध होता है।

## \* बबादैतवादका पूर्वपक्ष समाप्त \*



ननु चोक्तलक्षणाऽभूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणिमित्ययुक्तमुक्तम्; प्रयंव्यवसायात्मकज्ञानस्य मिध्यारूपतया प्रमाणित्वायोगात्, परमात्मस्वरूपग्राहकश्येव ज्ञानस्य सत्यत्वप्रसिद्धः। प्रक्षसित्रपान्तानन्तरोत्याऽविकल्पकप्रत्यक्षेण हि सर्वत्रेकत्वमेवाऽन्यानपेक्षतया क्रिगिति प्रतीयते इति तदेव वस्तुत्वस्वरूपम् । भेदः पुनरविद्यासंकेतस्मरण्जनितविकल्पप्रतीत्याऽन्याऽपेक्षतया प्रतीयते इत्यसौ नार्थस्वरूपम् । तथा, यत्प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तःप्रविष्टमेव यथा प्रतिभासस्वरूपम्, प्रतिभासते

बह्याद्वेत-जो जैन के कहे हुए अपूर्वार्थ और व्यवसायात्मक प्रमाण के विशेषण हैं वे अयुक्त हैं, क्योंकि पदार्थ का व्यवसाय करनेवाला ज्ञान मिथ्यारूप होता है, इसलिये उसमें प्रमाणता का योग नहीं बैठता है, जो ज्ञान परमात्मस्वरूप का—परमन्त्रह्म का प्राहक-निश्चय करनेवाला होता है उसीमें सत्यता की प्रसिद्धि है, आंख के खोलते ही—धर्थात् दृष्टि विषय पर पड़ते ही निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, उस निविकल्प प्रत्यक्ष के द्वारा सर्वत्र एकत्व का भान, विना किसी भेदप्रतीति के शीघ्रातिशीघ्र जो होता है वही वस्तुका स्वरूप है, भेद जो प्रतीत होता है वह तो अविद्या, संकेत, स्मरण ध्यादि से उत्पन्न होता है और उससे विकल्प (भेद) उत्पन्न होकर घट पट आदि भिन्न भिन्न पदार्थ मालूम पड़ते हैं, इसलिये भेद वस्तु का स्वरूप नहीं है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अखंड परम ब्रह्म सिद्ध होता है, अनुमानप्रमाण के द्वारा भी अखंड ब्रह्म की सिद्धि इस प्रकार से होती है—''जो प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासित होता है अतः वह प्रतिभास के भीतर सामिल है, इसीतरह चेतन अचेतन सभी वस्तु प्रतिभासित होती हैं अतः वे सभी प्रतिभास के अन्दर प्रविष्ट हैं। इस बनुमानके द्वारा आत्मादि ते—ब्रह्माद्वेत सिद्ध होता है। इस अनुमान में प्रयुक्त प्रतिभासमानत्व हेतु ग्रसिद्ध द्वारा वी सिद्ध होता है। इस अनुमान में प्रयुक्त प्रतिभासमानत्व हेतु ग्रसिद्ध द्वारा वारा वारा वित्र होता है। इस बनुमानक द्वारा वारा वारा दिन स्वह्याद्वेत सिद्ध होता है। इस अनुमान में प्रयुक्त प्रतिभासमानत्व हेतु ग्रसिद्ध

चाशेषं वेतनाचेतनरूपं वस्तुं इत्यनुमानादप्यात्माऽद्वं तप्रसिद्धिः । न चात्राऽसिद्धो हेतुः; साक्षादसाक्षाचाशेषवस्तुनोऽप्रतिभासमानत्वे सकलशब्दविकल्पगोचरातिकान्तया वक्तुमशक्तोः । तचागमोऽप्यस्य प्रतिपादकोऽस्ति ।

"सर्वं वे खल्यदं बहा नेह नानास्ति किञ्चन ।

धारामं तस्य पदयन्ति न तं पदयति कश्चन ।।" [ ] इति । तथा "पुरुष एवैतत्सर्वं यद् भूतं यश्च भाव्यं स एव हि सकललोकसर्गस्यितिप्रलयहेतुः।" [ ऋक्सं० मण्ड० १० सू० ६० ऋ०२] उक्तव्य—

"कर्णनाभ इवांश्नां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्।

प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वजिन्मनाम् ।।" [ ] भेदर्शिनो निन्दा च श्रूयते— "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ।" [ बृहदा• उ• ४/४/१६ ] इति । न चाभेदप्रति-पादकाम्नायस्याऽध्यक्षवाधाः; तस्याप्यभेदग्राहकत्वेनैव प्रवृत्तेः । तदुक्तम्—

भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से या परोक्ष से किसी भी प्रकार से वस्तु को प्रतिभासमान स्वरूप नहीं मानोगे तो संपूर्ण शब्दों के प्रगोचर हो जाने से वस्तु को कहा ही नहीं जा सकेगा। ग्रागम भी अनुमान की तरह बृह्म का प्रतिपादक है। क्लोकार्थ— "यह सारा विश्व बृह्म रूप है, कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, दुनिया के जीव उस बृह्म के विवस्ती को—पर्यायों को—देखते हैं किन्तु उसे कोई नहीं देख सकता"।। १।।

जगत पुरुषमय है, जो हुन्ना मधवा होनेवाला है वह सब बृह्म ही है, वहीं सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति मीर विनाश का कारण है, कहा भी है, श्लोकार्थ—

जैसे रेशमी कीड़ा रेशम के धागे को बनाता है, चन्द्रकान्तमिए जैसे जल को भराता है और वटवृक्ष जैसे जटाग्नों को अपने में से स्वयं निकालता है अतः वह उनका कारण होता है वैसे ही बृह्म समस्त जीवों का कारण होता है ॥ १॥

शास्त्र में भेद-द्वंत माननेवाले की निन्दा भी की गई है-जैसे-जो भेद की देखता है वह यमराज का अतिथि बनता है, अभेद-प्रतिपादक आगममें प्रत्यक्ष से बाधा नहीं आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष भी स्वयं अभेद का ग्राहक है। कहा भी है-

श्लोकार्थ - बुद्धिमान् लोक प्रत्यक्ष को विधिरूप ही मानते हैं निषेधरूप नहीं मानते, इसिचये अभेद प्रतिपादक आगम में प्रत्यक्ष के द्वारा बाधा नहीं आती है।।१।। २४

### "ब्राहुविधातृ प्रत्यक्षं न निषेद्घृ विपश्चितः । नैकत्वे भ्रागमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते ।।" [

किन्त, धर्यानां भेदो देशभेदात्, कालभेदात्, आकारमैदाद्वा स्यात् ? न ताबद्देशभेदात्; स्व-तोऽभिन्नस्याऽन्यभेदेऽपि भेदानुपपत्तेः। नह्यन्यभेदोऽन्यत्र संकामित । कथं च देशस्य भेदः ? अन्यदेश-भेदाचे दनवस्या । स्वतश्चेत्; तिह् भावभेदोऽपि स्वत एवास्तु कि देशभेदाद्भेदकल्पनया ? तन्न देश-भेदाद्वस्तुभेदः। नापि कालभेदात्; तद्भेदस्यैवाष्यक्षतोऽप्रसिद्धेः। तिद्धं सन्निहितं वस्तुमात्रमेवाधि-गच्छिति नातीतादिकालभेदं तद्नतार्यभेदं वा धाकारभेदोऽप्यर्थानां भेदको व्यतिशिक्तप्रमागात्प्रतिभाति, स्वतो वा ? न ताबद् व्यतिशिक्तप्रमागात्; तस्य नीलसुखादिव्यविशिक्तस्यष्टपस्याप्रतिभासमानत्वाद्।

भेदवादी-द्वीतवादी पदार्थों में भेद क्यों मानते हैं ? क्या देशभेद होने से या कालभेद होने से या कि आकारभेद होने से ? यदि ऐसा माना जाय कि देशभेद होने से प्रथा में (पदार्थों में ) भेद है तो वह बनता नहीं है, क्योंकि जो स्वतः स्वरूप से अभिन्न हैं उनमें ग्रन्य के द्वारा भेद नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रन्य का भेद ग्रन्य में संक्रामित नहीं होता है, तथा—देशभेद भी किससे सिद्ध होगा ? अन्य किसी देशभेद से कहो तो ग्रनवस्था होगी, यदि देशभेद स्वतः ही सिद्ध है ऐसा कहो तो वैसा ही पदार्थों में भी स्वतः भेद मान लेना चाहिये, देशभेद से भेद की कल्पना करने से क्या लाभ— ग्रार्थात् देशभेद से पदार्थों में भेद होता है ऐसा मानने की क्या ग्रावश्यकता है, ग्रतः देशभेद से वस्तुओं में भेद होता है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

यदि कहो कि कालभेद से वस्तुमों में भेद होता है, सो ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि कालभेद ही स्वतः प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता, कारण-प्रत्यक्ष तो निकटवर्ती वस्तुमात्र को ही ग्रहण करता है, वह तो ग्रतीत काल आदि के भेद को मौर उसके निमित्त से हुए प्रर्थ भेद को नहीं जानता है।

यदि कहो कि भिन्न-भिन्न संस्थानों के भेद से पदार्थों में भेद होता है, सो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम भ्राप (जैन) से पूछते हैं कि आकार भेद किसी भिन्न प्रमाण से प्रतिभासित होता है ? कि स्वतः प्रतिभासित होता है ? यदि कहा जावे कि आकारभेद किसी भन्य प्रमाण से प्रतीत होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नीलादिरूप बहिरंग वस्तु एवं सुखादिरूप भ्रन्तरंग वस्तु के सिवाय धन्य कोई प्रमाणरूप वस्तु प्रतीति में नहीं आती है। यदि भ्राप (जैन) ऐसा कहीं कि

स्थाहंत्रस्यये बोधात्मा तद्ग्राहकोऽवसीयते; न; तत्रापि शुद्धबोधस्याप्रतिभासनात् । स खलु 'घहं सुखी दुःखी स्थूलः कृत्वो वा' इत्यादिरूपतया सुखादि शरीरं चावलम्बमानोऽनुभूयते न पुनस्तद्भ्यतिरिक्तं बोधस्यक्यम् । स्वत्रभ्याकाराणां भेदसंवदने स्वप्रकाशनियतत्वप्रसङ्गः, तथा चान्योऽन्यासंवेदनात्कृतः स्वतोऽप्याकारभेदसंवित्तिः।

ग्रयैकरूपब्रह्मणो विद्यास्वभावत्वे तदर्थानां शास्त्राणां प्रवृत्तीनां च वैयथ्यं निवर्त्यप्राप्तव्यस्व-भावाभावात् । विद्यास्वभावत्वे चासत्यत्वप्रसङ्गः; तथाच "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तेत ० २/१ ] इत्यस्य विरोधः; तदप्यसङ्गतम्; विद्यास्वभावत्वेऽप्यस्य शास्त्रादीनां वैयथ्यसिभवात् ग्रविद्याव्यापार-निवर्त्तं नफलत्वारोषाम् । यत एव चाविद्या ब्रह्मणोऽमन्तिरभूता तत्त्वतो नास्त्यत एवासौ निवर्यते,

अहं प्रत्यय में आकाररूप भेदग्राहक बोधात्मा प्रतीति में ग्राता है सो ऐसा भो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रहं प्रत्यय में भी शुद्ध बोध का प्रतिभास नहीं होता, क्योंकि वह अहं प्रत्यय भी ''मैं सुखी हूं, मैं दु:खी हूं, मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, इत्यादिरूप से सुखादि का या शरीर का अवलम्बवाला हुग्ना ही ग्रनुभव में आता है, इससे ग्रतिरिक्त अकेला बोधस्वरूप ग्रनुभव में नहीं ग्राता, यदि कहा जावे कि भले ही किसी भी प्रमाण से ग्राकार—भेद श्रनुभवित नहीं होता हो तो मत होग्रो परन्तु वह आकार भेद स्वतः तो ग्रनुभव में आता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो पदार्थ स्वतः प्रकाशमान—अपने ग्रापको जाननेवाले हो जावेंगे, ऐसी दशा में ग्रन्य का ग्रन्य के द्वारा संवेदन न होने से ( ज्ञान के द्वारा बस्तु का संवेदन ग्रतिभाक्त न होने से ) ग्राकारों का भेद ज्ञान में स्वतः प्रतीत होता है'' यह बात खिद की होती है । यदि कोई ( जैन ग्रादि ) इस प्रकार की शंका करे'' कि बृह्या तो एक स्थान बाला है—अर्थात् विद्या ( ज्ञान ) स्वभाव आखा है—तो उसके लिये शास्त्रों एवं ग्रनुष्ठान ग्रादिकों का करना व्यर्थ है, क्योंकि त्यागने योग्य ग्रविद्या रूप ग्रीर प्राप्त करने योग्य विद्यारूप स्वभाव का उस बृह्या में ग्रभाव है।

यदि बृह्या को अविद्यास्वरूप माना जाय तो उस बृह्यामें असत्यरूपता हो जाने से "सत्यं ज्ञानमनन्तं बृह्य"—इस सूत्र की जो तैत्तरीयोपनिषद में कहा गया है— कि परमबृह्य सत्यस्वरूप है अन्तरहित है एव ज्ञान (विद्या) स्वभावसाला है"— संगति नहीं बैठती है अर्थात् यह कथन गलत हो जाता है," सो इस प्रकार की यह जैन आदिकों की आक्षेपरूप शंका असंगत है, क्योंकि हम बृह्या तवादी ने बृह्य को विद्यास्वभाववाला माना है, ऐसे स्वभाव वाला मानने पर शास्त्रादिक व्यर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि अनुष्ठान वादिक अधिश्वा के व्यापार को हटाते हैं, यही उनका फल है।

तस्वतस्तस्याः सद्भावे हि न कश्चिशिवत्तं यतुं शक्तुमाद् ब्रह्मवत् । सर्वे रेव चातात्त्विकानाद्यविद्योच्छे-दार्थो मुमुक्षूणां प्रयत्नोऽभ्युपगतः । न चानादित्वेनाविद्योच्छेदासम्भवः; प्रागभावेनाऽनेकान्तात् । तत्त्व-ज्ञानशागभावरूपेव चाविद्या तत्त्वज्ञानलक्षणविद्योत्पत्तौ व्यावतंत एव घटोत्पत्तौ तत्प्रागभाववत् । भिन्नाऽभिन्नादिविकल्पस्य च वस्तुविषयत्वात् स्रवस्तुभूताऽविद्यायामप्रवृत्तिरेव सैवेयमविद्या माया मिथ्वाप्रतिभास इति ।

न चात्मश्रवणमननन्यानादीनां भेदरूपतयाऽविद्यास्वभावत्वात्कथं विद्याप्राप्तिहेतुत्विमित्यभि-श्रातव्यम् ? यथैव हि रजः संपर्ककलुषोदके द्रव्यविशेषचूण् रजःप्रक्षिप्तं रजोऽन्तराणि प्रशमयत्स्वय-मिप प्रशम्यमानं स्वच्छां स्वरूपावस्थामुपनयित, यथा वा विषं विषान्तरं शमयित स्वयं च शाम्यित, एवमात्मश्रवणादिभिर्भेदाभिनिवेशोच्छेदात्, स्वगतेऽपि भेदे समुच्छिन्ने स्वरूपे संसारी समवितिष्ठते ।

अविद्या ब्रह्म से वास्तिविकरूप में पृथक होती तो उसका हटाना सर्वथा अशक्य हो जाता, जैसा कि बृह्मा का हटाना सर्वथा अशक्य है, परन्तु देखने में आता है कि मोक्षार्थीजन अतात्त्वक अविद्या को हटाने—विनष्ट करने के लिये ही प्रयत्न करते हैं ऐसी बात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो सभी ने स्वीकार की है । यदि कोई ऐसी बाशंका करे कि अविद्या तो अनादि की है अतः उसका विनाश नहीं हो सकेगा—सो ऐसो आशंका ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार का यह कथन प्रागभाव के साथ अनेकान्तिक हो जाता है, प्रागभाव अनादि है फिर भी उसका विनाश होता है, अविद्या, तत्त्वज्ञान का प्रागभाव अनादि है फिर भी उसका विनाश होता है, अविद्या, तत्त्वज्ञान का प्रागभाव है वह तत्त्वज्ञानरूप विद्या के उत्पन्न होते ही हट जाती है, जैसे—घट के उत्पन्न होने पर उसका प्रागभाव समाप्त हो जाता है, वह अविद्या भिन्न है या अभिन्न है ? ऐसे प्रश्न तो वस्तुस्वरूप में होते हैं, अवस्तुरूप अविद्या में नहीं, इस प्रकार इस अविद्या को माया एवं मिथ्याप्रतिभास ऐसे नाम से भी आमोहित किया गया है।

यहां ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि आत्मतत्त्व का श्रवण, श्रद्धान, ध्यान प्रादि ये सब भेदरूप होने से प्रविद्या स्वभाववाले हैं, अतः इनसे विद्या की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? क्योंकि देखिये – जिस प्रकार धूलि कीचड़ आदि से गंदले हुए पानी में फिटकरी चूणं आदिरूप एक तरह की धूलि डालने पर वह उसमें की अन्य मिट्टी आदि रूप एक तरह की धूलि कीचड़ आदि को शान्त करनेवाली होती है और स्वयं भी स्वच्छ प्रवस्था को प्राप्त हो जाती है, इस तरह जल बिलकुल स्वच्छ हो जाता है, ग्रथवा विष विष को दबा देता है और उसके साथ ग्राप भी स्वयं शमित हो जाता भवञ्छेदक्यविद्याव्यावृत्ती हि परमात्मेकस्वरूपतावस्थितेः घट। सवक्छेकभेदव्यावृत्ती व्योग्नः शुद्धाकाः शतावत् ।

न चाह ते सुखदु खबन्धमोक्षादिभेदव्यवस्थानुपपन्ना; समारोपितादपि भेदात्तद्भेदव्यवस्थो-पपत्तः; यथा द्व तिनां 'शिवसि मे वेदना पादे मे वेदना' इत्यात्मन समारोपितभेदनिमित्ता दुःखादिभेद-व्यवस्था। पादादीनामेव तद्वेदनाधिक रण्श्वात्तेषां च भेदात्तद् व्यवस्था युक्ते त्यप्ययुक्तम्; यतस्तेषा-मञ्जस्वेन भोक्तृत्वायोगात्। भोक्तृत्वे वा चार्वाकमतानुषङ्गः। तदेवमेकत्वस्य प्रत्यक्षानुमानागमप्रमित-रूपत्वात्सिद्धं ब्रह्माऽद्वं तं तत्त्वमिति।

मत्र प्रतिविधीयते । कि भेदस्य प्रमाणबाधितत्वादभेदः साध्यते, म्रभेदे साधकप्रमाणसद्भा-बाद्वा ? तत्राद्यविकल्पोऽयुक्तः; प्रत्यक्षादेर्भेदानुकूलतया तद्बाधकत्वायोगात् । न खलु भेदमन्तरेण

है—खतम हो जाता है, बिलकुल यही प्रिक्रमा घिवद्या के बारे में है, प्रधांत् श्रवण, श्रद्धान घ्यानादिरूप ग्रविद्या के द्वारा भेद का हठाग्रह नष्ट होकर ग्रपने में होनेवाले भेद भी नष्ट हो जाते हैं। एवं संसारी जीव एकत्व में (ब्रह्मा में) स्थिर हो जाते हैं, भेद को करने वाली ग्रविद्या व्यावृत्त होते ही परमात्मरूप एकत्व में जीव की स्थिति हो जाती है, जैसे कि घट ग्रादि के भेदों की व्यावृत्ति होते ही ग्राकाश ग्रुद्धता को प्राप्त हो जाता है। हमारे ग्रद्ध त में सुख दु ख बन्ध मोक्षादि की भेदव्यवस्था नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना, हमारे यहां तो काल्पनिक भेदों से भेदव्यवस्था बन जाती है। जैसे ग्राप द्वेतवादों के यहां अपनी एक ही ग्रात्मा में काल्पनिक भेद करके कहा जाता है, कि मेरे मस्तक में दर्द है, मेरे पैर में पोड़ा है, इत्यादि दु:ख के भेद की व्यवस्था होती है या नहीं? अर्थात् होती ही है, कहो कि उन पैर आदि वेदना के ग्राधारभूत ग्रवयवों में भेद है ग्रतः दु:खों में भेद पड़ जाता है, सो यह ठीक नहीं, क्योंकि वे पैर ग्रादि तो जड़ हैं वे क्या भोक्ता बनेंगे। यदि पैर ग्रादि श्रतिशवयव भोक्ता होंगे तो चार्वाक यत आवेगा। इस प्रकार एकत्व ग्रद्धित ही प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रनुमान तथा ग्रागम प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता है, ग्रतः ब्रह्माद्देत मात्र तत्त्व है ऐसा मानना चाहिये।

जैन-अब यहां पर ऊपर लिखे ब्रह्माद्वंत का निरसन किया जाता है-आप प्रद्वंतवादी भेद का खण्डन करते हो सो क्यों ? क्या भेद प्रमाण से बाधित है अथवा अभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है, इसलिये? प्रथम पक्ष ठीक नहीं-क्योंकि प्रत्यकादि प्रमाण भेद के अनुकूल ही हैं, वे भेदों मैं बाधा नहीं दे सकते। तथा भेद के बिना

प्रमाणेतरम्यवस्थापि सम्भाव्यते । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; भेदमन्तरेण साध्यसाधकभावस्यैवासम्भवात् । न वाभेदसाधकं किन्तित्प्रमाणमस्ति ।

यश्चेत्तम्-"अविकल्पकाष्यसैर्णेकत्वमेव।वसीयते" तत्र किमेकव्यक्तिगतम्, अनेकव्यक्तिगतम्, अनेकव्यक्तिगतम्, असिक्तिमात्रगतं वा तत्त्वेन प्रतीयते ? एकव्यक्तिगतं चेत्; तिंक साधारणम्, असाधारणं वा ? न ताव-स्वाधारणम्; 'एकव्यक्तिगतं साधारणं च' इति विप्रतिषेधात् । असाधारणां चेत्; कथं नातो भेदसिद्धिः असाधारणस्वरूपलक्षाणत्वाद्भे दस्य । अथानेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्यरूपमेकत्वं प्रत्यक्षप्र।ह्यमित्युच्यते; तिंक व्यक्त्यधिकरणतया प्रतिभाति, अनिधकरणतया वा ? प्रथमपक्षे भेदप्रसङ्गः 'व्यक्तिरिधकरणं तदावेयं च सत्तासामान्यम्' इति, अयमेव हि भेदः । हितीयपक्षे-व्यक्तिग्रहणामन्तरेणाप्यन्तराले तत्प्रति-

प्रमाण और ग्रप्रमाण की व्यवस्था भी कहाँ रहेगी। दूसरा पक्ष ग्रथीत् ग्रभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि भेद के बिना साध्य भीर साधन का भाव कैसे बन सकता है, धतः धभेद को सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है। घाप (ब्रह्माद्वेतवादी) ने जो कहा था कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष से एकत्व जाना जाता है सो एक ही व्यक्ति का एकत्व जाना जाता है कि भ्रनेकव्यक्तियों का एकत्व जाना जाता है या कि व्यक्तिमात्र का एकत्व जाना जाता है, यदि एक व्यक्तिगत एकत्व निविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है ऐसा कहो तो वह साधा-रण है या प्रसाधारण ? साधारण तो उसे कह नहीं सकते क्योंकि वह व्यक्तिगत हो ग्रीर साधारण हो ऐसा कथन तो प्रापस में निषिद्ध है प्रर्थात् जो साधारण होता है वह धनेक व्यक्तिगत होता है एक व्यक्तिगत नहीं होता । ध्रसाधारण कहो तो उससे भेद सिद्ध क्यों नहीं होगा। क्योंकि श्रसाधारणरूपवाला ही भेद होता है। यदि कही कि अनेक व्यक्तिगत एक त्व सत्ता सामान्य को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष से ग्राह्म होता है. तो प्रक्त होता है कि अनेक व्यक्तियां जिसके माधारभूत हैं उन भाषारों के साथ सत्ता सामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? कि आधार रहित सत्तासामान्यरूप एकत्व का यहण होता है ? यदि कहा जावे कि अपने आधारभूत यनेक व्यक्तियों के साथ सत्ता-सामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है तो इससे भेद मालूम पड़ता है-ग्रथति भेद का प्रसङ्ग प्राप्त होता है-देखिये-व्यक्ति सत्तासामान्यरूप एकत्व का अधिकरणरूप एक पदार्थ हुआ भीर प्राधेयरूप सत्तासामान्य एक पदार्थ हुआ, यही तो भेद है। दूसरे पक्ष पि-अर्थात व्यक्तिभूत भाधार के ग्रहण किये विना सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ऐसा मानो तो व्यक्ति (विशेष) जहां नहीं ऐसे स्थान पर भी सामान्य की

भासप्रसङ्गः । तथा किमैकव्यक्तिग्रहणद्वारेण तत्त्रतीयते, सकलव्यक्तिग्रहणद्वारेण वा? प्रथमपक्षे विद्योगः, एकाकारता ह्यनेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्, तच्चैकिस्मन् व्यक्तिस्वरूपे प्रतिभातेऽप्यनेकव्यक्त्यनु-यायितया कथं प्रतिभासेत ? ग्रय सकलव्यक्तिप्रतिपक्तिद्वारेण तत्प्रतीयते; तदा तस्याऽप्रति गित्तरेवा-विक्रव्यक्तीनां ग्रहणासम्भवात् । भेदसिद्धिप्रसङ्गश्च-प्रखिलव्यक्तीनां विश्वेषणतया एकत्वस्य च विकेष्णत्या तासां च विशेष्यत्वेन प्रतिभासनात् । तथा तद्व्यक्तिभ्यस्तद्भिष्ठम्, प्रभिन्नं वा ? यद्यभिन्नम्; तिह् व्यक्तिरूपतानुषङ्गोऽस्य । न च व्यक्तिव्यंक्त्यन्तरमन्वेतीति कथं सकल-व्यक्त्यनुयायित्वमेकत्वस्य । ग्रथार्थान्तरम्; कथं नानात्वाऽप्रसद्धिः ? यथा चानुक्तप्रत्ययजनकत्वेनै-कत्वं व्यक्तिषु कल्पते तथा व्यावृत्तप्रत्ययजनकत्वेन।नेकत्वमप्यविशेषात् । तन्नैकत्वं नानात्वमन्तरे-

प्रतीति होने लग जायगी, क्योंकि भाधार को जानना जरूरी नहीं है, तथा-वह सत्ता-सामान्यभूत एकत्व एक व्यक्ति के ग्रहण से प्रतीत होता है ? या समस्त व्यक्तियों के ग्रहरण करने से प्रतीत होता है ? पहिले पक्ष में विरोध ग्राता है, एकाकारता उसे कहते हैं कि श्रनेक व्यक्तियों में पायी जानेवाली समानता-श्रथति श्रनेक व्यक्तियों में-विशेषों में जो सहशता है उसीका नाम एकाकारता है वह यदि एक व्यक्ति के प्रति-भासित होने से प्रतीति में ग्राती है तो उसमें ग्रनेक व्यक्तियों का अनुयायीपना कैसे मालुम होगा अर्थात नहीं मालम होगा । सारे व्यक्तियों के ग्रहण होने पर उनका सत्ता-सामान्यरूप एकत्व जाना जाता है, ऐसा कहो तो उस एकत्व का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रखिल व्यक्तियों का ग्रहण होना ग्रसम्भव है। इस प्रकार मानने से भेद का प्रसङ्घ भी म्राता है -देखिये-म्राखिल व्यक्तियां विशेषगरूप से और एकत्व विशेष्यरूप से प्रतीत होगा, अथवा- एकत्व विशेषणरूप ग्रीर सम्पूर्ण व्यक्तियां विशेष्यरूप प्रतीत हए। यही तो विशेष्य भीर विशेषगरूप दो भेद हो गये, तथा यह सत्ता-सामान्यरूप एकत्व व्यक्तियों से भिन्न है या ग्रभिन्न है ? यदि श्रभिन्न है तो सत्तासामा-न्यरूप एकत्व व्यक्तिरूप हो ही गया, शब देखो ऐसा होने पर श्रीर क्या होता है-सामान्यभूत एकत्व जो कि एक संख्यारूप है वह जब एक व्यक्ति में चला गया तब झन्य अनेक व्यक्तियों में सामान्य कहां से झावेगा, व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति में जाता नहीं, फिर समस्त व्यक्तियों का अनुयायी एकत्व होता है यह बात कैसे हो सकती है, अर्थात् नहीं हो सकती । यदि कहो कि व्यक्तियों से सत्तासामान्यरूप एकत्व भिन्न है तो उसमें नानापना कैसे सिद्ध नहीं होगा-प्रवश्य सिद्ध होगा। तथा एक बात भीर यह है कि जैसे अनुगत प्रत्ययों को करनेवाला एकत्व व्यक्तियों में घटित करते हैं वैसे ही व्यावृत्तप्रत्यय को करने वाला अनेकत्व भी उन्हीं नानाव्यक्तियों में मानने में क्या शायकाशं लभते । प्रयोगः विवादाध्यासितमेकत्वं परमार्थसभानात्वाविनाभावि एकान्तैकत्वरूपतया-ऽनुपलभ्यमानत्वात्, घटादिभेदाविनाभूतमृदद्वव्यैकत्ववत् । एतेन व्यक्तिमात्रगतमप्येकत्वं प्रस्युक्तम्, एकानेकव्यक्तिव्यतिरेकेण व्यक्तिमात्रस्यानुपपत्तेः ।

यज्ञोक्तम्-'भेदस्यान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वम्" तदप्युक्तिमात्रम्; एकत्वस्यैवान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वसम्भवात् । तद्वयनेकव्यक्त्याश्रितम्, भेदस्तु प्रतिनियत्तव्यक्तिस्वरूपोऽध्यक्षावसेयः । प्राचैकत्वं प्रत्यक्षेगीव प्रतिपन्नम्, ग्रन्यापेक्षया तु कल्पनाज्ञानेनानुयायिरूपतया व्यवह्रियते, तिह् भेदोऽप्यध्यक्षेण् प्रतिपन्नोऽन्यापेक्षया विकल्पज्ञानेन व्यावृत्तिरूपतया व्यवह्रियते इत्यप्यस्तु ।

का चेयं कल्पना नाम-ज्ञानस्य स्मरलानन्तरभावित्वम्, शब्दाकारानुविद्धत्वं वा स्यात्, जात्या-स्रुह्लेखो वा, ग्रसदर्थविषयत्वं वा, ग्रन्यापेक्षतयाऽर्थस्वरूपावधारणं वा, उपचारमात्रं वा प्रकारान्तरा-

बाधा ग्रायेगी ? कुछ भी नहीं, इसलिये यह सिद्ध हुग्ना कि ग्रनेकत्व के बिना एकत्व नहीं बनता, इसी बातको ग्रनुमान से सिद्ध करके बताते हैं—"विवाद में ग्राया हुग्ना ग्रद्ध ती का एकत्व भी वास्तिक ग्रनेकत्व का अविनाभावी है क्योंकि सर्वथा एकान्त-पने से एकत्व की उपलब्धि ही नहीं होती है, जैसे कि घटादि भेदों में ग्रविनाभावी सम्बन्ध से मिट्टी एकत्वरूप से रहती है, इसीप्रकार सामान्य व्यक्तिमात्रगत होता है इसका खण्डन समभ लेना चाहिये, क्योंकि एक और ग्रनेक को छोड़कर ग्रीर भिन्न कोई व्यक्तिमात्र होता नहीं है।

जो ब्रह्मवादी ने कहा था कि भेद ध्रन्य की अपेक्षा रखता है, इसलिये वह काल्पनिक है सो यह गलत है, उल्टा एकत्व ही भेदरूप अनेकों की अपेक्षा रखता है, अतः वही काल्पनिक है। क्योंकि एकत्व ध्रनेक व्यक्तियों के आश्रित रहता है और भेद तो प्रतिनियत व्यक्तिरूप होता है, जो कि प्रत्यक्ष से जाना जाता है। कहो कि एकत्व प्रत्यक्ष से प्रतीत है उसमें अन्य ध्रपेक्षा जो दिखती है वह काल्पनिक ज्ञान के द्वारा धनुयायीपने से व्यवहार में लाई गई है। तो फिर भेद भी प्रत्यक्ष से जाना हुआ है, किन्तु ध्रन्य की ध्रपेक्षा लेकर विकल्पज्ञान के द्वारा वह व्यावृत्तिरूप से व्यवहार में लाया जाता है ऐसा मानो।

ब्रह्मवादी यह बतावें कि कल्पना कहते किसे हैं ? स्मरण के बाद ज्ञान का होना ? शब्दाकारानुविद्धत्व होना ? जात्याद्युल्लेख का होना ? असत् अर्थ का - उसम्भवात् ? न तावदाद्यविकल्पः; ग्रभेदज्ञानस्यापि स्मरणानन्तरमुपलम्भेन कल्पनात्वप्रसङ्गात्। - शब्दाक्राशानुविद्धत्वं च ज्ञाने प्रागेव प्रतिविद्धितम्। ननु सकलो भेदप्रतिभासोऽभिनापपूर्वकस्तदभावे - भेदप्रतिभासस्याप्यमावः स्यात्; तन्नः विकल्पाभिलापयोः कार्यकारणभावस्य कृतोत्तरत्वात्। अस्तु - वासौ, तथापि कि शब्दजनितो भेदप्रतिभासः, तज्जनितो वा शब्द ? प्रथमपक्षे कि शब्दादेव भेदप्रतिभासः, ततोऽसौ भवत्येवेति वा ? शब्दादेव भेदप्रतिभासः भ्युपगमे-प्रथमाक्षसिप्रपानन्तरं चित्र-पट्यादिज्ञानस्य भेदविषयस्यानुत्पत्तिप्रसङ्गः; निर्विकल्पकानुभवानन्तरं संकेतस्मरणविवक्षाप्रयत्नताल्वा-विपरिस्यन्दक्रमेणोपजायमानशब्दस्याविकस्पकप्रथमप्रत्ययावस्थायामभावात्। शब्दादनेकत्वप्रतिभासो

जानना ? ग्रथवा ग्रन्य की ग्रपेक्षा से अर्थ के स्वरूप का ग्रवधारण करना ? या कि उपचारमात्र होना ? इतने कल्पना शब्द के ग्रर्थ हो सकते हैं, इनसे ग्रतिरिक्त भीर कोई कल्पना का ग्रर्थ संभावित नहीं है, ज्ञानका स्मरण के बाद होनाकल्पना कहलाती है तो यह प्रथम पक्ष ठीक नहीं है—क्योंकि इस प्रकार मानने से अभेदज्ञान भी स्मरण के बाद होता है, ग्रतः उसमें काल्पनिकत्व ग्रायेगा, दूसरा पक्ष जो ज्ञान में शब्दाकारा- नुविद्धत्व है उसका खंडन तो पहिले ही हम कर चुके हैं।

यदि कोई बीच में ऐसा कहे कि "सारा भेदप्रतिभास तो शब्द पूर्वक होता है फिर उसके ग्रभाव में वह भेदप्रतिभास भी ग्रभावरूप होगा" सो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्प अर्थात् भेद प्रतिभास ग्रौर शब्द में कार्यकारणभाव का खंडन पहिले कर आये हैं। ग्रच्छा-मान भी लेवें कि शब्द ग्रौर भेदप्रतिभास में कार्यकारणभाव है तो भी यह बताग्रो कि शब्द से भेदप्रतिभास उत्पन्न हुआ है ? या भेदप्रतिभास से शब्द उत्पन्न हुआ है ? प्रथम पक्ष में २ प्रश्न हैं — भेदप्रतिभास ग्रकेले शब्द से ही होता है या उससे भेद प्रतिभास होता ही है, ( ग्रश्चित् शब्द से ही भेद प्रतिभास होता है यह प्रश्न ग्रन्थयोगव्यवच्छेदकरूप है, तथा उससे भेद प्रतिभास होता ही है यह प्रश्न करता है), मात्र शब्द से ही भेद होता है ऐसा माना जावे तो शब्द के ग्रभाव में भी ग्रांख खोलते ही जो बित्रपट ग्रांदि ग्रनेक स्थानों पर भेदों का ग्रहण होता है वह नहीं होना चाहिये था ? क्योंकि निविकल्प ग्रनुभव के ग्रनन्तर अनेक प्रवृत्तियां हुग्ना करती हैं—जैसे देखो—संकेत का स्मरण, विवक्षा, प्रयत्न, तालु ग्रांदिका परिस्पन्द फिर इनके बाद कम से उत्पन्न होनेवाला शब्द होता है सो वह शब्द विचारा उस प्रथम निविकल्प अवस्था में होता नहीं। शब्द से अनेकत्व का प्रतिभास होता ही है ऐसा दूसरी तरह

भवत्येवेत्यप्ययुक्तमुक्तम्; 'एकं ब्रह्मणो रूपम्' इत्यादिश्वन्दस्य भेदप्रत्ययजनकत्वे सित ग्रागमात्तस्यैक-स्वप्रतिपक्तेश्वावानुषङ्गात् । भेदप्रतिभासाच्छन्दे (न्दोऽ)स्तीत्यभ्युपगते च-प्रन्योग्याश्रयत्वम् —शन्या-द्भेदप्रतिभासः, भेदप्रतिभासाच्छन्द इति । 'घटोयं पटोयम्' इत्यादिभेदप्रतिभासस्य जात्याखुल्लेखि-स्वात्कर्यात्वेन्द्रभोदद्यानस्यापि कल्पनात्वानुषङ्गः; तस्यापि सत्तादिसामान्योल्लेखित्वात् । श्रसदर्य-विषयत्वं च भेदप्रतिभासस्यासिद्धम्; ग्रर्थेश्वियाकारिणो वस्तुभूतार्थस्य तत्र प्रतिभासनात् । विसंवादित्वं बाष्यमानत्वं च करूपनालक्षण्मेतेन प्रत्युक्तम्; तस्यासदर्थविषयत्वादर्थान्तरत्वाऽसम्भवात् । प्रन्यापेक्षतयार्थस्वरूपावधारणं चानन्तरमेव प्रत्याख्यातम्; यतो व्यवहार एवान्यापेक्षतया प्रवर्तते न स्वरूपावधारणम् । नापि भेदप्रतिभासस्योपचाररूपं कल्पनात्वम्; मुख्यासम्भवे तस्याप्यदर्शनान्माण्यके सिहाद्युपचारवत् । न चाभेदवादिनो मुख्यं भेदाम्युपगमोस्त्यपसिद्धान्तप्रसङ्गात् ।

से भवधारण करो तो भी भ्रयुक्त है, क्योंकि-"एकं ब्रह्मणो रूपं" इत्यादि ब्रह्माद्वैत प्रतिपादक जो भ्रापके यहां शब्द हैं वे भी भेद का प्रतिभास उत्पन्न कराते हैं ऐसा सिद्ध होगा, कारण कि शब्द से भेद होता ही है, ऐसा अवधारण ग्रापने मान लिया है, ग्रतः ग्रागमप्रमाण से जो ब्रह्मा के एकत्व का निश्चय होता था वह सिद्ध नहीं हो सकेगा। भेदप्रतिभास से शब्द होता है, ऐसा मानने पर तो ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता है, शब्द से भेदप्रतिभास की सिद्धि होगी ग्रीर भेदप्रतिभाससे शब्द की सिद्धि होगी; इसप्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। यह घट है, यह पट है इत्यादि भेदों को करने वाले ज्ञानको जात्याद्युल्लेखरूप कल्पना माना जाये तो अभेदज्ञान भी काल्पनिक होगा, क्योंकि वह भी सत्तासामान्यरूप जातिका उल्लेखी है। जो ग्रसत् भ्रयंको विषय करती है वह कल्पना है, ऐसा माना जाये सो भी ठीक नहीं, क्योंकि भेद प्रतिभास भसत् वस्तु में होता ही नहीं है, अर्थिकया को करनेवाला जो सत्य पदार्थ है, वही भेदज्ञान में भलकता है, इसीप्रकार विसंवादित्व ग्रीर बाध्यमानत्व कल्पना का लक्षण किया जाय तो उसके-सम्बन्धमें -प्रश्न उत्तर ऊपरके कथन में ही हो गये हैं, क्योंकि ग्रसदर्थ से विसंवादित्व ग्रीर बाध्यमानत्व भिन्न नहीं हैं एक ही हैं. "ग्रन्य की ग्रपेक्षा से मर्थस्वरूप का ग्रवधारण करना कल्पना है" इस पक्षका भी खण्डन अभी ही किया जा चुका है, क्यों कि व्यवहार ही अन्य की अपेक्षा रखता है न कि स्वरूपावधारण, वह स्वरूप तो स्वतः ही प्रतिभासित होता है। उपचारमात्र को यदि कल्पना कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भेद का प्रतिभास उपचारमात्र नहीं है, देखो - मुख्य भेदके बिना उपचार भेद भी नहीं बनता है, जैसे कि बालक में सिंह

यश्वानुमानादप्याश्माद्वैतसिद्धिरित्युक्तम्; तत्र स्वतःप्रतिभासमानस्यं हेतुः, परतो वा । स्वतभ्रोत्; भसिद्धः । परतश्चेत्; विरुद्धोऽद्वैते साध्ये द्वैतप्रसाधनात् । 'घटः प्रतिभासते' इत्यादिप्रतिभाससामानाधिकरण्यं तु विषये विषयिधर्मस्योपचारात्, न पुनः प्रतिभासात्मकत्वात् । प्रतिभासनं हि
विषयिणो ज्ञानस्य धर्मः स विषये घटादावध्यारोप्यते । तदध्यारोपनिमित्तं च प्रतिभासनिक्रयाधिकरणत्वम् । तथा च 'म्र्यंमहं वेद्यं' इत्यन्तः प्रकाशमानानन्तपर्यायाऽचेतनद्रव्यवद्वहः प्रकाशमानानन्तपर्यायाऽचेननद्रव्यमिष प्रतिपत्तव्यम् । 'सर्वं वै खल्वदं ब्रह्यं' इत्याद्यागमोष नाद्वेतप्रसाधकः; सभेदे
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावस्यैवासम्भवात् । न चागमशमाण्यवादिना प्रथंवादस्य प्रामाण्यसभिष्ठेतमित-

का उपचार मुख्य सिंह के बिना नहीं होता है, मतलब-सिंह न हो तो उसका उपचार बालक में नहीं होता है; उसी प्रकार मुख्यभेद न हो तो उपचार भेद भी नहीं रहता है। अभेदवादीके यहां मुख्यभेद तो है ही नहीं यदि वह माना जावे तो मह तसिद्धान्त गलत होगा।

भ्रापने जो ब्रनुमान से श्रद्धैतवाद की सिद्धि कही थी कि-'यत् प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तः प्रविष्टं प्रतिभासमानत्वात् यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासते च चेतना-चेतनारूपं वस्तु तस्मात्प्रतिभासान्तः प्रविष्टमिति" जो प्रतिभासित होता है, वह प्रतिभास के अन्दर शामिल है, क्योंकि वह प्रतिभासित हो रहा है जैसा कि प्रतिभास का स्वरूप अशेष चेतन, भ्रचेतन पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, भ्रतः वे प्रतिभास के अन्दर शामिल हैं। सो भी अयुक्त है, इस अनुमान में जो प्रतिभासमानत्व हेतू है वह स्वतः प्रतिभासमानत्व है कि परतः प्रतिभासमानत्व है ? स्वतः कहो तो वह हेतु प्रतिवादी की अपेक्षा असिद्ध होगा, क्योंकि वे पदार्थों को स्वतः प्रतिभासमान नहीं मानते हैं, परसे कहो तो विरुद्ध होगा, क्योंकि ग्रद्धैत में साध्य और हेतु ऐसा द्वैत होनेसे वह द्वेत को ही सिद्ध कर देगा, यदि कोई कहे कि घट प्रतिभासित होता है इत्यादि प्रतिभास का समानाधिकरण्य जो वस्तु के साथ देखा जाता है वह कैसे देखा जाता है ? तो बताते हैं कि विषय में विषयी जो ज्ञान है उसके धर्मका उपचार करके ऐसा कहा जाता है; न कि वहां स्वतः प्रतिभासमानता है इसलिये कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभासनज्ञान का धर्म है उसे घटादि विषयमें प्रारोपित करते हैं, वह आरोप भी इसलिये है कि प्रतिभासन किया के घटादि पदार्थ प्रधिकरण हैं, तथा... जिस प्रकार "मैं पदार्थको जानता हुं" इस प्रकार के ज्ञान में जो "मैं" घह है वह अंत: प्रकाशमान भनन्तपर्याययुक्त चेतन द्रव्य है, उसी प्रकार बहि:प्रकाशमान अनन्त

प्रसङ्गात् । घात्मैव हि सकललोकसमंस्थितिप्रलयहेतुरित्यप्यसम्भाव्यम्; ग्रद्धैतैकान्ते कार्यकारणभाव-विरोधात्, तस्य द्वैताविनाभावित्वात् । निराकृतं च नित्यस्य कार्यकारित्वं सव्दाद्वैतविचारप्रश्रमे ।

किमर्थं चासी जगद्वं चित्र्यं विद्याति ? न तावद्व्यसनितया; ग्रप्रेक्षाकारित्वप्रसङ्गात्, प्रेक्षा-कारिश्रवृत्तेः प्रयोजनवत्तया व्यासत्वात् । कृपया परोपकारार्थं तत् करोतीति चेत्; न; तद्व्यतिरेकेण् परस्याऽसत्त्वात् । सत्त्वे वा-नारकादिदुः खितप्राणिविषानं न स्यात्, एकान्तसुखितमेवाखिलं जगज्ज-नयेत् । किञ्च, सृष्टेः प्रागनुकम्प्यप्राण्यभावात् किमालम्ब्य तस्यानुकम्पा प्रवर्तते येनानुकम्पावशाद्यं स्रष्टा कल्प्येत ? ग्रनुकम्पावशाचास्य प्रवृत्तौ देवमनुष्याणां सदाभ्युदययोगिनां प्रलयविधानविरोधः, दुः खितप्राणिनामेव प्रलयविधानानुषङ्गात् । प्राण्यदृष्टापेक्षोऽसौ सुखदुः खसमन्वतं जगत् जनयतीत्य-

पर्याययुक्त अचेतन द्रव्य को भी मानना चाहिये। "सर्व खिल्वद" इत्यादिरूप आपका आगम भी अद्वैत सिद्ध नहीं करता है, देखो-अभेदपक्ष में तो प्रतिपाद्य (शिष्य) प्रतिपादक (गुरु) यह भेद ही असम्भव है। आगम प्रमाणवादी को आगमके स्तुतिरूप या प्रशंसारूप वचनों को सत्य नहीं मानना चाहिये, अन्यथा अतिप्रसंग आवेगा, (पत्थर पानी में तैरता है, अन्धा मिण को पिरोता है इत्यादि अतिशयोक्ति-पूर्ण वचनों को सत्य सानने का अतिप्रसंग आता है। ब्रह्मा ही सभी लोगों की-ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कारण है यह मानना भी गलत है, क्योंकि अद्वैत में कार्यकारणभाव का विरोध है, वह कार्यकारणभाव तो द्वैत का अविनाभावी है; अर्थात् एक कारण और एक कार्य इस प्रकार दो पदार्थ तो हो हो जाते हैं, तथा नित्य स्वभावी ब्रह्मा कार्य को कर नहीं सकता यह बात शब्दाद्वैत के प्रकरण में बता चुके हैं।

प्रच्छा—यह बताग्रो कि यह ब्रह्मा जगत् को विचित्र—नाना प्रप क्यों रचता है ? ग्रादत के कारण वह ऐसा होकर रचता है तो वह अप्रेक्षावान होगा, क्यों कि ब्रुद्धिमान तो प्रयोजनवण ही कार्य में प्रवृत्ति करते हैं न कि ग्रादत से लाचार होकर करते हैं। कृपा के वश हो परोपकार करने के लिये ब्रह्मा जगत् को रचता है यदि ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्यों कि ब्रह्मा को छोड़ कर और कोई दूसरा है ही नहीं, फिर वह किसका उपकार करे ? ग्रच्छा तो ब्रह्मा जगत रचना करता है तो फिर उसे नारक आदि दु:खी प्राणियों को नहीं बनाना चाहिये था सभी सुखी ही जीव बनाना चाहिये था, दूसरी बात यह है कि सृष्टि के पहिले ग्रनुकम्प्य-ग्रनुकम्पा योग्य प्राणी ही नहीं था तो किसकी ग्रंपक्षा लेकर उस ब्रह्मा को ग्रनुकम्पा उत्पन्न हुई ? जिससे कि ब्रह्मा दया

प्यसङ्गतम्; स्वातन्त्र्यव्याघातानुषङ्गात् । समर्थस्वभावस्यासमर्थस्वभावस्य वा नित्यंकरूपस्य वस्तुनो-ऽन्यापेक्षाऽयोगाच । श्वदृष्टवशाच जगद्धं चित्र्यसम्भवे-िकमनेनान्तर्गंडुना पीडाकारिगाः ? श्रदृष्टापेक्षाः षास्यानुपपन्ना, किं त्ववधीरणमेवोपपन्नम्, श्रन्यथा कृपालुत्वव्याघातप्रसङ्गः । न हि कृपालवः परदुःखं तद्धे तुं वाऽन्विच्छन्ति, परदुःखतःकारणवियोगवाञ्छयंव प्रवृत्तेः ।

ननु यश्रोगंनाभो श्वालादिविधाने स्वभावतः प्रवर्त्तते, तथात्मा जगद्विधाने इत्यप्यसत्; उग्नाभो हि न स्वभावतः प्रवर्त्तते । कि तिह ? प्राणिभक्षणलाम्पट्यात्प्रतिनियतहेतुसम्भूततया कादा-चित्कात् । 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यिति' इति निन्दावादोप्यनुपपन्नः; सकलप्राणिनां भेदग्राहकत्वेनेवासिलप्रमाणानां प्रवृत्तिप्रतीतेः ।

के वश होकर जगत की रचना करे। मान लिया जावे कि अनुकम्पा से वह जगत की रचना करता है, तो देव, मनुष्यादि सुखी प्राणी का नाश क्यों करता है? दुःखी प्राणी का ही उसे नाश करना था, कहों कि प्रत्येक प्राणी के भाग्य की अपेक्षा लेकर सुख और दुःखमय जगत् की वह रचना करता है सो ऐसा कथन भी असंगत है, क्योंकि ऐसे तो ब्रह्माजी की स्वतन्त्रता का व्याघात हो जावेगा। व्यक्ति समर्थ हो चाहे असमर्थ हो, जो नित्य एक स्वरूप है वह अन्य की अपेक्षा रखता ही नहीं, यदि रखता है तो वह नित्य और एक रूप नहीं कहलावेगा। तथा यदि अहष्ट के वशसे ही जगत् में विचित्रता भाती है तो फिर यह बीच में दुःखदायी शरीर के भीतर के फोड़े के समान ब्रह्मा को क्यों मानते हो, तथा अहष्ट की अपेक्षा ब्रह्मा के बन ही नहीं सकती है, क्योंकि यदि ब्रह्मा को किसी का भला करना है और अहष्ट उसका ठीक नहीं है तो वह उसका मला नहीं कर सकता, इस तरह अहष्टाधीन ब्रह्मा को कहने पर उसकी अवज्ञा—अपमान करना है, ब्रह्मा यदि स्वतन्त्र होता तो मला करता, स्वतन्त्र रहकर हो यदि वह दया नहीं करे तो उसमें कृपालुता खतम हो जाती है, क्योंकि दयावान व्यक्ति दूसरों के दुःख अथवा दुःख के कारणों को तो चाहते नहीं, उनकी तो दूसरे के दुःख दूर करने में ही प्रवृत्ति होती है।

शंका — जैसे मकड़ी स्वभाव से जाल बनाती है वैसे ही बृह्या जगत् की रचना करने में स्वभावतः प्रवृत्त होता है ?

समाधान — यह कथन गलत है, क्योंकि मकड़ी स्वभावतः जाल नहीं बनाती, किन्तु प्रतिनियत भूख ग्रादि के कारण वह कभी कभी प्राणी भक्षण की आसक्तिरूप कारण को लेकर जाल बनाती है।

यश्चोक्तम्—'ब्राहुविधातृप्रत्यक्षम्' इत्यादि; तत्र किमिदं प्रत्यक्षस्य विधातृत्वं नाम-सत्तामात्रा-वबोधः, ग्रसाधारणवस्तुस्वरूपपरिच्छेदो वा? प्रथमपक्षोऽयुक्तः, नित्यनिरंशव्यापिनो विशेषनिर-पेक्षस्य सत्तामात्रस्य स्वप्नेप्यश्रतीतेः खरविषाणवत् । द्वितोयपक्षे तु-कथं नाद्वेतप्रतिपादकागमस्याध्य-क्षवाधा? भावभेदग्राहकत्वेनैवास्य प्रवृत्तोः, ग्रन्थथाऽसाधारणवस्तुस्वरूपपरिच्छेदकत्वविरोधः।

यच्च भेदो देशमेदात्स्यादित्याद्युक्तम्; तद्य्यसङ्गतम्; सर्वत्राकारभेदस्यंवार्यभेदकत्वोपपत्तेः।
यत्रापि देशकालभेदस्तत्रापि तद्वूपतयाऽऽकारभेद एवोपलक्ष्यते। स चाकारभेदः स्वसामग्रीतो जातोऽहयद्यविक्या प्रतीयमानेनात्मना प्रतीयते। प्रसाष्ट्रियदे चात्मा सुखकरीरादिव्यतिरिक्तो जीवसिद्धिप्रघट्टके। कयं चाभेदिसिद्धस्तत्प्रतिपत्तावष्यस्य समानत्वात्; तथाहि – ग्रभेदोऽर्थानां देशाभेदात्,

"जो व्यक्ति बृह्या में नाना भेदों को देखता है वह यम से मृत्यु को प्राप्त करता है" ऐसा जो निन्दा वाक्य कहा है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के प्रमाणभूत ज्ञान पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप से ही ग्रहण करते हैं यह बात प्रतीति-सिद्ध है।

ब्ह्यवादी ने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण विधिरूप ही होता है इत्यादि-सो उसमें यह बताइये कि प्रत्यक्ष में विधातृत्व है क्या ? सत्तामात्र को जानना विधातृत्व है ग्रथवा असाधारण वस्तुस्वरूप को जानना विधातृत्व है ? प्रथम पक्ष ग्रयुक्त है, क्योंकि नित्य, निरंश व्यापी धौर विशेष से रहित ऐसा सत्तामात्र तत्त्र स्वप्न में भी दिखायी नहीं देता है, जैसे कि गधे के सींग दिखाई नहीं देते । द्वितीय पक्ष में अद्वीत प्रति-पादक भ्रागम में बाधा आवेगी, क्योंकि भ्रसाधारण वस्तुस्वरूप का ग्रहण तो वस्तुभ्रों के भेदों को ग्रहण करके ही प्रवृत्त होता है, नहीं तो उसे ग्रसाधारण वस्तुस्वरूप का परिच्छेदक ही नहीं मानेंगे। पहिले जो मद्दीतवादी ने पूछा था कि "देशभेद से प्रथवा कालभेद से भेद का प्रहण होता है इत्यादि" सो यह कथन भी भ्रसंगत है, क्योंकि सभी चेतन अचेतन वस्तुओं में भाकारों के भेदों से ही भेद माना गया है। जहां भी देशभेद या कालभेद है, वहां भी उस रूप से आकारभेद हो दिखाई देता है, यह आकारभेद तो अपनी सामग्री के निमित्त से हुग्रा है, ग्रीर वह "मैं ऐसा हूं या मेरा यह स्वरूप है" इस प्रकार से प्रतीत होता है, ग्रात्मा शरीर ग्रादि से भिन्न है यह बात हम जीवसिद्ध-प्रकरण में सिद्ध करने वाले हैं। तथा-अभेदसिद्धि में यही ऊपर के प्रश्न समानरूप से ही आते हैं अथित्-हम पूछते हैं कि-ग्राप पदार्थ में अभेद मानते हो सो क्यों ? देश का अमेद होने से या काल का अथवा आकार का अमेद होने से ? देश अभेद से

कालामेदात्, भाकारामेदाद्वा स्यात् ? यदि देशामेदात्; तदा देशस्यापि कुत्तोऽमेदः ? भन्यदेशामेदा-च्चेदनवस्था । स्वतश्चे दर्थानामपि स्वत एवाभेदोऽस्तु कि देशामेदादभेदकल्पनया ? इत्थादिसर्वमत्रापि योजनीयम् । तस्मात्सामान्यस्य विशेषस्य वा स्वभावतोऽभेदो मेदो वाम्युपगन्तव्यः ।

यच्चेदमुक्तम्-'यत एवाविद्या ब्रह्मणोऽर्थान्तरभूता तत्त्वतो नास्त्यत एवासौ निवत्यंते' इत्यादिः तद्य्यसारम्; यतो यद्यवस्तुसत्यविद्या ब्रथमेषा प्रयत्निवर्त्तनीया स्यात् ? न ह्यवस्तुसन्तः शशशृङ्गादयो यत्निवर्त्तं नीयत्वमनुभवन्तो दृष्टाः । न चास्यास्तत्त्वतः सद्भावे निवृत्त्यसम्भवः; घटादीनां सतामेव निवृत्तिप्रतीतेः । न चाविद्यानिमितत्वेन घटग्रामारामादीनामपि तत्त्वतोऽसत्त्वम्; ग्रन्योऽन्याव्यानु-प्रविद्यानिमितत्वे हि घटादीनां तत्त्वतोऽसत्त्वम्, तस्माच्चाविद्यानिमितत्वमिति । ग्रभेदस्य-

कहो तो वह देश अभेद भी कहां से हुआ ? अन्य देश के अभेद से कहो तो अनवस्था दोष आता है, स्वतः अभेद कहो तो पदार्थ में भी स्वतः अभेद मानो, देश अभेद से पदार्थ में अभेद मानने की क्या आवश्यकता है ? इत्यादि सारे हमें दिये गये दूषण अभेद पक्ष में भी समान हैं, इसलिये सामान्य हो चाहे विशेष-दोनों में भी स्वभाव से ही अभेद अथवा भेद मानना चाहिये।

बृह्मवादी ने जो कहा था-कि 'श्रिवद्या बृह्मा से भिन्न कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है, इसलिये वह नष्ट होती है इत्यादि"—सो यह कथन भी श्रसार है, क्योंकि यदि श्रिवद्या श्रवस्तुरूप असत् है तो उसे प्रयत्न पूर्वक क्यों हटानी पड़ती है ? श्रवस्तुरूप खरगोशशृङ्ग श्रादि क्या प्रयत्न पूर्वक हटाये जाते हुए देखे गये हैं ? या देखे जाते हैं ?

शंका - प्रविद्या वास्तविक होगी तो उसे कैसे समाप्त किया जा सकेगा?

समाधान — यह कथन—ऐसी शंका ठीक नहीं है। देखिये—घटादि सत् होकर भी समाप्त किये जाते हैं कि नहीं ? वैसे ही अविद्या सत् होवे तो भी हटायी जा सकती है, आप ऐसा भी नहीं कहना घट, ग्राम, बगीचादि ग्रविद्या से निर्मित हैं। ग्रतः ग्रसत् हैं ग्रीर इसी कारण से उन्हें भी हटा सकते हैं सो ऐसे तो अन्योन्याश्रय दोष ग्राता है ग्रर्थात् घटादिकों में श्रविद्या से निर्मितपना सिद्ध हो तब उनमें ग्रसत्व सिद्ध हो ग्रीर असत्व सिद्ध हो तब उनमें ग्रविद्या से निर्मितपना सिद्ध हो। "ग्रभेद विद्यानिर्मित है, ग्रतः वह वास्तविक है" इस पक्ष में भी वही ग्रन्थोन्याश्रय दोष ग्राता है, ग्रवां पहिले विद्या परमार्थभूत है यह बात सिद्ध हो तब ग्रभेद विद्या के द्वारा पैदा है यह कथन सिद्ध होने पर विद्या में

विद्यानिर्मितत्वेन परमार्थंसत्त्वेपि मन्योन्याश्रयो द्रष्टब्यः । न चानाद्यऽविद्योच्छेदे प्रागभावो दृष्टान्तः; वस्तुव्यतिरिक्तस्यानादेस्तुच्छस्वभावस्यास्याऽसिद्धेः ।

यदिप-'तत्त्वज्ञानप्रागभावरूपैवाविद्या' इत्याद्यभिद्वितम्; तद्य्यभिघानमात्रम्; प्रागभावरूपत्वे तस्या भेदज्ञानलक्षण्कार्योत्पादकत्वाभावानुषङ्गात्, प्रागभावस्य कार्योत्पत्तौ सामर्थ्यासम्भवात् । न हि घटप्रागभावः कार्येमुत्पादयन्दृष्टः । केवलं घटवत् प्रागभावविनाशमन्तरेण तत्त्वज्ञानलक्षणं कार्य- भेव नोत्पद्ये त । ग्रथ न भेदज्ञानं तस्याः कार्यम्, कि ति हि ? भेदज्ञानस्वभावैवासौ, तन्न; एवं सित प्रागभावस्य भावान्तरस्वभावतानुषङ्गात् । न च ज्ञानस्य भेदाभेदग्रहण्कृता विद्येतर्थ्यवस्था,

परमार्थता सिद्ध हो, इस तरह धभेद विद्यानिर्मित है यह बात सिद्ध नहीं होती है। अनादि अविद्या का नाश होने में ग्रापने प्रागभाव का दृष्टान्त दिया है सो वह गलत है, क्योंकि वस्तु से भिन्न सर्वथा भ्रनादि तुच्छाभावरूप इस प्रागभाव की असिद्धि है।

तथा— भापने जो ऐसा कहा है कि "तत्वज्ञान का प्रागभाव ही भविद्या है" सो केवल कथन मात्र है, यदि भविद्या को प्रागभावरूप माने तो उससे भेदज्ञान लक्षरण कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रागभाव में कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, प्रागमाव के नाश हुए बिना जैसे घटरूप कार्य नहीं होता वैसे ही भविद्यारूप प्रागभाव का नाश हुए बिना तत्त्वज्ञानरूप कार्य उत्पन्न ही नहीं होता है।

भावार्थ — जैसे घट का प्रागभाव घटरूप कार्य को उत्पन्न नहों कर सकता है, उसी प्रकार विद्या का प्रागभावरूप अविद्या विद्यारूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती, मतलब — वस्तु का जो प्रागभाव है उसका नाश हुए बिना ग्रागामी कार्य नहीं होता है, जैसे कि घट का प्रागभाव जो स्थास कोश, कुशूल है उनका नाश हुए बिना घट नहीं बन सकता, उसी प्रकार भविद्या का नाश हुए विना विद्या उत्पन्न नहीं हो सकती, भौर एक बात यह है कि घटादि वस्तु का जो प्रागभाव है उसका नाश होने मात्र से ग्रागमी घटादि पर्यायरूप कार्य हो ऐसी भी बात नहीं है, अर्थात् घट का प्रागभाव जो कोशकुशूल है उसे यों ही बिगाड़ कर खतम कर दिया घटाकर नहीं बना ऐसा तो हो सकता है, पर इतना जरूर है कि प्रागभाव के नाश हुए विना ग्रागमा कार्य नहीं होता है, ग्रा तत्त्वज्ञान का प्रागभाव भी वाह है ऐसा कहना गलत है।

आप यदि कहें कि भेदजान भविद्या का कार्य नहीं है, किन्तु भेदज्ञान स्वभावरूप अविद्या है, सो ऐसा कहना ठोक नहीं-क्योंकि ऐसी मान्यता में भापको

संवादिवसंवादकृतत्वात्तस्य सत्येतरत्वव्यवस्थायाः । संवादश्च भेदाभेदश्चानयोवंस्तुभूतावंग्नाहकत्वात्तृत्य इत्युक्तम् ।

यदप्युक्तम्-'भिन्नाभिन्नादिविचारस्य च वस्तुविषयस्वात्' इत्यादिः; तत्राविद्यायाः किमधस्तु-त्वाद्विचारागोचरत्वम्, विचारागोचरत्वाद्वाऽवस्तुत्वं स्यात् ? न तावद्यद्यदेवस्तु तत्तद्विचारियदुम्बा-क्यम्; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि 'इदिमित्यम्' इत्यादिशाब्दप्रतिभासन्नक्षणविचारविषयत्वात् । नापि विचारागोचरत्वेनावस्तुत्वम्; इक्षुक्षीरादिमाधुर्यतारतम्यस्य तज्जनितसुक्षादितारतम्यस्य वा

हमारे समान प्रागभाव को भावान्तर स्वभावरूप मानना पड़ेगा। तथा ज्ञान में भेद-ग्रहण और ग्रभेदग्रहण के द्वारा विद्या भीर श्रविद्या की व्यवस्था नहीं होती श्रयति जो ज्ञानभेद को ग्रहण करे वह ग्रविद्यारूप है और जो ज्ञान ग्रभेद का ग्राहक है वह विद्यास्वरूप है ऐसा नियम नहीं है; किन्तू संवाद और विसंवाद के द्वारा ही जान में सत्यता ग्रीर ग्रसत्यता की व्यवस्था बनती है, मतलब-जिस ज्ञान का समर्थक ग्रन्थ ज्ञान है वह सत्य है और जिसमें विसंवाद है वह असत्य है, यह संवादकपना भेदज्ञान श्रीर श्रभेदज्ञान दोनों में भी संभव है. क्योंकि दोनों ज्ञान वास्त्विक बस्तू के ग्राहक हैं। जो कहा है कि भिन्न और ग्रभिन्नादि विचार वस्तु में होते हैं, अविद्या ग्रवस्तु है, ग्रतः उसमें भिन्नादि की शंका नहीं करना इत्यादि—सो उस विषय में -हम प्रश्न करते हैं कि भविद्या भवस्तु होने से विचार के भगोचर है या विचार के अगोचर होने से भविद्या भवस्तु है ? भविद्या विचार के भगोचर है क्योंकि वह अवस्तु है ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि जो जो धवस्त्ररूप है वह वह विचार के धगोचर है ऐसा नियम नहीं है, देखिये-इतरेतराभाव प्रादि प्रवस्तुरूप हैं तो भी "यह इस प्रकार है" इत्यादिरूप से वे शाब्दिक प्रतिभास रूप विचार के गोचर होते ही हैं, मतलब - इतरेतराभाव का लक्षण तो होता हो है, जैसे-एक में दूसरी वस्तू का ग्रभाव वह इतरेतराभाव है इत्यादिरूप से अभाव का विचार किया ही जाता है। विचार के ग्रगोचर होने से अविद्या ग्रवस्तु है ऐसे दूसरे पक्षवाली बात भी नहीं बनती देखी-गन्ना दूध मादिकी मिठास की तरतमता धयवा उनके चखने से उत्पन्न हुए सुख की तरतमता 'यह इतनी ऐसी है' इस प्रकारसे दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती है, तब भी वे हैं तो वस्तुरूप ही, वैसे ही वह श्रविद्या विचार के अगोचर होने मात्र से प्रवस्तुरूप नहीं हो सकती है। तथा-यह जो भिन्ना-भिन्न का विचार किया जाता है वह प्रमाण है कि सप्रमाण है ? यदि प्रमाण है तो उस प्रमाणभूत विचार की बो विषय नहीं है ऐसी प्रविद्या का सत्व कैसे हो सकता है,

'श्विमत्यम्' इति परस्ये गिर्वेष्टुस्थानयस्विषः वस्तुरूपत्वप्रसिद्धोः शिष्या, प्रयं गिष्या शिष्या विकारः प्रमाणम्, ग्रप्रमाणं वा ? यदि प्रमाणम्; तेनाविषयीकृतायाः कथमविद्यायाः सत्त्वम् ? तदसस्ये च कथं मुमुक्षोस्तद्विष्ट्वस्यः, प्रयक्षः, फुलबातः, क्षेत्रः प्रमाणम् ; क्ष्यः तिहं तस्यः, वृश्तुविषयस्य स् ? यतो 'सिक्षाभिष्ठादिविष्यास्य सस्तुविषयस्य त् दृश्यभिष्ठानं योभेत । ,

यश्चीति मृन्धिया रजोरजोन्तिराणि इत्यादि; तदप्यसमी चीनम्; यती बाध्यक्षकभावाभावे कयं भवणमने नादिसञ्चणाऽविद्याऽविद्यां प्रवामयेत् ? बाध्यक्षध्यकभावश्च सतीरित ग्रहिमकुलबत्, न त्वसती। शशाश्वविद्याण्यत् । दैवरक्ता हि किंशुकाः केन रज्यन्ते नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजोन्तरस्य स्वकीर्य कुर्वतः सामध्यपिनयनद्वीरेण बाधकं प्रसिद्धम्, विषेद्रस्यं वा उपयुक्तविषद्रस्यसामध्यान्ति ।

भीर वह असत है तो उसका नाश करने के लिये मुर्मुक्ष जीवीं का प्रयतन सफल कैसे होगां ? यदि भिन्न मादि की विचार अप्रमाण है ऐसा कही तो स्वतः अप्रमाणभूत विचार वस्तुको विषय करने वालो कैसे हो सकता है, जिससे आपका वह कथन शोभित ही कि भिन्नाभिन्न विचार तो वस्तु विषयक होता है; अविद्या वास्तविक है नहीं, इत्यादि।

आपने अविद्या से अविद्या का नाश होता है इस बात को सम्भाने के लिये धूलि आदि का दृष्टान्त दिया है सो असत् है, क्यों कि, बाध्यबाधकभाव हुए बिना श्रवण-सन्तादिल्प अविद्या अनादि अविद्या का नाश कैसे करेगी ? अर्थात् श्रवणमननादिल्प अविद्या अनादि अविद्या का नाश कैसे करेगी ? अर्थात् श्रवणमननादिल्प अविद्या अनादि अविद्या का नाश कैसे करेगी ? अर्थात् श्रवणमननादिल्प अविद्या और अनादि अविद्या हनका आपस में सप् नौले की तरह बैर है कि जिससे यह उसे खतम करती है, तथा ऐसा बैरल्प बाध्य बाधकभाव भी मौजूद वस्तु में ही होता है असत् में नहीं । क्या खरगोश के सींग और घोड़े के सींग में बाध्य बाधकभाव होता है। देव से रंगे किशुकों को कौन रंगाता है अर्थात् कोई नहीं रंगाता है, वैसे ही असत् हुत दोनों अविद्या—एक अनादि की अविद्या और दूसरी तत्त्वश्रवणादिल्प अविद्या के बीच में बाध्य बाधकभाव कौन उपस्थित कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता है । विद्यमान रज ही कलुषता कार्य को करती हुई भिन्न रज के सामर्थ्य को दूर करके बाधकरूप से प्रसिद्ध होती है, एक विन्न भी दूसरे विष्य के सामर्थ्य को खतम करते में उपयोगी नहीं है, अन्न आदि के सुदृश कार्य करने में उपयोगी नहीं है।

किञ्च को नाष्ट्र, कहीं, हो सकता है, क्योंकि सभेद की तरह वह भी पस्तु स्वभाक्षाला है, सतः उसका नाष्ट्र करुना पसम्भव है। पनयने चरिताचंत्वादत्रमलादिसदृशतया न कार्यान्तरकरणे तत्प्रभवतीति । न च भेदस्यौच्छेदो घटते; वस्तुस्वभावतयाऽभेदवत्तस्योच्छेत्तुमशक्ते:।

भाषार्थ — ब्रह्माद्वैतवादी ने सारा विश्व एक ब्रह्मस्वरूप है इस प्रकार के घट्टीत को सिद्ध करते समय सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया था—िक प्रत्येक व्यक्ति को आंख खोलते ही एक ध्रखण्ड ध्रभेदरूप जो कुछ प्रतीत होता है वह ब्रह्म का स्वरूप है, सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं श्रीर प्रतिभास ही ब्रह्म का लक्षण है, श्रतः अनुमान से भी ब्रह्मतत्त्व सिद्ध होता है। श्रागम में तो प्रसिद्ध है ही कि —

"सर्वं खल्विदं बृह्य नेह नानास्ति किंचन। ग्राराम तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन।।

इस प्रकार प्रत्यक्ष, प्रनुमान भीर ग्रागम से बह्याद्वैत को सिद्ध कर तर्क-यक्तियों के द्वारा भी सिद्ध करना चाहा है, इसमें उन्होंने पदार्थों में दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष भेदों का-प्रत्यक्ष प्रमाण से पदार्थों में दिखाई देने वाले भेदों का-ग्रसत्य ग्रर्थात प्रतीति से विरुद्ध तरीके से भ्रभाव किया है। बृह्या जगत् रचना को किस कारण से करता है, इस बात को समभाने के लिये-समर्थन करने के लिये-मकड़ी भादि का उदाहरण दिया है, विद्या भीर अविद्या की भी चर्चा की है जो कि मनोरंजक है, अन्त में अविद्या से ही प्रविद्या का नाश कैसे होता है इसके लिये रज भीर विष का उदाहरए। देकर बह्माद्वेत सिद्ध किया है, इन सभी प्रमाण और युक्तियों का जैनाचार्यं ने धपनी स्याद्वादवाणी से यथास्थान सुयुक्तिक खण्डन किया है। प्रत्यक्षप्रमाण साक्षात ही यह घट है यह पट है इत्यादि भेदरूप कथन करता है, न कि अभेदरूप। धनुमान से अभेद सिद्ध करना तो दूर रहा किन्तु उसी अनुमान से ही साध्य भीर हेत्रूप द्वीत-भेद दिखायी देता है, आगम में जहां कहीं ब्रह्म के एकत्व का वर्णन है वह मात्र श्रतिशयोक्ति रूप है, वास्तविक नहीं है, ब्रह्म को तर्क से सिद्ध करना तो नितरां प्रसंभव बताया है। जब पदार्थों में भेद स्वतः ही है प्रयत् प्रत्येक वस्तू स्वतः अन्य वस्तु से अपना पृथक अस्तित्व रखती है तब उनको हम अभेद रूप कैसे कह सकते हैं-सिद्ध कर सकते हैं। मकड़ी ग्रादि प्राणी स्वभाव से जाल नहीं बनाते हैं, किन्तू भाहारसंज्ञा के कारण ही उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, भतः इस उदाहरण से

ननु स्वप्नावस्थायां भेषाभावेऽपि भेदप्रतिभासो दृष्टस्तरो न पारमाधिको मेदस्तरप्रतिभासो वा; इत्यभेदेपि समानम् । न खलु तदा विशेषस्यैवाभावो न पुनस्तद्व्यापकसामान्यस्य; ग्रन्यथा कूमं-रोमादीनामसत्त्वेपि तद्व्यापकस्य सामान्यस्य सत्त्वप्रसङ्गः । कथं च स्वप्नावस्थायां भेदस्यासत्त्वम् ? बाध्यमानत्वाच्चेत्; तिह् जाग्रदवस्थायां तस्याबाध्यमानत्वात् सत्त्वमस्तु । एकत्रास्य बाध्यमानत्वो-पसम्भात्सवंत्रासत्त्वे च स्थाण्वादो पुष्पप्रत्ययस्य बाध्यमानत्वेनासत्यतोपलम्भात् भात्मन्यप्यसत्यत्व-प्रसङ्गा । ततो जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायां वा यत्र बाधकोदयस्तदसत्यम्, यत्र तु तदभावस्तत्सत्यम-भ्रयुगगन्तव्यम् ।

"ब्रह्मा सृष्टि रचना करता है" यह सिद्ध नहीं होता है, श्रविद्या को श्रविद्या तभी नाश कर सकती है जब दोनों सद्भावरूप हों, किन्तु श्रद्धेतवादी अनेक वस्तुओं को मान नहीं सकते, श्रतः विष या रज का हष्टान्त देकर अविद्या का श्रभाव करना सिद्ध नहीं होता है, इस प्रकार ब्रह्मवादी के श्रखंड ब्रह्मतत्त्व के स्याद्वादरूपी वज्र के द्वारा सहस्रकः खंड हो जाते हैं।

शंका—स्वप्त अवस्था में घट पट ग्रादि भिन्न भिन्न वस्तु नहीं रहती है फिर भी भेद दिखाई देता है, इसलिये पदार्थों में भेद ग्रीर उन भेदों को ग्रहण करने वाला ज्ञान इन दोनों को हम पारमार्थिक नहीं मानते हैं।

समाधान—इस प्रकार का कथन तो हम ग्रभेद के विषय में भी कर सकते हैं। ग्रथित कहीं स्वप्नावस्था में ग्रभेद दिखाई देता है, अतः ग्रभेद वास्तविक नहीं है, स्वप्नावस्था में विशेष अर्थात्—भेद का ही अभाव है ऐसी तो बात नहीं है, वहां तो उस विशेष रूप भेद—व्याप्य का व्यापक जो सामान्य ग्रभेद है उसका भी ग्रभाव है, यदि विशेष के ग्रभाव में सामान्य का अभाव नहीं माना जायगा तो बड़ा भारी दोष ग्रावेगा, देखिये—कछुवे में रोम (केशों) का ग्रभाव होनेपर भी उसका व्यापक रोमत्व सामान्य वहां है ऐसा कहना पड़ेगा, स्वप्न ग्रवस्था में भेद का ग्रभाव है यह कैसे जाना जाता है यह ग्राप श्रद्धेतवादी को बताना चाहिये—यदि कही कि स्वप्न का भेद वाश्वित होता है अतः उसे ग्रभावरूप यानते हैं, तब तो जाग्रत ग्रवस्था में दिखाई देनेपाला भेद ग्रवाधित होने से सत्य मान लीजिये, बात्र स्वप्नावस्था में भेद वाश्वित होने से सब जगह उसका बभाव करोगे—तो ठीक नहीं होगा। फिर तो क्व-

ननु वाघकेन ज्ञानमपहित्रको, विषयो वा, फलं वा ? न तावद् ज्ञानस्थापहारो युक्तः; 'तस्ये प्रतिभातस्यात् । नापि विषयस्य; ग्रत एव । विषयापहारश्च राज्ञां धर्मो न ज्ञानानाम् । फलस्यापि स्नानपानावगाहनादेः प्रतिभातस्वान्नापहारः । वाघकमपि ज्ञानम्, ग्रयों वा ? ज्ञानं चेत् तस्कि समान-

चित् स्थाणु आदि में पुरुषज्ञान बाधित होने से ग्रसत्य है तो स्वयं ग्रपने में होने वाला पुरुषत्व का ज्ञान ग्रसत्य कहलावेगा । इसलिये निष्कर्ष यह निकला कि जाग्रत अवस्था हो चाहे निद्रित ग्रवस्था हो जिसमें बाधा ग्राती है वह ज्ञान या वस्तु ग्रसत्यरूप कह-लावेगी तथा जिसमें बाधा उपस्थित नहीं होती है वह वस्तु वास्तिबक हो होगी ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये ।

भावार्थ—ब्रह्मवादी का कहना है कि स्वप्न में देखे गये पदार्थ के समान ही ये प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले पदार्थ काल्पनिक हैं किन्तु यह उनका कहना सर्वथा गलत है, निद्रित ग्रवस्था में देखे गये पदार्थ ग्रथंकिया रहित होते हैं, ग्रतः बाधित होने से वे ग्रसत्य माने जाते हैं, किन्तु जाग्रत ग्रवस्था में दिखाई देने वाले पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं—उनसे ग्रथंकिया भी होती है ग्रथांत् जाग्रत ग्रवस्था में जल रहता है उससे पिपासा शांत होती है अतः वह जल वास्तविक ही है, इसलिये वस्तुगों को हय ग्रनेक भेद रूप मानते हैं।

श्रव श्रागे कोई परवादी श्रपना लंबा चौड़ा पक्ष रखता है—कहता है कि जैन ने जो ऐसा कहा है कि जहांपर बाधा आती है उसे सत्य नहीं मानना चाहिये शौर जहां पर बाधा नहीं आती है उसे सत्य ही मानना चाहिये—सो इस पर प्रश्न होता है कि बाधक प्रमाण के द्वारा किस वस्तु को बाधित किया जाता है—ज्ञान को या विषय को या कि फल को ? अर्थात् प्रथम जो वस्तु का प्रतिभास हुआ है उसमें दूसरे ज्ञान से बाधा श्राई सो उस द्वितीयज्ञान ने प्रथमज्ञान को असत्य ठहराया या उसके द्वारा जाने गये पदार्थ को श्रथवा उस ज्ञान के फल को ? प्रथमज्ञानको दूसरे बाधकज्ञान ने बाधित किया सो ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि वह तो प्रतिभासित हो चुका अब उसमें बाधा देना ही व्यर्थ है। उस प्रथम ज्ञान के विषय को बाधित करवा भी शक्य नहीं है क्योंकि वह भी ज्ञान में फलक ही चुका है। एक बाद यह बी है कि विषय श्रर्थात् पदार्थ में बाधा देना—उस का श्रपहार करना ये तो काम

विषयम्, भिन्नविषयं वा ? तत्र समानविषयस्य संवादकत्वमेव न बाषकत्वम् । न सन् प्राक्तनं घट-सानमुत्तरेगा तद्विषयज्ञानेन बाध्यते । भिन्नविषयस्य बाषकत्वे चातिप्रसङ्गः । भर्थोऽपि प्रतिभातः, भ्रवतिभातो वा बाषकः स्यात् । तत्राद्यविकल्पोऽयुक्तः; प्रतिभातो ह्ययः स्वज्ञानस्य सत्यतामेवाव-स्थापयति, यथा पटः पटज्ञानस्य । द्वितीयविकल्पेऽपि 'भ्रप्रतिभातो बाषकभ्रः' इत्यन्योन्यविरोधः । न हि सरविषाग्रमप्रतिभातं कस्यचिद्वाधकम् । किन्त, क्वचित्कदाचित्कस्यचिद्वाध्यवाधकभावाभावाभ्यां

राजा का है, ज्ञानों का ऐसा कार्य नहीं है। प्रथमज्ञान का फल भी बाधित नहीं होगा, वह स्नान, पान, भ्रवगाहन भादि रूप से प्रतिभासित हो चुका है, भ्रच्छा यह भी सोचना होगा कि बाधक कीन है-ज्ञान है अथवा पदार्थ है ? यदि ज्ञान बाधा देने बाला है तो वह कीन सा ज्ञान है ? क्या वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय वाला ज्ञान है, प्रथवा प्रन्य कोई विषय वाला ज्ञान है ? यदि वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय बाला ज्ञान है तो वह ग्रपने पूर्ववर्ती ज्ञान का समर्थक ही रहेगा बाधक नहीं, देखा जाता है कि पूर्वज्ञान घर को जानता है तो उत्तरवर्ती ज्ञान उसीको ग्रहण करने से बाधक नहीं होता है। द्वितीय पक्ष यदि स्वीकार करो कि उत्तर ज्ञान विभिन्न विषय बाला है तब तो वह प्रथम ज्ञान को बिलकुल बाधित नहीं कर सकेगा, वरना तो ग्रति-प्रसंग उपस्थित होगा, फिर तो घट विषयक ज्ञान पट विषयक ज्ञान को भी बाधा देने लगेगा। यदि श्रर्थ बाधक है तो वह प्रतिभासित है या श्रप्रतिभासित है? प्रथम विकल्प कहो तो वह ठीक नहीं, क्योंकि प्रतीत हुग्रा पदार्थ तो अपने ज्ञान की सत्यता को ही बतलावेगा, जैसे पट पटजान की सत्यता को सिद्ध करता है। द्वितीय विकल्प मानी कि बाधा देनेवाला पदार्थ प्रप्रतिभासित है तो परस्पर विरुद्ध बात होगी. अप्रतिभासित है और फिर बाधक है, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान में नहीं भलका... प्रतिभासित नहीं हुमा खर विषाण किसी ज्ञान में बाधा देता हुमा नहीं देखा जाता है। तथा किसी विवक्षित ज्ञान में बाधक प्रमाण नहीं है ग्रतः वह सत्य है और जिस ज्ञान में बांघा आती है वह असत्य है ऐसा विशिष्ट ज्ञान किसी एक व्यक्ति को किसी एक समय किसी स्थान पर होता है भीर उतने मात्र से ज्ञान में सत्य भीर भ्रसत्य व्यवस्था हो जाती है, अथवा-ऐसा विशिष्ट ज्ञान सभी व्यक्तियों को सर्वत्र सर्वकाल में होवे तब सत्य ग्रसत्य ज्ञान बिद्ध होते हैं ? प्रथम विकल्प को मानेंगे तो सत्य ग्रीर असस्य ज्ञानों में संकर हो जावेगा अर्थात् सत्य ज्ञान तो असस्य सिद्ध होगा और असत्य ज्ञान सत्य बन बैठेगा, देखिये-किसी को मरीचिका में जल मालुम हुआ उसमें

संत्येतरत्वय्यवस्था, सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य वा ? प्रथमपक्षे-सत्येतरत्वव्यवस्थासक्तरः; मरीधिकाधकादोः जनादिसंवदंगस्थापि व्यक्तिकादोत्तित्वस्थाचिद्वाधकस्थानुत्वते: सत्त्वसंवदेने तूत्पत्ते: प्रतीयमानत्वक्तः। द्वितीयपक्षे तु-सकलदेशकालपुरुषाणां वाधकानुत्पत्युत्पत्योः कथमसर्वविदा वेदनं तत्प्रतिपत्तः स्वर्थानः विदित्वप्रसङ्गात् है ।

इत्यप्यनंत्यतमीविलसितम्; रजतप्रत्ययस्य शुक्तिकाप्रत्ययेनोत्तरकालभाविनैकविषयेत्रकाल बाध्यत्वोपलम्भात् । ज्ञानमेव हि विपरीतार्थेख्यापकं विधिकमिभिषीयति, प्रतिपादितासदर्थेख्यापनं तु बाध्यम् । नतु चैतदगतसर्पस्य पृष्टि प्रति यष्टचभिह्ननिमिवाभासते, युक्ते रूजतज्ञानं चेद्रुत्पत्तिमात्रेण चरितार्थं कि तस्याऽतीतस्य मिथ्यात्वापादनलक्षण्यापि बाषया ? तुदसत्; एतदेव हि मिथ्याज्ञान-

कदाचित् किसी जगह बाधा नहीं भी ग्राती है ग्रीर अन्य ध्येंक्ति को वास्तविक जल मैं ही जल की प्रतीति आई तो भी उसमें शका—विवाद पैदा हो जाता है, सभी व्यक्तियों को सर्वत्र बाधा नहीं हो तब ज्ञान में सत्यता होती है ऐसा माने तो संपूर्ण देश कालों में ग्रीर सभी पुरुषों को ग्रमुक ज्ञान में बाधा है ग्रीर ग्रमुक में नहीं है ऐसा ज्ञान छन्मस्थ—ग्रल्पज्ञानियों को नहीं हो सकता है, वैसा बोध होने तो वह सर्वज्ञ ही कह-लावेगा।

जैन—इस प्रकार से तत्त्वों का उपप्लव करने वाला यह कथव प्रत्यंत प्रज्ञान-मय है। देखो—सीधी सादी प्रतीतिसिद्ध बात है कि सीप में "यह चांदी है" इस प्रकार का ज्ञान उत्तर समयवर्ती एक विषय वाले ज्ञान के द्वारा बाधित होता है, कि यह चांदी नहीं है सीप है, ज्ञान में ही ऐसी सामर्थ्य है कि वह पूर्वज्ञान के विषय को विपरीत सिद्ध कर देता है और इसीलिये उसे बाधक कहते हैं। तथा प्रसत्य वस्तुकों प्रहण करने वाला पूर्वज्ञान ही बाध्य है, यहां और तो कोई वस्तु है नहीं।

शंका—यह बाध्य बाधक का कथन तो सपं के चले जाने पर उसकी लकीर को लकड़ी से पीटने के जैसा मालूम पड़ता है, क्योंकि वह अतीत काल का रजत ज्ञान उत्पन्न होने मात्र का प्रयोजन रखकर समाप्त भी हो चुका है, ग्रव उस अतीत को मिध्यारूप बताने वाली बाधा क्या करेगी?

है कि इस ज्ञान में मिथ्यापन है यह बताना तथा उस बातके विषया में मिथ्यापन है यह बताना तथा उस बातके विषया में मवृत्ति सहीं होने देना वह वायक ज्ञान का फर्ड हैं। यदि उस पूर्वक्ती रजतकान को मिथ्या क

स्यातीतस्यापि बाध्यत्वम्-यदस्मिन् मिथ्यात्वापादनम्; क्वनित्युनः प्रवृत्तिप्रतिवेषोऽपि फलन्, सन्यया रवतज्ञानस्य बाध्यत्वासम्भवे शुक्तिकादौ प्रवृत्तिरिवरता प्राप्नोति । कथं चैवं वादिनोऽविद्याविद्ययो-बाध्यवासकभावः स्यात् तत्राप्युक्तविकल्पजानस्य समानस्वात् ?

यच्च समारोपितादिष भेदादित्याचुक्तम्; तदप्ययुक्तम्; मात्मनः सांशत्वे सत्येव भेदध्यव-स्वोपपत्ते निरंशस्यान्तवेहिर्वा वस्तुनः सर्वथाप्यप्रसिद्धे रित्यात्माद्वै ताभिनिवेशं परित्यज्यान्तर्वेहि-भ्रानेकप्रकारं वस्तु वास्तवं प्रमाणप्रसिद्धमुररीकर्त्तव्यम् ।

बताया जावे तो सीप में प्रहण करनेकी प्रवृत्ति न रुक सकेगी। ग्रद्वेतवादी इस प्रकार यदि बाध्यबाधकभाव का ग्रभाव करेंगे तो फिर भापके यहां विद्या ग्रीर ग्रविद्या में भी बाध्य बाधक भाव कैसे बनेगा, क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि भविद्या के द्वारा ज्ञान का ग्रपहार होता है कि विषय का या कि फल का इत्यादि, अतः विपरीत भादि ज्ञान बाधक प्रमाण के द्वारा बाधित होते हैं यह कथन भर्ख- डित ही है।

ग्रद्वैतवादी ने जो ऐसा कहा है कि सुख, दु:ख, बंघ और मोक्ष ग्रादि भेद ग्रद्वैत में भी समारोप भेद से बन जावेंगे इत्यादि—सो यह कथन श्रयुक्त है, क्योंकि जब तक ग्रात्मा में सांशता नहीं मानी जाती है तब तक मात्र कल्पना से भेद व्यवस्था होना सर्वथा ग्रग्निय है। बस्तु चाहे चेतन हो चाहे श्रचेतन हो वह कोई भी निरंश नहीं है, अतः ब्रह्माद्वेतवादी को ग्रप्ते ब्रह्म द्वेत मनका जो हठाग्रह है उसे छोड़ देना चाहिये ग्रीर सभी चेतन अचेतन पदार्थों को वे वास्तविक रूप से भनेक प्रकार वाले हैं ऐसी प्रामाणिक बात स्वीकार कर लेना चाहिये।

#### ब्रह्माईतबाद का खंडन समाप्त क्र

#

### ब्रह्माद्वैतके खंडनका सारांश

बह्याद्वै तवादी का कहना है कि एक अविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण सभी को एकत्व रूप से सिद्ध करता है, मतलब—सारा विश्व एकमात्र ब्रह्ममय है और वह ग्रांख खोलते ही प्रतीति में भाता है, हां पीछे से जो कुछ भेद दिखाई देता है वह तो अविद्या का विलास है, अनुमान से भी एक ब्रह्म सिद्ध होता है, जो प्रतिभासित होता

है वह प्रतिभास के स्वरूप की तरह प्रतिभास के ग्रन्दर शामिल हैं, सारे जगत के पदार्थ प्रतिभासित तो होते ही हैं, ग्रतः वे प्रतिभास के ग्रन्दर शामिल हैं। प्रतिभास ही तो बहा है।

आगम में तो जगह जगह पर उस परम बहा को ही सिद्ध किया गया है, आत: श्रद्ध त की सर्वंत्र सिद्धि है किन्तु जो भेद श्रर्थात् द्वेत को मग्नता है उसकी वहाँ खूब निन्दा की गई है, द्वेतवादी पदार्थ को भिन्न मिन्न मानते हैं सो क्या वे उन्हें देश-भेद से भिन्न मानते हैं ? या काल भेद से भिन्न मानते हैं ? या कि श्राकार भेद से भिन्न मानते हैं ? देश भेद कैसे मालूम पड़े क्योंकि वस्तु श्रभिन्न है तो उसका देश की श्रपेक्षा भेद सच्चा नहीं रहेगा, काल भेद को कौन जाने, प्रत्यक्ष तो वर्तमान के पदार्थ को जानता है, वह उसके भेद को कैसे ग्रहण करे। ऐसे ही श्राकार भेद मानना व्यर्थ है, सच बात तो यह है कि भेद तो है ही नहीं, सिर्फ श्रविद्या के कारण वह मूठमूठ ही मालूम पड़ता है, यह श्रनादि अविद्या तत्त्वश्रवण मननादिरूप अविद्या के द्वारा प्रलीन हो जाती है, श्रविद्या से अविद्या कैसे नष्ट हो ऐसी शंका भी गलत है, क्योंकि विष विष का मारक देखा गया है ?

जैन — उपरोक्त ब्रह्मवादी का कथन उन्मत्त की तरह प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष से अभेद न दिखकर उल्टे आंख खोलते ही नील पीत घट पट आदि अनेक विकल्प भेद द्वंतरूप ज्ञान ही पैदा होता है न कि अभेद । अद्वंतरूप, यदि जबदंस्ती मान लेवें कि अभेद ग्राहक प्रत्यक्ष है तो भी वह अनेकों के अभेद को जानता है या एक के अभेद को जानता है या सामान्यरूप से अभेद को जानता है ? यदि अनेकों के अभेद को वह प्रहण करना है तो अनेक तो उसने जान ही लिया, नहीं तो वह उनके अभेद को कैसे ग्रहण करना है तो अनेक तो उसने जान ही लिया, नहीं तो वह उनके अभेद को कैसे ग्रहण करता ? एक व्यक्ति में तो अभेद क्या और भेद क्या कुछ भी नहीं बनता, अद्वंतवादी कहते हैं कि भेद तो कल्पनारूढ़ है वास्तविक नहीं सो कल्पना का क्या स्वरूप है; इस पर विचार करें—स्मरण के बाद ज्ञान का होना कल्पना है, या शब्दाकारानुविद्धत्व कल्पना है, अथवा असल् अर्थ को विषय करना, जात्याद्युल्लेख-रूप होना, ग्रन्य की अपेक्षा लेकर वस्तु को विषय करना या उपचार मात्र होना कल्पना है ? स्मरण के बाद होने वाला ज्ञान यदि कल्पनारूप माना जावे तो अभेद ज्ञान भी स्मरणानन्तर होने से कल्पना रूप माना जायगा, ज्ञान में शब्दाकारानुविद्धता तो है ही नहीं, इसका स्पष्टीकरण शब्दाद्वंत के प्रकरण में हो चुका है । जात्याद्य-

कलेखीज्ञान को कल्पना कहा जावे तो अभेदज्ञान में सत्तासामान्यक्ष्य जाति का उत्लेखी होने से कल्पनारूपता का असङ्ग प्राप्त होना, असत् अर्थ का आहक जान्य कल्पना है तो ऐसी कल्पना भेद ज्ञान में है नहीं, अन्य को अपेक्षा ज्ञान में है नहीं वह अपेक्षा व्यवहार में होती है; न कि ज्ञान में । उपचार मात्र कल्पना भी ज्ञान में तभी बने जब कि कहीं मुख्य हो तो, जैसे कि सच्चा सिंह है तभी उसका बालक में उपचार करते हैं, वैसे ही भेद सच्चा हो तो उसका कहीं उपचार होकर कल्पना होगी ।

इसी प्रकार महैतमाहक मनुमानादि प्रमाण भी विचार करने पर गलत कहरते हैं, नयों कि अनुमान में दिया गया प्रतिभासमानत्व हेतु हैं त को सिद्ध करता है, भीर कुछ नहीं तो साध्य और साधन हेतु—या प्रतिपाद्य तथा प्रतिपादक है त तो मानना ही होगा, आगम में जो कहाा को अहै तरूप दिखाया है सो वह एक मित-श्रमोक्ति या स्तुति है, ऐसे स्तुतिपरक वान्य को सर्वथा सच मानो तो फिर परथर तैरता है, मन्धा माला पिरोता है ऐसे अतिशयपरक कान्य भी सत्य होंगे, ब्रह्मा जगल रचना काहे को करता है यह तो समक्त में आता ही नहीं है, यदि वह दया से करता तो नारकी आदि दु:खी प्राग्गियों को क्यों बनाता, यदि प्राग्गी के भाग्य के मनुसार वह बनाता तो स्वतंत्र वह कहां रहा, जगत रचना के पहिले प्राग्गी हो नहीं थे तो उसे दया किसके ऊपर उत्पन्न हुई, इत्यादि कथन कुछ भी सत्य नहीं जचता, श्रविद्या भी बड़ी विचित्र बला है, वह बह्मा से पृथक् है तो है त होता है और श्रपृथक् है तो वह कैसे नष्ट होगी, इसलिये विश्व को बह्मारूप न मान कर वास्तविक चेतन श्रचेतनादि अनेक रूप मानना चाहिये।

## विज्ञानाद्वेतवाद-पूर्वपक्ष

बौद्ध के चार भेदों में से एक योगाचार नामका जो बौद्ध है वह बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, वह विज्ञप्तिमात्र तत्त्व मानता है, इसी-लिये इसे विज्ञानाद्वैतवादों भी कहा जाता है, उसी के यत का यहां पूर्वपक्ष उपस्थित किया जा रहा है—

हश्यं न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं तु हश्यते । देहभोग प्रतिष्ठानं चित्तसात्रं वदाम्यह्रम् ॥

—लंकावतार सूत्र ३/३२

ये बाह्य में दिखाई देने वाले पदार्थ वास्तिवक नहीं हैं, मात्र काल्पनिक हैं, सिर्फ चित्त ग्रर्थात् ज्ञान ही अनुभव में ग्राता है, जो स्वयं अनेक रूपता को घारण किये हुए है, वही देह और भोगों का आघार है, ग्रर्थात् ज्ञान ही सब कुछ है, इसलिये में ज्ञानमात्र तत्त्व का कथन करता हूं। यद्यपि बाह्य में पदार्थों की सत्ता नहीं है तो भी ग्रनादि से चली ग्राई अविद्या की वासना के कारण विज्ञान का बाह्यपदार्थरूप से प्रतिभास होता है, जैसे बाह्य आकाश में दो चन्द्र नहीं होते हुए भी तिमिर रोगी को दो चन्द्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की प्रतीति अविद्या के कारण होती है, ग्रतः वह भ्रान्त ग्रसत्य है, ग्राह्य ग्रर्थात् ग्रहण करने योग्य ग्रीर ग्राहक ग्रर्थात् ग्रहण करने वाला ये दोनों ही बुद्धि या ज्ञान कप ही हैं। कहा भी है—

चित्तमात्रं न दृश्योऽस्ति द्विषा चित्तं हि दृश्यते । ग्राह्म-ग्राहकभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम् ॥

-- लंकावतार सूत्र ३/६३

ज्ञान मात्र ही तत्व है, ग्रन्य कोई दृश्यमान पदार्थ नहीं है, ज्ञान ही दो भेदों में प्रतिभासित होने लग जाता है, ग्राह्म ग्रौर ग्राहक ज्ञान ही है, वही शाश्वत, उच्छेद से रहित है, यद्यपि वह ज्ञान या बुद्धि एक या ग्रविभागी है, फिर भी विपरीत दृष्टि वालों को ग्रयांत् ग्रल्पबुद्धिवाले संसारी प्राणियों को अनेक ग्राह्म-घट पट-गृह ग्रादि रूप तथा ग्राहक-ग्रहण करने वाले पुरुष या बुद्धि रूप भेद दिखायी देता है। जैसा कि कहा है—

"अविभागो ऽपि बुद्धधात्मा विपर्यासितदर्शनैः।
ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदानिव दृश्यते।।"

---प्रमाग्यातिक ३/३४४

भाग रहित एक ज्ञानमात्र ही वस्तु है, किन्तु विपर्यासबुद्धिवालों को अनेक अंश-भागरूप जगत् प्रतीत होने लगता है— यह प्राह्म है यह ग्राहक है इत्यादि भेद प्रतिभासित होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि यह दृश्यमान जगत् मात्र काल्पनिक है, क्योंकि जब ग्राह्म जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ है वह ही नहीं है—ज्ञान ही स्वयं ग्राह्म हुग्ना करता है—तो उसके सिवाय ग्रन्य की बात रहती ही कहां है, ज्ञान के द्वारा कोई जानने योग्य या ग्रनुभव करने योग्य पदार्थ हो नहीं है। यही बात हमारे प्रमाण-वातिक नामक ग्रन्थ में ३।३५४ पर लिखा है।

"नान्यो ऽनुभाव्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । ग्राह्यग्राहकवैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते ॥ ३५४॥"

बुद्ध-ज्ञान-के द्वारा म्रनुभव करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है तथा उस बुद्धि को जानने वाला भी कोई भ्रन्य नहीं है, इस प्रकार ग्राह्य-ग्राहक भाव का सभाव होने से मात्र एक बुद्धि ही स्वयं प्रकाशित हो रही है। जब हमारे भाई सौत्रान्तिक बाह्य पदार्थ को प्रत्यक्ष होना नहीं मानते तब उन पदार्थों की सत्ता ही काहे को मानना, जब बाह्य पदार्थों के विषय में विचार करते हैं तब प्रतिभास तो अनुभव में भ्राता है, किन्तु पदार्थ तो उससे सिद्ध नहीं हो पाते हैं, भ्रतः एक ज्ञान ही सब कुछ है। वास्तव में देखा जाय तो ज्ञानमें ये प्रतीत होनेवाले नील पीत अथवा घट पट ग्रादि भ्राकार हैं, वे सब के सब भ्रसत्य हैं, हां; हमारे सगे भाई जो चित्राद्वेतवादी हैं उन्होंने तो ज्ञान के इन नील ग्रादि आकारों को सत्य माना है, किन्तु—बाह्य पदार्थों को तो हम लोग मानते ही नहीं हैं। ग्राह्य ग्राहक का भ्रभाव होने से घट पट आदि बहिरंग पदार्थ तथा ग्राहक-ज्ञाता पुरुष भादि पदार्थों का सभाव ही सिद्ध होता है और भ्रन्त में एक ज्ञानमात्र तत्त्व श्रबाधितपने से सिद्ध होता है।

बौद्ध का चौथा भेद माध्यमिक है, यह शून्यवादी है, यह भ्रपना मन्तब्य इस प्रकार से प्रकट करता है...

जब हमारे तीनों भाईयों ने-वैभाषिक, सौत्रान्तिक श्रौर योगाचार नेकमशः पदार्थों को क्षणिक माना है श्रौर श्रागे उन्हें प्रत्यक्षगम्य श्रनुमानगम्य कहते हुए
योगाचार ने उन दृश्य पदार्थों की सत्ता ही नहीं मानी, तब हमें तो लगता है कि ज्ञान
भी पदार्थ नहीं है, जब जानने योग्य वस्तु नहीं है तो जाननेवाले ज्ञानकी भी क्या आवश्यकता है, यही बात हमारे प्रमुख श्राचार्य नागार्जुन ने कही है।

''न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् । चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः'' ॥ १ ॥

जो भी कुछ ज्ञान या घटपटादिरूप तत्त्व है वह सत् नहीं है, ग्रसत् नहीं है, उभयरूप नहीं है ग्रौर न अनुभयरूप ही है, वह तो सर्वथा चारों ही विकल्पों से ग्रतीत है, इससे सर्वश्चन्यरूप वाद ही प्रतीत होता है।

"भ्रपरप्रत्ययं शांतं प्रपंचैरप्रपंचितम् । निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षणम् ॥ १८ ॥

तत्त्व अपर प्रत्यय है—एक के द्वारा दूसरे को उसका उपदेश नहीं दे सकते हैं, शान्त है—नि:स्वभाव है, शब्दके प्रपंच से रहित है, निविकल्प है—चित्त इसे जान नहीं सकता है, तथा यह नाना ग्रथीं से रहित है।

''ग्रनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् । ग्रनेकार्थमनानार्थमनागमसनिर्गमम् ॥ १॥

परमार्थतत्त्व ग्रनिरोध, ग्रनुत्पाद, ग्रनुच्छेद, ग्रशाश्वत, ग्रनेकार्थ, ग्रनानार्थ, ग्रनागम ग्रीर ग्रनिर्गम है। इस प्रकार इन अतिरोध आदि पदों से निश्चित होता है कि तत्त्व के विषयमें कुछ भी नहीं कह सकने से-वह है ही या नहीं है—ऐसा नहीं कह सकने के कारण शून्यवाद सिद्ध होता है।

#### # पूर्वपक्ष समाप्त #

# 

ननु चाविभागबुद्धिस्वरूपव्यतिरेकेणार्थस्याप्रतीतितोऽसत्त्वाद्विज्ञप्तिमात्रमेव तत्त्वमभ्युपगन्तव्यं तद्ग्राहकं च ज्ञानं प्रमाणमिति; तन्न; यतोऽविभागस्वरूपावेदकप्रमाणसद्भावतो विज्ञप्तिमात्रं तत्त्व-मभ्युपगम्यते, बहिरथंसद्भावबाधकप्रमाणावष्टमभेन वा ? यद्याद्यः पक्षस्तत्रापि तथाभूतविज्ञप्तिमात्रं ग्राहकं (मात्रग्राहकं) प्रत्यक्षम्, ग्रनुमानं वा ? प्रमाणान्तरस्य सोगतैरनभ्युपगमात् । तत्र न ताव-द्रप्रत्यक्षं बहिरथंसंस्पर्शरहितं विज्ञप्तिमात्रमेवेत्यधगन्तुं समर्थम्; ग्रथाभावनिश्चयमग्तरेण विज्ञप्तिमात्र-मेवेत्यव्यारणानुपपत्तेः ।

विज्ञानाहै तवादी — ऊपर जो जैन ने अद्वैत का निरसन कर श्रनेक प्रकारके पदार्थों को सिद्ध किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभाग रहित एक मात्र बुद्धि धर्थात् ज्ञान को छोड़कर अन्य वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, श्रतः उन श्रन्य वस्तुओं का श्रभाव ही है, आप जैन को तो एक विज्ञानमात्र तत्त्व है और उसे ग्रहण करने वाला ज्ञान ही प्रमाणभूत है ऐसा मानना चाहिये।

जैन—यह श्रापका कथन हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ग्राप लोग जो जानमात्र तत्त्व को मानते हो सो उस ग्रिवभागरूप तत्त्व को ग्रहण करनेवाले प्रमाण का सद्भाव है इसलिये मानते हो या बाह्य ग्रनेक प्रकारकी वस्तुश्रों को बाधा देनेवाला प्रमाण है इसलिये उस ज्ञानाईत को मानते हो ? विज्ञानमात्र एक तत्त्व को जानने वाला प्रमाण है इसलिए विज्ञानमात्र एक तत्त्व मानते हैं सो इस प्रथम पक्ष में प्रश्न है कि विज्ञानाईत को सिद्ध करनेवाला वह प्रमाण कौनसा है ? प्रत्यक्ष प्रमाण है ग्रथवा श्रनुमान प्रमाण है ? इन दोनों को छोड़कर ग्रन्य प्रमाणों को ग्राप बौडोंने माना नहीं है, प्रत्यक्षप्रमाण बाह्य पद थाँसे सर्वथा रहित ऐसा एक विज्ञानमात्र ही तत्त्व है ऐसा जानने के लिये तो समर्थ है नहीं, क्योंकि जब तक पदार्थों

#### "प्रवमेविति वो हाय भागे भवति निर्एयः। नेष वस्त्वन्तराभावसंवित्यनुगमादते।।"

[ मी • इलो० ग्रभावपरि • इलो • २० ]

इत्यभिधानात् । न चार्थाभावः प्रत्यक्षाधिगम्यः; बाह्यार्थप्रकाशकत्वेनैवास्योत्पत्तेः । न च प्रत्यक्षे प्रतिभासमानस्याप्यर्थस्याभावो विज्ञितिमात्रस्याप्यभावानुषङ्गात् । न च तैमिरिकप्रतिभासे प्रतिभासमानेन्दुद्वयविज्ञमेलमनोऽक्षप्रभवप्रतिभासविषयस्याप्यसत्त्वमित्यभिधातथ्यम्; यतस्तैमिरिक-प्रतिभासविषयस्याध्यस्य बाध्यमानप्रत्ययविषयत्वादसत्त्व युक्तम्, न पुनः सत्यप्रतिभासविषयस्याऽबाध्य-

का ग्रभाव सिद्ध नहीं होता है तब तक विज्ञानाद्वेत ही एक तत्व है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है। ग्रन्यत्र भी लिखा है—

"विज्ञानमात्र ही तत्व है" इस प्रकार का जो निर्णय होता है वह अन्य बाह्य वस्तुओं के अभाव का ज्ञान हुए विना नहीं हो सकता है।। १।। इत्यादि, सो इससे यही मतलब निकलता है कि बाह्य वस्तुतत्त्व का ग्रभाव जाने विना ग्राप विज्ञाना- द्वैतवादी का विज्ञानमात्र तत्त्व सिद्ध नहीं हो सकता।

विज्ञानाह तवादी बाह्यपदार्थों का जो ग्रभाव करते हैं वह किस प्रमाण के हारा करते हैं? प्रत्यक्षप्रमाण के हारा बाह्यपदार्थों का ग्रभाव कर नहीं सकते, क्योंकि वह तो बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता हुन्ना ही उत्पन्न होता है, प्रत्यक्षज्ञान में बाह्यपदार्थ प्रतीत होते हैं तो उनका ग्रभाव कर नहीं सकते हो, ग्रन्यथा ग्रापके विज्ञानमात्र तत्त्व का भी अभाव हो जायेगा, ग्रर्थात्—प्रत्यक्ष में पदार्थ भलकते हैं तो भी उनको नहीं मानते हो तो पापके प्रत्यक्ष में भलकने वाला विज्ञानमात्र तत्त्व भी ग्रमान्य हो जावेगा, यदि कहा जावे कि नेत्र रोगीको नेत्रज्ञान में एक ही चन्द्रमा में दो चन्द्र का जान होता है; किन्तु दो चन्द्र तो रहते नहीं, उसी प्रकार नेत्रादि इन्द्रियां ग्रौर मन इस सभी सामग्री के ठीक रहते हुए भी जो ज्ञान होता है उसके विषय भूत पदार्थ भी ग्रभाव रूप रहते हैं सो ऐसा कहना भी शक्य नहीं है, देखिये—नेत्र रोगी को जो दो चन्द्र का प्रतिभास होता है वह तो बाधित है ग्रर्थात् दो चन्द्र हैं नहीं, ग्रतः द्विचन्द्रज्ञान असत्य कहलाता है, किन्तु; जिसका प्रतिभास सत्य है, जिसमें किसी प्रमाण से बाधा नहीं है वह पदार्थ तो सदुभाव रूप ही है बाध्य क्या है भौर वाधक क्या है इस बन्नत का निर्णय तो ग्रभी बह्याद्व त के प्रकरणमें कर ही ग्राये हैं अर्थात् विपरीत पूर्वज्ञान को ग्रसत्य बतानेवाला उत्तरज्ञान तो बाधक भाव है ग्रीर उस

मानप्रत्ययविषयत्वेन सत्त्वसम्भवात् । बाध्यबाधकभावश्चानन्तरमेव ब्रह्माद्वे तप्रघट्टके प्रपश्चितः । तन्ना-र्थाभावोऽष्यक्षेणाधिगम्यः ।

नाप्यनुमानेन; ग्रव्यक्षविरोधेऽनुमानस्याप्रामाण्यात् । "प्रत्यक्षिनराकृतो न पक्षः" [ ] हत्यिभिषानात् । न च बाह्यार्थावेदकाष्यक्षस्य भ्रान्तत्वाभ तेनानुमानबाधेत्यभिषातव्यम्; ग्रन्योऽन्या-श्रयात्-सिद्धे हार्थाभावे तदग्राह्यध्यक्षं भ्रान्तं सिद्धचेत्, तिसद्धौ चार्थाभावानुमानस्य तेनाऽबाधेति । किञ्च, तदनुमानं कार्याल ङ्गप्रभवम्, स्वभावहेतुसमुत्यं वा, ग्रनुपलव्धिप्रसूतं वा ? न तावत्प्रथमद्वितीय-विकल्पी; कार्यस्वभावहेत्वोविधिसाधकत्वाभ्युपगमात् । "ग्रत्र द्वौ वस्तुसाधनी" [न्यायबि १० ३६]

पूर्वज्ञान का जो निषय है वह बाध्यभाव है, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पदार्थों का ग्रभाव जाना नहीं जाता है। ग्रनुमान प्रमाण के द्वारा भी पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध करना ठोक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण के विरोधी विषय में अनुमान प्रवृत्त होगा तो वह अनुमानाभास कहलावेगा, सर्वसम्मत ग्रीर विशेष करके ग्रापके लिये सम्मत यह बात है कि प्रत्यक्ष से जिसका निराकरण होवे वह पक्ष या साध्य नहीं बन सकता है। भावार्थ— 'स्वरूपेणैव स्वयमिष्टो ऽनिराकृतः पक्षः" बौद्ध के न्यायबिन्दु ग्रन्थमें लिखा है कि जो स्वरूप से स्वयं इष्ट हो, प्रत्यक्षप्रमाण से बाधित न हो वही ग्रनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसीको पक्ष बनाते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा बाधिन नहीं होने पर भो ग्रपने को सिद्ध करना इष्ट हो वही साध्य होता है, प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, प्रतीति ग्रीर स्ववचन इनके द्वारा जिनका निराकरण न हो सके वही पक्ष है, इस प्रकार का पक्ष के विषय में कथन है, अतः यहां पर प्रत्यक्ष बाधित जो विज्ञाना-द्वेत है उसे यदि ग्रनुमानके द्वारा सिद्ध करोगे तो वह ग्रनुमान सत्य नहीं कहलावेगा।

विज्ञानवादी - बाह्य पदार्थों की सत्ता सिद्ध करने वाला प्रत्यक्षज्ञान सत्य नहीं है, ग्रतः उसके द्वारा ग्रद्धेतसिद्ध करने वाला ग्रनुमान बाधित नहीं होता है।

जैन—यह कथन गलत है, क्योंकि इस तरह से तो अन्योन्याश्रय दोष आयेगा, देखिये—पहिले बाह्य वस्तुश्रों का श्रभाव सिद्ध हो तब बाह्यार्थश्राही प्रत्यक्ष में असत्यता सिद्ध होगी, और उस प्रत्यक्ष में असत्यता सिद्ध होने पर बाह्य पदार्थों का श्रभाव सिद्ध करने वाले भनुमान की सिद्धि होगी, इस प्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगें। दूसरी बात यह है कि बाह्यपदार्थोंका अभाव सिद्ध करने वाले अनुमानमें हेतु कौनसा रहेगा—कार्य हेतु या स्वभाव हेतु अथवा श्रनुपलब्धि हेतु, इनमें गो कार्य हेतु

इत्यभिधानात् । तृतीयितकल्पोप्ययुक्तः; ग्रनुपलब्धेरसिद्धत्वाद्वाह्यार्थस्याध्यक्षादिनोपलम्भात् । किन्त्र, ग्रहस्यानुपलब्धिस्तदभावसाधिका स्यात्, हत्रयानुपलब्धिर्वा ? प्रथमपक्षेऽतिप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु सर्वत्र सर्वदा सर्वयार्थभावाऽप्रसिद्धः, प्रतिनियतदेशादावेवास्यास्तदभावसाधकत्वसम्भवात् ।

एतेन बहिरर्थसद्भावबाधकप्रमाणावष्टमभेन विज्ञिश्वमात्रं तत्त्वमभ्युपगम्यत इत्येतन्त्रिरस्तम्; तत्सद्भावबाधकप्रमाणस्योक्तप्रकारेणासम्भवात् ।

वाला एवं स्वभाव हेतु वाला अनुमान होता है, वह ग्रापने विधिसाधक (सद्भाव को सिद्ध करने वाला ) होता है, ऐसा माना है, न्यायबिन्द्र ग्रन्थ के पृष्ठ ३६ पर लिखा है कि "अत्र द्वी वस्तु साधनी" बौद्धाभिमत तीन हेतुओं में से दो हेतू-कार्य हेतु और स्वभाव हेतु विधि-ग्रस्तित्व को सिद्ध करते हैं, ग्रौर तीसरा ग्रनुपलब्धि हेतु निषेध-नास्तित्व-ग्रभाव-को सिद्ध करता है, इसलिये कार्य भीर स्वभाव दोनों हेतू यहां बाह्य-पदार्थों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते से अनुमान में अनुपयोगी ठहरते हैं। तीसरा श्रनुपलब्धि हेतुवाला अनुमान भी अयुक्त है, क्योंकि उनकी श्रनुपलब्धि ही असिद्ध है, म्रथित् व। ह्यपदार्थं प्रत्यक्षप्रमारा से उपलब्ध हो रहे हैं, यह भी देखना चाहिये कि म्रनु-पलब्धि किस जाति की है अर्थात् ग्रनुपलब्धि दो प्रकार की होती है, एक अदृश्यानुप-लब्धि ग्रीर दूसरी दृश्यानुपलब्धि, इनमें से कौन सी अनुपलब्धि बाह्य पदार्थों के ग्रभाव को सिद्ध करती है-यदि म्रदृश्यानुपलिब्ध बाह्यपदार्थों का म्रभाव सिद्ध करे-तो म्रति प्रसंग दोष म्राता है-म्रथात् अदृश्य-जो दिखने योग्य नहीं हैं उनका भ्रभाव है, ऐसा माना जाये तो परमाणु पिशाच भ्रादि बहुत से पदार्थ मौजूद तो हैं, पर वे उपलब्ध नहीं होते-दिखाई नहीं देते हैं तो क्यों इतने मात्र से उनका ग्रभाव माना जा सकता है-ध्रथति नहीं माना जा सकता. उसी प्रकार अनुपलब्धि हेतू से-अनुपलब्धिजन्य ध्रनुमान से-पदार्थों का अभाव होना तो मान नहीं सकते-ग्रर्थात् ग्रनुपलब्धि हेतूजन्य अनुमान बाह्यपदार्थों का श्रभाव सिद्ध नहीं कर सकता है, दृश्यानुपलब्धि हेतूजन्य जो अनुमान है उससे यदि बाह्यवस्तुग्रों का अभाव सिद्ध करना चाहो अर्थात् "न सन्ति बाह्यपदार्थाः हश्यत्वे सित ग्रप्यन्पलंभात्" बाह्यपदार्थ नहीं है (प्रतिज्ञा) क्योंकि वे दिखने योग्य होने पर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं (हेतु) सो इस अनुमान के द्वारा सभी जगह सर्वदा सर्व प्रकार से पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध नहीं होगा, किन्तू किसी जगह किसी समय ही उनका अभाव सिद्ध होगा, विज्ञानाद्वैतवादी ने कहा था कि बाह्यपदार्थी का ग्रस्तित्व बाधक प्रमारा से खण्डित होता है ग्रतः विज्ञानमात्र एक तत्त्व हमारे द्वारा स्वीकार

ननु नार्थाभावद्वारेण विज्ञिष्ठिमात्रं साध्यते, श्रिषतु श्रर्थंसंविदोः सहोपलम्भनियमादभेदो द्विचन्द्रदर्शनविदिति विधिद्वारेणैव साध्यते; तदप्यसारम्। प्रभेदपक्षस्य प्रत्यक्षेण बाधनाच्छन्दे श्राव-(क्देऽश्राव)णत्ववत् । दृष्टान्तोपि साध्यविकलः; विज्ञानव्यतिरिक्तवाह्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रदर्शनस्याप्य-सम्भवात् । कारणदोषवशात् खलु बहिःस्थितमेकमपीन्दुं द्विरूपतया प्रतिपद्यमानं ज्ञानमुत्पद्यते,

किया गया है सो ऐसा यह उसका कथन उपर्युक्त प्रकार से निरस्त हो जाता है, क्योंकि बाह्यपदार्थों के सद्भाव में बाधा देने वाले कोई भी प्रत्यक्षादिक प्रमाण अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं-ग्रथीत् बाह्यपदार्थं ज्ञानरूप हैं इस बात की सिद्धि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाग से नहीं होती है।

विज्ञानाह तें त० —हम बाह्य अर्थों का अभाव होने से विज्ञानमात्र तत्त्व को सिद्ध नहीं करते हैं; किन्तु पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हुए दिखाई देते हैं, असे: उन दोनों में अभेद सिद्ध करते हैं, जैसे—दो चन्द्रों की प्रतीति करने वाले दर्शन में दो चन्द्रों में अभेद रहता है।

भावार्थ — संवेदन जिससे ग्रिभिन्न रहता है वह संवेदन रूप ही होता है, जैसे नील का प्रतिभास नील से ग्रिभिन्न रहता है, अथवा नेत्ररोगी के ज्ञान में दूसरा चन्द्रमा ग्रिभिन्न रहता है, ज्ञान ग्रीर पदार्थों में ग्रिभेदपना सिद्ध करनेवाला—ग्रिभिन्नता का साधनेवाला—विधिसाधक अनुमान इस प्रकार है—िक नीलग्राकार ग्रीर उसे जाननेवाला ज्ञान इन दोनों में ग्रिभिन्नता है, क्योंकि ये एक साथ उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार के अनुमान से विज्ञानतत्त्व की सिद्धि हम करते हैं।

जैन — यह श्रद्धेतवादी का कथन ग्रसार है, क्योंकि ग्रभेदपक्ष में प्रत्यक्ष वाधा श्राती है, जैसे कि शब्दपक्ष में श्रश्नावगात्व हेतु वाधित है—प्रश्नात् "शब्द ग्रमित्य है क्योंकि वह कर्णेन्द्रियग्नाह्म नहीं है" इस ग्रनुमान में शब्दरूप पक्ष में दिया गया अश्नावणत्व हेतु कर्णेन्द्रिय द्वारा ग्राह्म होने से प्रत्यक्ष वाधित होता है। तथा—ग्रद्धंत साधक ग्रनुमान में ग्रापने जो दो चन्द्रदर्शन का हुव्दान्त दिया है वह भी साध्यविकल है—साध्यधमं—जो विज्ञानमात्रतत्त्व है उससे रहित है, क्योंकि बाह्मपदार्थों के बिना दो चन्द्र का दर्शन भी नहीं हो सकता है, दो चन्द्र का देखना सदोष नेत्र के होने से होता है, जिससे कि बाह्म में (ग्राकाश में) एक ही चन्द्रमा के होते हुए भो दो रूप से उसे जानने वाला—देखने वाला ज्ञान पैदा होता है, आगे जब बाधा देनेवाला ज्ञान उपस्थित होता है तब उस ज्ञान की श्रान्तता निश्चित हो जाती है, ऐसी बात

कारणदोषज्ञानाद्वाधकप्रत्ययाच्चास्य भ्रान्तता । भ्रयंक्रियाकारिस्तम्भाद्युपलब्धो तु तदभावात्सत्यतः । सहोपलम्भनियमश्रासिद्धः; नीलादार्थोपलम्भमन्तरेणाप्युपरतेन्द्रियव्यापारेण सुलादिसंवेदनोपलम्भात् । भ्रनंकान्तिकश्चायम्; रूपालोकयोभिन्नयोरपि सहोपलम्भनियमसम्भवात् । तथा सर्वज्ञज्ञानस्य तज्ज्ञेयस्य चेतरअनिचत्तस्य सहोपलम्भनियमेऽपि भेदाभ्युपगमादनेकान्तः । ननु सर्वज्ञः सन्तानान्तरं वा नेष्यते तत्कथमयं दोषः ? इत्यसत्; सकललोकसाक्षिकस्य सन्तानान्तरस्यानभ्युपगममात्रेणाऽभावा-ऽसिद्धः । सुगतश्च सर्वज्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते तर्हि किमर्थं "प्रमाणभूताय" [प्रमाणसमु•

बाह्यपदार्थों की सत्ता बताने वाले जानों में नहीं है, क्योंकि इन जानों में भलके हुए पदार्थों में—घट, स्तम्भ, पट ग्रादि में ग्रथंकिया होती है, ग्रतः इनमें सत्यता है, बाह्य-पदार्थ के अभाव को सिद्ध करने के लिये आपने जो सहोपलम्भ हेतु दिया है—ग्रथांत् पदार्थ और ज्ञान साथ ही उपलब्ध होते हैं, इसलिये एक ज्ञान ही है, बाह्यपदार्थ नहीं है ऐसा कहा है सो यह कथन ग्रापका असिद्ध है, क्योंकि नील आदि बाह्यपदार्थों का ज्ञान जिस समय नहीं है ग्रौर बाह्य में इन्द्रिय व्यापार को जिसने रोक लिया है ऐसे पुरुष के ज्ञान में सुखादि का संवेदन होता ही है—ग्रर्थात् वहां बाह्यपदार्थ तो नहीं है, किन्तु मात्र सुख का संवेदन—ज्ञान मात्र ही है। सहोपलम्भ हेतु में ग्रसिद्धदोष के समान अनेकान्तिक दोष भी है, देखो—रूप ग्रौर प्रकाश साथ २ उपलब्ध होते हैं, किन्तु वे एक तो नहीं है, इसलिये जो साथ २ होवे वे एक ही होते हैं ऐसा एकान्त नहीं बनता। बौद्ध ने सर्वज्ञ का ज्ञान ग्रौर उस ज्ञानके विषय जो अन्य पुरुषों के चित्त हैं इन दोनों का एक साथ होना स्वीकार किया है, फिर भी उनमें भेद माना है, अतः सहोपलम्भ हेतु ग्रनैकान्तिक दोष युक्त है।

बौद्ध — हम सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं श्रीर न श्रन्य पुरुष के चित्त को ही मानते हैं, फिर तो दोष नहीं श्रावेगा।

जैन — यह कथन असत्य है, क्यों कि संपूर्ण लोकों में प्रतीतिसिद्ध पाये जाने वाले जो चित्त हैं उनका ग्रभाव ग्रापके कहने मात्र से नहीं हो सकता है, यदि ग्राप सुगत को परमार्थभूत सर्वज्ञ नहीं मानते हैं तो ग्रन्थों में उसका समर्थन क्यों किया जाता है कि "प्रमागाभूताय जगद्धितैषिणे प्रगम्य शास्त्रे सुगताय तायिते" इस प्रकार से दिग्नाग ग्रादि विद्वानों ने उस सुगत की स्तुति भी ग्रपने ग्रद्धै तवादके समर्थक ग्रन्थों में की है, सो वह सब व्यर्थ हो जावेगी, क्यों कि सुगत तो सर्वज्ञ नहीं है। पदार्थों का यदि अस्तित्व नहीं होता तो उनके सत्त्व की कल्पना बुद्धि में नहीं ग्रा सकती थी।

हलो १ ] इत्यादिनासी समर्थितः, स्तुतश्चाद्वैतादिप्रकरणानामादौ दिग्नागादिभिः सद्भिः । न खलु तेषामस्रति सत्त्वकल्पने बुद्धिः प्रवर्त्त ते । विचार्य पुनस्त्यागाददोष इत्यप्यसादम्; त्यागाङ्गत्वे हि तस्य बरं पूर्वमेव नाङ्गीकरणमीश्वरादिवन् । ग्रद्वैतमेव तथा स्तूयते इत्यपि वार्तम्; तत्र स्तोतव्यस्तोतृ-स्तुतितत्फलानामत्यन्तासम्भवात् ।

किन्द्र, सहोपलम्भा कि युगपदुवलम्भः, क्रमेणोपलम्भाभावो वा स्यात्, एकोपलम्भो वा ? प्रथमपक्षे विरुद्धो हेतुः; 'सहिशाष्येणागतः' इत्यादी योगपद्यार्थस्य सहशब्दस्य भेदे सत्येवोपलम्भात् ।

शंका—सुगत या बाह्यपदार्थों का प्रथम विचार करते हैं ग्रौर फिर उन्हें ग्रसत् जानकर छोड़ देते हैं, इसलिये कोई दोष की बात नहीं है।

समाधान—यह बात गलत है, क्योंकि यदि इन वस्तुओं को छोड़ना ही है तो प्रथम ही उनका ग्रहण नहीं करना ही श्रोयस्कर होता, जैसे ईश्वरादिक को आपने पहिले से ही नहीं माना है।

शंका—हम लोग ग्रद्धैत को ही सुगत ग्रादि नाम देकर स्तुत्य मानते हैं ग्रीर स्तुति करते हैं।

समाधान — यह कैसी विचित्र बात है। एक विज्ञानमात्र तत्वमें स्तुति करने योग्य सुगत, स्तुति करने वाले दिग्नाग भ्रादि ग्रन्थकर्त्ता स्तुतिरूप वाक्य भीर उसका फल इत्यादि भेद किस प्रकार संभव हो सकता है श्रर्थात् इन भेदों का ग्रभेदवाद में सर्वथा ग्रभाव-श्रत्यंत श्रभाव ही है।

किश्च—ग्रद्धंत को सिद्ध करने के लिये दिया गया जो सहोपलम्भ हेतु है उसका अब विचार किया जाता है—सहोपलम्भ शब्द का अर्थ क्या है—क्या युगपव् उपलब्ध होना, या कम से उपलब्धि का ग्रभाव होना, ग्रथवा एक का उपलब्ध होना सहोपलम्भ है ? प्रथम पक्ष के स्वीकार करने पर हेतु विरुद्ध होगा, क्योंकि विपरीत—भेद के साथ हेतु रह जाता है, जैसे—वह शिष्य के साथ ग्राया—इत्यादि वाक्यों में सह शब्द का ग्रथं युगपत् है ग्रोर वह भेद का ही द्योतक है, न कि ग्रभेद का, तथा ग्रभेद में एक साथपना बनेगा भी कैसे, एक गुरु के ग्राने पर "एक साथ आ गये" ऐसा तो कहा नहीं जाता है, इसलिये सहोपलम्भ का ग्रथं युगपत् प्राप्त होना बनता नहीं। दूसरा पक्ष स्वीकार करो तो हेतु ग्रसिद्धदोष युक्त होगा, ग्रर्थात् कम से उपलब्धि का ग्रभाव

न ह्यं कस्मिन् योगपचमुपपचते । द्वितीयपक्षेप्यसिद्धो हेतुः; क्रमेग्गोपलम्भामावमात्रस्य बादिश्रतिवादि-नोरसिद्धत्वात् ।

किञ्च, ग्रस्मादभेदः-एकत्वं साध्येत, भेदाभावो वा ? तत्राधिवकल्पोऽसङ्गतः; भावाऽभाव-योस्तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धाभावतो गम्यगमकभावायोगात् । प्रसिद्धे हि धूमपावकयोः कार्य= कारणभावे-शिशपात्ववृक्षत्वयोश्च तादात्म्ये प्रतिबन्धे गम्यगमकभावो हृष्टः । द्वितीयविकल्पेपि-ग्रभाव-स्वभावत्वात्साध्यसाधनयोः सम्बन्धाऽभावः, तादात्म्यतदुत्पत्त्योरर्थस्वभावप्रतिनियमात् । ग्रनिष्ट-

होना सहोपलंभ है ऐसा हेत का भ्रयं करते हो तो ठीक नहीं है और न वादी प्रतिवादी जो तुम बौद्ध ग्रौर हम जैन हैं उन्होंने ऐसा तुच्छाभाव माना ही है, दोनों ने ही प्रसज्य प्रतिषेधवाला तुच्छाभाव न मानकर पर्युदास प्रतिषेधरूप ग्रभाव माना है।। भ्रच्छा-आप महैतवादी यह बताने का कष्ट करें कि अहैत को सिद्ध करने वाले अनू-मान से पदार्थ ग्रीर ज्ञान में एकत्वसिद्ध किया जाता है कि भेद का ग्रभाव सिद्ध किया जाता है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भाव भीर भ्रभाव म्रथति साध्य तो सद्भावरूप है ग्रीर हेतु अभावरूप है, भाव ग्रीर ग्रभाव में ग्रापके यहां पर तादातम्यसम्बन्ध या तदुत्पत्तिसम्बन्ध नहीं माना है, ग्रतः इन भाव और ग्रभाव में साध्य साधनपना बनाना शक्य नहीं है, जब कहीं पर धूम और अनि में कार्यकार एभाव तथा वृक्ष और शिशपा में तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध होता है, तब उनमें गम्यगमक-साध्य साधनभाव देखा जाता है; अर्थात् धूम को देखकर ग्रग्नि का भीर शिशपा को देखकर वृक्ष का जान होता है, किन्तु यहां भाव अभाव में सम्बन्ध न होने से वह बनता नहीं। भेद के ग्रभाव को साध्य बनाते हैं ऐसा दूसरा विकल्प मानो ग्रर्थात् "बाह्यपदार्थों का ग्रभाव है क्योंकि वे कम से उपलब्ध नहीं होते हैं" इस प्रकार से भ्रन्मान का प्रयोग किया जाय तो गलत होगा, क्योंकि साध्य साधन दोनों भी ग्रभाव स्वभाववाले हो जाते हैं। और ग्रभावों में सम्बन्ध होता नहीं, सम्बन्धमात्र चाहे तादातम्य हो चाहे तदुत्पत्ति हो दोनों ही पदार्थी के स्वभाव हैं न कि श्रभावों के स्वभाव हैं, भ्राप बौद्ध यदि ऐसे साध्य साधन को भ्रभावरूप मानेंगे तो भ्रनिष्ट सिद्धि हो जायगी मतलब-म्रापको तुच्छाभाव मानना पड़ेगा जो कि म्रापके मत में इष्ट नहीं है, इस क्रम से उपलब्धि नहीं होने रूप हेतु से भ्रापका साध्य सिद्ध भी हो जाय तो भी कोई सार नहीं निकलेगा, उस हेतु से ग्रापके विज्ञानमात्रतत्त्व की सिद्धि होगी नहीं, क्योंकि वह हेत् तो भेद का निषेधमात्र करता है, संपूर्ण भेदों का निषेध न सिद्धिश्च; सिद्धेपि भेदप्रतिषेधे विज्ञिप्तमात्रस्येष्टस्यातोऽप्रसिद्धेः; भेदप्रतिषेधमात्रेऽस्य चरितार्थत्वात् । ततस्तित्सद्धौ वा ग्राह्मग्राहकभावादिप्रसङ्को बहिर्थसिद्धेरिप प्रसाधकोऽनुषज्यते ।

ग्रयंकोपलम्भः सहोपलम्भः । ननु किमेकत्वेनोपलम्भ एकोपलम्भः स्यात्, एकेनैव वोपलम्भः, एकलोलीभावेन चोपलम्भः, एकस्यैवोपलम्भो वा ? प्रथमपक्षै-साध्यसमो हेतुर्यथाऽनित्यः शब्दोऽनित्य-त्वादिति । बहिरन्तर्मु खाकारतया च नीलति द्वयोभेदस्य सुप्रतीतत्वात् कथं तयोरेकत्वेनोपलम्भः सिद्धचेत् ? एकेनैवोपलम्भोप्यन्यवेदनाऽभावे सिद्धे सिद्धचेत् । न चासौ सिद्धः; नीलाध्यंस्य तत्स-मानक्षर्णरन्यवेदनैष्पलम्भप्रतीतेरित्येकेनैवोपलम्भोऽसिद्धः । एतेनैकलोलीभावेनोपलम्भः सहोपलम्भश्चि-त्रज्ञानाकारवदशक्यविवेचनत्वं साधनमसिद्धं प्रतिपत्तव्यम्; नीलति द्वयोरशक्यविवेचनत्वासिद्धेः ग्रतिपत्तव्यम्; नीलति द्वयोरशक्यविवेचनत्वासिद्धेः ग्रन्तवंहिर्देशत्या विवेकेनानयोः प्रतीतेः ।

होकर सिर्फ भेद का निषेध सिद्ध भी हो जाय तो उतने मात्र से अन्य जो ग्राह्म-ग्राहक ग्रादि भेद हैं वे तो अबाबित रहेंगे। तथा-बाह्यपदार्थ भी सिद्ध हो जायेंगे। क्योंकि हेत् मात्र भेदसामान्य का निषेधक है, न कि ग्राह्य ग्राहक, व्याप्य व्यापक म्रादि विशेषों का निषेधक है, अतः उसी कम से उपलम्भ के म्रभावरूप हेत् से ग्राह्य ग्राहक भ्रादिरूप द्वेत सिद्ध हो सकता है ।। यदि सहोपलंभ शब्द का तृतीय भ्रयं एकोपलम्भरूप किया जाय तो वह एकोपलम्भ क्या है ?-एकपने से उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, या एक से ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, प्रथवा एकलोलीभाव से उपलम्भ होना, या एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है। प्रथम पक्ष-जो एकपने से उपलम्भ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा है, सो ऐसा स्वीकार करने में हेत साध्य-समदोषयुक्त हो जावेगा, जैसे कि शब्द ग्रनित्य है क्योंकि उसमें ग्रनित्यपना है। इस अनमानमें साध्य भी अनित्य है और हेतु भी भ्रनित्य है, सो ऐसा होने से हेतु साध्य के समान हो गया - ग्रथीत् ग्रसिद्ध हो गया, - वैसे ही पदार्थ ग्रौर ज्ञान को एक सिद्ध करने के लिए एकत्व ही हेतु दिया, ग्रतः वह एकत्वहेतु साध्यसम हुआ, नोल दिक पदार्थ बाहर से भलकते हैं ग्रीर नीलका ज्ञान ग्रन्तः प्रकाशमान है, इस तरह का जब दोनों में भेद बिलकुल ही प्रतीत हो रहा है तब उन दोनों में एकपना कैसे मान सकते हैं या कैसे माना जा सकता है, अर्थात् नहीं माना जा सकता है। एक से ही उपलंभ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा दूसरा अर्थ भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रन्य वस्तू का ज्ञान न हो तब एक से ही उपलंभ होना सिद्ध हो सकता है, किन्तू वह तो सिद्ध नहीं है। नीलादि पदार्थ एक से हो उपलब्ध नहीं होते हैं, वे तो अनेक पुरुषों द्वारा

म्रथंकस्यैवोपलम्भः; किं जानस्य, म्रथंस्य वा ? ज्ञानस्यैव चेत्; ग्रसिद्धो हेतुः। न खलु परं प्रति ज्ञानस्यैवोपलिकः सिद्धाः प्रथंस्याप्युपलब्धेः। न चार्थस्यामावादनुपलिकः; इतरेतराश्रयानु- पङ्गात्-सिद्धे ह्यर्थभावे ज्ञानस्यैवोपलम्भः सिद्धचेत्, तदुपलम्भसिद्धौ चार्थाभावसिद्धिरिति। म्रया- थंस्यैवेकस्योपलम्भः; नन्वेवंकथमर्थाभावसिद्धिः ? ज्ञानस्यैवाभावसिद्धिप्रसङ्गात्। उपलम्भनिबन्धन- त्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः। स्वरूपकारणभेदाश्चानयोभेदः; ग्राहकस्वरूप हि विज्ञानं नीलादिकं तु ग्राह्यस्वरूपम्। ग्रभेदे च तयोग्रीहकता ग्राह्यता वाऽविशेषेण स्यात्। कारणभेदस्तु सुप्रसिद्धः, ज्ञानस्य चक्षुरादिकारणप्रभवत्वात्तद्विपरीतत्वाञ्च नीलाद्यर्थस्यित।

श्रनेक ज्ञानों से उपलब्ध होते रहते हैं, श्रर्थात् नीलादिक वस्तू जिस समय एक व्यक्ति के ज्ञान से जानी जा रही है उसी समय उसी वस्तू को ग्रन्य २ पूरुष ग्रपने २ ज्ञानों द्वारा जान रहे होते हैं, ग्रत: "एक ज्ञान से ही उपलब्ध होते हैं" ऐसा यह हेत् श्रसिद्ध हो जाता है, एकोपलम्भ के समान ही एकलोलीभावोपलम्भ भी खण्डित हो जाता है, श्रथति चित्रज्ञान के आकारों का जिस प्रकार से एकलोलीभाव होने से उन आकारों का पृथक् पृथक् विवेचन कर नहीं सकते, उसी प्रकार एकलोलीभावोपलंभ-रूप सहोपलम्भ होने से ज्ञान ग्रीर पदार्थ में अभेद है ऐसा सिद्ध करना भी ग्रशक्य है, नीलादि पदार्थ ग्रौर ज्ञान इन दोनों का विवेचन-पृथक्करण ग्रशक्य नहीं है, बिलकूल शक्य बात है, देखो-नील पदार्थ बाहर में सामने दिखायी दे रहा है और उसको जानने वाला ज्ञान तो ग्रन्त:-ग्रन्दर में अनुभव में आ रहा है।। ग्रब एको-पलम्भ शब्द का जो चतुर्थ प्रकार से श्रर्थ किया है उस पर विचार किया जाता है ... एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है ऐसा सहोपलम्भ हेत् का अर्थ किया जाता है तो बतास्रो कि एक का ही किसका ? क्या एक अकेले ज्ञान का ही अथवा एक पदार्थ का ही उपलम्भ एकोपलम्भ है ? एक ज्ञान का ही यदि उपलम्भ माना जाय तो हेतू ग्रसिद्ध बन जायगा, क्योंकि हम परवादी जैन को ग्रकेले ज्ञान की ही उप-लिब्ध होती है ऐसी बात मान्य नहीं है क्योंकि पदार्थों की भी उपलिब्ध होती है. यदि कहा जावे कि पदार्थों का अभाव होनेसे एक ज्ञान मात्र की ही उपलब्धि होना सिद्ध होती है सो ऐसा कहने से-मानने से अन्योन्याश्रय दोष आता है, क्योंकि अथौं का जब ग्रभाव सिद्ध हो जाय तो एक ज्ञान मात्र का उपलम्भ सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर अर्थों के अभाव की सिद्धि हो, यदि द्वितीय विकल्प कि-एक अर्थ की ही उपलब्धि एकोपलब्धि है ऐसा मानो तो फिर ग्रर्थ का ग्रभाव सिद्ध न हो कर

यची च्यते - 'यदभा (यदवभा) सते तज्ज्ञानं यथा सुलादि, स्रवमासते च नीलादिकम्' इति; तत्र कि स्वतोऽवभासमानत्वं हेतुः, परतो वा, स्रभा (स्रवभा) समानत्वमात्रं वा ? तत्राद्यपक्षे हेतु रिसद्धः । न खलु 'परिनरपेक्षा नीलादयोऽवभासन्ते' इति परस्य प्रसिद्धम् । 'नीलादिकमहं वेद्यि' इत्यहमहिमकया प्रतीयमानेन प्रत्ययेन नीलादिभ्यो भिन्ने न तत्प्रतिभासाभ्युपगमात् । यदि च परिनर पेक्षावभासानीलादयः परस्य प्रसिद्धा स्युस्तिहं किमतो हेतोस्तं प्रति साध्यम् ? ज्ञानतेति चेत्; सा यदि प्रकाशतातिहं हेतु सिद्धौ सिद्धैव न साध्या । श्रसिद्धौ वा तस्या। कथं नासिद्धो हेतुः ? को हि नाम स्वप्रतिभासं तत्रेच्छन् ज्ञानतां नेच्छेत् ।

सभी को अनिष्ट ऐसे ज्ञानाभाव का असंग प्राप्त होगा, क्योंकि उपलब्धि के अनुसार ही वस्तु व्यवस्था हुआ करती है, और भी देखो—वस्तु और ज्ञानमें किस प्रकार भिन्नता है—ज्ञान का स्वरूप भिन्न है और पदार्थों का स्वरूप भिन्न है, ज्ञान का कारण भिन्न है तथा पदार्थों का कारण भिन्न है, पदार्थ ग्राह्मस्वरूप होते हैं और ज्ञान ग्राहक माने जाते हैं, यदि इनमें अभेद माना जावे तो दोनों—ज्ञान और पदार्थ एक दूसरे के ग्राह्म ग्रीर ग्राहक बन जावेंगे। क्योंकि दोनों का स्वरूप एक मान रहे हो, ज्ञान और पदार्थ में कारण भेद भी सुप्रसिद्ध है, ज्ञान ग्रपने इन्द्रिय ग्रादिरूप कारणों से उत्पन्न होता है और पदार्थ इससे विपरीत ग्रन्य अन्य (मिट्टी ग्रादि) कारणों से पैदा होते हैं।

ग्रद्धं तवादी ने जो अनुमान प्रयोग किया है कि जो प्रतिभामित होता है वह ज्ञान है (पक्ष साध्य), क्योंकि वह प्रतिभासमान है (हेतू), जैसे सुख दु:खादि (दृष्टान्त), नीलादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, ग्रतः वे सब ज्ञानस्त्ररूप ही हैं, सो इस ग्रनुमान प्रयोग में हेतु ग्रवभासमानत्व है सो इसका ग्राप क्या ग्रर्थ करते हो, स्वतः ग्रवभासमानत्व कि पर से ग्रवभासमानत्व अथवा अवभासमानसामान्य ? यदि स्वतः ग्रवभासमानत्व कहा जाय तो वह हेतु हम परवादियों के लिये असिद्ध है, क्योंकि देखी—ज्ञानके बिना अकेले नीलादि पदार्थ ग्रपने ग्राप प्रतिभासि नहीं होते हें, "मैं नीलादिक को जानता हूं" इस प्रकार के ग्रहं प्रत्यय से प्रतीत नीलादिक से भिन्न एक प्रतिभास है उससे नीलादिक प्रतीत होते हैं. न कि ग्रपने ग्राप, पर से निरपेक्ष ग्रपने ग्राप से प्रतिभासित होने वाले पदार्थ हें ऐसा हम जैन ने स्वीकार किया होता तो ग्राप बौद्ध किसलिये इस सहोपलम्भ हेतु को उपस्थित करते ग्रीर उस हेतु से सिद्ध करने योग्य साध्य भी क्या रहता ग्रर्थात् कुछ भी नहीं।

ननु चाहम्प्रत्ययो गृहोतः, ग्रगृहोतो वा, निर्धापारः, सञ्यापारो वा, निराकारः साकारो वा, (भिन्नकालः, समकालो वा) नीलादेग्रीहकः स्थात्? गृहीतक्ष्चेत्-किं स्वतः परतो वा? स्वतक्ष्चेत्; स्वरूपमात्रप्रकाशिनिमन्तवाद्बिहर्षप्रकाशकत्वाभाव एव स्थात्। परतक्ष्चेदनवस्थाः; तस्यापि ज्ञानान्तरेण ग्रहणात्। न च पूर्वज्ञानाग्रहणेष्यर्थस्यैव ज्ञानान्तरेण ग्रहणमित्यभिषातव्यम्; तस्यासम्रत्वेन जनकत्वेन च ग्राह्मलक्षणप्राप्तत्वात्। तदाह—

#### शंका-नीलादि में ज्ञानपना सिद्ध करना ही यहां साध्य माना है।

समाधान—ग्रन्छा तो ज्ञानपना किसरूप है सो बताईये, यदि प्रकाशता को ज्ञानता कहते हो तो वह साध्य के सिद्ध होने पर सिद्ध ही हो जायगी फिर उसे साध्य क्यों बनाते हो, यदि वह ग्रसिद्ध है तो हेतु ग्रसिद्ध क्यों नहीं हुग्रा, अर्थात् हुआ ही, भला ऐसा कौन व्यक्ति है जो ग्रपना प्रतिभास बाह्यवस्तु में माने और उसमें ज्ञानता का प्रतिभास न माने। मतलब-ज्ञान के प्रतीत होने पर ज्ञानता भी प्रतीत होगी; उसे पृथक् रूप से सिद्ध करने की जरूरत नहीं।

श्रब बौद्ध ग्रहं प्रत्यय का नाम सुनकर उसका दूर तक-विस्तृतरूप से खण्डन करते हैं—

बैद्ध-जैन द्वारा माना गया जो अहं प्रत्यय नीलादिक का ग्राहक होता है सो वह कैसा होकर उनका ग्राहक-जानने वाला-होता है ? क्या वह गृहीत हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? या अगृहीत हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? या अगृहीत हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? या अगृहीत हुम्रा ? या साकार हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? या भिन्नकालवाला हुम्रा या समकालवाला हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? ग्राहक होता है ? ग्राहक होता है ? ग्राहक होता है ? यदि कहा जाय कि नीलादिका वह गृहीत होकर ग्राहक होता है तो यह बताम्रो कि वह किससे गृहीत है— ग्रापने ग्रापसे यापर से ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो वह अपने ही स्वरूप के प्रकाशित करने में मग्न रहेगा, बाह्य पदार्थों का प्रकाशन उससे वहीं बन सकेगा, यदि कहा जाय कि अहं प्रत्यय पर से गृहीत होकर नीलादि पदार्थों को जानता है तो इस पक्षमें भनवस्था खड़ी हो जावेगी, क्योंकि ग्रह प्रत्यय का ग्राहक जो परज्ञान होगा वह भी पर से गृहीत होकर ही उस अहं प्रत्यय का ग्राहक होगा इस्री तरह द्वितीय परज्ञानका जो तृतीय परज्ञान ग्राहक होगा वह भी चतुर्थ परज्ञान से गृहीत हुम्रा होकर ही उसका

"तां ब्राह्मलक्षराप्राप्तामासन्नां जनिकां घियम् ।

अगृहीत्वोत्तरं ज्ञानं गृह्णीयादपरं कथम् ॥" [ प्रमाणवा॰ ३।५१३ ]

श्रगृहीतश्चेदग्राहकोऽितप्रसङ्गः। न च निर्व्यापारो बोधोऽर्थग्राहकः; श्रथंस्यापि बोधं प्रति प्राहकत्वानुषङ्गात्। व्यापारवस्त्वे चातोऽव्यितिरिक्तो व्यापारः, व्यितिरिक्तो वा ? श्राद्यविकल्पे-बोध-स्वरूपमात्रमेव नापरो व्यापारः कश्चित्। न चानयोरभेदो युक्तः; धर्मधर्मितया भेदप्रतीतेः। द्वितीय-

ग्राहक होगा। इस तरह से परापर ज्ञान संतान चली जाने से विश्रान्ति के ग्रभाव में मूल को क्षति पहुँचाने वाली ग्रनवस्था उपस्थित हो ही जायगी, यदि ऐसा कहा जाय कि पूर्वज्ञानको-अहं प्रत्ययको-ग्रहण किये विना ही ज्ञानान्तर-द्वितीयज्ञान प्रथंपात्र को नीलादिको-ग्रहगा कर लेता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि वह पूर्ववर्तीज्ञान उत्तरवर्त्ती ज्ञान के निकट है तथा उत्तरज्ञान उससे पैदा भी हुन्ना है, इसलिये वह अवश्य ही ग्राह्य है, कहा भी है-निकटवर्ती, ग्राह्मलक्षण युक्त उस पूर्ववर्त्ती ज्ञानको विना ग्रहण किये उत्तरकालीन ज्ञान किस प्रकार ग्रन्यपदार्थ-नीलादिक-को ग्रहण करेगा-अर्थात् नहीं ग्रहण कर सकता, इस प्रकार प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है, अहं प्रत्यय यदि प्रगृहीत है ऐसा माना जाय तो वह पदार्थों का ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानने से ग्रतिप्रसंग ग्रावेगा-फिर तो देवदत्त का ज्ञान जिनदत्त के द्वारा ग्रजात रहकर उसके धर्य को ग्रहण करने वाला हो जावेगा। यदि ऐसा कहा जाय कि ग्रहं प्रत्यय व्यापार रहित होकर नीलादि का ग्राहक होता है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ज्ञान निव्यापार प्रथात् निष्क्रिय होता है वह पदार्थ का ग्राहक नहीं हो सकता, अन्यथा पदार्थ भी ज्ञान का ग्राहक बन जायगा, यदि अहं प्रत्ययको व्यापार सहित मान भी लो, तो वह व्यापार उस ग्रहं प्रत्यय से पृथक् है कि ग्रपृथक् है ? यदि वह ग्रपृथक् है तो वह बोधस्वरूप ही-ग्रहं प्रत्ययरूप ही रहा व्यापाररूप कुछ नहीं रहा, परन्तू इन ग्रहं प्रत्यय भ्रौर व्यापार में ग्रभेद मानना युक्त नहीं है, क्योंकि अहं प्रत्यय धर्मी श्रीर व्यापार धर्मरूप होने से इनमें भेद प्रतीत होता है-भेद दिखाई देता है। अत: ग्रहं प्रत्यय से व्यापार पृथक् है ऐसा पक्ष लिया जावे तो भेद में सम्बन्ध न बनने के कारण उस व्यापार से ग्रहं प्रत्यय का कुछ उपकार या कार्य बन नहीं सकेगा, ब्यापार से उसका उपकार होना माना जाय तो ग्रनवस्था दोष ग्रावेगा क्योंकि उप-कार के लिये-उपकार करने के लिये-उस व्यापार को अपर व्यापार की और उसके लिये प्रत्य व्यापार की ग्रावश्यकता होती ही रहेगी, यदि अहं प्रत्यय को निराकार

विकल्पे तु सम्बन्धासिद्धः; ततस्तस्योपकाराभावात् । उपकारे वानवस्था तिसर्वर्तने व्यापारस्यापर-व्यापारपरिकल्पनात् । निराकारत्वे वा बोधस्य; ग्रतः प्रतिकर्मव्यवस्था न स्यात् । साकारत्वे वा बाह्यार्थपरिकल्पनानर्थक्यं नीलाधाकारेण बोधेनैव पर्याप्तत्वात् । तदुक्तम् —

> "िषयो(योऽ)लादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निबन्धनः । िषयोऽ(यो)नीलादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निबन्धनः ॥ १॥" [ प्रमाणवा • ३।४३१ ]

तथा न भिन्नकालोऽसी तद्ग्राहकः; बोधेन स्वकालेऽविद्यमानार्थस्य ग्रहणे निखिलस्य

माना जावेगा तो उस ग्रहं प्रत्ययरूप ज्ञान से-विषय-व्यवस्था नहीं बनेगी, फिर घट ज्ञान घट को ही जानता है भौर पट ज्ञान पट को ही ग्रहण करता है ऐसा विषयके प्रति प्रतिनियम नहीं रहेगा। चाहे जो ज्ञान चाहे जिस वस्तु को जानने लगेगा। यदि ग्रहं प्रत्यय को साकार माना जावे तब तो बाह्यपदार्थों की कल्पना करना ही बेकार है क्योंकि ज्ञान ही नील ग्रादि ग्राकार रूप परिएात हो जावेगा और उसी से सब काम भी हो जायगा। प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है कि—

यदि बुद्धि में नील पीत आदि आकार नहीं है तो बाह्यपदार्थों का क्या प्रयोजन है—उन्हें किसलिये मानना, भीर यदि बुद्धि स्वयं नील पीत म्रादि माकार वाली है तो बाह्यपदार्थं होकर करेंगे ही क्या ? अर्थात् फिर उनसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता है।

ग्रव ग्रन्तिम विकल्प पर विचार करते हैं—िक वह ग्रहं प्रत्यय भिन्न काल वाला है या समकाल वाला है ? भिन्न काल में रहकर यदि वह पदार्थों को ग्रहण करता है—जानता है—तो सभी पुरुष—सभी प्राण्गिमात्र—सर्वज्ञ बन जावेंगे ग्रर्थात् बोध ग्रपने समय में ग्रविद्यमान पदार्थों का ग्राहक माना जायगा तो भूत और वर्तमान कालवर्ती पदार्थ जो कि बोधकाल में नहीं है उनका भी वह ग्राहक—जानने वाला हो जाने से प्राण्गिमात्र में सर्वज्ञता आजाने का प्रसंग ग्राजाता है, ग्रतः भिन्न काल वाला होकर वह ग्रहं प्रत्ययरूप बोध नीलादि पदार्थों का ग्राहक नहीं बनता है। यदि वह पदार्थों के समकालीन होकर उनका ग्राहक होता है ऐसा कहा जाने तो यह विकल्प भी नहीं बनता है, क्योंकि समानकाल में होने वाले ज्ञान ग्रीर ज्ञेयों में उनसे उत्पन्न होना आदि रूप किसी भी प्रकार का नियम न होने से ग्राह्य ग्राहक भाव होना ग्रसम्भव

प्राणिमात्रस्याशेषक्रत्वप्रसङ्गात् । नापि समकालः; समसमयभाविनोर्ज्ञानशयोः प्रतिबन्धाभावतो प्राह्मयाह्रकभावासम्भवात् । प्रन्ययाऽर्थोपि ज्ञानस्य ग्राह्कः । भ्रयार्थे प्राह्मताप्रतीतेः स च ग्राह्मः न ज्ञानम्; न; तद्व्यतिरेकेणास्याः प्रतीत्यभावात् । स्वरूपस्य च ग्राह्मत्वे-ज्ञानेपि तदस्तीति तत्रापि ग्राह्मता भवेत् । भ्रव जडत्वान्नार्थो ज्ञानग्राहकः; ननु कुतोऽस्य जडत्वसिद्धः ? तदग्राहकत्वा-च्चेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि जडत्वे तदग्राहकत्वसिद्धः, ततश्च जडत्वसिद्धिरित । भ्रय गृहोतिकर-णाद्यंस्य ज्ञानं ब्राहकम्, ननु साऽर्थादथन्तिरम्, ग्रनर्थान्तरं वा तेन क्रियते ? भ्रयन्तिरत्वे भ्रयंस्य न

है, यदि समान समयवर्ती ज्ञान पदार्थ का ग्राहक है ऐसा माना जाय तो ज्ञान ही पदार्थ का ग्राहक नयों, पदार्थ भी ज्ञान का ग्राहक हो सकता है।

भावार्थ —हम बौद्धों ने ज्ञान में श्रीर पदार्थ में तदुत्पत्ति संबंध माना है, ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, फिर वह पदार्थ के श्राकार होता है—पदार्थ के आकार को धारण करता है तथा उसी को जानता है ऐसा माना गया है, जैन ऐसा नहीं मानते, ग्रतः उनके यहां पदार्थ ही ज्ञान के द्वारा ग्राह्य है ऐसा नियम नहीं बनता, वे समकालीन ज्ञान को ही पदार्थों का ग्राहक होना बतलाते हैं, ग्रतः उनके यहां दोष श्राते हैं। जैन यदि कहें कि पदार्थों में ही ग्राह्यता प्रतीत होती है अतः उसे ही ग्राह्य माना है ज्ञान को नहीं सो यह बात हमें जचती नहीं क्योंकि ज्ञान के बिना तो ग्राह्यता प्रतीत ही नहीं हो सकती है, यदि पदार्थ के स्वरूप को ग्राह्य मानोगे तो भी गलत होगा, क्योंकि स्वरूप तो ज्ञान में भी है, ग्रतः फिर वही दोष ग्रावेगा कि ज्ञान भी ग्राह्य बन जावेगा।

शंका - पदार्थ जड़ है अतः वह ज्ञान का ग्राहक बन नहीं सकता है।

समाधान — पदार्थ जड़ है इस बात की सिद्धि म्राप कैसे करते हैं? यदि कहो कि ज्ञान का वह ग्राहक नहीं होता है इसी से वह जड़ है, ऐसा सिद्ध होता है सो ऐसे कहने से तो स्पष्ट रूप से म्रन्योन्याश्रय दोष दिख रहा है क्योंकि पदार्थ में जड़पने की सिद्धि हो तब उसमें ज्ञान की ग्राहकता नहीं है यह सिद्धि हो भीर ज्ञान का अग्राहकपना सिद्ध होने पर उसमें जड़त्व है इसकी सिद्धि हो, इस प्रकार से दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। यदि कहा जाय कि ज्ञान गृहीति किया का कारण है अतः वही पदार्थ का ग्राहक है म्रर्थात् करणाज्ञान के द्वारा पदार्थ ग्रहण होता है म्रथवा "ज्ञानेन पदार्थों गृह्यन्ते" इस प्रकार से ग्रहण किया का करण ज्ञान

किन्तिःकृतिमिति कथं तेनास्य ग्रहणम् ? तस्येयमिति सम्बन्धासिद्धिश्च । तयाप्यस्य गृहीत्यन्त-रकरणेऽनवस्था । श्रनर्थान्तरस्वे तु तस्करणेऽथं एव तेन क्रियते इत्यस्य ज्ञानता ज्ञानकार्यंत्वादुत्तर-ज्ञानवत् । जडार्थोपादानोत्पत्ते नं दोषश्चे त्, ननु पूर्वोऽर्थोऽप्रतिपन्नः कथमुपादानमितप्रसङ्गात् ? श्रतिपन्नश्चेत्; कि समानकालाद्भिष्ठकालाद्वेत्यादिदोषानुषङ्गः । किन्त्र, गृहीतिरगृहीता कथमस्तीति निश्चीयते ? श्रन्यज्ञानेन चास्या ग्रहणे स एव दोषोऽनवस्था च, ततोऽर्थो ज्ञानं गृहीतिरिति त्रितयं स्वतन्त्रमाभातीति न परतः कस्यचिदवभासनिमिति नासिद्धो हेतुः ।

है प्रतः वह ग्राहक है तो इस पर हम बौद्ध पूछते हैं कि वह गृहीति किया ज्ञान के द्वारा पदार्थ से भिन्न की जाती है कि श्रभिन्न की जाती है ? यदि भिन्न की जाती है तो उस ज्ञान ने पदार्थ का कूछ भी नहीं किया, तो फिर उस भिन्न किया से ज्ञान के द्वारा पदार्थ का ग्रहण कैसे होगा, तथा यह किया उस पदार्थ की है यह संबंध भी कैसे बनेगा ? संबंध जोड़ने के लिये यदि अन्य गृहीति की कल्पना करते हो तो अनवस्था ग्राती है। यदि गृहीति किया ग्रर्थ से ग्रीमन की जाती है ऐसा कहते हो तो उसका अर्थ ऐसा निकलेगा कि ज्ञान के द्वारा पदार्थ किया गया, अर्थात ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ की गृहीति की जाती है वह पदार्थ से अभिन्न की जाती है तो गृहीति से श्रभिन्न होने के कारण पदार्थ ग्रहण हम्रा याने पदार्थ किया गया ऐसा भ्रथं निकलेगा, इस तरह ज्ञान से उत्पन्न होने से पदार्थ ज्ञान रूप हमा, क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है जैसा कि उत्तर ज्ञान पूर्वज्ञान से उत्पन्न होने से उसका कार्य होता है। इसलिये वह ज्ञानरूप होता है, यदि कोई कहे कि पदार्थ का उपादान तो जड होता है उससे पदार्थ उत्पन्न होते हैं ग्रतः ज्ञान से पदार्थों के पैदा होने का प्रसंग ही नहीं ग्राता तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व पदार्थ भी यदि प्रज्ञात है तो वह उपादान बन नहीं सकता अन्यथा स्नज्ञात घोड़े के सींग आदि भी उसके उपादान बनेंगे। यदि कहा जाय कि पूर्व पदार्थ ग्रज्ञात नहीं है तो कहो वह किस ज्ञान से जाना हथा है-क्या समकालीन ज्ञान से कि भिन्नकालीनज्ञान से इत्यादि प्रश्न ग्रीर पर्वोक्त ही दोष यहां उपस्थित होवेगे । दूसरी बात यह है कि वह गृहीति किया यदि अगृहीत है-अज्ञात है तो उसका ग्रस्तित्व-वह है ऐसा उसका सद्भाव-कैसे निश्चित होगा, यदि किसी अन्यज्ञान से गृहीति का ग्रहण होना मानो तो भिन्न काल समकाल इत्यादि प्रश्न तथा अनवस्था आदि दोष उपस्थित हो जाते हैं। इसलिये यह मालूम होता है कि पदार्थ, ज्ञान भीर गृहीतिकिया ये तीवों ही स्वतन्त्ररूप से प्रतिभासित होते हैं. ननु च 'म्रर्थमहं वेद्य चक्षुषा' इति कर्मकर्तृ क्रियाकरणप्रतीतिर्ज्ञानमात्राम्युगगमे कथम् ? इत्यप्यपेशलम्; तैमिरिकस्य द्विचन्द्रदर्शनवदस्या म्रप्युपपत्तेः । यथा हि तस्यार्थाभावेपि तदा-कारं ज्ञानमुदेत्येवं कर्मादिष्वविद्यमानेष्वपि मनाद्यविद्यावासनावशात्तदाकारं ज्ञानमिति ।

भ्रत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्-'म्रहंप्रत्ययो गृहीतोऽगृहीतो वा' इत्यादि; तत्र गृहीत एवार्थग्राहकोऽसो, तद्ग्रहश्च स्वत एव । न च स्वतोऽस्य ग्रहणे स्वरूपमात्रप्रकाशिनग्नत्वाद्बहिरर्थ-प्रकाशकत्वाभावः; विज्ञानस्य प्रदीपवस्त्वपरप्रकाशस्वभावत्वात् ।

यश्चोक्तम्-'निव्यापारः सव्यापारो वेत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्; स्वपरप्रकाशस्वभावता-स्यतिरेकेण ज्ञानस्य स्वपरप्रकाशनेऽपरव्यापाराभावात्प्रदोपवत् । न खलु प्रदीपस्य स्वपरप्रकाश-

कोई भी पर से प्रतीत नहीं होता है, इस प्रकार प्रारम्भ अद्वेतसिद्धि में जो अवभास-मानत्व हेतु दिया है वह सिद्ध हो जाता है असिद्ध नहीं रहता।

शंका—"मैं ग्रांख के द्वारा पदार्थ को जानता हूँ" इस प्रकार से कर्ता करण कर्म ग्रौर किया ये सब भेद ज्ञान मात्र तत्त्व को मानने पर कैसे सिद्ध होंगे ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नेत्र रोगी को दिचन्द्र का ज्ञान होता है वैसे ही कर्त्ता करण ग्रादि की भी प्रतीति होती है, ग्रर्थात् कर्त्ता ग्रादि सभी भेद काल्पनिक होते हैं, दिचन्द्र का ज्ञान दो चन्द्र नहीं होते हुए भी पैदा होता है, उसी प्रकार कर्म ग्रादिरूप पदार्थ ग्रविद्यमान होने पर भी अनादिका-लीन अविद्यावासना के वश उस ग्राकार से ज्ञान पैदा होता है, इस प्रकार यहां तक विज्ञानवादी ने भपना लंबा चौड़ा यह पूर्व पक्ष स्थापित किया।

श्रव श्राचार्य इस पूर्वपक्ष का निरसन करते हैं—सबसे पहिले बौद्ध ने पूछा था कि श्रहं प्रत्यय गृहीत होकर पदार्थ को जानता है कि श्रगृहीत होकर पदार्थ को जानता है, सो उस विषय में यह जवाब है कि वह प्रत्यय गृहीत होकर ही पदार्थ को ग्रहण करता है श्रीर उसका ग्रहण तो स्वतः, ही होता है। स्वतः ग्रहण होना मानने में जो दोष दिया था कि "ग्रहं प्रत्यय श्रपने को जानता है तो फिर वह श्रपनेमें ही मग्न हो जायगा फिर इसके द्वारा बहिर्य का प्रकाशन कैसे हो सकेगा?" सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान दीपक की भांति स्व श्रीर पर का प्रकाशक—जाननेवाला—माना गया है। तथा—हमसे जो आपने ऐसा पूछा है कि अहं प्रत्यय व्यापार (किया) सहित है कि व्यापार रहित है—सो यह आपका बकवास मात्र है, क्योंकि

स्वभावताव्यतिरेकेस्वान्यस्तत्प्रकास्यनव्यापारोऽस्ति । न च ज्ञानरूपत्वे नीलादेः सश्विषादिरूपता घटके । न च तद्रूपतयाऽघ्यवसीयमानस्य नीलादेः 'ज्ञानम्' इति नामकरणे काचिन्नः क्षतिः । नामकरणमात्रेण सप्रतिषत्वबाह्यरूपत्वादेरर्थधर्मस्याव्यावृत्तेः । न च तद्रूपता ज्ञानस्येव स्वभावः; तद्विषयत्वेनानन्यवेद्यतया चास्यान्तःप्रतिभासनात्, सप्रतिषान्यवेद्यस्वभावतया चार्थस्य बहि प्रति-भासनात् । न च प्रतिभासमन्तरेणार्थव्यवस्थायामन्यन्निबन्धनं पश्यामः ।

यदप्यभिहितम्-निराकारः साकारो वेश्यादिः, तदप्यभिधानमात्रम्ः, साकारवादप्रतिक्षेपेण निराकारादेव प्रत्ययात् प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाण् त्वात् ।

भ्रपने को और परवस्तुओं को जानना यही उस ज्ञानका ( भ्रहं प्रत्यय का ) व्यापार याने क्रिया है, इससे भिन्न और किसी प्रकार की क्रियाएँ इसमें सम्भव नहीं हैं। जैसे दीपक में अपने और पर को प्रकाशित करना ही किया है, भीर अन्य किया नहीं, तथा-दीपक को प्रकाशित करने के लिये प्रन्य दीपक की जरूरत नहीं रहती वैसे ज्ञान को जानने के लिये अन्य ज्ञान की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती है, ज्ञान में जो नील म्रादि पदार्थों का प्रतिभास है वह ज्ञानरूप ही है, उसमें जड़ के समान उठाने धरने आदि की किया होवे सो भी बात नहीं है, ज्ञान जब नील को जानता है तब उसे भी नील कह देते हैं अर्थात् यह नील का ज्ञान है ऐसा नाम रख देते हैं, सो ऐसा नाम धर देने से हमें कुछ बाधा नहीं म्राती है, देखिये नाम करने से उस बाह्यवस्तु के काठिन्य भादि गूगा, बाह्य में रहना, छेदन ग्रादि में ग्रा सकना ग्रादि सारी बातें ज्ञान में भी आ जावें सो तो बात है नहीं, ज्ञान में पदार्थाकार होना एक मात्र धर्म नहीं है, बाह्य पदार्थ तो मात्र ज्ञान का विषय है, ज्ञान ग्रनन्यवेद्य-ग्रन्य से ग्रन्भव में नहीं आने योग्य है, वह तो भ्रन्तः प्रतिभास मात्र है, तथा पदार्थ प्रतिघात के योग्य अन्य से जानने योग्य एवं बाहर में प्रतिभासमान स्वरूप है, इस प्रकार पदार्थ और ज्ञान में महान् भेद है वे किसी प्रकार से भी एक रूप नहीं बन सकते हैं। ज्ञान में पदार्थों का प्रतिभास हए बिना पदार्थों की व्यवस्था मर्थात् यह घट है यह पट है, यह इससे भिन्न है इत्यादि पृथक् पृथक् वस्तुस्३भाव सिद्ध नहीं होता है। ग्रहं प्रत्यस साकार है या निराकार है ऐसा पूछकर जो दोनों पक्षों का खण्डन किया है वह गलत है, क्योंकि हम स्वयं भापके द्वारा माने गये साकार वाद का निराकरण करने वाले हैं ज्ञान निराकार रहकर ही प्रत्येक वस्तु की पृथक् पृथक् व्यवस्था कर देता है, इस बात का प्रतिपादन भ्रागे होगा। तथा भ्रापने जो हमसे ऐसा पूछा है कि वह अहं यश्चान्यदुक्तम् न भिन्नकालोऽसौ तद्ग्राहक इत्यादि, तदप्यसारम्; क्षिणिकत्वानम्युपगमात् । यो हि क्षिणिकत्वं मन्यते तस्यायं दोषः 'बोधकालेऽर्षस्याभावादर्थकाले च बोधस्यासत्त्वे तयोग्रीह्य-ग्राह्यकभावानुपपत्तिः' इति ।

यचाविद्यमानार्थस्य ग्रहणे प्राणिमात्रस्याशेषज्ञत्वप्रसक्तिरित्युक्तम्; तदप्ययुक्तम्; भिन्न-कालस्य समकानस्य वा योग्यस्यैवार्थस्य ग्रहणात् । दृश्यते हि पूर्वोत्तरचरादिलिङ्गप्रभवप्रत्ययाद्भित्र-कालस्यापि प्रतिनियतस्यैव शकटोदयाद्यर्थस्य ग्रहणम् ।

प्रत्यय अर्थं के समकालीन होकर प्रथं—नीलादि पदार्थं—को जानता है या भिन्नकालीन होकर उन्हें जानता है, सो इन दोनों प्रकार के विकल्पों में जो ध्रापने दोषोद्भावन बड़े जोश के साथ किया है, सो वह सर्वथा असार है, क्योंकि हम ज्ञान और पदार्थं को क्षणिक नहीं मानते हैं, जो क्षणिक मानते हैं, उन्हों पर ये दोष आते हैं। ग्रर्थात् ध्राप बौद्ध जब ज्ञान और पदार्थं दोनों को क्षणिक मानते हो सो ज्ञान क्षिएाक होने से पदार्थं के समय रहता नहीं है भौर पदार्थं भी क्षिएाक है सो वह भी ज्ञान के समय नष्ट हो जाता है अतः आपके यहां इनमें ग्राह्मग्राहकपना सिद्ध नहीं होता है। तथा ग्रापने जो यह मजेदार दूषण दिया है कि भिन्नकालवर्ती ज्ञान यदि अर्थं का ग्राहक होगा अर्थात् अपने समय में अविद्यमान वस्तु का ग्राहक होगा—उसे जानेगा—तो सभी प्राणी सर्वज्ञ बन जायेंगे इत्यादि सो यह भी अयुक्त है क्योंकि पदार्थं चाहे ज्ञान के समकालीन हो चाहे भिन्नकालीन हो ज्ञान तो (क्षयोपशम के ग्रनुसार) ग्रपने योग्य पदार्थों को ही ग्रहण करता है। देखो—पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु ग्रादि हेतुवाले अनुमान ज्ञान भिन्नकालीन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तथा अपने योग्य शकटोदय ग्रादि को ही गृहण करते हैं।

विशेषार्थ — ' उदेष्यित शकटं कृतकोदयात्"—एक मुहूर्त के बाद रोहिणी का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय हो रहा है-यह पूर्वचर हेतुवाला श्रनुमान है, इस ज्ञान का विषय जो शकट है वह तो वर्तमान ज्ञान के समय में है नहीं तो भी उसे श्रनुमान ज्ञान ने गृहण किया है, तथा "उद्गात् भरणी प्राग् तत एव"—एक सुहूर्त पहिले भरणी नक्षत्र का उदय हो चुका है, क्योंकि कृतिका का उदय हो रहा है—सो इस ज्ञान में भी भरणी का उदय होना वर्तमान नहीं होते हुए भी जाना गया है, इसी प्रकार श्रीर भी बहुत से ज्ञान ऐसे होते हैं कि उनका विषय वर्तमान में नहीं

कथन्तं वंवादिनोऽनुमानोच्छेदो न स्यात्, तथा हि—तिक्रपाहिल ङ्गाङ्गिनि ज्ञानमनुमानं प्रसिद्धम् । लिङ्गं चावभासमानत्वमन्यद्वा यदि भिन्नकालं तस्य जनकम्; तह्यं कस्यानुमानस्याशेष-मतीतमनागतं तज्जनकमित्यत एवाशेषानुमेयप्रतीतेरनुमानभेदकल्पनानर्थक्यम् । यथ भिन्नकालस्वा-विशेषेपि किन्तिदेव लिङ्गं कस्यचिज्जनकमित्यदोषोयम्; नन्वेवं तदिवशेषेपि किन्तिदेव ज्ञानं कस्य-चिदेवार्थस्य ग्राहकं कि नेष्यते ? ग्रथातीतानुत्पन्नेऽर्थे प्रवृत्तं ज्ञानं निविषयं स्यात्, तिह् नष्टानुत्प-नालिङ्गादुपजायमानमनुमानं निर्हेतुकं कि न स्यात् ? यथा च स्वकाले विद्यमानं स्वरूपेण जनकम् तथा ग्राह्मपि । तन्न भिन्नकालं लिङ्गमनुमानस्य जनकम् । नापि समकालं तस्य जनकत्व-

होता तो भी वे ज्ञान के द्वारा ग्रहण श्रवश्य किये जाते हैं, ग्रतः बौद्ध का यह कहना कि भिन्नकालीन वस्तु को ज्ञान कैसे जानेगा इत्यादि सो वह असत्य होता है।। श्राप बौद्ध ज्ञान के विषय में भिन्न काल कि समकाल ऐसा प्रश्न करोगे तो अनुमान प्रमाण की वार्ता छिन्न भिन्न हो जावेगी। देखिये—पक्षधमं, सपक्षसत्व ग्रौर विपक्ष व्यावृत्ति वाले त्रिरूप हेतु से साध्य का ज्ञान होता है, ऐसा भ्रापके यहां माना है, सो ग्रद्धंत साधक अनुमान में जो अवभासमानत्व हेतु है ग्रथवा ग्रन्य कोई सहोपलम्म ग्रादि हेतु है उस पर भी ऐसा पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का होगा? क्या भिन्न कालीन होगा? यदि वह भिन्न कालीन होकर श्रनुमान को उत्पन्न करता है, तब उस एक ही धनुमान के हेतु से अतीत श्रनागत सभी श्रनुमान ज्ञान पैदा हो जायेंगे, तथा उस एक ही श्रनुमान ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण साध्य वस्तुग्रों को सिद्धि हो जायगी, फिर भिन्न श्रमुमानों की जरूरत नहीं रहेगी, यदि कहा जाय कि भिन्न कालीन होते हैं तो भी कोई एक हेतु किसी एक ही श्रनुमान ज्ञान को उत्पन्न करता है न कि सभी अनुमान ज्ञान को तब हम जैन भी कहते हैं कि—ज्ञान पदार्थ से पृथक् काल में रहकर भी किसी एक पदार्थ का ग्राहक होता है ऐसा कथन भी क्यों न माना जाय, ग्रथित् मानना ही चाहिये।

शंका — अतीत ग्रीर भ्रनागत सम्बंधी पदार्थों को ज्ञान जानेगा तो ज्ञान निविषय हो जायगा ?

समाधान — तो फिर नष्ट ग्रीर ग्रनुत्पन्न — उत्पन्न नहीं हुए हेतुग्रों से पैदा होने वाला अनुमानज्ञान निर्हेतुक क्यों नहीं होगा, तथा हेतु जैसे ग्रपने काल में स्वरूप से विद्यमान रहकर ही श्रनुमान को पैदा करता है, उसी प्रकार ज्ञान भिन्न काल में रहकर भी वस्तु को — ग्रपने ग्राह्म को ग्रहण करता है ऐसा आपको मानना चाहिये, विरोधात्, श्रविरोधे वानुमानमप्यस्य जनकं भवेत्, तथा चान्योन्याश्रयान्नैकस्यापि सिद्धिः । ग्रथानु-मानमेव जन्यम्, तत्रैव जन्यताप्रतीतेः; न; अनुमानव्यितरेकेणार्थे ग्राह्यतावज्जन्यतायाः प्रतीत्य-भावात् । न च स्वरूपमेव जन्यता; लिङ्गेऽपि तत्सद्भावेन जन्यताप्रसक्तेः । तथा चान्योन्यजन्य-तालक्षणो दोषः स एवानुषज्यते । ग्रथानयोः स्वरूपः विशेषेऽप्यनुमान एव जन्यता लिङ्गापेक्षया, नतु लिङ्गे तदपेक्षया सेत्युच्यते; तर्हि ज्ञानार्थयोस्तदिवशेषेपि ग्रथस्यैव ज्ञानापेक्षया ग्राह्यता न तु ज्ञानस्यार्थापेक्षया सेत्युच्यताम् । न चोत्पत्तिकरणात्मिङ्गमनुमानस्योत्पादकम्, तस्यास्ततोऽर्थान्तरा-

अतः भिन्न कालीन हेतु अनुमान को पैदा करता है यह सिद्ध होना आपको इष्ट नहीं रहेगा, समकालीन हेनु भी अनुमान को पैदा नहीं करता है, क्योंकि समकालीन में जन्यजनक भाव मानने में विरोध है। विरोध नहीं है, यदि ऐसा कहो तो कोई भी किसी का जनक बन सकेगा—इस तरह चाहे जिससे चाहे जो जन्य हो सकता है, फिरतो हेतु से अनुमान पैदा न होकर कहीं अनुमान से हेतु पैदा होने लगेगा, और इस प्रकार अन्योन्याश्रय—एक के आधीन दूसरा और दूसरे के आश्रय वह एक होने से एक की भी सिद्धि नहीं होवेगी।

शंका—अनुमान ही जन्य (पैदा करने योग्य) है उसी में जन्यता की प्रतीति है।

समाधान — ऐसी बात नहीं है, देखो — ग्रनुमान के बिना जिस प्रकार पदार्थ की ग्राह्मता नहीं जानी जाती है उसी प्रकार उसकी जन्यता भी नहीं जानी जाती है, यदि ग्रनुमान के बिना जन्यता जानी जाती है तो एक दूसरे के लिये जन्य जनक होने रूप पहिले का दोष ग्राता है।

शंका — हेतु श्रीर श्रनुमान का स्वरूप समान होते हुए भी हेतु की श्रपेक्षा से श्रनुमान में ही जन्यता स्वीकार की है, न कि श्रनुमान की श्रपेक्षा से हेतु में।

समाधान—बिलकुल ठीक है, फिर वही बात ज्ञान ग्रौर पदार्थ में मानी जाय ग्रर्थात् ज्ञान ग्रौर पदार्थों का स्वरूप संपन्न होते हुए भी ज्ञान की ग्रपेक्षा से पदार्थ ही ग्राह्य होते हैं न कि पदार्थ की ग्रपेक्षा से ज्ञान ग्राह्य होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

शंका - हेतु अनुमान की उत्पत्ति का कारण है ग्रतः वह जनक है।

समाधान — यह सिद्ध नहीं हो सकता है, उत्पत्ति अनुमान से भिन्न है कि अभिन्न है ? इस प्रकार से विचार करने पर दोनों ही पक्ष बनते नहीं, क्योंकि

नर्थान्तरपक्षयोरसम्भवात् । सा हि यद्यनुमानादर्थान्तरम्; तदानुमानस्य न किश्वत्कृतमित्यस्या-भावः । म्रनुमानस्योत्पत्तिरिति सम्बन्धासिद्धिश्चानुपकारात् । उपकारे वाऽनवस्था । प्रयानर्थान्तर-भूता क्रियते; तदानुमानमेव तेन कृतं स्यात् । तथा चानुमानं लिङ्गं लिङ्गजन्यत्वादुत्तरिङ्गक्षसायत् । न च प्राक्तनानुमानोपादानजन्यत्वान्नानुमानं लिङ्गम्; यतस्तदप्यनुमानमन्यतो लिङ्गाचेत्तिहि तदप्यनुमानं लिङ्गं तज्ञन्यत्वादुत्तरिङ्गक्षसायविति तदवस्थं चोद्यम् । उत्तरमपि तदेवेति चेत्, मनवस्था स्यात् । ग्रथ तथाप्रतीतेन्तिङ्गजन्यत्वाविशेषे किश्विल्लङ्गमपरमनुमानम्; तिह ज्ञानजन्य-त्वाविशेषेपि किश्वज्ञानमपरोऽषं इति किन्न स्यात् ? तथा च 'म्रथों ज्ञानं ज्ञानकार्यत्वादुत्तर-

उत्पत्ति अनुमान से भिन्न है तो वह अनुमान को पैदा नहीं कर सकेगी, तथा अभिन्न है तो दोनों एकमेक होवेंगे, तथा भिन्न पक्ष में यह भी दोष होगा कि उत्पत्ति और अनुमान का संबंध नहीं रहता है, विना सम्बन्ध के उत्पत्ति अनुमान का उपकार कर नहीं सकती, भिन्न रहकर ही उपकार करेगी तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि उत्पत्ति के लिये फिर दूसरी उत्पत्ति चाहिये, इस प्रकार अपेक्षा आती रहेगी, उत्पत्ति अनुमान से अभिन्न की जाती है ऐसा मानो तो उस हेतु से अनुमान ही किया गया। फिर ऐसा कह सकेंगे कि अनुमान तो हेतु ही है, क्योंकि वह हेतु से पैदा हुआ है, जैसा कि उस हेतु से उत्तरक्षण वाला हेतु पैदा होता है। यदि कहो कि अनुमान के लिये अपना पूर्ववर्ती अनुमान ही उपादान हुआ करता है, अतः हेतु ही अनुमान हो जाय ऐसा दोष नहीं आता सो भी ठीक नहीं, देखिये वह पूर्व का अनुमान भी किसी अन्य लिंग से उत्पन्न हुआ है क्या? यदि हुआ है तो पुनः हम कहेंगे कि वह अनुमान भी लिंग है, क्योंकि वह लिंग जन्य है, जैसे उत्तरवर्ती लिंग क्षण पूर्व लिंग क्षण से जन्य होनेके कारण लिंग ही कहलाता है, इसप्रकार पूर्वोक्त प्रश्न वैसे ही बने रहते हैं। तुम कहो कि उनका उत्तर भी पहले के समान दिया जाता है? तब तो अनवस्था दोषसे छुटकारा नहीं होगा।

शंका—यद्यपि पूर्व हेतु से हेतु भी पैदा होता है श्रीर अनुमान भी पैदा होता है, तो भी किसी एक को तो अनुमान कहते हैं और दूसरे को हेतू कहते हैं।

समाधान—तो फिर इसी प्रकार पदार्थ छौर ज्ञान के विषय में भी मानना पड़ेगा, श्रर्थात् ज्ञान से ज्ञान और पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी एक को ज्ञान और दूसरे को पदार्थ ऐसा कहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, श्रीर ऐसा स्वीकार करने पर पदार्थ ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है ऐसी विपरीत बात बनेगी, जैसे उस ज्ञान

ज्ञानवत्' इत्ययुक्तम् । न च गृहीतिविधानादर्थस्य ग्राह्यतेष्यते; स्वरूपप्रतिनियमात्तदभ्युपगमात् । यथैव ह्योकसामग्र्यधीनानां रूपादीनां चक्षुरादीनां समसमयेऽपि स्वरूपप्रतिनियमादुपादानेतरस्व- व्यवस्था, तथार्थज्ञानयोगिह्योतरत्वव्यवस्था च भविष्यति ।

ननु यया प्रत्यासत्त्या ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयैव चेदर्थं तयोरैक्यम् । न ह्योकस्वभाव-वैद्यमनेकं युक्तमन्यथैकमेव न किञ्चित्स्यात् । अथान्ययाः स्वभावद्वयापित्तर्ज्ञानस्य भवेत् । तदिप स्वभावद्वयं यद्यपरेण स्वभावद्वयेनाधिगच्छति तदाऽनवस्था तद्वेदनेप्यपरस्वभावद्वयापेक्षणात् । ततः

का उत्तरक्षण्वर्ती ज्ञानरूप कार्य है। तथा गृहीति—जानवेका कारण होने से पदार्थ को ग्राह्म मानते हैं सो भी बात नहीं है, ग्राह्म ग्रीर ग्राहकता तो स्वरूप के प्रतिनियम से हुन्ना करती है ऐसा ही हमने स्वीकार किया है, देखिये—ग्राप बौद्ध के यहां पर क्षाणिकवाद है, अतः पूर्व क्षणवर्ती वस्तु उत्तर क्षणवर्ती वस्तु को पैदा करती है ऐसा माना है, तथा पूर्वक्षण का रूप उत्तरक्षण के रूप को ग्रीर चक्षज्ञान को भी उत्पन्न करता है तो भी उस पूर्ववर्ती रूप को ग्रागे के रूप के लिये तो उपादान माना है ग्रीर चक्षज्ञान के लिये सहकारी माना है, जैसे यहां पर एक सामग्री से पैदा होते हुए भी किसी के प्रति उपादान और किसी के प्रति सहकारीपना रहता है, तथा वे रूप ग्रीर चक्षज्ञान समान काल में उत्पन्न होते हैं तो भी उनमें स्वरूप के नियम से ही ग्राह्म ग्राहक भाव बनता है, यही बात ज्ञान ग्रीर पदार्थ में है अर्थात् ज्ञान ग्रीर पदार्थ समकालीन होते हैं तो भी पदार्थ ही ग्राह्म है ग्रीर ज्ञान ग्राहक है ऐसा निर्वाध सिद्ध होता है।

बैंद्ध — ज्ञान जिस शक्ति से ग्रपने ग्रापको जानता है उसी शक्ति से पदार्थ को जानेगा तो दोनों में एकपना हो जायेगा, क्योंकि एक ही स्वभाव से जो जाना जाता है वह अनेक नहीं हो सकता, ग्रन्यथा किसी में भी एकपना नहीं रहेगा, तथा ज्ञान ग्रपने को किसी अन्य शक्ति से जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने होंगे, वे दो स्वभाव भी किन्हीं ग्रन्य दो स्वभावों से ग्रह्ण हो सकेंगे, इस तरह ग्रनवस्था आती है, क्योंकि स्वभावों को जानने के लिये ग्रन्य स्वभावों की जरूरत होती है, इसलिये ज्ञान तो ग्रपने स्वरूप को जानता है, पदार्थों को नहीं ऐसा मानना चाहिये।

क्षेन — यह कथन असत् है, क्योंकि ज्ञान तो भ्रपने ग्रौर पर को जानने रूप एक स्वभाव वाला होता है, ज्ञान का यह स्वभाव किस प्रकार सत्य है, उसमें किसी प्रकारके दोष नहीं आते हैं इन सब बातों को हम स्व संवेदन ज्ञान की सिद्धि करते स्वरूपमात्रग्राह्ये व ज्ञानं नार्थग्राहि; इत्यप्यसमीचीनम्; स्वार्थग्रहर्गैकस्वभावत्वाद्विज्ञानस्य । स्वभावतद्वत्पक्षोपक्षिप्रदोषपरिहारश्च स्वसंवेदनसिद्धौ भविष्यतीत्यलमतित्रसङ्गोन ।

कथर्च वंवादिनो रूपादेः सजातीयेतरकर्तृ त्वम् तत्राप्यस्य समानत्वात् ? तथा हि-रूपादिकं लिङ्गं वा यया प्रत्यासत्त्या सजातीयक्षाणं जनयित तयेव चेद्रसादिकमनुमानं वा; तिह तयोरैक्य-मित्यन्यतरदेव स्यात् । ग्रथान्यया; तिह रूपादेरेकस्य स्वभावद्वयमायातं तत्र चानवस्था परापर-स्वभावद्वयकल्पनात् । न खलु येन स्वभावेन रूपादिकमेकां शिक्तं विभित्तं तेनैवापरां तयोरैक्य-प्रसङ्गात् । ग्रथ रूपादिकमेकस्वभावमपि भिन्नस्वभावं कार्यद्वयं कुर्यात्तत्करणौकस्वभावत्वात्; तिह ज्ञानमप्येकस्वभाव स्वार्थयोः सङ्करव्यतिकरव्यतिरेकेण ग्राहकमस्तु तद्ग्रहणौकस्वभावत्वात् । ननु

समय कहने वाले हैं। ग्रब विज्ञानाद्वेतवाद के विषय में ग्रधिक क्या कहें-इतना ही बस है।

ग्रद्धैतवादी ज्ञान में दो स्वभाव मानने में दोष देते हैं, पर उनके यहां पर भी ऐसे दो स्वभाव एक वस्तू में हैं, देखिये - वे कहते हैं कि रूप आदि ग्रुण उत्तरक्षणवाले सजातीयरूप को तथा विजातीय रस को पैदा करते हैं, इसलिये उसमें वही मनवस्था धादि दोष भ्रावेंगे। हम जैन भ्रापसे पूछते हैं कि रूप हो भ्रथवा हेतु हो वह जो उत्तार क्षणवर्ती रस तथा रूप को और हेतु तथा भ्रनुमान को पैदा करते हैं सो जिस शक्तिस्वभाव से रूप उत्तर क्षरावर्ती रस को पैदा करता है उसी शक्तिस्वभाव से रूप ज्ञान को भी पैदा करता है क्या ? तथा जिस शक्ति से हेतू उत्तरक्षणवर्ती हेतू को पैदा करता है उसी शक्ति से अनुमान को भी उत्पन्न करता है क्या ? यदि एक शक्ति से ऐसे सजातीय श्रीर विजातीय कार्य करता है तो उनमें एकमेकपना होकर दोनों में से एक ही कोई रह जायगा, वे रूपादिपूर्ववर्ती कारण किसी अन्यशक्ति से तो रूप को भीर किसी भ्रन्य शक्ति से रस को पैदा करते हैं ऐसा कहो तब उन रूप लिङ्ग आदि में दो स्वभाव ग्रागये ? फिर उन दोनों स्वभावों को किन्हीं ग्रन्य दो स्वभावों से घारण करेंगे, इस प्रकार स्वभावों की कल्पना बढ़ती जाने से ग्रनवस्था दोष भाता है। रूपादि क्षण जिस एक स्वभाव से एक शक्ति को धारण करते हैं उसी से ग्रन्य शक्ति को तो घार नहीं सकेंगे क्यों कि ऐसा मानने पर उन रूप रस ध्रादि में एकता हो जायगी भिन्नता नहीं रहेगी।

शंका — रूप आदि पूर्ववर्ती कारण एक स्वभाववाले भले ही होवें, किन्तु उनमें भिन्न २ स्वभाव वाले दो कार्य करने रूप ऐसा ही एक स्वभाव है।

व्यवहारेण कार्यकारणभावो न परमार्थतस्तेन।यमदोषः; तर्हि तेनैवाहमहिमकया प्रतीयमानेन ज्ञानेन नीलादेर्ग्रहणसिद्धेः कथमसिद्धः स्वतोऽवभासमानत्वलक्षणो हेतुर्ने स्यात् ?

न चैवंवादिनः स्वरूपस्य स्वतोऽवगितर्घटते; समकालस्यास्य प्रतिपत्तावर्धवत् प्रसङ्गात् । न च स्वरूपस्य ज्ञानतादात्म्यान्नायं दोषः; तादात्म्येपि समानेतरकालिकल्पानितवृत्तेः । ननु ज्ञानमेव स्वरूपम्, तत्कथं तत्र भेदभावी विकल्पोऽवतरतीति चेत् ? कुत एतत् ? तथा प्रतीतेश्चेत्;

समाधान — ठीक है, ऐसी ही बात ज्ञान में भी है, ग्रर्थात् ज्ञान भी एक स्वभाववाला है भीर वह संकर व्यतिकर किये बिना स्व ग्रीर पर को ग्रहण करने वाला होता है, क्योंकि उन्हें ग्रहण करने का ऐसा ही उसका एक स्वभाव है।

शंका—हम बौद्धों के यहां जो कार्यकारणभाव माना गया है वह मात्र व्यवहार रूप है; पारमाथिक नहीं, इसलिये हम पर कोई दूषण नहीं श्राता है।

समाधान—तो ग्रहमहिमका रूप से ग्रनुभव में आने वाले ज्ञान के द्वारा ही नील पीतादि पदार्थों का ग्रहण सिद्ध हो जायगा, ग्रतः स्वतः अवभासमानत्वहेनु ग्रसिद्ध क्यों नहीं होगा ग्रवश्य ही होगा, इस प्रकार ग्रापने जो ग्रद्धैन को सिद्ध करने के लिये ''पदार्थ में स्वतः ग्रवभासमानता है इसलिये वे ज्ञान स्वरूप हैं'' ऐसा कहा है सो वह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पदार्थों का ग्रवभासन स्वतः न होकर ज्ञान से ही होता है।

बौद्धों ने जो ऐसा पूछा था कि समकालीन पदार्थ ग्राह्म होते हैं कि भिन्न कालीन? इत्यादि, सो इस पर हमारा ऐसा कहना है कि इस प्रकार के प्रश्न ग्राप करेंगे तो ज्ञान स्वरूप की स्वतः प्रतीति होती है इत्यादि कथन कसे घटित होगा, क्योंकि उसमें भी प्रश्न होंगे— कि ज्ञान समकालोन उस स्वरूप को ग्रहण करता है तो भिन्न देशवर्ती स्वरूप को भी ग्रहण करेगा इत्यादि पदार्थ ग्रहण के सम्बन्ध में जो प्रश्न ग्रीर दोष उपस्थित हुए थे वे सारे के सारे यहां उपस्थित हो जावेंगे, यदि ग्राप कहें कि स्वरूप ग्रीर ज्ञान का तो तादात्म्य है, ग्रतः वहां दोष नहीं ग्राते सो भी बात नहीं, क्योंकि तादात्म्य पक्ष में समानकाल ग्रीर भिन्नकाल वाले प्रश्न-विकल्प उठते ही हैं।

शंका — जब ज्ञान ही स्वरूप है तब भेद से होनेवाला विकल्प वहां पर किस प्रकार भवतरित हो सकता है।

समाधान-यह बतायो कि किस प्रमाण से ग्रापने यह निविचत किया है

इयं यद्यप्रमाणं कथमतस्तित्विदितिप्रसङ्गात् ? प्रमाणं चेत्; तींह स्वपरग्रह्णस्वरूपताप्यस्य तथैवास्त्वलं तत्रापि तद्विकल्पकल्पनया प्रत्यक्षविरोधात् । तक्ष स्वतोऽवभासमानत्वं हेतुरसिद्धत्वात् ।

नापि परतो वाद्यसिद्धत्वात् । न खलु सोगतः कस्यचित्परतोऽवभासमानत्विमच्छिति । "नान्योऽनुभाव्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुभवोपरः" [प्रमाणवा॰ ३३२७] इत्यभिषानात् । कथं च

कि ज्ञान ही ज्ञान का स्वरूप है ? उसी तरह से प्रतीति आती है इसलिये कहो, तो भी वह प्रतीति यदि भूठी—प्रप्रमाणरूप है तब तो उससे ज्ञान के स्वरूप की सिद्धि नहीं होवेगी, यदि ग्रप्रामाणिक प्रतीति से व्यवस्था होती हो तो संशयादि रूप प्रतीति से भी ज्ञान स्वरूप की सिद्धि होने का ग्रातिप्रसंग ग्राता है, ज्ञान के स्वरूप को ग्रहण करनेवाली प्रतीति यदि प्रमाणभूत है तो बड़ी ग्रच्छी बात है, फिर उसी प्रतीति के द्वारा ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वरूप भी सिद्ध हो जायगा, कोई उसमें बाधा नहीं है, उस ज्ञान के पदार्थ ग्रहण करने रूप स्वभाव में किसी प्रकार के विकल्प—प्रश्न या कल्पना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से प्रतीति होने पर प्रश्न करना तो प्रत्यक्ष विरोधी बात कहलावेगी इस प्रकार पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध करने के लिये दिया गया स्वतः अवभासमानत्व हेतु ग्रसिद्ध हो जाता है।

अवभासमानत्व हेतु को पर से यदि ग्रवभासित होना मानते हो तो ग्राप वादी के यहां हेतु ग्रसिद्ध होगा, क्योंकि ग्राप सौगत ने किसी भी वस्तु का पर से प्रति-भासित होना नहीं माना है, लिखा भी है—िक बुद्धि द्वारा ग्रनुभाव्य—ग्रनुभव करने योग्य कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, तथा उस बुद्धि को जानने वाला भी कोई नहीं है, इत्यादि। भावार्थ—

नान्योऽनुभाव्यस्तेनास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात् स्वयं सैव प्रकाशते ।। प्रमाणवाति । ३।३२७

बौद्धाभिमत प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है कि हम बौद्ध उसी कारण से बुद्धि द्वारा अनुभव करने योग्य किसी को नहीं मानते हैं, फिर प्रश्न होता है कि उस बुद्धि को ग्रनुभव करनेवाला कौन होगा ? जो होगा उसमें फिर से ग्राह्म ग्राहक भाव मानना पड़ेगा, इसलिये जो भी कुछ पर है वह सब संवेदन—ज्ञान में भन्तभूत है, इस प्रकार से एक बुद्धि—(ज्ञान) मात्र स्वयं भ्रपने आप प्रकाशमान है, ग्रीर कुछ भी ग्रन्य पदार्थ नहीं है, इस प्रकार इस श्लोक द्वारा जब पर वस्तु का ही ग्रभाव

साध्यसाधनयोग्यांतिः सिद्धाः ? यतो 'यदवभासते तज्ज्ञानम्' इत्यादि सूक्तः स्यात् । न सलु स्वरूप-मात्रपर्यवसितं ज्ञानं निखलमवभासमानत्वं ज्ञानत्वव्याप्तम्' इत्यधिगन्तुः समर्थम् । न चाखिल-सम्बद्ध्यप्रतिपत्तौ सम्बन्धप्रतिपत्तिः । "द्विष्टसम्बन्धसंवित्तः" [ ] इत्याद्यभिधानात् । न च विवक्षितं ज्ञानं ज्ञानत्वमवभासमानत्वं चात्मन्येव प्रतिपद्य तयोव्यक्तिमधिगच्छतीत्यभिधादव्यम्; तत्रैवानुमानप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । तत्र च तत्प्रवृत्ते वैयर्थ्यं साध्यस्याध्यक्षेण सिद्धत्वात् । ग्रथ सकलं ज्ञानमात्म्यन्यनयोव्यक्तिं प्रत्येतीत्युच्यते; ननु सकलज्ञानाज्ञाने कथमेवं वादिना प्रत्येतुं शक्यम् ?

सिद्ध किया है, तब ज्ञान से भिन्न ग्रन्य किसी हेतु से उसकी कैसे सिद्धि होगी अर्थात् बाह्य पदार्थ कोई नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिये ग्रनुमान दिया था कि जो प्रतिभासित होता है वह प्रतिभास में ग्रन्तभूत है क्योंकि वह प्रतिभासमान है, सो इस ग्रनुमान में प्रतिभासमान हेतु को पर से प्रतिभासित होना कहते हो—तब आचार्य कहते हैं कि यह आपका हेतु ग्रसिद्ध हेत्वाभास रूप हो जाता है, क्योंकि ग्रापके यहां ज्ञान से परे भौर कुछ है ही नहीं।

ग्राप ग्रद्धं तवादी के यहां पर साध्य ग्रौर साधन की व्याप्ति सिद्ध होना भी किठन है जिससे कि "जो ग्रवभासित होता है वह ज्ञान है" ऐसा कथन सिद्ध होवे जो मात्र स्वरूप ग्रहण में समाप्त हुग्रा ज्ञान है। वह संपूर्ण वस्तु प्रतिभासमान है— ज्ञानपने से व्याप्त है ऐसा जानने के लिये कैसे समर्थ हो सकता है, संपूर्ण संबंधित वस्तुओं को जाने विना संबंध का ज्ञान नहीं हो सकता, "द्विष्ठसंबंध संवित्तिः" सम्बन्ध का ज्ञान दो के जानने पर होता है—ऐसा कहा गया है। भावार्थ—ज्ञान जब अपने जानने में ही क्षीण शक्ति हो जाता है, तब वह "सभी वस्तु प्रकाशमान हैं" ऐसा निश्चय कैसे कर सकता है, हेतु ग्रौर साध्य इन दोनों की व्याप्ति तभी सिद्ध हो जब दोनों का सम्बन्ध जाना जाय।

शंका — एक विवक्षित ज्ञान प्रथम ग्रपने में ज्ञानत्व और अवभासमानत्व का निश्चय कर लेता है, फिर ग्रवभासमानत्व ग्रीर ज्ञानत्व की व्याप्ति को जान लेता है ?

समाधान एसा नहीं कहना, क्योंकि इस प्रकार से तो उस व्याप्ति ग्राहक ज्ञान को जानने के लिये ग्रनुमान की प्रवृत्ति वहीं पर होगी। किन्तु वहां वह प्रवृत्त श्रनुमान भी व्यर्थ ही कहलावेगा, क्योंकि साध्य जो ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु में ग्रनुमान की प्रवृत्ति होती नहीं है। न चासिद्धव्याप्तिकलिङ्गप्रभवादनुमानात्त्रथागतम्य स्वमतसिद्धिः; परस्यापि तथाभूतात्कार्या-द्यनुमानादीश्वराद्यभिमतसाघ्यसिद्धिप्रसङ्गात् । न चानयोः कुतश्चित् प्रमाणाद्वचाप्तिः प्रसिद्धाः; ज्ञानवज्ञदस्य।पि परतो ग्रहणसिद्धचा हेतोरनैकान्तिकत्वानुषङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-जडस्य प्रतिभासायोगादिति, तत्राप्यप्रतिपन्नस्यास्य प्रतिभासायोगः, प्रति-पन्नस्य वा ? न तावदप्रतिपन्नस्यासौ प्रत्येतुं शक्यः, ग्रन्यथा सन्तानान्तरस्याप्रतिपन्नस्य स्वप्रति-

शंका - सभी ज्ञान अपने में प्रवभासमानत्व ग्रीर ज्ञानत्व की व्याप्ति की जाननेवाले होते हैं ऐसा हम मानते हैं।

समाधान — संपूर्ण ज्ञानों को जाने बिना इस प्रकार का निश्चय ग्राप कर नहीं सकते। जिस हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं हुई है उस हेतु से उत्पन्न हुए ग्रनुमान से ग्रापके मत की (नील पीत आदि पदार्थ ज्ञान स्वरूप हैं इसी मन्तव्य की) सिद्धि कैसे हो सकती है, अर्थात् नहीं हो सकती। ग्रन्यथा परवादी जो योग ग्रादिक हैं उनके यहां भी असिद्ध कार्यत्व ग्रादि हेतुवाले ग्रनुमान के द्वारा ईश्वर भौर उसके सृष्टि कर्तृत्व की सिद्धि हो जायगी।

भावार्थ — सौगत यदि अपने ग्रसिद्ध स्वरूप वाले ग्रवभासमानत्व हेतु से पदार्थों को ज्ञान रूप सिद्ध करना चाहते हैं तो सभी मतवाले अपने २ असिद्ध हेत्वा-भासों से ही ग्रपने इष्ट तत्त्व की सिद्धि करने लगेंगे। पर्वत, तनु, तरु ग्रादि पदार्थ बुद्धिमान् के द्वारा निर्मित हैं क्योंकि वे कार्यरूप हैं, जो जो कार्यरूप होते हैं वे वे बुद्धिमान् से निर्मित होते हैं, जैसे कि वस्त्र घट ग्रादि, इत्यादि ग्रनुमान के द्वारा ईश्वर कर्तृत्ववाद सिद्ध हो जानेगा, ऐसे ही ग्रन्थ २ मत के भी सिद्ध होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, अतः इस ग्रापत्ति से बचने के लिये प्रत्येक वादी का कर्तव्य होता है कि वह वादी परवादी प्रसिद्ध हेतु के द्वारा ही ग्रपना इष्ट तत्त्व सिद्ध करे।

सौगताभिमत इन साध्य ग्रीर साधन ग्रथित् ज्ञानत्व ग्रीर ग्रवभासमानत्व की व्याप्ति किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, और दूसरी बात एक यह कि साध्य ग्रीर साधन के ज्ञानों का व्याप्ति ज्ञान के द्वारा ग्रहण होवा माना जाय तो ग्रन्य नील ग्रादि जड़ पदार्थ भी पर के द्वारा (ज्ञान के द्वारा) ग्रहण किये जाते हैं ऐसा सिद्ध होने से ग्रवभासमानत्व हेतु ग्रनैकान्तिक दोष युक्त होता है। भावार्थ—"विपक्षे प्रयविरुद्धवृत्तिरनैकान्तिकः" जो हेतु विपक्ष में भी अविरुद्धरूप से रहता है वह हेतु ग्रनैकान्तिक होता है, यहां पर बौद्ध संमत ग्रवभासनत्व हेतु विपक्ष जो पर से प्रति- मासायोगस्यापि प्रसिद्धे स्तस्याप्यभावः । तथा च तत्प्रतिपादनार्थं प्रकृतहेतूपन्यासो व्यर्थः । श्रथ सन्तानान्तरं स्वस्य स्वप्रतिभासयोगं स्वयमेव प्रतिपद्यते, जडस्यापि प्रतिभासयोगं तदेव प्रत्येतीति किन्नेष्यते ? प्रतीतेरुभयत्रापि समानत्वात् । ध्रथाऽप्रतिपन्नेषि जडे विचारात्तदयोगः, ननु तेनाप्यस्या- विषयीकरणे स एव दोषो विचारस्तत्र न प्रवत्तंते । 'तत एव वात्र तदयोगप्रतिपत्तः' इति विषयी- करणे वा विचारवत्प्रत्यक्षादिनाप्यस्य विषयीकरणात्प्रतिभासायोगोऽसिद्धः । न च प्रतिपन्नस्य जडस्य

भासित होना है उसमें चला जाता है, श्रतः अनैकान्तिक है, श्रापने कहा था कि जड़ पदार्थ में प्रतिभास का श्रयोग है—अर्थात् जो जड़ होता है उसका प्रतिभास नहीं होता है, इत्यादि—उस पर प्रश्न होता है कि जड़ में प्रतिभास का श्रयोग है यह बात जानी हुई है या नहीं ? मतलब—नहीं जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिभास के श्रभाव का निश्चय करते हो कि जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिभास के श्रभाव का निश्चय करते हो ? नहीं जानी हुई वस्तु में प्रतिभास के अभाव का निश्चय करते हो ? नहीं जानी हुई वस्तु में प्रतिभास के अभाव का निश्चय करना शक्य नहीं है, श्रन्यथा भिन्न संतान (शिष्य श्रादि) जो कि जाने हुए नहीं हैं उसमें भी स्वरूप प्रतिभास का श्रयोग सिद्ध होना मानना पड़ेगा, श्रीर इस तरह से प्रतिभास रहित होने से उस संतान का भी श्रभाव मानना पड़ेगा। फिर उस संतान—श्रयीत् शिष्य श्रादि प्रतिपाद्य के नहीं रहने से प्रतिभासमानत्व हेतु का उपन्यास व्यर्थ होगा। मतलब—जिन्हें आपको श्रद्ध तवाद समभाना है वे पर—शिष्यादि पदार्थ हो नहीं हैं तो किसलिय श्रनुमान प्रयोग करना, श्रयीत् प्रतिभासमानत्व हेतु देकर विज्ञानाद्ध तवाद को सिद्ध करना निष्फल ही है।

बौद्ध-अन्य संतान-शिष्य आदि तो ग्रपने प्रतिभास को ग्राप ही जान लेते हैं।

जैन—तो वैसे ही जड़ पदार्थ का प्रतिभास संबंध भी वही संतानान्तर अपने ग्राप जान लेगा ऐसा ग्राप क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रतीति दोनों में संतानान्तर के प्रतिभास में ग्रीर जड़ के प्रतिभास में समान ही है।

बौद्ध — जड़ पदार्थ ग्रप्रतिपन्न हैं — यद्यपि नहीं जाने हुए हैं, फिर भी विचार से उनमें प्रतिभास का ग्रयोग सिद्ध किया जाता है।

जैन — वह विचार भी यदि पदार्थ को विषय नहीं करता है तो वही दोष भावेगा कि विचार भी प्रतिभास के भ्रयोग को नहीं जानता है, विचार से ही पदार्थों में प्रतिभास का भ्रयोग जाना जाता है-तो इसका मतलब यही निकला कि विचार ने प्रतिभासायोगप्रतिपत्तिरित्यभिघातव्यम्; 'जडप्रतीतिः, प्रतिभासायोगश्चास्य, इत्यन्योन्यविरोधात् । साध्यविकलश्चायं दृष्टान्तः, नैयायिकादीनां सुखादौ ज्ञानरूपत्वासिद्धेः । प्रस्मादेव हेतोस्तत्रापि ज्ञानरूपतासिद्धौ दृष्टान्तान्तरं मृग्यम् । तत्राप्येतचोद्यो तदन्तरान्वेषण्मित्यनवस्था । नीलादेर्दृष्टान्तत्वे चान्योऽन्याश्रयः-सुखादौ ज्ञानरूपतासिद्धौ नीलादेस्तन्निदर्शनात्तद्रूपतासिद्धः, तस्यां च
तन्निदर्शनात्मुखादेस्तद्रूपतासिद्धिरिति । न च सुखादौ दृष्टान्तमन्तरेणापि नित्सिद्धः; नीलादाविप

जड़ को जाना-विषय किया, फिर विचार यदि जड़ को विषय करता है तो प्रत्यक्ष अनुमानादि भी जड़ को विषय करेंगे-जानेंगे, इस तरह उन पदार्थों में प्रतिभास का अयोग-अर्थात ग्रभाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वे पदार्थ तो विचार ग्रादि के विषय-भूत हो चुके हैं।

यदि जड़ पदार्थ प्रतिपन्न हैं — जाने हुए हैं ग्रीर उनमें प्रतिभास का ग्रयोग है ऐसा जाना जाता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह तो परस्पर सर्वथा विरुद्ध बात है कि जड़ की प्रतीति है ग्रीर फिर उसमें प्रतिभास का अयोग है।

विज्ञान श्रद्धैतसिद्ध करने के लिये दिये गये अनुमान में जो दृष्टान्त है वह भी साध्य विकल है, देखिये-परवादी जो नैयायिक ग्रादि हैं, उनके यहां सूख ग्रादि में ज्ञानपना नहीं माना है, इसलिये जैसे सूख दु:ख ग्रादि ज्ञानरूप हैं वैसे पदार्थ ज्ञान रूप हैं ऐसा स्रापका दिया हुआ यह उदाहरए। गलत होता है। यदि तुम कहो कि इसी प्रतिभासमानत्व हेत् से दृष्टान्तभूत सूखादि में भी ज्ञानपने की सिद्धि हो जावेगी सो भी बात बनती नहीं-क्योंकि यदि दिये गये वे दृष्टान्तभूत सुखादि जो हैं उनमें मूल हेतु से ज्ञानपना सिद्ध करना है तो वे साध्य कोटि में ग्रा जावेंगे ग्रतः दूसरा दृष्टान्त लाना होगा फिर उस द्वितीय दृष्टान्त में भी प्रश्न भीर उत्तर करने होंगे कि उनमें ज्ञानत्वसिद्ध है या नहीं इत्यादि फिर वह भी साध्य की कोटि में चला जायगा सो उसकी सिद्धि के लिये भ्रन्य भीर दृशन्त देना होगा, इस प्रकार भ्रनवस्था भायगी, इस अनवस्था दोष से बचने के लिये यदि नील आदि जड पदार्थ का दृष्टान्त दोगे तो भ्रन्योन्याश्रय दोष भ्रायगा-देखो सूख दु:ख भ्रादि में ज्ञानपने की सिद्धि हो तब नील म्रादि में ज्ञानपना सिद्ध करने के लिये वे दृष्टान्तस्वरूप बन सकेंगे और उस दृष्टान्त के द्वारा नील भ्रादि में ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर वे नील भ्रादि पुनः सूख दु:ख भ्रादि में ज्ञानत्व सिद्धि के लिये, दृष्टान्त बन सकेंगे। इस अन्योन्याश्रय दोष को हटाने के लिये सूख दु:ख आदि में विना दृष्टान्त के ही ज्ञानत्व की सिद्धि मानी जावे तो हम कहेंगे तथैव तदापत्तेस्तत्र दृष्टान्तवचनमनर्थकमिति निग्रहाय जायेत ।

प्रथ सुखादेरज्ञानत्वे ततः पीडानुग्रहाभावो भवेत् । ननु सुखाद्येव पीडानुग्रहो, ततो भिन्नी वा ? प्रथमपक्षे-वव ज्ञानत्वेन व्याप्तो तौ प्रतिपन्नो; यतस्तदभावे न स्याताम् । व्यापकाभावे हि नियमेन व्याप्याभावो भवति । ग्रन्थणा प्राणादेः सात्मकत्वेन ववचिद्व्याप्त्यसिद्धावप्यात्माऽभावे स न भवेत् ततः केवलव्यतिरेकिहेत्वगमकत्वप्रदर्शनमयुक्तम् । तन्नाद्यपक्षः । नापि द्वितीयो यतो यदि नाम

कि वैसे ही अर्थात् विना दृष्टान्त के हो नील ग्रादि पदार्थ भी ज्ञान स्वरूप सिद्ध मानो फिर भापके द्वारा प्रयुक्त ग्रनुमान में दिया गया दृष्टान्त व्यर्थ हो जाता है ग्रीर विना जरूरत के दृष्टान्त देने से ग्राप निग्रह स्थान के पात्र बन जावेंगे।

भावार्थं — नैयायिक के यहां वस्तुतत्त्व की सिद्धि करने के लिए जो वादी और प्रतिवादी के परस्पर वाद हुआ करते हैं उसमें बाद के २४ निग्रहस्थान — दोष माने गये हैं। उन निग्रहस्थानों का उनके मतमें विस्तार से वर्णन किया गया है। वादी जब अपने मत की सिद्धिके लिये अनुमान का प्रयोग करता है तब उसमें उपयोग से ग्रधिक बचन बोलने से निग्रह स्थान उसकी पराजयका कारण बन जाता है इत्यादि। जैनाचार्य ने इस विषय पर आगे जय पराजय व्यवस्था प्रकरण में खूब विवेचन किया है।

शंका — सुख दु:ख ग्रादि में इस तरह से ज्ञानपने का खण्डन करोगे तो उनसे पीडा भीर भनुग्रह रूप उपकार नहीं हो सकेगा ?

समाधान—बिलकुल ठीक बात है-किन्तु यह बताग्रो कि सुख आदि से होने वाले पीड़ा मादि स्वरूप उपकार सुख आदि स्वरूप ही हैं ? म्रथवा उनसे भिन्न हैं ? यदि मनुग्रह पीड़ा आदिक सुखादिरूप ही हैं ऐसा मानो तो उन पीड़ादिस्वरूप दु:ख सुख की ज्ञानपने के साथ व्याप्ति कहां पर जानी है, जिससे कि ज्ञानत्व के ग्रभाव में पीड़ा मादि का ग्रभाव होनेको कहते हो, क्योंकि व्यापक का जहां अभाव होता है वहां पर व्याप्य का भी अभाव माना जाता है, ऐसा नियम है, ग्रतः यहां भी ज्ञानपने के साथ पीड़ा मनुग्रह की व्याप्ति सिद्ध होवे तब तो कह सकते हैं कि ज्ञानपना नहीं है बतः पीड़ा ग्रादि भी नहीं हैं, व्याप्य व्यापक का इस प्रकार नियम नहीं मानोगे तो प्राण आदि अर्थात् श्वासोच्छ्वास लेना ग्रादि हेतु के द्वारा शरीर में आत्मा का सद्भाव किया जाता है, उस अनुमान में प्राणादिमत्त्व हेतु की कहीं कहीं दृष्टान्त में व्याप्ति नहीं देखी जाती है तो भी उस प्राणादिमत्त्व हेतु से यह सिद्ध होता है कि इस हेतु के न

सुखदुः खयोर्जानत्वाभावः, ग्रंथान्तरभूतानुग्रहाद्यभावे किमायातम् ?'न खलु यज्ञदत्तस्य गौरत्वाभावे देवदत्ताभावो दृष्टः । ननु सुखादौ जैनस्य प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपतया व्याप्तं प्रसिद्धमेवेत्यप्यसारम्; यतः स्वतः प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपतया व्याप्तं यत्तस्यात्र प्रसिद्धं तन्नीलाद्यर्थे (थें) नास्तीत्यसिद्धो हेतुः । यत्तु परतः प्रकाशमानत्वं तत्र प्रसिद्धं तन्न ज्ञानरूपतया व्याप्तम् । प्रकाशमानत्वमात्रं च नीलादावुपलभ्यमानं जडत्वेनाविरुद्धत्वं नैकान्ततो ज्ञानरूपता प्रसाधयेत् ।

होनेपर म्रात्मा भी नहीं होना है, इस प्रकार के केवल व्यतिरेकी हेतु को आपने ग्रगमक माना है, वह अयुक्त हो जायगा।

विशेषार्थ -- बौद्ध ने केवल व्यतिरेकी हेतु को अगमक-अपने साध्य को नहीं सिद्ध करनेवाला माना है। उनका कहना है कि "सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वात्" जीवत् शरीर ग्रात्मा सहित है क्योंकि श्वास आदि किया इसमें हो रही है। जिसमें श्वास ग्रादि की किया नहीं होती उसमें ग्रात्मा भी नहीं होती, जैसे मिट्टीका ढेला, इस भ्रमुमान में जो यह प्राणादिमत्त्व हेतु है वह केवलव्यतिरेकी हेतु है, ऐसे अनुमान को तथा हेत् को जैनाचार्य ने तो सत्य माना है क्योंकि वह ग्रपने साध्यको अवश्य ही सिद्ध करता है, किन्तु बौद्ध का कहना है कि ऐसे हेतु को अनेकान्तिक मानना चाहिये, क्योंकि इस हेतु में सपक्षसत्त्व नहीं रहता है, हेतु में तीन धर्म होना जरूरी है, पक्षधर्म, सपक्ष सत्व और विपक्षव्यावृत्ति, जो केवल व्यतिरेकी होता है उसका सपक्ष नहीं होता. धत: उसे हेत्वाभासरूप वे मानते हैं अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि आपने सूख म्रादि में ज्ञानत्व सिद्ध करने के लिये केवल व्यतिरेकी हेतु दिया है वह कैसे म्रापको मान्य हुआ ? ग्रर्थात वह मान्य नहीं होना चाहिये था, मुख ग्रादि ज्ञानरूप हैं क्योंकि वे आत्मा को भ्रनुग्रह भ्रादि करनेवाले होते हैं, जो भ्रनुग्रह भादि नहीं करते वे ज्ञानरूप भी नहीं होते हैं इत्यादि धनुमान के द्वारा सुखादि में ज्ञानत्व सिद्ध किया सो वह तुम बौद्ध के मत के विरुद्ध पड़ता है। इस प्रकार सुखादि पीड़ा श्रनुग्रह रूप ही ऐसा पहिला पक्ष बनता नहीं है। दूसरा पक्ष-सुख दुःख ग्रादि से पीड़ा भनुग्रह ग्रादि भिन्न है ऐसा मानो तो भी बाधा धाती है, देखो-सुख दु:खों में ज्ञानत्व का ग्रभाव माना जाय तो उससे भिन्न स्वरूप पीड़ा म्नादि में भी क्या ज्ञानत्व का अभाव सिद्ध हो जावेगा, अर्थात् नहीं हो सकेगा, यदि ऐसा माना जाय तो यज्ञदत्त में गौरपने का ग्रभाव होने से देवदत्त का अभाव भी सिद्ध होवेगा । किन्तु ऐसा ठो होता नहीं है।

यदप्युक्तम्-तैमिरिकस्य द्विचन्द्रादिवत्कत्त्रीदिकमिवद्यमानमिप प्रतिभातीति, तदिप स्वमनोर-थमात्रम्; मत्र बाधकप्रमाणाभावात् । द्विचन्द्रादौ हि विपरीतार्थस्यापकस्य बाधकप्रमाणस्य सद्भावा-चुक्तमसत्प्रतिभासनम्, न पुनः कत्रीदौ; तत्र तद्विपरीताद्वैतप्रसाधकप्रमाणस्य कस्यचिदसम्भवेनाऽबा-धकत्वात् । प्रतिपादितश्च बाध्यबाधकभावो ब्रह्माद्वैतविचारे तदलमितप्रसङ्गेन । श्रद्वैतप्रसाधकप्रमाण-

शंका — जैनों के यहां तो सुख दु:ख ग्रादि में प्रकाशमानत्व की ज्ञानत्व के साथ व्याप्ति रहती ही है, उसीसे हम भी मानेंगे।

समाधान — यह प्रसिद्ध बात कहते हो, क्यों कि हम जैन तो जो स्वतः प्रकाशमानत्व की जानत्व के साथ व्याप्ति करते हैं वैसी व्याप्ति ग्रापके दृष्टान्तरूप सुखादिकों में तो है किन्तु नील ग्रादि दार्ष्टान्त में तो जानत्व नहीं मानते हैं, प्रतः प्रविभासमानत्व हेतु नीलादिक में प्रसिद्ध ही रहता है, ग्रौर नील ग्रादि पदार्थों में जो परतः प्रकाशमानत्व माना हुन्ना है उसकी जानत्व के साथ व्याप्ति है नहीं, इसलिये जैन के समान आप बौद्ध सुखादि में जानत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं कर सकते । ग्रद्ध त को सिद्ध करने में दिया गया प्रतिभासमानत्व हेतु में इस प्रकार से स्वतः भौर परतः दोनों हो तरह से प्रकाशमानत्व सिद्ध नहीं हुन्ना, तीसरा पक्ष जो प्रतिभासमानमात्र है उसे यदि हेतु माना जाता है तो इससे आपका मतलब सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रतिभासमान सामान्य तो नीलादि पदार्थों में उपलभ्यमान है ही, उसका जड़पने के साथ कोई विरोध नहीं ग्राता है, इससे तो यही सिद्ध होता है कि नीलादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं मात्र इतना ही उस प्रतिभाससामान्यरूप हेतु से सिद्ध होता है, यह सिद्ध नहीं होता कि वे नीलादिक ज्ञानरूप हैं। ग्रर्थात् सर्वथा सभी पदार्थ ज्ञानरूप ही हैं ऐसी व्याप्ति प्रतिभाससामान्य हेतु सिद्ध नहीं कर सकता है।

ग्राप विज्ञाना है तवादी ने कहा था कि नेत्र रोगी को द्विचन्द्र के ज्ञान की तरह अविद्यमान भी कर्ता कर्म ग्रादि प्रतीति में आते हैं अतः वे भूठे हैं—मिध्या हैं। सो ऐसा कहना भी गलत है क्योंकि घट ग्रादि पदार्थों में जो कर्ता कर्म ग्रादि का भेद दिखता है उसमें किसी प्रकार की बाघा नहीं ग्राती है, द्विचन्द्र प्रतिभास में तो ज्ञान के विषय को विपरीत बतलाने वाला बाघक प्रमाण आता है, ग्रतः उस प्रतिभास को असत्य मानना ठीक है, किन्तु उससे अन्य कर्त्ता ग्रादि में ग्रसत्यपना कहना ठोक नहीं है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कर्त्ता ग्रादि के विपरीतपने को कहनेवाला ग्रापका ग्रद्ध त किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता है। ग्रतः उस ग्रद्ध त से भेदस्वरूप कर्त्तादिक में बाधा ग्रा

सद्भावे च हैतापत्तितो नाहैतं मवेत् । प्रमाणाभावे चाहैताप्रसिद्धिः प्रमेयप्रसिद्धेः प्रमाणसिद्धि-निबन्धनत्वात् ।

किश्वाद्वं तमित्यत्र प्रसञ्यप्रतिषेधः, पर्यु दासो वा ? प्रसञ्यपक्षे नाद्वं तसिद्धः । प्रतिषेधमात्रपर्येव-सितत्वात्तस्य । प्रधानोपसर्जनभावेनाङ्गाङ्गिभावकल्पनायामपि द्वं तप्रसङ्गः। पर्यु दासपक्षेपि द्वं तप्रसक्तिरेव

नहीं सकती । बाध्यबाधक भाव किस प्रकार सत्य होता है इस बात का विवेचन ब्रह्माद्वैत का विचार—खण्डन करते समय विस्तार पूर्वक कह आये हैं, इसलिये प्रब विशेष न कहकर विराम लेते हैं। एक आपित्त और आपके ऊपर आ पड़ती है कि अद्वैत को आप सिद्ध करने जाते हो तो उसका प्रसाधक प्रमाण मानना जरूरी होता है, इस तरह तो द्वैतवाद होता है—एक अद्वैत और दूसरा उसका प्रसाधक प्रमाण । यदि प्रमाण को नहीं मानोगे तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा । देखो-प्रमेयको जो सिद्ध करे वही तो प्रमाण है, प्रमाणसिद्धिसे ही प्रमेय की सिद्धि हुआ करती है ।

आपको यह प्रगट करना होगा कि "ग्रद्धैत" में जो "न द्वैतं" ऐसा नञ्समास है सो उसमें नकार का अर्थ प्रसज्य प्रतिषेधवाला है? कि पर्युदास प्रतिषेधवाला है ? प्रसज्य प्रतिषेधवाला है ऐसा कहो तो अर्द्धैतसिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रसज्य प्रतिषेध तो मात्र निषेध करनेवाला है। यदि नकार का ग्रर्थ मुख्य ग्रीर गौण रूप करो तो "न द्वैत ग्रद्धैतं" ऐसे ग्रर्थ में नकार मुख्यता से तो द्वैत का निषेध करता है ग्रीर गौणपने से ग्रद्धैत की विधि भी करता है सो इस प्रकार से विशेष्य विशेषण की कल्पना करने पर भी द्वैत ही स्पष्टरूप से सिद्ध होता है। नञ्समास का ग्रर्थ पर्युदास प्रतिषेध रूप मानो तो भी द्वैतवाद सिद्ध होता है, क्योंकि प्रमाण से निश्चित हुआ—जाना हुग्रा ऐसा प्रसिद्ध द्वैत का निषेध करके ही ग्रद्धैत की कल्पना करते हो, ऐसा सिद्ध होगा, द्वैत से पृथक् ही कोई ग्रद्धैत है ऐसा कहोगे तो भी द्वैत ही का प्रसंग ग्राता है, द्वेत से ग्रद्धैत ग्राभिन्न है ऐसा कहोगे तो भी द्वैत ही का प्रसंग ग्राता है, द्वेत से ग्रद्धित को ग्रभिन्न है ऐसा कहोगे तो भी द्वैत की ही प्रसक्ति होती है, क्योंकि भिन्न से ग्रभिन्न के ग्रभेद का विरोध है ग्रर्थात्व सिन्न कीर ग्रभिन्न में ग्रभेद नहीं रहता है। इस प्रकार अद्धैतवाद को ग्राप द्वैतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। ग्रीर न ग्रभिन्न ही कह सकते हैं। क्योंकि दोनों पक्षोंमें द्वैत की ही सिद्धि होती है।

विशेषार्थ — "न देतं ग्रद्धे तं" इस प्रकार से तत्पुरुष समास का एक भेद जो नज् समास है उससे ग्रद्धेत शब्द बनता है, इसके विग्रह में जो नकार जुड़ा हुआ है उस पर ग्राचार्य ने प्रश्न करके उत्तर दिये हैं कि नकार का ग्रथं किस प्रकार करते

प्रमागाप्रतिपन्नस्य द्वैतलक्षणवस्तुनः प्रतिषेधेनाऽद्वैतप्रसिद्धेरभ्युपगमात् । द्वैतादद्वैतस्य व्यतिरेके च द्वैतानुषङ्ग एव । प्रव्यतिरेकेपि द्वैतप्रसक्तिरेव भिन्नादभिन्नस्याभेदे (द) विरोषात् ।

हो ? निषेध के दो भेद हैं 'पर्युंदासः सहग्ग्राही प्रसज्यस्तु निषेध कृत्'' एक पर्युंदास निषेध और दूसरा प्रसज्यप्रतिषेध । इनमें पर्युंदासनिषेध सहश को प्रह्गा करता है, इससे तो इस प्रकार सिद्ध होगा कि द्वंत का निषेध करके प्रदेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से द्वंत का सर्वथा निषेध नहीं होता है कि द्वंत कहीं पर भी नहीं है । प्रसज्य प्रतिषेध मात्र निषेध करने में क्षीण शक्तिक हो जाता है, वह तो इतना ही कहता है कि द्वंत नहीं है, किन्तु प्रद्वंत है ऐसा सिद्ध करना उसके द्वारा शक्य नहीं है, ग्रतः दोनों ही प्रतिषेध प्रद्वंतवाद को सिद्ध करने में ग्रसमथं हैं । इसी प्रकार द्वंत को ग्रद्वंत से पृथक् कहें तो द्वंत की ही सिद्धि होती है, क्योंकि यह इससे पृथक् है ऐसा कथन तो दो पदार्थों में होता है, अद्वंत को द्वंत से सर्वथा अभिन्न कहें तो भी वही बात द्वंत की सिद्धि की ग्रा जाती है, तथा द्वंत से ग्रद्वंत को ग्रभिन्न मानने में विरोध भी ग्राता है, ग्रतः किसी भी तरह से ग्रद्वंतमत की सिद्धि नहीं होती है।

### \* विज्ञानाद्वेतवाद का विचार समाप्त \*



## विज्ञानाद्वे तवाद के खंडन का सारांश

पूर्वपक्ष-बौद्ध-विज्ञानाद्वैतवादी का कहना है कि ग्रविभागी एक बुद्धिमात्र तत्त्व को छोड़कर ग्रीर कोई भी पदार्थ नहीं है, इसलिये एक विज्ञानमात्र तत्त्व ही मानना चाहिये, ऐसे ज्ञानमात्रतत्त्व को ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही प्रमाण है, हम लोग ग्रथं का ग्रभाव होनेसे एक ज्ञानमात्र तत्त्व को नहीं मानते किन्तु ग्रथं ग्रीर ज्ञान एकट्टे ही उपलब्ध होते हैं। अतः इनमें हम लोगों ने अभेद माना है। देखिये—"जो प्रतिभासित होता है वह ज्ञान है क्योंकि उसकी प्रतीति होती है, जैसे सुखादि नीलादि भी प्रतीत होते हैं ग्रतः वे भी ज्ञानरूप ही हैं"। इस अनुमान के द्वारा समस्त पदार्थ ज्ञानरूप सिद्ध हो जाते हैं। द्वीतवादी जो जैन ग्रादि हैं वे अहं प्रत्यय से नीलादिकों का ग्रहण होना धानते हैं, किन्तु यह अहं प्रत्यय क्या है सो वही सिद्ध नहीं होता, वह प्रत्यय गृहीत है या अगृहीत है ? निर्व्यापार है कि सब्यापार है ? साकार है या कि निराकार है ? किस रूप है—यदि गृहीत है तो स्वतः गृहीत है या परके द्वारा गृहीत है ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो पदार्थ भी स्वतः गृहीत क्यों न माना जाय ? परसे गृहीत है ऐसा माना जाय तो अनवस्था दोष आता है, यदि अगृहीत है तो दूसरे का ग्राहक नहीं बन सकता, निर्व्यापार होकर वह कुछ नहीं कर सकता तो वह दूसरे का ग्राहक कैसे बन सकता है, अर्थात् नहीं बन सकता। यदि वह सम्वापार है तो वह व्यापार उस अहं प्रत्यय से भिन्न है कि अभिन्न है ऐसी कई शंकाएँ होती हैं। निराकार यदि वह है तो वह पदार्थ का ग्राहक कैसे माना जा सकता है, साकार है तो बाह्य पदार्थ काहे को मानना। तात्पर्य यही है कि ज्ञान में ही सब कुछ है, भिन्नकाल में रहकर यदि वह ग्राहक होगा तो सारे प्राणी सर्वज्ञ बन जावेंगे। समकाल में रहकर वह ग्राहक होता है ऐसा माना जाय तो ज्ञान भीर पदार्थ दोनों ही एक दूसरे के ग्राहक बन जायेंगे। इस तरह ग्रहं प्रत्यय की सिद्धि नहीं होती है, अतः बाह्यपदार्थ को ग्रहण करनेवाला कोई भी प्रमाण न होने से हम ज्ञानमात्र एकतत्व मानते हैं।

उत्तरपक्ष-जैन यह सारा विज्ञानतत्त्व का वर्णन बन्ध्यापुत्र के सौभाग्य के वर्णन की तरह निस्सार है। ज्ञानसात्र ही एकतत्त्व है इस बात को आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण तो बाह्य पदार्थ के ग्रभाव को सिद्ध करता नहीं है, क्योंकि यह तो बाह्य पदार्थ का साधक बतलाने वाला है। अनुमान से भी बाह्य पदार्थ का ग्रभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष से बाधित हो गई है उसमें ग्रनुमान प्रवृत्त होगा तो वह बाधित पक्षवाला ग्रनुमान हो जावेगा। पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हैं इसलिये दोनों एक हैं ऐसा यदि माना जाता है तो वह भी गलत है, क्योंकि यह नियम है नहीं कि पदार्थ ग्रीर ज्ञान एक साथ ही हों। देखों नीलादि पदार्थ नहीं हैं तो भी अन्तरङ्ग में मुखादिरूप ज्ञानका ग्रस्तित्व पाया जाता है। जो साथ हो वह एक हो ऐसी व्याप्ति भी नहीं है, देखा जाता है कि रूप ग्रीर प्रकाश साथ हैं किन्तु वे एक तो नहीं हैं। सर्वज्ञ का ज्ञान ग्रीर ज्ञेय एक साथ होने से क्या वे एकमेक हो जावेंगे? ग्रथित् नहीं। ग्रापने बड़े ही जोग में ग्राकर जो ग्रहं प्रत्ययका निराकरण किया है सो वह ठीक नहीं है, क्योंकि इस ग्रहं प्रत्यय से ग्राप छटकारा नहीं पा सकते हैं, "मैं ज्ञानमात्र तत्व को मानता हूं" ऐसा आप मानते हैं

भीर भनुभव भी करते हैं तो क्या उसमें "मैं" यह अहं प्रत्यय नहीं है ? यह भहं प्रत्यय स्वतः गृहीत है अगृहोत नहीं। अपने को श्रीर पर को जानना यही उसका व्यापार है, इसके मतिरिक्त भीर कुछ उसका व्यापार नहीं है। वह महं प्रत्यय निराकार है, क्योंकि भागे साकारवाद का निराकरण किया जानेवाला है। यह ग्रहं प्रत्यय भिन्नकाल है कि समकाल है यह प्रश्न तो आप बौद्धों पर ही लागू होता है हम पर नहीं, हमारे यहां तो ज्ञान चाहे समकाल हो चाहे ग्रर्थ के भिन्नकाल में हो वह प्रपनी योग्यता के अनुसार पदार्थ का ग्राहक माना गया है। ज्ञानमात्र तत्व मानने में सबसे बडी प्रापत्ति यह होगी कि वह ज्ञान ही प्राह्म प्राहक बनेगा, तो जो बाह्म पदार्थ में धरना, उठाना, फोड़ना, पकड़ना आदि कार्य होते देखे जाते हैं वे सब उस ज्ञानतत्त्व में कैसे होंगे। अर्थात् ज्ञानमें माकार मात्र है भीर कुछ पदार्थ तो है नहीं तो फिर ज्ञान के माकार में उठाने घरने आदिरूप किया कैसे संभव हो सकती है, ग्रतः ग्रन्तरंग अहं रूप तत्त्व तो ज्ञान है भीर बहिरंग अनेक कार्य जिसमें हो रहे हैं वे बाह्यतत्त्व हैं। ऐसे वे तत्व चेतन प्रचेतन रूप हैं, इनके माने विना जगत् का प्रत्यक्ष दृष्ट व्यवहार नहीं सध सकता है। अद्वैतपक्ष में मनगिनती बाधाएँ आती हैं, सबसे प्रथम अद्वैत श्रीर उसे सिद्ध करने वाला प्रमाण यह दो रूप द्वेत तो हो ही जाता है। घद्वेत में जो "नज्" समास है "न द्वीतं अद्वीतं" ऐसा, सो इसमें नकार का श्रर्थ सर्वथा निषेधरूप है तो शून्यवाद होगा भीर दैत का निषेधरूप है तो वह निषेध विधिपूर्वक ही होगा, इससे यह फलितार्थ निकलता है कि द्वेत कहीं पर है तभी उसका निषेष है, इस प्रकार श्रद्वेत सिद्ध न होने से विज्ञान मात्र तत्व है यह बात असिद्ध हो जाती है।

#### \* विज्ञानाद तवाद के खंडन का सारांश समाप्त #





\*

एतेन ''चित्रप्रतिभासाप्येकैव बुद्धिविद्यचित्रविलक्षग्रात्वात्, शक्यविवेचनं हि बाह्यं चित्र-मशक्यविवेचनास्तु बुद्धेर्नीलादय प्राकाराः'' इत्यादिना चित्राद्धेतमप्युपवर्णयन्नपाकृतः; प्रशक्य-विवेचनत्वस्यासिद्धेः । तद्धि बुद्धेरभिन्नत्वं वा, सहोत्पन्नानां नीलादीनां बुद्धधन्तरपरिहारेण विवक्षितबुद्ध्येवानुभवो वा, भेदेन विवेचनाभावमात्रं वा प्रकारान्तरासम्भवात् ? तत्राद्यपक्षे साध्य-

विज्ञान। द्वेत का निराकरण होने से ही चित्राद्वेतवाद का भी निराकरण हो जाता है-ऐसा समभना चाहिये।

चित्राद्ध तवादी का ऐसा कहना है कि बुद्ध (ज्ञान) में जो नाना आकार प्रतिभासित होते हैं उनका विवेचन करना अशक्य है, ग्रतः वह चित्र प्रतिभासवाला ज्ञान एक हो है ग्रनेक रूप नहीं है, क्योंकि वह बाह्य ग्राकारों से विलक्षण हुग्रा करता है, बाह्य चित्र नाना ग्राकार जो हैं उनका तो विवेचन कर सकते हैं, किन्तु नील पीत ग्रादि बुद्धि के आकारों का विवेचन होना शक्य नहीं है, मतलब यह है कि यह ज्ञान या बुद्धि है ग्रीर ये नील पीत ग्रादि ग्राकार हैं ऐसा विभाग बुद्धि में होना अशक्य है, सो इस प्रकार का विज्ञानाद्वेतवादी के भाई चित्राद्ध तवादी का यह कथन भी गलत है, यहां इतना ग्रीर समक्षना चाहिये कि विज्ञानाद्ध तवादी ज्ञान में होने वाले नील पीत या घट पट ग्रादि ग्राकारों को भ्रान्त-ग्रसत्य मानता है ग्रीर चित्राद्ध तवादी उन ग्राकारों को सत्य मानता है।

चित्राद्वैतवादी का कथन ग्रसत्य क्यों है यह उसे अब आचार्य समभाते हैं कि आप जो बुद्धि के ग्राकारों का विवेचन होना ग्रशक्य मानते हैं सो यह मान्यता असिद्ध है, हम पूछते हैं कि उन ग्राकारों का विवेचन करना अशक्य क्यों है, क्या वे नील पीतादि ग्राकार बुद्धि से ग्रमिन्न हैं। इसलिये, अथवा बुद्धि के साथ उत्पन्न हुए नील

समो हेतुः; तथाहि-यदुक्तं भवित-'बुद्धेरिभन्ना नीलादयस्ततोऽभिन्नत्वात्' तदेवोक्तं भविति 'म्रशस्यिविचनत्वात्' इति । द्वितीयपक्षैप्यनेकान्तिको हेतुः; सचराचरस्य जगतः सुगतज्ञानेन सहोत्पन्नस्य बुद्ध्यन्तरपरिहारेण तज्ज्ञानस्यैव ग्राह्यस्य तेन सहैकत्वामावात्। एकत्वे वा संसारी सुगतः संसारिणो वा सर्वे सुगता भवेषुः, संसारेतररूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते । प्रथ सुगत-सत्ताकालेऽन्यस्योत्पत्तिरेव नेष्यते तत्कथमयं दोषः? नन्वेवं 'प्रमाणभूताय'' [प्रमाणसमु० १।१] इत्यादिना केनासौ स्तूयते ? कथं चापराधीनोऽसौ येनोच्यते—

पीत प्रादि का दूसरी बुद्धि से अनुभव नहीं होकर उसी विवक्षित एक बुद्धि के द्वारा श्रनुभव होता है इसलिये, या भेदकरके उनके विवेचन होने का श्रभाव है इसलिये उन भाकारों का विवेचन करना भशक्य है ? भीर भ्रन्य प्रकार से तो अशक्य विवेचनता वहां हो नहीं सकती है, यदि प्रथम पक्ष की अपेक्षा वहां ग्रशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेत् साध्यसम हो जाता है, मर्थात्-नीलादिक बुद्धि से ग्रभिन्न हैं क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं, इस तरह जो साध्य है वही हेतु हो गया है, श्रतः साध्य श्रसिद्ध होता है तो हेतू भी साध्यसम-प्रसिद्ध हो गया, साध्य यहां बुद्धि से अभिन्नपना है ग्रीर उसे ही हेतु बनाया है सो ऐसा हेतु साध्य का साधक नहीं होता है। द्वितीय पक्ष की ग्रपेक्षा लेकर वहां श्रशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेतु में श्रनैकान्तिकता ग्राती है, श्रर्थात् म्रवाक्य विवेचन रूप हेतु का ग्रर्थ भ्रापने इस तरह किया है कि बुद्धि के साथ उत्पन्न हए नीलादि पदार्थ ग्रन्य बुद्धि से ग्रहण न होकर उसी एक विवक्षित बुद्धि के द्वारा म्रनुभव में म्राते हैं सो यही म्रशक्य विवेचनता है-सो इस प्रकार की व्याख्यावाला यह अशक्य विवेचनरूप हेतु इस प्रकार से अनैकान्तिक होता है कि यह सारा जगत् सुगतज्ञान के साथ उत्पन्न हुम्रा है श्रोर अन्य बुद्धि का परिहार करके उसी सुगत की बुद्धि के द्वारा वह ग्राह्म भी है किन्तु वह सुगत के साथ एकरूप नहीं है, इसलिये जो बुद्धि में प्रतिभासित है वह उससे अभिन्न है ऐसा हेतु अनैकान्तिक होता है। तथा-यदि सूगत के साथ जगत् का एकपना मानोगे तो सुगत संसारी बन जायगा, ध्रथवा सारे संसारी जीव सुगतरूप हो जावेंगे । संसार ग्रौर उसका विपक्षी ग्रसंसार उन्हें एकरूप मानना तो सुगत को बृह्मस्वरूप स्वीकार करना है, पर यह तो ब्रह्मवाद का समर्थन करना हुआ ?

शंका—सुगत के सत्ताकाल में श्रन्य कोई उत्पन्न ही नहीं होता है श्रतः सुगत को संसारी होने श्रादि का दोष कैसे श्रा सकता है ? "तिष्ठस्येव पराधीना येषां च महती कृपा" [प्रमाण्या २।१९९] इत्यादि । न खलु वन्ध्यासुताधीनः कश्चिद्धित्तुमहंति । मार्गोपदेशोपि व्यथों विनेयाऽसत्त्वात् । नापि ततः कश्चित्सौगतीं गितं गन्तुमहंति । सुगतसत्ताकालेऽन्यस्य।नुत्पत्तेस्तत्कालश्चात्यन्तिक इति । बुद्ध्यन्तरपिरहारेण् विवक्षितबुद्ध्यैवानुभवश्चासिद्धः; नीलादीनां बुद्ध्यन्तरेणाप्यनुभवात् । ज्ञानरूपत्वात्तिसद्धौ चान्यो-न्याश्ययः—सिद्धे हि ज्ञानरूपत्वे नीलादीनां बुद्ध्यन्तरपिरहारेण् विवक्षितबुद्ध्यैवानुभवः सिद्ध्येत्, तित्सद्धौ च ज्ञानरूपत्वमिति । भेदेन विवेचनाभावमात्रमप्यसिद्धम्; बहिरन्तर्देशसम्बन्धित्वेन .

समाधान - यदि सुगत के काल में कोई नहीं रहता है तो फिर ग्रापके प्रमागा समुच्चय ग्रन्थ में ऐसा कैसे लिखा गया है कि "प्रमाणभूताय सुगताय..." प्रमाणभूत सुगत के लिये नमस्कार हो इत्यादि सुगत को छोड़कर यदि भ्रन्य कोई नहीं है तो नमस्कार कीन करेगा ? किसके द्वारा उसकी स्तुति की जायगी ? तथा-जिनकी महती कृपा होती है वे पराधीन-स्गत के आधीन होते हैं इत्यादि वर्णन कैसे करते हैं ? उसी प्रमाणसमुच्चय ग्रन्थ में आया है कि "सुगत निर्वाण चले जाते हैं तो भी दया से श्राद्र हृदयवाले उन बुद्ध भगवान् की कृपा तो यहां संसार में हमारे ऊपर रहती ही है" इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि सर्वत्र सुगत के सत्ताकाल में मन्य सभी प्राणी मौजूद ही थे, यदि सुगतकाल में अन्य कोई नहीं होता तो किसके आधीन सुगत कृपा रहती, क्या बध्यापुत्र के आधीन कोई होता है ? अर्थात् नहीं होता है । उसी प्रकार पर प्रामा नहीं होते तो उनके श्राधीन सुगत की कृपा भी नहीं रह सकती, मोक्षमार्ग का उपदेश देना भी व्यर्थ होगा, क्योंकि विनेय-शिष्य भ्रादिक तो सुगत के सामने रहते ही नहीं हैं। स्गत का उपदेश सुनकर कोई सुगत के समान सुगति को प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुगत के कालमें तो अन्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती भीर वह सुगत काल तो आत्यन्तिक-अंत रहित है । ग्रन्य बुद्धि का परिहार कर एक विवक्षित बुद्धि के द्वारा ही ग्रनुभव में ग्राना अशक्यविवेचन है ऐसा कहना इसलिये असिद्ध है कि नील पीतादिक पदार्थ भ्रन्य भ्रन्य बृद्धयों (ज्ञानों) के द्वारा भी जाने जाते हैं-भ्रनुभव में भ्राते हैं।

शंका — नील ग्रादि पदार्थ ज्ञानरूप हैं, ग्रतः ग्रन्य बुद्धि के परिहार से वे एक बुद्धि के द्वारा गम्य होते हैं।

समाधान—ऐसा मानोगे तो अन्योन्याश्रय दोष आता है, नील आदि पदार्थ ज्ञानरूप हैं ऐसा सिद्ध होनेपर तो उनमें अन्य बुद्धि का परिहार कर एक बुद्धि से नोलतज्ज्ञानयोविवेचनप्रसिद्धेः। एकस्याक्रमेण नीलाद्यनेकाकारध्यापित्ववत् क्रमेणाप्यनेकसुसाद्या-कारभ्यापित्वसिद्धेः सिद्धः कथन्विदक्षिणिको नीलाद्यनेकार्यव्यवस्थापकः प्रमातेत्यद्वैताय दत्तो जलाक्कालः।।

धानुभव में आना सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर पदार्थों में ज्ञानपने की सिद्धि हो, ऐसे दोनों ही धन्य अन्य के आधीन होने से एक की भी सिद्धि होना शक्य नहीं है। भेद से विवेचन नहीं कर सकना ध्राक्य विवेचन है ऐसा जो तीसरा पक्ष है सो वह भी असिद्ध है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से बुद्धि और पदार्थ में भेद करके विवेचन होता है, नील ध्रादि वस्तुएँ तो बाहर में स्थित हैं और ज्ञान या बुद्धि अंतरंग में स्थित है इस रूप से इन दोनों का विवेचन होना प्रसिद्ध है? जिस प्रकार एक ज्ञान में धक्रम से नील पीत भ्रादि अनेक ध्राकार व्याप्त होकर रहते हैं ऐसा तुम मानते हो उसी प्रकार कम से भी सुख दु:ख ध्रादि अनेक आकार उसमें व्याप्त होकर रहते हैं ऐसा मी मानना चाहिये, ध्रतः नीलादि अनेक अर्थोंका व्यवस्थापक प्रमाता है धौर वह कथंचित् अक्षणिक है ऐसा सिद्ध होता है, इससे अद्धेत को सिद्ध नहीं होती, किन्तु प्रमाता और प्रमेय ऐसे दो तत्त्व सिद्ध हो जाने से भद्धेत ही निर्वाध है—नाना भ्राकारवाली बुद्धमान्न—चित्राद्धैत ही तत्व है यह बात खण्डित हो जाती है।

# चित्राद्वेत का सारांश-

विज्ञानाद्वीतवादी के भाई चित्राद्वीतवादी हैं, इन दोनों की मान्यताग्रों में ग्रन्तर केवल इतना ही है कि विज्ञानाद्वीतवादी ज्ञान में होनेवाली नीलादि श्राकृतियों को—ग्राकारों को भ्रान्त—भूठ मानता है ग्रीर चित्राद्वीतवादी उन ग्राकारों को सत्य मानता है। दोनों के यहां अद्वीत का साम्राज्य है। चित्राद्वीतवादी का कहना है कि ग्रनेक नीलादि ग्राकारवाली बुद्ध एक मात्र तत्व है, ग्रीर कोई संसार में तत्व नहीं है। बाह्य जो अनेक ग्राकार हैं उनका तो विवेचन होता है पर चित्राबुद्ध का विवेचन नहीं होता, क्योंकि उसका विवेचन ग्रशक्य है। इस प्रकार एक चित्रा बुद्ध को ही मानना चाहिये और कुछ नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बाह्य पदार्थ मानने में ग्रनेक दोष ग्राते हैं।

ग्राचार्यं ने इनसे पूछा है कि ग्रशक्य विवेचन बुद्धि में क्यों है ? क्या नीलादि ग्राकारों का उस बुद्धि से ग्राभित्र होना इसका कारण है ? या वे ग्राकार उसी एक विवक्षित बुद्धि से ही ग्रनुभव में ग्राते हैं यह कारण है ? प्रथम कारण मानने पर तो हेतु साध्यसम हो जाता है, अर्थात् साध्य "बुद्धि से ग्राभित्र पदार्थं का होना है" और "ग्रशक्य विवेचन होने से" ऐसा यह हेतु है, सो अशक्यविवेचन ग्रीर अभिन्न का ग्रार्थ एक ही है, ग्रतः ऐसे साध्यसम हेतु से साध्य सिद्ध नहीं होता और उसके ग्रभाव में चित्राद्धेत गलत ठहरता है, तथा सुगत ग्रीर संसारी इनके एक होने का प्रसंग भी ग्राता है, अतः कम और ग्रक्रम से नीलादि ग्रनेक पदार्थं के आकारवाला ज्ञानयुक्त ग्रात्मा सिद्ध होता है और नीलादि बाह्य पदार्थं भी सिद्ध होते हैं।

### चित्राह तवाद का सारांश समाप्त





\*

ननु चाक्रमेणाप्येकस्यानेकाकारव्यापित्वं नेष्यते ।
"िकं स्यास्या चित्रतैकस्यां न स्यात्तस्यां मताविष ।
यदीदं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ॥"

[ प्रमाणवा॰ ३।२१० ]

अब यहां पर बौद्ध के चार भेदों में से एक माध्यमिक नामक ग्रद्धैतवादी भ्रपने शुन्याद्वीत को सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष रखता है, कहता है कि हम माध्यमिक बौद्ध तो वित्राद्धैतवादी के समान बुद्धि में एकमात्र अनेक ग्राकार होना भी नहीं मानते हैं-हमारे यहां प्रमाणवातिक ( ग्रन्थ ) में कहा है कि बृद्धि में नाना श्राकार वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि यदि बुद्धि के नानाकार सत्य हैं तो पदार्थ भेद भी सत्य बन जावेंगे, इसलिये एक बुद्धि में चित्रता ग्रर्थात् नानापना वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किया है। "एक भ्रौर नाना" यह तो परस्पर विरुद्ध बात पड़ती है। यदि बुद्धि को एक होते हुए भी नानारूप माना जाय तब तो सारे विश्व को ही एक रूप मानना होगा, उसके लिये भी कहेंगे कि विश्व एक होकर भी नानाकार है इत्यादि, बात यह है कि ज्ञानों का ऐसा ही स्वभाव है कि वे उस रूप अर्थात् नाना रूप नहीं होते हैं तो भी उस रूप से वे प्रतीत होते हैं, श्रीर इस प्रकार के ज्ञानों के स्वभाव के विषय में हम कर भी क्या सकते हैं ग्रथीत यह पूछ नहीं सकते हैं कि ज्ञान नानाकार वाले नहीं होते हुए भी नानाकार वाले क्यों दिखलाते हैं। क्योंकि "स्वभावोऽतर्क गोचरः" वस्तु स्वभाव तर्कके ध्रगोचर होते हैं, इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि बुद्धि में भ्रनेक ग्राकार नहीं हैं। भ्रत: जैन ने जो सिद्ध किया था कि जैसे एक बुद्धि में युगपत् अनेक आकार होते हैं वैसे ही ऋम से भी अनेक आकार उसमें होते हैं इत्यादि, सो यह सब कथन उनका ग्रसिद्ध हो जाता है।

इत्यभिषानात् । तत्कथं तददृशन्तावष्टम्भेन क्रमेणाप्येकस्यानेकाकारक्यापित्वं साध्येत ? तदप्यसमीचीनम्; एवमितसूक्ष्मेक्षिकया विचारयतो माध्यमिकस्य सकलशून्यतानुषङ्गात् । तथा हि-नीले प्रवृत्तं ज्ञानं पीतादौ न प्रवर्तते इति पीतादेः सन्तानान्तरत्रदभावः । पीतादौ च प्रवृत्तं तक्षीले न प्रवर्तते इत्यस्याप्यभावस्तद्वत् । नीलकुवलयसूक्ष्मांशे च प्रवृत्तिमज् ज्ञानं नेतरांशिनरीक्षणे क्षमिति तदंशानामप्यभावः । संविदितांशस्य चाविष्णष्टस्य स्वयमनंशस्याप्रतिभासनात्सविभावः । नीलकुवलयादिसंवेदनस्य स्वयमनुभवात्सत्त्वे च ग्रन्थैरनुभवात्सन्तानान्तराणामिष तदस्तु । ग्रथा-

जैन — शून्यवादी का यह सब कथन—पूर्वोक्त कथन ग्रसमीचीन है। क्योंकि इस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने वाले ग्राप माध्यमिक के यहां सारे विश्व को शून्य रूप होने का प्रसंग श्राता है, वह इस प्रकार से—बुद्धि में ग्रनेक आकार नहीं हैं तो जो ज्ञान नील को ग्रहण करता है वह पीत को तो ग्रहण करेगा नहीं, इसलिये पीत ग्रादि का अन्य संतान की तरह ग्रभाव हो जायगा, इसी प्रकार पीत के ग्रहण में प्रवृत्त हुग्रा ज्ञान नील को ग्रहण वहीं करता है इसलिये नील का भी पीत के समान ग्रभाव होगा, नीलकमल के सूक्ष्म ग्रंशको जावने में प्रवृत्त हुग्रा ज्ञान उस कमल के अन्य ग्रन्य ग्रंशोंको ग्रहण करने में समर्थ नहीं होने से उन अंशों का भी ग्रभाव होगा, तथा संविदित अंश वाले उस कमल के अविश्वष्ट जो ग्रीर ग्रंश हैं कि जो ग्रनंशरूप—है ग्रन्य अंश जिन्हों में नहीं हैं—उनका प्रतिभास नहीं होने से उनका अभाव होगा, इस तरह सर्व का ग्रभाव हो जायगा।

शंका — नील कमल भ्रादिका संवेदन तो स्वयं ग्रनुभव में भ्राता है भ्रत: उसका ग्रस्तित्व माना जायगा।

समाधान—तो इसी तरह ग्रन्य संतानों का संवेदन भी स्वयं ग्रनुभव में आता ही है अत: उनका ग्रस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिये।

शंका — अन्य संतानों के द्वारा अनुभूयमान जो संवेदन है उसका सद्भाव असिद्ध है, अतः उसका सत्त्व नहीं माना जाता है ?

समाधान — तो फिर उन सन्तानान्तरों के संवेदन का निषेध करने वाला कोई प्रमाण नहीं होने से उनका ग्रस्तित्व माना जायगा।

माध्यमिक — संतानान्तर के संवेदन की अर्थात् अन्य व्यक्तिके ज्ञानकी सत्ता असिद्ध होते से ही उसका अभाव स्वीकार किया जाता है ?

न्यैरनुभूयमानसंवेदनस्य सद्भावासिद्धे स्तेषामभावः, तर्हि तिन्नषेषासिद्धे स्तेषां सद्भावः किन्न स्यात्? ग्रयं तत्संवेदनस्य सद्भावासिद्धिरेवाभावसिद्धिः; नन्वेवं तिन्नषेषासिद्धिरेव तत्सद्भावसिद्धिः रस्तु । भावाभावाभ्यां परसंवेदनसन्देहे चैकान्ततः सन्तानान्तरप्रतिषेषासिद्धेः । कथं च ग्रामा-रामादिप्रतिभासे प्रतीतिभूषरिश्वसरारूढे सकलशून्यताभ्युपगमः प्रेक्षावतां युक्तः प्रतीतिबाधनात् ? दृष्टहानेरदृष्ट् कल्पनायाश्चानुषङ्गात् ।

किञ्च, ग्रिबलशून्यतायाः प्रमाणतः प्रसिद्धः, प्रमाणमन्तरेण वा ? प्रथमपक्षे कथं सकल-

जैन — बिलकुल इसी प्रकार से ग्रन्य संवेदन की सिद्धि होगी, देखो – संतानान्तर के संवेदन का निषेष करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रतः उसका ग्रस्तित्व है ऐसा मानने में क्या बाधा है। ग्रर्थातु कुछ भी नहीं है।

माध्यमिक — जैन हमारी बात को नहीं समभे, परके संवेदन का ग्रस्तित्व कैसे स्वीकार करें ? क्योंकि उसको सिद्ध करने वाला प्रमास ग्रापने नहीं दिया है, और ग्रभी हमने भी उसको बाधा देने वाला प्रमास उपस्थित नहीं किया है, अतः इस विषय में संदेह ही रह जाता है।

जैन — ठीक है, किन्तु इससे सर्वथा संतानान्तर का निषेध तो सिद्ध नहीं हो सकता है, तथा—ग्राम, नगर, उद्यान ग्रादि अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष से ही प्रतीतिरूप पर्वत शिखर पर ग्रारूढ हो रहे हैं, ग्रनुभव में ग्रा रहे हैं, तब किस प्रकार सकल शून्यता को माना जाय ? प्रेक्षावान पुरुष शून्यवाद को कैसे स्वीकार करेंगे। ग्रथित नहीं करेंगे। क्योंकि इस मान्यता में बाधा ग्राती है। प्रत्यक्ष सिद्ध बात को नहीं मानना ग्रीर जो है नहीं उसकी कल्पना करने का प्रसंग आता है। हम ग्रापसे पूछते हैं कि शून्यता को प्रमाण से सिद्ध करते हो कि बिना प्रमाण के ? प्रमाण से सिद्ध करते हो तो शून्यता कहां रही, शून्यता को सिद्ध करने वाला एक प्रमाण तो मौजूद हो है, विना प्रमाण के शून्यता को सिद्ध करना शक्य नहीं है, क्योंकि प्रमेय की सिद्ध प्रमाणसिद्धि के निमत्त से होती है। इस प्रकार शून्यवाद का निरसन हो जाता है।

#### श्रून्याद्वीतवाद समाप्त

इस प्रकार से प्रभाचन्द्र म्राचार्य ने ज्ञान के म्रर्थ "व्यवसायात्मक" इस विशेषण का समर्थन किया, क्योंकि वह प्रतीतिसिद्ध पदार्थोंको जानता है। इस संबंध में उसमें सुनिश्चित ग्रसंभवबाधकप्रमाणता है-अर्थात् ज्ञानमें प्रतीतिसिद्ध म्रर्थ की व्यवसायात्मकता है इस बात में बाधक प्रमाण की म्रसंभवता सुनिश्चित है, इतने पर शून्यता वास्तवस्य तत्सद्भावावेदकप्रमाणस्य सद्भावात् ? द्वितीयपक्षे तु कथं तस्याः सिद्धः प्रमेयसिद्धेः प्रमाणसिद्धिनिबन्धनत्वात् ? तदेवं सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात् प्रतीतिसिद्धमर्थंव्यवसाया-त्मकत्वं ज्ञानस्याभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथाऽप्रामाणिकत्वप्रसङ्गः स्यात् ।

श्रथेदानीं प्राक् प्रतिज्ञातं स्वन्यवसायात्मकत्वं ज्ञानिवशेषणां व्याचिख्यासुः स्वोन्मुखतयेत्याद्याह— स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

स्वस्य विज्ञानस्वरूपस्योन्मुखतोल्लेखिता तया इतीत्थंभावे भा । प्रतिभासनं संवेदनमनुभवनं स्वस्य प्रमागात्वेनाभिप्रेतविज्ञानस्वरूपस्य सम्बन्धी व्यवसायः ।

स्वव्यवसायसमर्थन।र्थमर्थव्यवसायं स्वपरप्रसिद्धम् 'ग्रर्थस्य' इत्य।दिना दृष्टान्तीकरोति ।

## अर्थस्येव तदुन्मुखतया ॥ ७ ॥

भी यदि प्रमाण-ज्ञान में प्रतीतिसिद्ध श्रर्थ की व्यवसायात्मकता नहीं मानी जाय तो श्रप्रामाणिकता का प्रसंग प्राप्त होता है।

अब माश्चित्यनंदी भ्राचार्य पहिले कहे ज्ञान के स्वव्यवसायात्मक विशेषण का व्याख्यान करते हुए कहते हैं—

#### स्त्र - स्वोन्स्रखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

अर्थ — ग्रपने ग्रापकी तरफ संमुख होने से जो प्रतिभास होता है वही स्व-व्यवसाय कहलाता है, "स्वोन्मुखतया" ऐसी यह तृतीया विभक्ति है, सो यह "ज्ञान को ग्रपनी तरफ भुकने से ग्रथीत् अपने स्वरूप की तरफ संमुख होने से" इस प्रकारके ग्रथं में प्रयुक्त हुई है। प्रतिभासन का ग्रथं संवेदन या ग्रनुभवन है। प्रमाण रूप से स्वीकार किया गया जो ज्ञान है उसके द्वारा अपना-व्यवसाय निश्चय करना यह ज्ञान का ग्रपना निश्चय करना कहलाता है। ग्रब ग्रन्थकार इस स्वव्यवसाय विशेषण का समर्थन प्रतिवादी तथा वादी के द्वारा मान्य ग्रथं व्यवसायरूप दृष्टान्त के द्वारा करते हैं।

## स्त्र-अर्थस्येव तदुन्मुखतया ॥ ७ ॥

सूत्रार्थ — जिस प्रकार पदार्थ की तरफ भुकने से शंमुख होने से पदार्थ का निश्चय होता है ग्रर्थात् ज्ञान होता है, उसी प्रकार अपनी तरफ संमुख होने से ज्ञानको अपना व्यवसाय होता है। सूत्र में "इव" शब्द यथा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। मतलब — जैसे घट ग्रादि वस्तु का उसकी तरफ उन्मुख होने पर ज्ञान के द्वारा व्यवसाय होता है वैसे ही ज्ञानको ग्रपनी तरफ उन्मुख होने पर अपना निज का व्यवसाय होता है।

इवशब्दो यथार्थे । यथाऽर्थस्य घटादेस्तदुन्मुखतया स्वोल्लेखितया प्रतिभासनं व्यवसाय तथा ज्ञानस्यापीति ।

विशेषार्थ — नैयायिक भादि परवादी ज्ञानको भ्रपने भ्रापको जाननेवाला नहीं मानते हैं, सो इस परवादीकी मान्यता को निरस्त करने के लिये भ्राचार्य श्री माणिक्य नंदी ने दो सूत्र रचे हैं। ज्ञान केवल परवस्तुको ही नहीं जानता है, भ्रपितु भ्रपने भ्रापको भी जानता है, यदि ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो उसको जानने के लिए दूसरा कोई ज्ञान चाहिये, दूसरे को तीसरा चाहिये, इस तरह भनवस्था भ्रावेगी तथा सर्वज्ञका भी भ्रभाव हो जायगा, क्योंकि "सर्व जानाति इति सर्वज्ञः" व्युत्पत्ति के भ्रनुसार सबको जाने सो सर्वज्ञ कहलाता है, भ्रतः जिसने स्वयंको नहीं जाना तो उसका ज्ञान सबको जाननेवाला नहीं कहलायेगा। इस प्रकार ज्ञानको स्वसंवेद्य नहीं माननेसे अनेक दूषण भ्राते हैं। इस विषय पर ज्ञानांतर वेद्य ज्ञान वाद प्रकरण में विशेष विवेचन होने वाला है।



# म्रचेतनज्ञानवादका पूर्वपक्ष

सांख्य ज्ञान को जड़ मानते हैं, उनका पूर्वपक्षरूप से यहां पर कथन किया जाता है-पुरुष और प्रकृति ये मूल में दो तत्त्व हैं, प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, प्रधान के दो भेद हैं, व्यक्त ग्रीर ग्रव्यक्त, अव्यक्त प्रधान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है, व्यक्त प्रधान से [ प्रकृति से ] सारा जगत् रचा हुआ है, व्यक्त प्रधान से सबसे प्रथम महान् नामका तत्त्व उत्पन्न होता है, उसी महान् तत्त्व को बुद्धि या ज्ञान कहा गया है। कहा भी है-प्रकृतेमंहाँस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गण्णच षोडशकः, तस्मादिष षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ ( सांख्यत० को० पृ० ६४, २२ ) ग्रर्थ—व्यक्त-प्रधान से महान् ग्रर्थात् बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, फिर उससे दश इन्द्रियां, आदि सोलह गण्, उन सोलहगणों में ग्रवस्थित पांच तन्मात्राग्रों से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये ही पचीस तत्त्व हैं। इनमें एक पुरुष—चेतन ग्रीर २४ प्रकृति जड़ के भेद हैं। प्रकृति का प्रथम भेद जो महान् है वही बुद्धि या ज्ञान है, जैसा कि कहा है—''तस्याः प्रकृतेः महानुत्पचते, प्रथमः किश्चद् ( महान्-बुद्धः, प्रज्ञा मितः संवित्तः स्यातः, चितिः, स्मृतिः, आसुरी, हिरः हरः, हिरण्यगर्भः, इति पर्यायाः )

—माठरवृत्तिः गौडपाद भाष्य।

श्रथित् महान् को ही बुद्धि, स्मृति, मित, प्रज्ञा, संवित्ति श्रादि नामों से कहा जाता है। उस बुद्धि या ज्ञानका पुरुष अर्थात् जीवात्मा के साथ—चैतन्य के साथ संसर्ग होता है, अतः पुरुष में श्रथित् जीव या आत्मा में ही बुद्धि है ऐसा श्रम होता है। बुद्धि श्रीर पुरुष श्रर्थात् ज्ञान श्रीर श्रात्मा का ऐसा संसर्ग है कि जैसे लोहे के गोले भें श्रांग का है। जिस प्रकार चैतन्य पुरुष में रहता है श्रीर कर्तृत्व श्रन्तःकरण भें रहता है फिर भी श्रन्तःकरण के धर्म का पुरुष में श्रारोप करके पुरुष को ही कर्त्ता मानने लग जाते हैं उसी प्रकार प्रकृति का धर्म जो बुद्धिरूप है उसका पुरुष में आरोप करके पुरुष को ही ज्ञाता कह देते हैं, कहा भी है—"तस्मात्तत् संयोगादचेतनं चेतनवदिव लिङ्गम्, गुणकर्तृत्वे ऽपि तथा कर्त्तव भवत्युदासीनः" ।। २०।। यस्माच्चेतनस्वभावः पुरुषः, तस्मात्तत्संयोगाद् अचेतनं महदादि लिङ्गं, अध्यवसाय, श्रभमान-संकल्प-श्रालोचनादिषु वृत्तिषु चेतनावत् प्रवर्तते। को दृष्टान्तः ? तद्यथा—श्रनुष्णाशीतो घटः

शीताभिरद्धिः संसृष्टः शीतो भवति, ग्रग्निना संयुक्तो (वा) उष्णो भवति, एवं महदादि लिङ्गमचेतनमपि भूत्वा चेतनावद् भवति ( माठरवृत्ति गौडपादभाष्य )''। पुरुष के संसर्ग के कारए। ही महान भादि तत्त्व भ्रचेतन होते हुए भी चेतन के समान मालूम पड़ते हैं। वैसे ही सत्त्व ग्रादि गुणों में ही कर्तृत्व है, तो भी पूरुष को कर्त्ता माना जाता है। अर्थात् चेतन स्वभावी पुरुष के संयोग में अपने से महान् ग्रादि लिङ्ग ग्रध्यवसाय प्रयति ज्ञान तथा अभिमान, संकल्प, विकल्प, विचार आदि कियाओं में चेतन के समान ही प्रवृत्ति किया करते हैं। जिस प्रकार घड़ा स्वतः न उष्ण है और न शीत है किन्तू शीतल जलके संसर्ग से शीत और ग्रग्नि की उष्णता के संसर्ग से उष्ण कहलाता है, उसी प्रकार महान् बुद्धि धादि तत्व स्वतः अचेतन होते हए भी चेतनावान जैसे बन जाते हैं। इस विवेचन से भ्रच्छी तरह से सिद्ध होता है कि ज्ञान जड़ प्रकृति का धर्म या विवर्त है, पुरुष-ग्रात्मा का नहीं है, ग्रतः बुद्धि या ज्ञान ग्रचेतन है। ज्ञान ग्रचेतन इसिलिये है कि वह अनित्य है। मूर्तिक-आकारवान् है, भ्रीर पुरुष नित्य भ्रमूर्त्त का गुण धर्म वाला है। सो इस प्रकार से वह ज्ञान प्रकृति का ही धर्म हो सकता है आत्मा पुरुष का नहीं, क्योंकि पुरुष तो सर्वथा नित्य है कूटस्थ है, अमूर्तिक, श्रकत्ती है, श्रतः प्रनित्य ज्ञान उसका होना शवय नहीं है, हां उसका भ्रध्यारोप पुरुष में भ्रवश्य होता है, उस अध्यारोपित व्यवहार से पुरुष को ज्ञाता, ज्ञानवान्, बुद्धिमान् भ्रादि नामों से कहा जाता है, वास्तविकरूप में पुरुष तो मात्र चैतन्यशाली है। इस प्रकार बुद्धि-ज्ञान-जड़ प्रधान से उत्पन्न होने के कारण श्रचेतन है, यह निर्वाध सिद्ध हुआ।

> इस प्रकार से ज्ञान को अचेतन मानने वाले सांख्य (तथा योग का) का पूर्वपक्षरूप कथन समाप्त





\*

स्थान्मतम् — न ज्ञानं स्वव्यवसायात्मकमचेतनत्वाद् घटादिवत् । तदचेतनं प्रधानविवर्तः त्वात्तद्वत् । यत्तु चेतनं तन्न प्रधानविवर्तः, यथात्माः; इत्यप्यसङ्गतम्; तस्यात्मविवर्त्तः देन प्रधानविवत्तं त्वासिद्धेः; तथाहि – ज्ञानविवर्त्तं वानात्मा हष्टृत्वात् । यस्तु न तथा स न द्रष्टा यथा घटादिः, द्रष्टाः
चात्मा तस्मात्तद्विवर्त्तवानीति । प्रधानस्य ज्ञानवत्त्वे तु तस्यैव द्रष्टृत्वानुषङ्गादान्मकल्पनानर्थक्यम् ।

अब यहां पर सांख्य कहते हैं कि ज्ञान स्वपरव्यवसायात्मक नहीं है क्योंकि वह श्रचेतन है, जैसे घट पट आदि पदार्थ श्रचेतन होने से श्रपने को नहीं जानते हैं। ज्ञान को हम अचेतन इसलिये मानते हैं कि वह प्रधान की पर्याय है, प्रधान स्वतः श्रचेतन है, श्रतः उसकी पर्याय भी श्रचेतन ही रहेगी, जो चेतन होगा वह प्रधान की पर्याय नहीं होगा, जैसे श्रात्मा चेतन है, अतः वह प्रधान की पर्याय नहीं है।

जैन — यह कथन असंगत है, ज्ञान तो साक्षात् ग्रात्मा की पर्याय है, उसमें तो प्रधानपने का अंश भी नहीं है, देखिये — प्रात्मा ज्ञानपर्याय वाला है क्यों कि वह दृष्टा है, जो ज्ञाता नहीं होता वह द्रष्टा भी नहीं हो सकता जैसे कि घट आदि जड़ पदार्थ, ग्रात्मा दृष्टा है ग्रतः वह ग्रवश्य ही ज्ञान पर्याय वाला है, ग्राप प्रधान को ज्ञानवान मानोगे तो उसीको द्रष्टा भी कहना पड़ेगा, फिर तो ग्रात्मद्रव्य की कल्पना करना व्यर्थ हो जावेगा। जिस प्रकार ग्रात्मा में "मैं चेतन हूँ" इस प्रकार का ग्रनुभव होता है, ग्रतः वह चेतन स्वभाव वाला माना गया है, उसी प्रकार "मैं ज्ञाता हूं" इस प्रकार का भी ग्रात्मा में अनुभव होता है अतः उसे ज्ञानस्वभाव वाला भी सानना चाहिये, इसमें और उसमें कोई विशेषता नहीं है।

सांख्य — ज्ञान के संसर्ग से "मैं ज्ञाता हूं" इस प्रकार भ्रात्मा में प्रतिभास होता है, न कि ज्ञान स्वभाववाला होने से मैं ज्ञाता हूं ऐसा प्रतिभास होता है ?

'चेतनोऽह्म्' इत्यनुमवाच्चैतन्यस्वभावतावचात्मनो 'ज्ञाताऽह्म्' इत्यनुभवाद् ज्ञानस्वभावताप्यस्तु विशेषाभावात् । ज्ञानसंसर्गात् 'ज्ञाताऽह्म्' इत्यात्मिन प्रतिभासो न पुनर्ज्ञानस्वभावत्वादित्यप्यसमीक्षि-ताभिचानम्; चैतन्यादिस्वभावस्याप्यभावप्रसङ्गात् । चंतन्यसंसर्गाद्धि चेतनो भोक्तृत्वसंसर्गद्भिक्तौ-दासीन्यसंसर्गादुदासीनः शुद्धिसंसर्गाच्छुढो न तु स्वभावतः । प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधोभयत्र । न खलु ज्ञानस्वभावताविकलोऽयं कदाचनाप्यनुभूयते, तदिकलस्यानुभवविरोधात् ।

द्यातमनो ज्ञानस्वभावत्वेऽनित्यत्वापत्तिः प्रधानेपि समाना । तत्परिगामस्य व्यक्तस्यानित्यत्वो-पगमात् प्रदोषे तु, प्रात्मपरिगामस्यापि ज्ञानविशेषादेरिनत्यत्वे को दोषः ? तस्यात्मनः कथन्त्रिद-

जैन—यह बात बिना विचारे कही गई है, क्योंकि इस प्रकार के कथन से तो आत्मा में चैतन्य आदि स्वभावों का भी अभाव हो जावेगा, वहां भी ऐसा ही कहेंगे कि आत्मा चैतन्य के संसर्ग से चैतन्य है, भोक्तृत्व के संसर्ग से भोक्ता है, औदासीन्य के संसर्ग से उदासीन है और शुद्धि के संसर्ग से शुद्ध है, न कि स्वभाव से वह चेतन आदि रूप है।

सांख्य — चैतन्य ग्रादि के संसर्ग से ग्रात्मा को यदि चेतन माना जायगा तो प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से बाधा आवेगी, ग्रर्थात् हम प्रत्येक प्राणी जो ऐसा ग्रनुभव करते हैं कि हम चैतन्य विशिष्ट हैं—हमारी ग्रात्मा चैतन्य स्वभाववाली है इत्यादि सो इस ग्रनुभव में बाधा ग्रावेगी।

जैन—इसी प्रकार से यदि ज्ञानसंसर्ग से ग्रात्मा को ज्ञानी मानोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वहां पर भी बाधा ग्राती है, क्योंकि यह ग्रात्मा किसी भी काल में ज्ञान स्वभाव से रहित ग्रनुभव में नहीं ग्राती है, कारण कि ज्ञान के विना अनुभव होना ही शक्य नहीं है।

सांख्य - प्रात्माको ज्ञानस्वभाव वाला मानोगे तो उसे ग्रनित्य होने की

जैन—तो फिर प्रधान के ऊपर भी यही दोष आवेगा, क्योंकि प्रधान को ज्ञान स्वभाव वाला मानते हो, तो वह भी ग्रनित्य हो जावेगा।

सांख्य-प्रधान का एक परिगाम व्यक्त नामका है वह ग्रनित्य है, ग्रतः उसमें ज्ञानस्वभावता भानने में कोई ग्रापत्ति नहीं ग्राती है।

क्यतिरेके भङ्गुरत्वप्रसङ्गः प्रधानेपि समानः। व्यक्ताव्यक्तयोरव्यतिरेकेपि व्यक्तमेवानित्यं परिणामत्वान्न पुनरव्यक्तं परिणामित्वादित्यभ्युपगमे, भ्रत एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानित्यमस्तु विशेषा-भावात् । भ्रात्मनोऽपरिणामित्वे तु प्रधानेपि तदस्तु । व्यक्तापेक्षया परिणामि प्रधानं न शक्त्यपेक्षया सर्वेदा स्थास्नुत्वादित्यभिषाने तु भात्मापि तथास्तु सर्वेथा विशेषाभावात्, भ्रपरिणामिनोऽर्थेक्रिया-कारित्वासम्भवेनाग्रेऽसत्त्वप्रतिपादनाच । स्वसंवेदनप्रत्यक्षाविषयत्वे चास्याः प्रतिनियतार्थेव्यवस्थापकरवं

जैन — तो इसी प्रकार आत्मा के परिणाम ज्ञानविशेष म्रादि हैं भौर वे ही म्रादित्य हैं ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं आता है।

मांख्य — ग्राप जैन कथंचित् वादी हो, ग्रतः ग्राप ग्रात्मा से ज्ञान का कथंचित् अभेद स्वीकार करते हो, इसलिये ज्ञान के निमित्ता से ग्रात्मा में ग्रनित्यपने का प्रसंग आता है।

जैन—यहो दोष प्रधान पर भी लागू होगा, प्रर्थात् प्रधान का परिणाम प्रधान से ग्रभिन्न होने के कारण प्रधान में भी परिएगाम के समान अनित्यता ग्रा जावेगी।

सांख्य—व्यक्त प्रधान और ग्रव्यक्त प्रधान दोनों अभिन्न हैं तो भी परिणाम रूप होने से महदादि व्यक्त ही ग्रनित्य हैं और ग्रव्यक्त प्रधान परिणामवाला होने से ग्रनित्य नहीं है।

जैन इसी प्रकार ग्रात्मा ग्रीर ज्ञान अभिन्न तो हैं परन्तु ज्ञान मिनत्य है ग्रीर आत्मा नित्य है। ऐसा सत्य स्वीकार करना चाहिये, दोनों मन्तव्यों में कोई विशेषता नहीं है। यदि ग्राप ग्रात्मा को सर्वथा कूटस्थ-ग्रपरिणामी मानते हो तो प्रधान को भी सर्वथा ग्रपरिणामी मानना होगा।

सांख्य - व्यक्त की अपेक्षा से तो प्रधान परिणामी है, किन्तु शक्ति की अपेक्षा से तो प्रधान अपरिणामी ही है। क्योंकि शक्ति की अपेक्षा तो वह कूटस्थ नित्य है।

जैन—इसी तरह आत्मा में भी स्वीकार करना चाहिये। ज्ञानकी अपेक्षा वह परिगामी है और शक्ति की अपेक्षा वह कूटस्थ है, कोई विशेषता नहीं है। यह बात भी ध्यानमें रिखये कि आत्मा हो चाहे प्रधान हो किसी को भी यदि सर्वथा अपरिणामी मानते हैं तो उसमें अर्थ किया नहीं हो सकती है। जिसमें अर्थ किया (उपयोगिता) नहीं है वह पदार्थ ही नहीं है। ऐसा हम जैन आगे प्रतिपादन ही करने वाले हैं। बुद्धि या ज्ञान को यदि स्वसंवेदन का विषय नहीं माना जाय तो वह ज्ञान प्रतिनियत वस्तुओं न स्यात् । तद्व्यवस्थापकत्वं हि तदनुभवनम्, तत्कथं बुद्धेरप्रत्यक्षत्वे घटेत् ? म्रात्मान्तरबुद्धितोपि तत्प्रसङ्गात्, न चैवम् । ततो बुद्धिः स्वव्यवसायात्मिका कारणान्तरिनरपेक्षतयाऽर्थव्यवस्थापकत्वात्, यत्पुनः स्वव्यवसायात्मकं न भवति न तत्त्याऽर्थव्यवस्थापकं यथाऽऽदर्शादीति । म्रर्थव्यवस्थितौ तस्याः पुरुषभोगापेक्षत्वात् ''बुद्ध्यघ्यवसितमर्थं पुरुषभ्रतेतयते'' [ ] इत्यभिष्यानात् । ततोऽसिद्धो हेतुरित्यिप श्रद्धामात्रम्; भेदेनानयोरनुपलम्भात् । एकमेव ह्यनुभवसिद्धं संविद्रूपं हर्षविषादाद्यनेका-कारं विषयव्यवस्थापकमनुभूयते, तस्यैगैते 'चैतन्यं बुद्धिरध्यवसायो ज्ञानम्' इति पर्यायाः । न च शब्द-भेदमात्राद्यास्तवोऽर्थभेदोऽतिप्रसङ्गात् ।

की व्यवस्था कर नहीं सकता है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था तो ज्ञानानुभव पर निर्भर है। जब बुद्धि ही अप्रत्यक्ष रहेगी तो उसके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थ किस प्रकार प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तथा आत्मा का ज्ञान यदि अपने को नहीं जानता है तो उसको अन्य पुरुष का ज्ञान जानेगा, किन्तु ऐसा देखा गया नहीं है। अतः यह अनुमान सिद्ध बात है कि बुद्धि (ज्ञान) स्वव्यवसायात्मक (प्रपने को जाननेवालो) है। क्योंकि वह अन्य कारण की अपेक्षा के विना ही पदार्थों को ग्रहण करनी है—जानती है। जो स्वव्यवसायी नहीं होता है वह पदार्थ की पर निरपेक्षता से व्यवस्था भी नहीं करता है। जैसे दर्पण आदि कारणान्तर की अपेक्षा के विना वस्तु व्यवस्था नहीं करते हैं। इसीलिये उन्हें स्वव्यवसायी नहीं माना है।

सांख्य — पदार्थों की व्यवस्था जो बुद्धि करती है वह इसलिये करती है कि वे पदार्थ पुरुष-ग्रात्मा के उपभोग्य हुग्रा करते हैं। कहा भी है—बुद्धि से जाने हुए पदार्थ का पुरुष ग्रनुभव करता है इसलिये "ग्रन्य कारण की ग्रपेक्षा के विना बुद्धि पदार्थ को जानती है" ऐसा कहा हुग्रा ग्रापका हेतु ग्रसिद्ध दोष युक्त हो जाता है, क्योंकि वह कारणान्तर सापेक्ष होकर ही पदार्थ व्यवस्था करती है।

जैन—यह श्रद्धामात्र कथन है, क्योंकि बुद्धि ग्रीर ग्रनुभव इनकी भेदरूप से उपलब्धि नहीं देखी जाती है। ग्रनुभव सिद्ध एक ही ज्ञानरूप वस्तु है जो कि हुई, विषाद आदि अनेक ग्राकाररूप से विषय व्यवस्था करती हुई ग्रनुभव में ग्रा रही है, उसी के बुद्धि, चैतन्य, ग्रध्यवसाय, ज्ञान ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार का शब्दमात्र का भेद होनेसे ग्रर्थ में भेद नहीं हुग्रा करता है। ग्रन्यथा ग्रतिप्रसंग आवेगा।

सांख्य — बुद्धि भौर चैतन्य में भेद विद्यमान है, सो भी संबंध विशेष को देखकर विप्रलब्ध हुए व्यक्ति उस भेद को जान नहीं पाते हैं, जैसे अग्नि के संबंध

संसर्गविशेषवशाद्विप्रलब्धो बुद्धिचैतन्ययोः सन्तमि भेदं नावधारयत्ययोगोलकादिवाग्नेः। न चात्रापि भेदो नास्तीत्यभिधातव्यम्; उभयत्र रूपस्पश्योभेदप्रतीतेः। ग्रयोगोलकस्य हि वृत्तसिन्नवेशः कठिनस्पर्श्रश्चान्योऽग्नि (ग्ने) भीसुररूपोष्णस्पर्शाभ्यां प्रमाणतः प्रतीयते। ततो यथात्राऽन्योऽन्यानु-प्रवेशलक्षणसंसर्गाद्विभागप्रतिपत्यभावस्तथा प्रकृतेपीत्यप्यसाम्प्रतम्; बह्नचयोगोलकयोरप्यभेदात्। प्रयोगोलकद्रव्यं हि पूर्वाकारपरित्यागेनाग्निसिन्नधानाद्विशिष्ट्ररूपस्पर्शपर्यायाधारमेकमेवोत्पन्नमनुभूयते ग्रामाकारपरित्यागेन पाकाकाराधारघटद्रव्यवत्। कथं तिहं तस्योत्तरकालं तःपर्यायाधारताया विनाश-

विशेष के कारण लोहे का गोला ग्रभिन्न दिखाई देता है, लोहा ग्रौर ग्राग्नमें भेद नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों में रूप तथा स्पर्श का पृथक्पना स्पष्ट ही दिखता है, अर्थात् लोहे का गोला गोल गोल बड़ा होता है, कठोर स्पर्शवाला भी होता है, और अग्न चमकीले रूपवाली तथा उच्ण स्पर्श युक्त होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष से ही प्रतीत होता है। इसलिये जैसे लोहा ग्रौर ग्रग्न इन दोनों में अन्योन्यप्रवेशानु प्रवेशलक्षण संबंध हो जाने से विभाग का ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही बुद्धि ग्रौर चैतन्य में परस्पर अनुप्रवेश होने से भेद नहीं दिखता।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रग्नि ग्रीर लोहे के गोले में भी भेद नहीं रहता, लोहे का गोला अग्नि के संसर्ग से ग्रपने पूर्व आकार का त्यागकर विशिष्ट पर्यायवाला एवं भिन्न ही स्पर्श तथा रूपवाला बन जाता है, जिस प्रकार घट अपने पहिले कच्चे आकार को छोड़कर उत्तरकाल में पाक के ग्राकार को घारण करता है।

शंका — यदि लोहे का गोला भ्रग्नि ही बन जाता है तो भ्रागे जाकर उस पर्याय को आधारता का विनाश कैसे दिखाई देता है ?

समाधान—ऐसी शंका करना ठीक नहीं, क्योंकि उस लोहे के गोले का जो ग्राग्निरूप परिणमन हुआ है वह तत्काल ही नष्ट होता हुआ नहीं देखा जाता है। देखिये—अनेक प्रकार के परिणमन और संबंध वस्तुओं में पाये जाते हैं, कोई वस्तु तो कुछ परिगामन-उपाधि का कारण मिलने पर उस उपाधिरूप बन जाती है और उपाधि के हटते ही तत्काल उस परिगामन या पर्याय से रहित हो जाती है, जैसे जपापुष्प का सम्बन्ध पाकर स्फटिक तत्काल लाल बन जाता है और उसके हटते ही तत्काल अपने सफेद स्वभाव में आ जाता है। अन्य कोई वस्तु का परिणमन इस प्रकार भी होता है कि वह कुछ काल तक बना रहता है, जैसे मुन्दर स्त्री माला आदि विषयों के सम्बन्ध से आत्मा में सुख पर्याय कुछ समय तक बनी रहती है, पदार्थों का यह

श्रतीतिः ? इत्यप्यचोद्यम् ; उत्पत्त्यनन्तरमेव तद्विनाशाप्रतीतेः । किन्द्विद्वधौपाधिकं वस्तुरूपमुपाध्यपा-यानन्तरमेवापैति, यथा जपापुष्पसित्रधानोपनीतस्फटिकरिक्तमा । किन्द्वित्तु कालान्तरे, मनोज्ञाङ्गनादि-विषयोपनीतात्ममुखादिवत् । सकलभावानां स्वतोऽन्यतश्च निवर्त्तनप्रतीतेः । तन्नाग्न्ययोगोलकयोर्भेदः ।

तद्विद्दिष्येकस्मिन् स्वपरप्रकाशात्मपयियेऽनुभूयमाने नान्यसद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः, ग्रन्यथा न क्विचिदेकत्वव्यवस्था स्यात् । सकलब्यवहारोच्छेदप्रसङ्गश्चः; ग्रनिष्टार्थपरिहारेणेष्टे वस्तुन्येकस्मिन्ननु-परिणमन स्वतः ग्रौर पर से भी होता है, इस प्रकार ग्रग्नि ग्रौर लोहे का गोला इनमें सम्बन्ध के बाद कुछ समय तक भेद नहीं रहता है यह सिद्ध हुग्रा।

विशेषार्थ — सांख्य का कहना है कि बुद्धि या ज्ञान ग्रात्मा का धर्म नहीं है वह तो प्रधान-जड़ का धर्म है, उस धर्म का घात्मा से संसर्ग होता है, इसलिये भात्मा में ज्ञान है ऐसा मालूम पड़ता है। संसर्ग के कारए। ही ग्रात्मा में ग्रीर बुद्धि में अभेद दिखाई देता है, जैसे कि लोहे का गोला अग्नि का संसर्ग पाकर अग्निरूप ही दिखता है। श्राचार्य ने उनको समभाया है कि यह श्रीन श्रीर लोहे का दृष्टान्त यहां पर फिट बैठता नहीं है, क्योंकि जिस समय लोहा ग्रग्नि का संसर्ग करता है उस समय लोहा घीर अग्नि में भेद रहता ही नहीं है, मतलब-वे दोनों एक रूप ही हो जाते हैं, हम जैन आपके समान द्रव्य को कूटस्थ नित्य नहीं मानते हैं, विकारी द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होती है द्रव्य भी उस समय वैसा ही बनता है, उस पर्याय से द्रव्य का कोई न्यारा अस्तित्व नहीं रहता है। अत: अग्नि भ्रोर लोहे का हृष्टान्त आत्मा भीर ज्ञान पर लागू नहीं होता है।। जैसे श्रीन भीर लोहे का संपर्क होने पर उनमें कोई भेद नहीं रहता वह उसी अग्नि रूप ही हो जाता है, वैसे ही आत्मा भ्रौर ज्ञान में भेद नहीं है एक ही वस्तू है, ज्ञान भ्रौर चैतन्य एक ही स्वपर प्रकाशात्मक पर्यायस्वरूप अनुभव में ग्रा रहा है, उसमें ग्रन्य किसी का सद्भाव नहीं मानना चाहिये, यदि पदार्थ एक रूप दिखाई दे रहा है तो भी उसको ग्रनेक रूप मानेंगे तो कहीं पर भी एकपने की व्यवस्था नहीं रहेगी-संपूर्ण व्यवहार भी समाप्त हो जावेगा, क्योंकि अनिष्ट वस्तु का परिहार करके किसी एक इष्ट वस्तु के अनुभव होनेपर भी शंका रहेगी कि क्या मालूम यह और कुछ दूसरी वस्तू तो नहीं है। इस तरह संशय बना रहने से कहीं पर भी अपनी इष्ट वस्तू को लेने के लिये प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, भावार्थ-ग्रभिन्न एक वस्तुरूप जो चैतन्य ग्रौर बुद्धि है उसमें भी यदि भेद माना जाय तो किसी स्थान पर किसी भी एक वस्तू में एकत्व का निश्चय नहीं हो

भूयमानेष्यस्यसद्भावाशङ्कया क्ववित्प्रवृत्त्याद्यभावात् । तनोऽवाधितैकत्वप्रतिभासादपरपरिहारेणाव-भासमाने वस्तुन्येकत्वत्र्यवस्थामिच्छना स्रनुभवसिद्धकर्तृ त्वभोक्तृत्वाद्यनेकघर्माघारचिद्विवर्तास्याप्येक-स्वमभ्युपगन्तव्यं तदिविशेषात् । न चात्रैकत्वप्रतिभासे किन्त्विद्वाधकम्, यतो द्विचन्द्रादिप्रतिभासवित्म-य्यात्वं स्यात् । स्वसंवेदनप्रसिद्धस्वपरप्रकाशरूपचिद्विवर्ताव्यतिरेकेणान्यचैतन्यस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः । न चोपदेशमात्रात्प्रेक्षावतां निर्वाधवोधाधिक्रदोऽयोऽन्यथाप्रतिभासमानोऽन्यथापि कल्पयितुं युक्तोऽति-

सकेगा, फिर तो कहीं इष्ट भोजन स्त्री म्रादि वस्तुओं को देखकर उसमें भी सर्प, विष आदि की शंका के कारण लेना, खाना म्रादि रूप प्रवृत्ति नही हो सकेगी।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि जहां प्रबाधितपने से एकपने का प्रतिभास है, अन्य वस्तु का परिहार करके एकत्व प्रतीत हो रहा है वहां पर एकरूप एक ही वस्तु को मानना, इस तरह की वस्तु व्यवस्था को चाहते हुए सभी को अनुभव से जिसकी सिद्धि है ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि मनेक धर्मों का माधार ऐसा एक चैतन्य है उस चैतन्य का ही धर्म बुद्धि है, इसी का नाम ज्ञान है। इस प्रकार मानना चाहिये, क्योंकि चैतन्य और बृद्धि में कोई स्राधार स्रादि का पृथक्पना या स्रन्य विशेषता नहीं देखी जाती है अर्थात् जहां पर चैतन्य का प्रतिभास है वहीं पर बुद्धि का भी प्रतिभास या उपलब्धि देखी जाती है, इन चैतन्य और बृद्धि में जो एकपना प्रतीत होता है उसमें कोई बाधा भी नहीं ग्राती है, जब बाधा नहीं है तब किस कारण से उस प्रतिभास को द्विचन्द्रादि ज्ञान के समान मिथ्या माना जाय ? प्रथति नहीं मान सकते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान से यह प्रसिद्ध ही होता है कि स्वपर प्रकाशरूप प्रशीत प्रपना ग्रीर पर पदार्थीका जाननारूप ही पर्याय जिसकी है, ऐसा चैनन्य ही है, इस स्वपर प्रकाशक धर्म को छोड़कर भ्रन्य किसी रूप से भी उस चैतन्य की प्रतीति नहीं आती है। भ्रथति चैतन्य को छोड़कर बुद्धि ग्रीर बुद्धि को छोड़कर चैनन्य पृथक्रूप से कभी भी प्रतिमासित नहीं होते हैं। किसो के उपदेश या ग्रागममात्र से बुद्धिमान् व्यक्ति निर्बोधज्ञान में प्रतिभासित हए पदार्थ को विपरीत नहीं मान सकते हैं। ग्रर्थात् किसी के काल्पनिक उपदेश से प्रत्यक्ष प्रतीति में श्राये हए पदार्थ को ग्रन्य का श्रन्यरूप मानना युक्त नहीं होता है, अन्यथा अतिप्रसंग भाता है। चैतन्य स्वरूप पूरुष ही जब अपना भीर पदार्थों का प्रकाशन-जानना रूप कार्य करता हमा उपलब्ध हो रहा है तब उससे बुद्धि को प्रथक मानने में क्या प्रयोजन है भ्रौर उस बृद्धि युक्त प्रधान तत्त्व की कल्पना भी किसलिये की जाय ? ग्रर्थात् आत्मा से बुद्धि को भिन्न मानने में कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं प्रसङ्गात् । चैतन्यस्य च स्वपरप्रकाशात्मकत्वे कि बुद्धिसाध्यं येनासी कल्प्यते ?

बुद्षेश्चाचेतनत्वे विषयव्यवस्थापकत्वं न स्यात् । ग्राकारवत्त्वात्तत्त्वमित्यप्ययुक्तम्; ग्रचेतन-स्याकारत्वे (रवत्त्वे)प्यर्थव्यवस्थापकत्वासम्भवात्, ग्रन्यथाऽऽद्वर्शादे रिप तत्प्रसङ्गादबुद्धिक्ष्पतानुषङ्गः । भ्रन्तःकरणत्व-पुरुषोपभोगप्रत्यासन्नहेतुत्वलक्षणाविशेषोपि मनोऽक्षादिनानेकान्तिकत्वान्न बुद्धेर्लक्षणम् । यदि च श्रयमेकान्तः- प्रन्तःकरणमन्तरेणार्थमात्मा न प्रत्येति इति, कथं ति ग्रन्तः-करणप्रत्यक्षता ? श्रन्यान्तःकरणविम्बादेवेति चेत्; श्रनवस्था । श्रन्यान्तःकरणविम्बमन्तरेणान्तःकरणप्रत्यक्षतायां च

होता है। बुद्धि को प्रधान का धर्म मानने से एक बड़ी आपित्त यह भावेगी कि वह भवेतन होने से विषयों की व्यवस्था नहीं कर सकेगी।

सांख्य — वह बुद्धि ग्राकार धर्मवाली है ग्रर्थात् उसमें पदार्थ का ग्राकार रहता है। ग्रतः वह विषय व्यवस्था करा देती है।

जैन—यह कथन अयुक्त है, क्यों कि अचेतन ऐसी जड़ बुद्धि आकार वाली होने पर भी पदार्थ की व्यवस्था को अर्थात् जानने रूप कार्य को जो यह घट है यह इससे भिन्न पट है ऐसी पृथक् पृथक् वस्तुओं की व्यवस्था को नहीं कर सकती है। क्यों कि वह अचेतन है। आकार घारण करने मात्र से यदि वस्तु का जानना भी हो जाय तो दर्पण, जल आदि पदार्थ भी बुद्धि रूप मानना च।हिये, क्यों कि आकारों को तो वे जड़ पदार्थ भी घारण करते हैं।

विशेषार्थ — सांख्य ने बुद्धि को जड़तत्त्व जो प्रधान है उसका धर्म माना है। इसलिये ग्राचार्य ने कहा कि अचेतन रूप बुद्धि से पदार्थों का जानना, सब विषयों की पृथक् पृथक् व्यवस्था करना ग्रादि कार्य कैसे निष्पन्न हो सकेंगे। इस पर सांख्य यह जबाब देता है कि बुद्धि भ्रचेतन भले ही रहे किन्तु वह ग्राकारवती होने से विषयव्यवस्था कर लेती है, तब इसका खंडन ग्राचार्यदेव ने दर्पण के उदाहरण से किया है, दर्पण में भी आकार होता है—ग्रथित् पदार्थों का ग्राकार दर्पण में रहता है, किन्तु वह वस्तु व्यवस्था नहीं कर सकता है, ग्राकार होने मात्र से वह पदार्थ को यदि जानने लग जाय तब तो जल काच ग्रादि जितने भी पदार्थ पारदर्शी हैं वे सब के सब बुद्धि रूप बन जावेंगे। ग्रतः ग्राकारवान् होने से बुद्धि पदार्थ को जानती है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

सांख्य — जो अन्तः करण रूप हो वह बुद्धि है प्रथवा जो पुरुष के उपभोग का निकटवर्ती साधन हो वह बुद्धि है।

ष्मर्थप्रत्यक्षतापि तथैवास्त्वलं तत्परिकत्पनया । ग्रन्तः करणप्रत्यक्षताभावे च कथं तद्गतार्थविम्ब-ग्रहणम् ? न ह्यादर्शाग्रहणे तद्गतार्थप्रतिविम्वग्रहणं दृष्टम् ।

विषयाकारधारितवं च बुद्धेरनुपपन्नम्, मूर्त्तस्यामूर्ते प्रतिबिम्बासम्भवात् । तथा हि—न विषयाकारधारिणी बुद्धिरमूर्त्तत्वादाकाशवत्, यत्तु विषयाकारधारि तन्मूर्तः यथा दर्पणादि । न चासिद्धो हेतुः; तस्याः सकलवादिभिरमूर्त्तत्वाभ्युपगमात् । ग्रन्यथा बाह्ये न्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रसङ्को दर्पणा-

जैन — ऐसा कहना भी सदोष है, देखिये — श्रन्त:करएा – श्रात्मा का अन्दर का करण तो मन भी है पर वह बुद्धिरूप नहीं है, अतः आत्मा का ग्रन्दर का जो करण हो वह बुद्धि है ऐसा कथन सदोष-ग्रनैकान्तिक दोष से युक्त हो जाता है, इसी प्रकार से जो पूरुष-आत्मा का उपभोग का निकटवर्ती साधन हो वह बुद्धि है ऐसा लक्षण भी म्रतिन्याप्ति दोष वाला है, क्योंकि इन्द्रियां भी पूरुष के उपभोग में निकट साधन होकर भी बुद्धिरूप नहीं हैं, ग्राप सांख्य का यदि ऐसा ही एकान्त पक्ष हो कि ग्राकार वाली बुद्धि के विना पदार्थ को आत्मा कैसे जानेगा ? सो इस पक्ष पर हम जैन का कहना है कि उस आकार वाली बृद्धि को कौन जानेगा ? यदि भ्रन्य किसी भ्राकार वाली बृद्धि उस विवक्षित बृद्धि को जानती है तो इस मान्यता में अनवस्था माती है, यदि कहा जावे कि उस बुद्धि को जानने के लिये ग्रन्य बुद्धि को ग्रावश्यकता पड़ती नहीं है, वह तो आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है, तब तो पदार्थों का प्रत्यक्ष होना भी अपने ग्राप से ही हो जाना चाहिये, फिर बेकार की उस जड़ बुद्धि को काहे को माना जाय। यदि कहा जावे कि बुद्धि को प्रत्यक्ष मानने की ग्रावश्यकता नहीं तो ऐसा कहना भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण को विना ग्रहण किये उसमें रहे हुए प्रतिबिम्ब को ग्रहरा नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार बुद्धिको ग्रहण किये विनापदार्थ के आकार को प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं किया जा सकता-नहीं जाना जा सकता है।

बुद्धि में विषयों का—सामने के बाहिरी जड़ पदार्थों का आकार आता है सो यह बात इसलिये भी नहीं युक्ति युक्त प्रतीत होती है कि ज्ञान तो—(बुद्धि तो) अमूर्त है, अमूर्त वस्तु में मूर्तिक का—विषयभूत पदार्थों का प्रतिबिम्ब—आकार पड़ना असंभव है। अनुमान प्रमाण से यही बात सिद्ध होती है—अमूर्त होने से बुद्धि विषयों के आकार को अमूर्त आकाश की तरह धारण नहीं करती है, जो विषय के आकार को धारण करता है वह दर्पणादि की तरह मूर्तिक होता है, यहां जो अमूर्तत्व हेतु है वह असिद्ध नहीं है क्योंकि सभी वादियों ने बुद्धि को अमूर्त माना है। यदि वह मूर्तिक होती तो दर्पणादि की तरह बाह्य इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में आती।

दिवदेव । भ्रतिसूक्ष्मत्वात्तदप्रत्यक्षत्वे तद्गतार्थप्रतिविम्बप्रत्यक्षतापि न स्यात्, मूर्तस्य चेन्द्रियादिद्वारेगीव संवेदनसम्भवात् । तदभावेऽसंविदितत्वप्रसङ्गश्च । सर्वथा परोक्षत्वाभ्युपगमे चास्या मीमांसकमता-नुषङ्गः ।

शंका — बुद्धि ग्रतिसूक्ष्म है, इसलिये वह ग्रप्रत्यक्ष रहती है, अर्थात् बाह्ये-निद्रयों द्वारा ग्रहण करने में नहीं आती।

समाधान—तो फिर उसकी अप्रत्यक्षता में उस बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रति-बिम्ब —आकारहै उसे भी अप्रत्यक्ष ही रहना चाहिये—बाह्येन्द्रिय द्वारा उसका भी ग्रहण नहीं होना चाहिये, इस तरह यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो मूर्तिक होता है उसका बाह्य इन्द्रियादि द्वारा ही संवेदन होता है, और किसी के द्वारा नहीं, यदि बुद्धि का इन्द्रिय से या ग्रन्य किसी से ग्रहण होना नहीं माना जाय तो वह ग्रसं-विदित हो जायगी और इस तरह उसकी सर्वथा असंविदितता में—सर्वथा परोक्षरूपता में ग्रापका प्रवेश मीमांसक मत में हो जावेगा, ग्रत: ग्रापका बुद्धि को—(ज्ञान को) ग्रचोतन मानना किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है।

#### \* सांख्याभिमत प्रचेतनज्ञानवाद का खंडन समाप्त \*

\*

## म्रचेतनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

सांख्य ज्ञान को अचेतन मानते हैं, उनका कहना है कि प्रधान (प्रकृति) महान् बुद्धि को उत्पन्न करता है अतः वह अचेतन है। हां उस महान्छ्प बुद्धि का संसर्ग पुरुष के साथ होता है, इसलिये हमें यह ग्रात्मारूप मालूम पड़ती है। जैसे लोहे का गोला और भिन भिन्न होकर भी अभिन्न दिखाई देते हैं। दूसरा एक कारण और है कि बुद्धि ग्राकारवती है ग्रतः वह अचेतन है। चेतन में ग्राकार नहीं है। सो इस मत का खंडन ग्राचार्य ने इस प्रकार से किया है कि ज्ञान चेतन का धर्म है जैसा कि देखना हष्टत्व धर्म चेतन का है, कर्तृत्व ग्रादि धर्म भी चेतन के ही हैं। ग्रापने जो ऐसा कहा कि बुद्धि ग्रात्सा के साथ संसर्गित होने से चेतनरूप ग्राल्म पड़ती है सो चेतन के बारे में भी ऐसा ही कह सकते हैं अर्थात् चेतन के संसर्ग से ग्रात्मा चेतन दिखाई देता है, किन्तु वास्तविक चेतन प्रधान का धर्म है, ऐसी विपरीत मान्यता भी माननी पड़ेगी ! तुम कहो कि आत्मा में ज्ञान स्वतः माने तो आत्मा अनित्य हो जायगा इसलिये ज्ञान से भिन्न ग्रात्मा को माना है सो भी ठीक नहीं क्योंकि यही दोष प्रधान में भी ग्राता है प्रयीत प्रधान में बुद्धि मानी जाय तो वह भी प्रनित्य हो जायगा, इस पर सांख्य ने युक्ति दो है कि बुद्धिरूप विवर्त्त प्रव्यक्त प्रधान से प्रथक है तो फिर ऐसे ही आत्मा में मानो, कोई विशेषता नहीं, भातमा भी भपने ज्ञानरूप स्वपर संवेदन से कथंचित भिन्न है, अतः यह तो नित्य है और बृद्धि अर्थात् ज्ञान अनित्य है। बृद्धि यदि अजेतन है तो वह प्रतिनियत वस्तू को जान नहीं सकती है, जैसे दर्पण । बृद्धि भीर चैतन्य में कूछ भी भेद दिखाई नहीं देता है, व्यर्थ ही उसमें भिन्नता मानते हो। अग्नि भीर लोहे का दृष्टान्त ठीक नहीं, क्योंकि जब लोहा अग्नि के साथ संबंध करता है तब वह खुद ही ग्रपने कठोरता, कृष्णता ग्रादि गुणों को छोड़कर उष्णादिरूप हो जाता है, इसलिये इनमें सर्वथा भेद नहीं है। बुद्धि में विषय का आकार मानना भी गलत है, क्योंकि बुद्धि तो अमूर्त है, उसमें मूर्त आकार कैसे आ सकता है ? बुद्धि के जो लक्षण किये गये हैं वे भी सदोष हैं। प्रथम लक्ष्मा यह है कि ग्रन्त:करण रूप जो हो वह बुद्ध है सो यह लक्ष्मण मत में चला जाता है ग्रतः ग्रातिव्याप्त है, तथा पूरुष के उपभोग्य की निकटता का जो कारए। है वह बुद्धि है सो ऐसा यह लक्षरा इन्द्रियों के साथ प्रति-व्याप्त हो जाता है। इसलिये सदोष-लक्षण प्रपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकता, ग्रन्त में सार यही है कि बुद्ध, ग्रात्मा-पुरुष का धर्म है उसी के ज्ञान, प्रध्यवसाय, प्रतिभास, प्रतीति म्रादि नाम हैं।

#### \* सांराश समाप्त \*



# साकारज्ञानवाद पूर्वपक्ष

जिस प्रकार हम बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं उसी प्रकार प्रमाण मात्र को ग्रथिकार होना भी मानते हैं। ग्रथित् ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है वह उसी के आकार वाला होता है। इसे ही तदुत्पत्ति तदाकार होना कहते हैं। ज्ञान नील ग्रादि पदार्थ से उत्पन्न होता है यह उसकी तदुत्पत्ति है ग्रीर वह उसी के भ्राकार को धारण करता है यह उसकी तदाकारता है, जब ज्ञान उस नील भ्रादि से उत्पन्न होता है ग्रीर उसी के आकार को धारण करता है तब हो वह उसे जान सकता है ग्रीर तभी वह सत्य की कोटि में ग्राता है, यही तदध्यवसाय है, जैन ग्रादि प्रवादी ज्ञान को तदाकार होना—पदार्थ के ग्राकार होना नहीं मानते हैं, भ्रतः उनके मत में अमुक ज्ञान ग्रमुक वस्तु को हो ज्ञानता है ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, ग्रब ग्रागे ज्ञान साकार है—पदार्थ को ज्ञानते समय पदार्थ के आकार हो ज्ञाता है इस बात को बौद्धों की मान्यता के ग्रनुसार सप्रमाण सिद्ध किया जाता है —

अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम् ॥ २०॥

ग्रर्थेन सह यत् सारूप्यं सादृश्यं ग्रस्य ज्ञानस्य तत् प्रमागाम् इह यसमाद्व विषया द्विज्ञानमुदेति तद्विषयसदृशं तद्वभवति, यथा नील।दुत्पद्यमानं नीलमदृशं, तच्च सारूप्यं सादृश्यं ग्राकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ।।२०।। न्यायबिन्द् पृ० ८४

श्रथं—ज्ञान का जो पदार्थ के श्राकार होता है वही उसका प्रमाणपना है अर्थात् ज्ञान जिस विषय से उत्पन्न होता है उसी विषय के श्राकार को घारण करता है। जैसे—नील पदार्थ से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान नील सहश ही बनता है, इसी सारूप्य को साहश्य, आकार श्राभास इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, ग्रन्यत्र भी यही कहा है—

तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।। ( प्रमाण्वातिक ) प्रमेय को जानने से ही प्रमाण का मेयाकार-पदार्थाकार होना सिद्ध होता है।

अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्तवार्थरूपताम् । मन्यत् स्वभेदो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथंचने ।। ३०५ ॥ अर्थ—यह जो निर्विकलप बुद्धिका अर्थाकार होता है वही को पदार्थ के साथ संबंध जोड़ने वाला है, ज्ञान यदि पदार्थाकार न होवे तो उसमें घटज्ञान पटज्ञान इत्यादि भेद हो ही नहीं सकता। "न वित्तिसत्तैव तद्वेदना युक्ता तस्याः सर्वत्रा विशेषात्। तां तु सारूप्यमाविकात् सरूप यत्तद्व घटयेत्"।। भामती पृ० ५४२।। प्रर्थात केवल विशुद्ध निराकार ज्ञान होने से ही यह नोल है इस प्रकार से अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि वह ज्ञान तो सभी अर्थों में समानरूप से होता है, किन्तु वस्तु का सारूप्य जब उस ज्ञान में हो जाता है तब वह उस ज्ञान को वस्तु के आकार वाला बना देता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई वस्तु ज्ञान का विषय इसलिये नहीं मानी जाती कि ज्ञान उसे ग्रहण करता है, अपितु जो ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन्न होता है तथा जिसके सहश होता है वही वस्तु उस ज्ञान का विषय कहलाती है।

तत्सारूप्यतदुत्पत्तिभ्यां विषयत्वम् । तत्र बुद्धियंदाकारा तस्यास्तद् ग्राह्ममुच्यते ॥

---प्रमागावातिक पृ∙ २२४

तथा—स एव विषयो य आकारमस्यामपंयित।। (न्यायवातिक ता. पृ० ३८८) बुद्धि या ज्ञान के विषय में प्रमाणवातिक आदि ग्रन्थों में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, िक ज्ञान जिस वस्तु के आकार का हुआ है वही वस्तु उस ज्ञान के द्वारा ग्राह्य—ग्रहण करने योग्य या जानने योग्य हुग्रा करती है। अन्य नहीं, जो पदार्थ ज्ञान में ग्रयना आकार अपित करता है वही उसका विषय है, ग्रन्य नहीं, इसीलिये भनेक पदार्थ हमारे सामने उपस्थित होते हुए भी ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न हुग्रा है भौर जिसके ग्राकार को धारण किये हुए है उसी को मात्र वह जानता है, ग्रन्य ग्रन्य पदार्थ को नहीं। यहां यदि कोई प्रश्न करे कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है भौर उसके ग्राकार को धारण करता है तो उसे इन्द्रिय के ग्राकार भी होना चाहिये, क्योंकि ज्ञान जैसे पदार्थ से उत्पन्न होता है वैसे वह इन्द्रिय से भी उत्पन्न होता है ? सो उसका उत्तर इस प्रकार है—

यथैवाहारकालादेः समानेऽपत्यजन्मनि । पित्रोस्तदेकमाकारं धत्तो नान्यस्य कस्यचित् ॥

— प्रमाणवातिक पृ० ३६६

जिस प्रकार म्राहार समय आदि म्रनेक कारण बालक के जन्म में समानरूप से निमित्त हुम्रा करते हैं किन्तु उन सबमें से माता या पिता इन दो में से किसी एक के म्राकार—शकल को बालक धारण करता है, मन्य कारण का म्राकार वह भारण नही करता, ठीक इसी प्रकार ज्ञान इन्द्रिय पदार्थ म्रादि कारणों से उत्पन्न होते हुए भी इनमें से पदार्थ के ही माकार को धारण करता है, इन्द्रियादि के आकार को नहीं।

खास बात तो यही है कि यदि ज्ञान को निराकार माना जावे तो प्रतिकर्म व्यवस्था समाप्त हो जाती है, कहा भी है—

"किमर्थं तर्हि सारूप्यमिष्यते प्रमाग्गम् ? कियाकर्म व्यवस्थायास्तल्लोके स्यान्निबंधनम्.....

सारूप्यतोऽन्यथा न भवति नीलस्य कर्मणः संवित्तिः पीतस्य वेति ऋियाकर्मे प्रतिनियमार्थ इष्यते"।। प्रमाणवार्तिकालंकार पृ० ११६

यदि कोई पूछे कि बौद्ध ज्ञान को साकार क्यों मानते हैं तो उसका उत्तर यही है कि पदार्थ की प्रतीति की पृथक २ व्यवस्था बिना ज्ञान के साकार हुए बन नहीं सकती, ग्रर्थात् यह नीला पदार्थ है, यह इस नीले पदार्थ का संवेदन हो रहा है श्रीर यह पीत का संवेदन हो रहा है इत्यादि प्रतिभास रूप किया श्रीर उस किया का कमं जो पदार्थ है इनकी व्यवस्था होना साकार ज्ञान के ऊपर ही निभंर है।

स्वसंवित्तिः फलं चास्य ताद्रूप्यादर्थनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥

---प्रमागा समुचय १।१०

तदाकार होने से ज्ञान के द्वारा पदार्थ का निश्चय हुम्रा करता है। उस ज्ञान का फल तो स्व का अपना संवेदन होना मात्र ही है, इसी प्रकार प्रमाग की प्रामा-णिकता विषयाकार होना साकार होने से हो निश्चित की जाती है।

इस प्रकार के इन उपर्युक्त कथनों से सिद्ध होता है कि ज्ञान साकार है, जिस वस्तु को वह जानता है वह उसी से पैदा होकर उसी के आकार वाला हुन्ना करता है।

## \* पूर्वपक्ष समाप्त \*



\*

एतेन बौद्धोप्याकारवत्त्वेन ज्ञाने प्रामाण्यं प्रतिपादयन्त्रत्याख्यातः । प्रत्यक्षविरोधाचः प्रत्यक्षेण विषयाकाररहितमेव ज्ञानं प्रतिपुरुषमहमहिमकया घटादिग्राहकमनुभूयते न पुनर्दर्पण।दि-वत्प्रतिबिम्बाकान्तम् । विषयाकारधारित्वे च ज्ञानस्यार्थे दूरिनकटादिव्यवहाराभावप्रसङ्गः । न खलु स्वरूपे स्वतोऽभिन्नेऽनुभूयमाने सोस्ति, न चैवम्; 'दूरे पर्वतो निकटे मदीयो बाहुः' इति व्यव-

सांख्य के द्वारा माना गया ज्ञान का अचेतनपना तथा आकारपना खंडित होने से ही बौद्धसंमत साकार जान का भी खंडन हो जाता है, उन्होंने भी जान में प्रमागाता का कारण विषयाकारवत्त्व माना है, प्रथित ज्ञान पदार्थ के आकार होकर ही पदार्थ को जानता है ग्रीर तभी वह प्रमाण कहलाता है, यह ज्ञान में तदाकारपना प्रत्यक्ष से बाधित होता है, प्रत्येक पूरुष को भ्रपना अपना ज्ञान घटादि पदार्थों के श्राकार न होकर ही उन्हें ग्रहण करता हुन्ना श्रनुभव में न्ना रहा है, न कि प्रतिबिम्ब से व्याप्त दर्पण के समान अनुभव में आता है। यदि ज्ञान पदार्थीकार को धारण करता है ऐसा स्वीकार किया जावे तो पदार्थ में जो दूर श्रीर निकटपने का व्यवहार होता है वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान स्वयं उस रूप हो गया है। वह आकार उस ज्ञान से ग्रमिन्न ग्रन्भव में आने पर उसमें क्या दूरता एवं क्या निकटता प्रतीत होगी; श्रर्थात् किसी प्रकार भी आसन्नदूरता का भेद नहीं रहेगा, किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि यह दूरवर्तीपना श्रीर प्रत्यासन्नपना सतत ही अनुभव में आता रहता है देखो-"यह पर्वत दूर है, यह मेरा हाथ निकट है" इत्यादि प्रतिभास बिल्कुल स्पष्ट ग्रीर निर्वाध-रूप से होता हुआ उपलब्ध होता ही है। इसलिये ज्ञान में प्रतिभासित होनेवाले इस दूर निकट व्यवहार से ही सिद्ध होता है कि ज्ञान पदार्थ के आकार रूप नहीं होकर ही उसे जानता है, ग्रत: पदार्थ के ग्राकार के धारक उस ज्ञान में दूर ग्रादि रूप से व्यवहार होना शक्य नहीं है, जैसा कि दर्पण में प्रतिबिम्बित हुए ग्राकार में यह दूर हारस्याऽस्खलद्रूपस्य अतीते । तनस्तदन्यथानुपपत्तेनिराकारं तत् । न चाकाराधायकस्य दूरादितया तथा व्यवहारो युक्तः दर्पणादौ तथानुपलम्भात् । दीर्घस्वापवतश्च प्रबोधचेतसो जनकस्य जाग्रद्शा-चेतसो दूरत्वेनातीतस्वेन चात्रापि दूरातीतादिव्यवहारानुषङ्गः स्यात् ।

किया, प्रयादुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीलतामनुकरोति तथा यदि जडतामपि; तिह्रं जडमेव तत् स्यादुत्तरार्थक्षरावत् । प्रथ जडतां नानुकरोति; कथं तस्या प्रहराम् ? तदग्रहणे नीला-

है यह निकट है ऐसा व्यवहार शक्य नहीं होता। ज्ञान को साकार मानने में यह भी एक बड़ा विचित्र दोष आता है, देखिये — कोई दीर्घ काल तक सोया था जब वह जाग कर उठा तब उसे सोने के पहिले जाग्रद्शा में जिस किसी घट आदि का तदाकार ज्ञान था वह अब निद्रा के बाद बहुत ही दूर हो गया है तथा व्यतीत भी हो गया है, ग्रतः उस याद ग्राये हुए घट ज्ञान में दूर ग्रीर अतीत का भान होना चाहिये।।

मावार्थ — जब वस्तु का ग्राकार ज्ञान में मौजूद है तब कुछ समय व्यतीत होने पर वह वस्तु हमें दूरपने से मालूम होनी चाहिये, देवदत्त दीर्घनिद्रा लेकर उठा, उसका निद्रित श्रवस्था के पहिले का हुग्रा जो ज्ञान है वह श्रव दूर हो चुका है, श्रतः उसको ऐसा प्रतिभास होना चाहिये कि मेरी वह पुस्तक बहुत दूर है श्रथवा वह ज्ञान दूर है इत्यादि, किन्तु ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है, श्रतः ज्ञान को साकार मानना ठीक नहीं है।

बौद्धों ने ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न होना भी स्वीकार किया है वह ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होकर जैसे उस नील आदि के आकार को धारण करता है वैसे ही यदि वह उस पदार्थ के जड़पने को भी धारण करता है तो वह ज्ञान स्वयं जड़ बन जावेगा, जैसे जड़ पदार्थ स्वयं उत्तर क्षण में दूसरे जड़ पदार्थों को पैदा कर देते हैं वैसे ही ज्ञान पदार्थ से पैदा होने के कारण जड़ रूप को भी धारण करेगा, यदि कहो कि ज्ञान जड़ाकार नहीं बनता है तो वह उस पदार्थ की जड़ता को कैसे जान सकेगा, क्योंकि उस रूप हुए विना वह उसे जान नहीं सकता, इस प्रकार यदि जड़ता को नहीं जानता है तो वह ज्ञान उसके नील आदि आकार को भी नहीं जान सकेगा, जड़ता को नहीं जाने और नील आकार को जाने ऐसी भेदभाव की बात कहो तब तो नील और जड़ धमं में भिन्नता माननी पड़ेगी अथवा एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धमं मानने से अनेकान्त की वहां स्थिति आ जावेगी, क्योंकि इस प्रकार की मान्यता में एक ही नील वस्त्र आदि में उस का एक नील धमं तो आह्य हो जाता है और दूसरा जड़-

कारस्याप्यग्रहण्म् ग्रन्यथा तयोर्भेदोऽनेकान्तो वा। नीलाकारग्रहणेपि च, ग्रगृहीता जडता कथं तस्येत्युच्येत ? ग्रन्यथा गृहीतस्य स्तम्भस्यागृहीतं त्रैलोक्य(क्यं)रूपं भवेत्। तथा चैकोपलम्भो नैकत्वसाधनम्। ग्रथ नीलाकारवज्जडतापि प्रतीयते किन्त्वतदाकारेण् ज्ञानेन, न; तिंह नीलताप्य-तदाकारेण्वानेन प्रतीयताम्। तथाहि—यद्येन स्वात्मनोऽर्थान्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेण् यथा स्तम्भादेर्जाडचम्, प्रतीयते च स्वात्मनोऽर्थान्तरभूतं नीलादिकमिति। किन्द्य, नीलाकारमेव ज्ञानं

धर्म श्रग्राह्य हो जाता है, यदि कहा जावे कि ज्ञान सिर्फ नील को ही जानता है जड़ता को नहीं तो वह जान "इस नील पदार्थ की यह जड़ता है" इस प्रकार कैसे कह सकेगा, यदि उसे विना जाने ही वह नील पदार्थ ग्राहक ज्ञान यह उसका धर्म है ऐसा कहता है तो ग्रहण किये गये स्तम्भ का अग्रहीत त्रैलोक्य स्वरूप हो जायगा, इस तरह कहीं पर भी एकत्व का साधक ज्ञान नहीं हो सकेगा प्रत्युत वह एक ही में अनेकत्व का साधक होगा।

बैंद्ध जैसे ज्ञान वस्तु की नीलाकारता को जानता है वैसे ही वह उसकी जड़ता को भी जानता है, परन्तु जड़ता को वह तदाकार होकर नहीं जानता है।

जैन—यह बात गलत है क्योंकि जड़ता को जैसे तदाकार हुए विना जान लेता है वैसे ही वह नीलाकार हुए विना हो नील पदार्थ को भी जान लेवे तो इसमें क्या बाधा है। अनुमान से भी सिद्ध होता है कि जो बस्तु जिसके द्वारा प्रपने से पृथक् रूप से जानी जाती है वह उससे प्रतदाकार रूप होकर ही जानी जाती है, जैसे कि स्तम्भ आदिके जड़पने को स्तम्भज्ञान श्रतदाकार होकर जानता है, इसी तरह अपने से अर्थात् नोलज्ञान से नील प्रादि पदार्थ पृथक् प्रतीत होते हो हैं, ग्रतः वे तदाकार हुए ग्रपने ज्ञान द्वारा गृहीत नहीं होते हैं। पुनः ग्रापसे हम पूछते हैं कि ज्ञान जो जड़ धर्म को जानता है वह कौनसा जान जानता है ? क्या नीलाकार हुग्रा ज्ञान ही जड़ धर्म को जानता है ? ग्रथवा भिन्न कोई ज्ञान जड़ धर्म को—बड़ता को जानता है ? ग्रथवा भिन्न कोई ज्ञान जड़ धर्म को—बड़ता को जानता है ? ग्रथवा भिन्न कोई ज्ञान जड़ धर्म को—बड़ता को जानता है ? ग्रथवा भिन्न कोई ज्ञान जड़ धर्म को निलाकार हुग्रा ज्ञान ही जड़ता को जानता है ऐसा प्रथम पक्ष लेकर कहा जावे तो ठीक नहीं है, क्योंकि नीलको तो वह नीलाकार होकर जाने और जड़ता को विना जड़ताकार हुए जाने यह तो ज्ञान में ग्रथंजरती न्याय हुग्रा।। भावार्थ—"ग्रथं मुख मात्रं वृद्धायाः कामयते नांगानि सोऽयमर्थजरती न्याय:" ग्रथात् जैसे कोई कामी जन वृद्ध स्त्री के मुखमात्र को तो चाहे ग्रन्य अवयवों को नहीं चाहे इसी प्रकार यहां पर बोद्धां ने ज्ञान के विषय में ऐसा ही कहा है कि ज्ञान वस्तु के नील धर्म को तो नीलाकार होकर जानता है

जडतां प्रतिपद्यते, ज्ञानान्तर वा ? प्राद्यविकल्पे नीलाकारतां स्वात्मभूततया, जडतां त्वन्यथा तज्जानातीत्यद्धं जरतीयन्यायानुसरणां ज्ञानस्य । प्रथ ज्ञानान्तरेण सा प्रतीयते; तदप्यतदाकारं यथा जडतां प्रतिपद्यते तथाद्य(द्यं)नीलतामिति व्यथं तदाकारकल्पनम् ।

किन्द्व, ज्ञानान्तरेण जडतैव केवला प्रतीयते, तद्वज्ञीलतापि वा ? न तावदुत्तरपक्षः; ग्रर्क जर-तीयन्यायां नुसरणप्रसङ्गात् । प्रथमपक्षे तु नीलताया जडतेयमिति कुतः प्रतीतिः ? नाद्यज्ञानात्; तेन

ग्रीर उसी वस्तु के जड़ धर्म को अजडाकार होकर ही जानता है, ग्रतः यह ग्रधंजरती न्याय हुग्रा ।। द्वितीय पक्ष के अनुसार यदि वस्तु के नीलत्व को जानने वाले ज्ञान से पृथक् कोई दूसरा ज्ञान है ग्रीर वह उस वस्तु के जडत्व को जानता है ऐसा कहा जाय तो भी प्रधन होगा कि वह भिन्न ज्ञान भी जडता को जडताकार होकर ग्रहण करता है या विना जडताकार हुए ग्रहण करता है, यदि विना जडताकार हुए जड़ता को जानता है तो नीलत्व को भी विना नीलाकार हुए जानें, क्यों व्यर्थ ही नदाकारता की कल्पना उसमें करते हो।

कि अ - ग्रन्य जान मे जो जड़ता को जानना तुमने स्वीकार किया है सो वह ज्ञानान्तर एक मात्र जड़ता को ही जानता है कि जड़ता के साथ नीलाकार को भी जानता है ? जडता से युक्त नीलत्व का ग्रहण श्रर्थात् यह जडता इस नील की है यदि ऐसा वह जानान्तर जानता है तो इस उत्तर पक्ष में पहिले के समान अर्धजरती न्याय का अनुसरण होने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है क्योंकि पदार्थ के नीलत्व को छोड उसका ग्रधीश जो जड़ता है उसी को तो इसने जाना है। मात्र जड़त्व के जानने की बात तो बिलकूल बनती ही नहीं है, क्योंकि उस प्रतिभास में यह नील पदार्थ की जड़ता है इस प्रकार की प्रतीति तो होगी नहीं, तो फिर उसे किस ज्ञान से जाना जायगा ? प्रथम ज्ञान तो जानेगा नहीं क्योंकि वह तो सिर्फ नीलाकार को ही जान रहा है। दूसरा ज्ञानान्तर भी जान नहीं सकता, क्योंकि उसका विषय भी तो मात्र जड़धर्म है, यदि इन दोनों को छोड़कर एक-तीसरा ज्ञान नील और जडता को जानने वाला स्वीकार किया जाये तो उसमें भी निर्णय करना होगा कि वह तृतीय ज्ञान दोनों श्राकारों को धारता है क्या ? यदि धारता है तो ज्ञान स्वयं जड बन जायगा, यदि तृतोयज्ञान को निराकार मानते हो तब तो स्पष्ट ही जैन मत का भनुसरण करना हो गया । कहीं पर नील भादि में ज्ञान साकार रहता है भ्रन्यत्र वहीं ऐसा कहो तो वही पूर्वोक्त धनवस्था दोष आता है कि एक ज्ञान नीलत्व को जानेगा नीलाकारमात्रस्यैव प्रतीतेः । नापि दितीयात्तस्य जडतामात्रविषयत्वात् । प्रयोभयविषयं ज्ञानान्तरं परिकल्प्यते, तच्चे दुभयत्र साकारम् स्वयं जडता निराकारं चेत्; परमतप्रसङ्गः । क्विचित्साकारतायाः मुक्तदोषोऽनवस्था ।

ननु निराकारत्वे ज्ञानस्याखिलं निश्चिलार्थवेदकं तत्स्यात् क्वचित्प्रत्यासितिविष्ठकर्षाभावादि-त्यप्यपेशलम्; प्रतिनियतसामर्थ्येन तत्त्रथाभूतमि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकिमत्यग्रे वक्ष्यते । 'नीलाकारवज्जडाकारस्यादृष्टे न्द्रियाद्याकारस्य चानुकरणप्रसङ्गः कारणत्वाविशेषात्प्रत्यासिति-प्रकर्षभावाच' इति चोद्ये भवतोपि योग्यतैव कारणम् ।

फिर ग्रन्य कोई ज्ञान जडत्व को जानेगा वह भी तदाकार होवेगा, तो जड़ बन जायगा, और अतदाकार रह कर जानेगा तो नीलत्व को भी ग्रतदाकार रह कर जान लेना चाहिये, इत्यादि ।

बौद्ध — ज्ञान को निराकार मानोगे तो वह एक ही समय में सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जायेगा ? क्योंकि श्रव उस ज्ञान में तदाकारत्व तदुत्पत्ति श्रादि रूप नियामक कोई संबंध तो रहा नहीं।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान में एक ऐसा क्षयोपशमजन्य प्रतिनियत सामर्थ्य है कि जिससे वह निराकार रहकर भी नियमित पदार्थों की व्यव-स्था बराबर करता रहता है। इस विषय का विवेचन हम आगे करेंगे।

ज्ञान साकार होकर ही बस्तु को जानता है तो नीलत्व के समान जडत्व के आकार को क्यों नहीं धारण करता? ग्रह जो पुण्य पाप रूप है उनके तथा मनइन्द्रियां वस्तुभों के ग्राकार को क्यों नहीं धारण करता है। उन सबके ग्राकारों को भी उसे घारण करना चाहिये, क्योंकि जैसे ग्राप ज्ञान का कारण जो पदार्थ है उसके आकार रूप ज्ञान हो जाता है ऐसा मानते हैं ग्रीर वे सब इन्द्रियां मन ग्रादि ज्ञान के कारण हैं ही इसलिये ज्ञान को इन्द्रियाकार होना चाहिये ग्रीर मन के आकार भी होना चाहिये, यदि ग्राप कहो कि नील ग्रादि की तो निकटता है ग्रीर इन्द्रियादि की दूरता है ग्रत: इन्द्रियादि के ग्राकार रूप ज्ञान नहीं होता है सो भी बात नहीं, क्योंकि नीलत्व के समान इन्द्रियादिक भी निकटवर्ती ही हैं, ग्रत: इन इन्द्रिय ग्रह ग्रादि के आकार को ज्ञान क्यों नहीं घारता है ऐसा प्रश्न होने पर ग्रापको हम जैन की कर्म के क्षयोपश्म लक्षण वाली योग्यता की शरण लेनी पड़ती है।

यश्रीश्यते—'यथैवाहारकालादेः समानेऽपत्यं जननीपित्रोस्तदेकमाकारं धत्ते नान्यस्य कस्य-चित्, तथा चक्षुरादेः कारणत्वाविशेषेपि नीलस्यैवाकारमनुकरोति ज्ञानं नान्यस्य' इति; तिश्ररा-कारज्ञानेपि समानम् । तत्कार्यत्वाविशेषेपि हि यया प्रत्यासत्त्या ज्ञानं नीलमेवानुकरोति तयैव सर्वत्रा-नाकारत्वाविशेषेपि किञ्चदेव प्रतिपद्यते न सर्वमिति तिभागः कि नेष्यते ? ग्रन्योन्याश्रयदोषद्योभयत्र समानः । किञ्ज, प्रतिनियतघटादिवत्सकलं वस्तु निखिलज्ञानस्य कारणं स्वाकारापंकं वा किन्न स्यात् ? वस्तुसामर्थ्यात् किञ्चदेव कस्यचित् कारणं न सर्वं सर्वस्येति चेत्; तिह तत एव किञ्जि-त्कस्यचिद्ग्राह्यं ग्राहकं वा न सर्वं सर्वस्येत्यनं प्रतोस्यपनापेन ।

बौद्ध — जिस प्रकार ग्राहार, काल ग्रादि ग्रनेकों कारणों के समानरूप से मौजूद होते हुए भी बालक ग्रपने माता या पिता के ग्राकार को ही घारण करता है उसी प्रकार ज्ञान चक्षु ग्रादि अनेकों कारणों के होते हुए भी नीलत्व के ग्राकार को ही घारता है ग्रीर ग्रन्य किसी के ग्राकार को नहीं घारता है।

जैन — इस प्रकार का समाधान तो हम भी दे सकते हैं कि ज्ञान निराकार है, यद्यपि इन्द्रियादिक का वह समानरूप से कार्य भी है तो भी वह उसी योग्यता के कारण नियत नीलादिक को ही जानता है और ग्रन्य किसी भी पदार्थ को नहीं जानता है। ऐसा विभाग निराकार ज्ञान में भी संभव है, अत: उसे क्यों नहीं माना जाये।

बौद्ध — ज्ञान को निराकार मानने में भ्रन्योन्याश्रय दोष आवेगा, भ्रर्थात् ज्ञान प्रतिनियत वस्तु को ही जानता है यह सिद्ध होने पर उसके नियतयोग्यता रूप स्व-भाव की सिद्धि होगी भ्रौर उस नियत स्वभाव की सिद्धि होने पर प्रतिनियत वस्तु का जानना सिद्ध होगा।

जैन—यही दोष ग्रापके साकार ज्ञान में भी तो ग्रावेगा, देखिये-ज्ञान नियत जो नीलादि ग्राकार है उसीका ग्रनुकरण करता है, जड़ता का नहीं यह बात सिद्ध होने पर ही उस ज्ञान की निश्चित किसी ग्राकार रूप होने की योग्यता सिद्ध होगी ग्रीर इस नियत योग्यता के सिद्ध होने पर ही नियत नीलाकार होने की संभावना हो सकेगी। इस प्रकार तो एक को भी सिद्धि नहीं होगी। एक बात ग्रीर हम बौद्धों से पूछते हैं कि जिस प्रकार किसी एक ज्ञान को कोई एक घटादि पदार्थ ग्रपना श्राकार समर्पित करता है ग्रीर वह उसका कारण होता है, इसी प्रकार सभी वस्तुएँ सभी

प्रमाण्त्वाचास्य तदभावः। भ्रथांकारानुकारित्वे हि तस्य प्रमेयरूपतापत्तेः प्रमाण्रूपता-व्याचातः, न चैवम्, प्रमाण्प्रमेथयोर्बहिरन्तर्मुं खाकारतया भेदेन प्रतिभासनात्। न चाघ्यकौण् ज्ञान-

ज्ञानों का कारण क्यों नहीं होती और क्यों नहीं वे सभी ज्ञानों को प्रपना श्राकार देती हैं ?

बौद्ध-वस्तु का ऐसा ही सामर्थ्य है कि जिसमे कोई एक वस्तु किसी एक ज्ञान का ही कारण होती है, सभी वस्तुएँ सभी ज्ञानों के लिये कारण नहीं हो सकतीं।

जैन — तो फिर इसी प्रकार से ही कोई एक ज्ञान किसी एक वस्तु को निरा-कार रहकर जानता है, सभी को नहीं जानता है, ऐसा मानना चाहिये, व्यर्थ ही प्रतीति का अपलाप करने से क्या लाभ।

भावार्थ - बौद्ध यद्यपि ज्ञान को साकार मानते हैं, परन्तु कहीं २ पर वे उसे निराकार भी मानने लग जाते हैं, जडत्व, इन्द्रियां, मन, अदृष्ट धादि वस्तुध्रों को ज्ञान तदाकार हए विना ही जानता है ऐसी भी उनकी मान्यता है, इससे उनकी मान्यता को लेकर आचार्यों ने उन्हें समभाया है कि जैसे ज्ञान कहीं निराकार रहकर उसे जान लेता है, वैसे ही वह सर्वत्र निराकार रहकर क्यों नहीं जानेगा, अर्थात् भवश्य ही जानेगा, ज्ञान में ऐसी प्रतिनियत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की योग्यता है कि जिसके कारण यह जितनी वस्तु को जानने का उसमें क्षयोपशम हम्रा है उतनी ही वस्तुओं को जानता है, निराकार होने से कोई सभी को नहीं जानता, क्योंकि उतना उसमें क्षयोपशम ही नहीं है, बौद्ध से जब हम पूछते हैं कि सभी ज्ञानों में सभी पदार्थों का भ्राकार क्यों नहीं आता तब वे भी योग्यता का ही उत्तर रूप में शरण लेते हैं कहते हैं कि सभी पदार्थों के प्राकार आने की योग्यता ही उसमें नहीं है इत्यादि, इसलिये योग्यता के अनुसार निराकार रहकर ही ज्ञान वस्तू को जानता है यह प्रतीति से सिद्ध होता है। एक बहुत मतलब की बात हम बौद्ध को बताते हैं कि ज्ञान प्रमाण-भूत है इसलिये उसमें पदार्थ का श्राकार नहीं रह सकता है, यदि ज्ञान पदार्थाकार होता है तो वह प्रमेय कहलावेगा, फिर प्रमाणता का उसमें लेश भी नहीं रहेगा। परन्तु इस प्रकार से प्रमाण का प्रमेथरूप होना या दोनों-प्रमाण ग्रौर प्रमेथरूप होना संभव नहीं है, प्रमाणतत्त्व तो ग्रन्तम् खरूप से प्रतीत होता है भीर प्रमेयतत्त्व बहि-मुंख रूप से । भ्रतः इन दोनों में भेद है ।

मेवाऽर्थाकारमनुभूयते न पुनर्वाह्योऽर्थं इत्यभिषातव्यम्; ज्ञानरूपतया बोधस्यैवाध्यक्षे प्रतिभासना-भार्थस्य । न ह्यनहङ्कारास्पदत्वेनार्थस्य प्रतिभासेऽहङ्कारास्पदबोधरूपवत् ज्ञानरूपता युक्ता, ग्रहङ्का-रास्पदत्वेनार्थस्यापि प्रतिभासोपगमे तु 'ग्रहं घटः' इति प्रतीतिप्रसङ्गः । न चान्यथाभूना प्रतीतिरन्य-थाभूतमर्थं व्यवस्थापयति; नीलप्रतीतेः पीतादिव्यवस्थाप्रसङ्गात् ।

बोधस्यार्थाकारतां मुक्त्वार्थेन घटियतुमशक्तोः 'नीलम्यायं वोषः' इति, निराकारबोधस्य केनचित्प्रत्यासित्तिविश्रकषीसिद्धोः सर्वार्थघटनप्रसङ्गात्मर्वेकवेदनापत्तोः प्रतिकर्मव्यवस्था ततो न स्यादित्यर्थाकारो बोधोऽभ्युपगन्तव्यः । तदुक्तम् —

बीद्ध — ज्ञान ही पदार्थ के ग्राकाररूप होता है यह तो प्रत्यक्ष से ग्रनुभव में आता है, किन्तु ज्ञान के ग्राकार पदार्थ होता है यह दिखाई नहीं देता है।

जैन—ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष में तो ज्ञान का ज्ञानरूप से प्रतिभास होता है न कि अर्थ का ज्ञानरूप से प्रतिभास होता है, जो अनहंकाररूप से प्रतीत होता है उस पदार्थ को अहंकार (मैं) रूप से प्रतीत हुए ज्ञानरूप मानना तो युक्त नहीं है। यदि अर्थ भी अहंकाररूप से प्रतीत होगा तो "मैं घट हूं" ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु ऐसी प्रतीति होती नहीं है। अन्यरूप से प्रतीत हुए अर्थ की अन्यरूप से प्रतीति कराना तो ज्ञान का काम नहीं है। यदि ऐसा होने लगे तो नील की प्रतीति से पीत आदि की भी व्यवस्था होने लगेगी।

बौद्ध-पदार्थ के साथ ज्ञानका संबंध घटित करने के लिये अर्थाकारता को माना है, उसके विना नील अर्थ का यह ज्ञान है ऐसा कह नहीं सकते । निराकार ज्ञान का किसी एक निह्चित पदार्थ के साथ कोई भी प्रत्यासित्तिविप्रकर्ष (तदाकारतदुरपत्ति संबंध) तो बनता नहीं है, अतः सभी पदार्थों के साथ उसका संबंध हो सकता है । फिर सभी पदार्थों को एक ही निराकार ज्ञान जानने वाला हो सकता है । ऐसी परिस्थित में प्रतिकर्म व्यवस्था-घट ज्ञान का घट विषय है, पट ज्ञान का पट विषय है ऐसी व्यवस्था बनना अश्वय हो जायगा, अर्थात् घट ज्ञान का विषय घट ही है पट नहीं और पट ज्ञान का विषय पट ही है घट नहीं इत्यादि रूप से निश्चित पदार्थ व्यवस्था नहीं बन सकेगी, अतः वस्तु व्यवस्था चाहने वाले ग्राप जैन को ज्ञान साकार ही होता है ऐसा मानना चाहिये, कहा भी है—

"म्रर्थेन घटयत्येनी न हि मुक्ता(क्त्वा)र्थरूपताम् । तस्मात्त्रमेयाधिगतेः प्रमार्शा मेयरूपता ॥" [प्रमाराबा० ३।३०५]

इत्यनत्पतमोविलसितम्; यतो घटयति सम्बन्धयतीति विवक्षितं ज्ञानम्, ग्रथंसम्बद्धमर्थरूपता निश्चाययतीति व। ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; न ह्यथंसम्बन्धो ज्ञानस्यार्थरूपतया क्रियते, किन्तु स्वकः।रगौन् स्तज्ज्ञानमर्थसम्बद्धमेवोत्पाद्यते । न खलु ज्ञानमुत्पद्य पश्चादर्थेन सम्बन्धयात् । न चार्थरूपता ज्ञानस्यार्थे सम्बन्धकारगां तादात्म्याभावानुषङ्कात् । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः; सम्बन्धासिद्धेः । न खलु ज्ञानगता-

> अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम्। तस्मात्त्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ ३०५॥

ग्रथिकारता को छोड़कर ग्रीर कोई भी ऐसा हेतु नहीं है कि जो इस बुद्धि को पदार्थ के साथ जोड़े—संबंधित करे। ग्रतः प्रमेय (पदार्थ) को जानने वाला होने से ही प्रमाण में मेयरूपना ग्रथिकारता निश्चित होती है। मतलब—हमारे लिये प्रमाणभूत प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में कहा है कि निविकल्प बुद्धि को पदार्थ के साथ संबंधित करने वाली अर्थाकारता हो है। ग्रथिकारता को छोड़कर ग्रन्थ कोई भी ज्ञानका निजी भेद नहीं है, ग्रीर न वह ग्रन्थ का भेद करने वाला ही हो सकता है। पदार्थ के जानने रूप फल से ही मालूम पड़ता है कि ज्ञान ग्रथिकार है।

जैन—यह कथन सज्ञान से भरा हुन्ना है, क्यों कि भ्राप यह तो बताइये कि उपर्युक्त कारिका की "घटयित" इस किया का क्या ग्रर्थ है ? संबंधित कराना ऐसा ग्रर्थ है कि निश्चय कराना ऐसा ग्रर्थ है ? मतलब—वह अर्थ रूपता विवक्षित ज्ञान का पदार्थ के साथ संबंध जोड़ती है ? कि ज्ञान भ्रर्थ से संबद्ध है ऐसा निश्चय कराती है ? प्रथमपक्ष को स्वीकार करना ठीक नहीं है, क्यों कि ग्रर्था कारता के द्वारा ज्ञान का पदार्थ से संबंध नहीं किया जाता है किन्तु ग्रपने कारणों के द्वारा पदार्थ का ज्ञान ग्रर्थ से संबद्धित हुन्ना ही उत्पन्न किया जाता है, ऐसा तो नहीं देखा जाता कि पहिले ज्ञान हो फिर पीछे से ग्रथ के साथ उसका संबंध होता हो। तथा ग्रर्था कारता पदार्थ में ज्ञान का संबंध कराने में कारण भी नहीं है, यदि ग्रर्था कारता संबंध का कारण हो तो उसका ज्ञानके साथ तादात्म्य कैसे माना जायगा, अर्थात् फिर ज्ञान और ग्रर्था कारपना ये दोनों भिन्न भिन्न हो जावेंगे। दूसरा पक्ष भी ग्रसंभव है, क्यों कि इनका संबंध सिद्ध नहीं होता है। देखो ज्ञान में हुई जो ग्रर्था कारता है वह ग्रर्थ से संबद्ध ज्ञान के साथ

षंक्ष्पता भ्रषंमम्बद्धेन ज्ञानेन सहचिरता क्विचिदुपलब्धा येनाशंसम्बद्धं ज्ञानं सा निश्चाययेत् । विशिष्ट-विषयोत्पाद एव च आनस्यार्थेन सम्बन्धः, न तु संश्लेषात्मकोऽस्य ज्ञानेऽसम्भवात् । स चेन्द्रियैरेव विध्ययेते इत्ययंक्ष्पतासाधनप्रयासो वृषेव । न चैवं सर्वत्रासौ प्रसज्यते; यतो निराकारत्वेष्यवबोधस्य इन्द्रियवृत्त्या पुरोवितन्येवार्थे नियमितत्वाञ्च सर्वाधंघटनप्रसङ्गः । 'कस्मात्तेस्तत्र तिश्चयम्यते' ? इत्यत्र वस्तुस्वभावैक्तरं वाच्यम् । न हि कारणानि कार्योत्पत्तिप्रतिनियमे पर्यनुयोगमहंन्ति तत्र तस्य

रहती हुई कहीं पर उपलब्ध नहीं होती कि जिससे वह अर्थ से संबद्ध ज्ञान है ऐसा निश्चय करावे। पदार्थ के साथ ज्ञान का तो इतना ही संबन्ध है कि वह अपने विशिष्ट विषय को जाने—उसका निश्चय करे, संश्लेषात्मक संबंध तो है नहीं अर्थात् दूध पानी की तरह या अपिन और उष्णता की तरह पदार्थ का ज्ञान के साथ संबंध नहीं है। क्यों कि ऐसा संबंध सर्वया मसंभव है। हां; पदार्थ को ज्ञाननारूप जो संबध है उसे तो इदियां ज्ञान के साथ खुद ही करा देती हैं। इसलिये ज्ञान में अर्थरूपता आती है तब ज्ञान पदार्थ को ज्ञानता है ऐसा सिद्ध करने का प्रयाम करना व्यर्थ ही है, अर्थात् आप बौद्ध ज्ञान का पदार्थ के साथ संबंध स्थापित करने के लिये ज्ञान को अर्थाकार मानते हैं सो उसकी कोई जरूरत नहीं है, पदार्थ के साथ संबंध कराने वाली तो इन्द्रियां हुआ करती हैं। ज्ञान को अर्थाकार नहीं मानें तो सभी को एक साथ ज्ञानने का प्रसंग आता है ऐसी आशंका की भी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि निराकार ज्ञान में भी इन्द्रियों के द्वारा यह नियम बन जाता है कि ज्ञान सामने की किसी निश्चित वस्तु को ही ज्ञानता है न कि सभी वस्तुओं को।

शंका—ज्ञान में श्रर्थाकारता पदार्थ के जनाने में हेतु न मानकर यदि इन्द्रियों को पदार्थ के जनाने में हेतु माना जावे तो इन्द्रियों के द्वारा किसी एक वस्तु का ही ज्ञान क्यों कराया जायगा सभी पदार्थों का उनके द्वारा ज्ञान कराये जाने का प्रसंग प्राप्त होगा।

समाधान — ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। कारण कि स्वभाव रूप कारण में प्रश्न नहीं हुआ करते हैं। ज्ञान निराकार होता है, फिर भी उसे इन्द्रियों की वृत्ति पुरोवति— अर्थ में ही नियमित करती है। इसलिये ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों के प्रहण करने का प्रसङ्ग प्राप्त नहीं होता है। इन्द्रियां निराकार उस ज्ञान को पुरोवर्त्ती अर्थ में क्यों नियमित करती हैं तो इसका उत्तर उनका ऐसा ही स्वभाव है, जिन २ कारणों से जिस २ कार्य की उत्पत्ति होतो है वे वे कारण उन २ कार्यों को क्यों वैफल्यात् । साकारत्वेपि चायं पर्यनुयोगः समानः—साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सिन्निहितं नीला-दिकमेव पुरोवित्तं व्यवस्थापयित न पुनः सर्वम् ? 'तेनैव च तथा जननात्' इत्युत्तरं निराकारत्वेपि समानम् । किञ्ज, इन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं 'किमितीन्द्रियाद्याकारं नानुकुर्यात्' इति प्रव्ने भवताप्यत्र वस्तुस्वभाव एवोत्तर वाच्यम् । साकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीयते, निराकारेण वा ? साकारेण चेत्; तत्रापि तत्प्रतिपत्तावाकारान्तरपरिकल्पनित्यनवस्था । निराकारेण चेद्बाह्यार्थस्य तथाभूत-ज्ञानेन प्रतिपत्ती को विद्वेषः ?

उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रश्न करना वहां व्यर्थ ही है। ग्राप बौद्धों से हम भी यही प्रश्न कर सकते हैं कि ग्रापके साकार ज्ञान में ऐसी व्यवस्था क्यों है, ग्रथति ज्ञान साकार होकर भी किस कारण से निकटवर्ती-सामने के नील आदि को ही ग्रहण करता है अन्य २ दूरवर्ती आदि सभी वस्तुओं को क्यों नहीं ग्रहण करता ? तुम कहो कि उसी एक वस्तू से ज्ञान पैदा हम्रा है अतः उसी को जानता है सो यही बात निराकार पक्ष में भी हो सकती है। ग्रापसे यदि हम जैन पूछें कि ज्ञान इन्द्रियादि से पैदा हुग्रा है मतः उन इन्द्रियों के भ्राकार को क्यों नहीं धारएा करता है तब भ्रापको भी वही वस्तु स्वभावरूप उत्तर देना पड़ेगा, जो कि हमने दिया है । भ्राप यहां तो कहांगे कि ज्ञान इन्द्रियाकार तो होता नहीं है पदार्थाकार ही होता है सो ऐसा ही ज्ञानका स्वभाव है। इस प्रकार बौद्ध को भी ग्रंततोगत्वा स्वभाव की ही शरण लेनी पड़ती है। ग्रब हम बौद्धों से पूछते हैं कि ज्ञान में पदार्थों का भ्राकार है इस बात को किसके द्वारा जाना जाता है, साकार ज्ञान के द्वारा या निराकार ज्ञान के द्वारा, साकार ज्ञान के द्वारा कहो तो इस दूसरे ज्ञान की साकारता भी किससे जानी जाती है ? ग्रन्य साकार ज्ञान से कि निराकार ज्ञान से इत्यादि प्रश्न उठते ही रहेंगे। साकार ज्ञान की साकारता जानने के लिये ग्रन्य २ साकार ज्ञान आते रहेंगे और निर्णय होगा नहीं, ग्रतः भ्रनवस्था दोष भ्रावेगा। निराकार ज्ञान से ज्ञान की साकारता जानी जाती है ऐसा द्वितीय पक्ष प्रस्तुत किया जाय तो फिर जैसे ज्ञानके ग्राकार को जानने के लिये निराकार ज्ञान समर्थ है वैसे ही वह बाह्य वस्तुमों को भी जानने में समर्थ हो सकता है फिर इस पर द्वेष करने से क्या लाभ । साकारज्ञानवादी आपके ऊपर एक ग्रापत्ति और भी यह ग्राती है कि पदार्थ के साथ संवित्ति ग्रर्थात् ज्ञान के संबंध की ग्रन्थयानुपपत्ति करने से सन्निकर्ष को प्रमाण मानने का प्रसंग उपस्थित होता है। इस प्रसंग में सिन्नकर्ष तो प्रमाण और जानना उसका फल है ऐसा नैयायिक के समान आपको भी

किन्द्य, श्रस्य वादिनोऽर्थेन संवित्तोर्घटनाऽन्यथानुपपत्तोः सिन्नकर्षे प्रमाणम्, श्रविगतिः फलं स्यात्, तस्यास्तमन्तरेणा प्रतिनियतार्थसम्बन्धित्वासम्भवात् । साकारसंवेदनस्य प्रखिलसमानार्थ-साधारणत्वेन प्रनियतार्थेर्घटनप्रसङ्गान् निखिलसमानार्थानामेकवेदनापितः, केनिचत्प्रत्यासित्तिन-प्रकर्षसिद्धेः ।

कहना होगा, क्योंकि विना सिन्नकर्ष के संवित्तिका पदार्थ के प्रित नियमित संबंध होना संभव नहीं है। यदि ज्ञान में पदार्थ का स्नाकार मौजूद है-ज्ञान साकार है तो उस किसी एक विविक्षित घट स्नादि का आकार ज्ञान में आते ही उस घट के समान अन्य जगत के सारे ही घटों का जानना उस एक ज्ञान के द्वारा ही संपन्न हो जावेगा। क्योंकि आकार तो ज्ञान के स्नन्दर मौजूद है ही, इससे किसी भी ज्ञान का किसी भी वस्तु के साथ न निकटपना है और न दूरपना ही है।

भावार्थ — ज्ञान में वस्तु का आकार होने से उसी वस्तु को वही ज्ञान जानता है ऐसा नियम बौद्ध के यहां स्वीकार किया है, इस पर भ्राचार्य दोष दिखाते हुए समभा रहे हैं कि ज्ञान में वस्तु का आकार है तो फिर किसी एक वस्तु को साकार होकर जानते समय भन्य जितनी भी उसके समान वस्तुएँ संसार में होंगी उन सबको वह एक ही ज्ञान भट से जान लेगा। क्योंकि सबकी शकल समान है। भीर वह उसी एक ज्ञान में मौजूद है। एक वस्त्र को जानते ही उसके समान अन्य सभी वस्त्र यों ही जानने में भ्रा जायेंगे, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है, भ्रतः साकारज्ञानवाद में दोष ही दोष भरे पड़े हैं।। बौद्ध ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न हुम्रा भी मानते हैं। किन्तु इस तदुत्पत्ति का इन्द्रियादिक के साथ व्यभिचार देखा जाता है। श्रर्थात् ज्ञान इन्द्रियों से भी उत्पन्न होता है किन्तु वह इन्द्रियाकार तो होता ही नहीं, इसलिय यह नियम नहीं है कि ज्ञान जिससे पैदा होता है उसी का भ्राकार धारता है।

बौद्ध — जहां पर तदुत्पत्ति और तदाकार दोनों ही होते हैं, अर्थात् – ज्ञान जिससे पैदा होता है भौर जिसके ग्राकार होता है वहीं पर ज्ञान पदार्थ का नियामक बनता है इन्द्रियादिकों का नहीं, क्योंकि वह तदुत्पत्ति वाला तो है किन्तु तदाकार वाला नहीं है।

जैन — यह बात असंगत है। देखिये—अहां पर ये दोनों संबंध-तदुत्पत्ति, तदाकार मौजूद हैं वहाँ पर भी वह ज्ञान उसका व्यवस्थापक नहीं होता है। क्योंकि समानार्थ समनन्तर प्रत्यय के साथ इसका व्यभि बार देखा जाता है, भ्रथात्—समानार्थ तदुत्पत्तेरिन्द्रियादिना व्यभिचारान्नियामकत्वायोगः । तदुत्पत्तेस्ताद्रू प्याचार्थस्य बोघो नियामको नेन्द्रियादेविपर्ययादित्यप्यसम्प्रतम्, तद्द्वयलक्षर्णस्यापि समानार्थसमनन्तरप्रत्ययेनानैकान्ति-कत्वात् । कथ चार्थविदिन्द्रियाकारं नानुकुर्यादसौ तदुत्पत्तेरिविशेषात् ? तदिविशेषेप्यस्यकरणान्तर-परिहारेणार्थाकारानुकारित्वं पुत्रस्येव पित्राकारानुकरणमित्यप्यसङ्गतम्; स्वोपादानमात्रानुकरणप्रसंगात् । विषयस्यालम्बनप्रत्ययतया स्वोपादानस्य च समनन्तरप्रत्ययतया प्रत्यासित्तिविशेषसद्भावात् उभयाकारानुकरणेऽर्थवदुपादानस्यापि विषयतापित्तरिवशेषात् । तज्जनमरूपाविशेषेप्यध्यवसायनियमात्

प्रथम क्षण्यवर्ती ज्ञान का जो विषय है वही द्वितीय क्षण्यवर्ती ज्ञान का भी विषय है— इसी का नाम समानार्थ है, समनन्तर—अर्थात् प्रथम के बाद विना व्यवधान के उत्पन्न हुग्रा जो प्रत्यय – ज्ञान है वह समनन्तर प्रत्यय है सो उस ज्ञान में तदाकार ग्रौर तदु-त्पत्ति ये दोनों लक्षण् पाये जाते हैं तो भी वहां उसका जानना रूप कार्य नहीं देखा जाता है। ग्रतः जिसमें दोनों सम्बन्ध हों वहां जानना होता है ऐसा नियम व्यभिचरित होता है।

विशेषार्थ — बौद्ध के यहां क्षिण्किवाद है, ग्रतः ज्ञान ग्रीर पदार्थ प्रतिक्षण बदलकर नये २ उत्पन्न होते रहते हैं, पूर्व पूर्व के ज्ञान उत्तर के ज्ञानों को ग्रीर पूर्व पूर्व के नीलादि पदार्थ उत्तर उत्तर के नीलादिकों को पैदा करते रहते हैं। उनकी यह निश्चित परंपरा चलती रहती है। इसीका नाम सन्तान है। किसी एक विविक्षित ज्ञान ने नीलाकार होकर नील को जाना ग्रीर दूसरे क्षण ग्रपनी संतान को पैदाकर नष्ट हो गया। उस दितीय क्षणवर्ती ज्ञान में सभी बातें मौजूद हैं, अर्थात् तदुत्पत्ति ग्रीर तदाकारता है—क्योंकि वह उस प्रथम ज्ञान से पैदा हुआ है ग्रतः तदुत्पत्ति है तथा उस ज्ञान में आकार भी वही नील का है, इमलिये तदाकारत्व भी मौजूद है तो भी वह उत्तर क्षण्वर्ती ज्ञान ग्रपने उस पूर्व क्षण्वर्ती ज्ञान को नहीं जानता है, वह तो दितीय क्षणवर्ती नीलको ही जानता है, ऐसा बौद्ध के यहां माना है, इसलिये जिसमें तदुत्पत्ति ग्रीर तदाकारता होवे उसी के द्वारा उसका जाननारूप कार्य होता है, अर्थात् ज्ञान जिससे पैदा हुग्ना है ग्रीर जिसका आकार उसमें ग्राया है उसी को जानता है सबको नहीं यह कथन ग्रसत्य सिद्ध हुग्ना।।

ज्ञान जैसे पदार्थ के आकार होता है वैसे इन्द्रियाकार क्यों नहीं होता यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि जैसे ज्ञानको पदार्थ से पैदा होना माना है—वैसे ही इन्द्रियों से भी उसको पैदा होना माना है, ज्ञानके प्रति जनकता तो दोनों में समान ही है ?

प्रतिनियतार्थं नियामकरवेऽयं बहुपादाने प्यध्यवसायप्रसङ्गः, भन्ययोभयत्राप्यसौ मा भूढिशेषाभावात् । न च तज्जन्मादित्रयसद्भावेप्ययंप्रतिनियमः, कामलाद्युपहतचक्षुषः शुक्ले शङ्क्षे पीताकारज्ञान। दुत्पन्नस्य तद्रूपस्य तदाकाराध्यवसायिनो विज्ञानस्य समनन्तरप्रस्यये प्रामाण्यप्रसङ्गात् । न चैवंवादिनोविज्ञानस्य स्वरूपे प्रमाण्यप्रसङ्गात् । न चैवंवादिनोविज्ञानस्य स्वरूपे प्रमाण्यता चटते तत्र सारूप्याभावात् ।

बौद्ध—यद्यपि ज्ञान पदार्थ ग्रौर इन्द्रिय दोनों से उत्पन्न होता है तो भी वह पदार्थाकार को ही धारण करता है ग्रन्य कारणों के आकारों को नहीं, जैसे कि पुत्र ग्रनेक कारणों से उत्पन्न होता है किन्तु वह माता पिता की ग्राकृति को ही धारण करता है ग्रन्य की नहीं?

बैन — यह कथन असंगत है, पुत्र का ऐसा दृष्टान्त यहां पर देने से ज्ञान को अपने उपादान कारण का ही ग्राकार घारण करने का प्रसंग ग्रायेगा, क्योंकि पुत्र ने भी जैसे अपने उपादान कारणभूत पिता माता का ग्राकार ही घारण किया है वैसे ही ज्ञान को भी होना चाहिये, विषयभूत नीलादि पदार्थ तो ज्ञान के आलम्बन स्वरूप कारण हैं ग्रीर पूर्वज्ञान उपादान कारण है ये दोनों ही प्रत्यासित्त विशेष सहित हैं, अर्थात् इन दोनों से ही समानरूप से वह समनन्तरज्ञान पैदा हुआ है ग्रतः इस ज्ञान को दोनों के ही-पूर्वज्ञान ग्रीर पदार्थ के ग्राकारों को धारण करना होगा, तथा दोनों को ही जानना भी होगा, क्योंकि पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उसका उपादान है ही, कोई विशेषता नहीं है।

बौद्ध ज्ञान पदार्थ और पूर्व ज्ञान दोनों से ही पैदा हुग्रा है किन्तु ग्रध्यवसाय का नियम होने से नियतमात्र ग्रर्थ को ही ज्ञान जानता है।

जैन — यह कथन गलत है, जब पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उपादान है तब वह विवक्षित ज्ञान अपने उपादान को क्यों नहीं जानता है, ग्रन्यथा दोनों को नहीं जानना चाहिये।

बौद्ध-जहां तदुत्पिता, तदाकार भ्रौर तदध्यवसाय ये तीनों रहते हैं वहां पर ही पदार्थ के जानने का प्रतिनियम बनेगा।

ज़ैन — ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जिसके नेत्रों में कामलादि रोग हो गया है ऐसे व्यक्ति को सफेद शंख में पीलेपने का ज्ञान होता है, सो उस ज्ञान में किन्द्व, ज्ञानगताभील। द्याकारात् काणिकत्वाद्याकारः कि भिन्नः, ग्रभिन्नो वा ? भिन्नभ्रत्; नीलाद्याकारस्याक्षाणिकत्वप्रसङ्गस्तद्वचावृत्तिलक्षण्यात्तस्य । भ्रथाभिन्नः; तिंह ततोऽर्थस्य नीलत्वा-दिवत् क्षाणिकत्वादेरिप प्रसिद्धेस्तदर्थमनुमानमनर्थकम् । तदसिद्धो वा नीलत्वादेरप्यतः सिद्धिनं स्यादिविशेषात् । ननु चानेकस्वभावार्थाकारत्वेषि ज्ञानस्य यस्मिन्ने वांशे संस्कारपाटवानिभ्रथयोत्पाद-

तदुत्पत्ति, तदाकार, श्रीर तदध्यवसाय ये तीनों ही हैं किन्तु वह ज्ञान सत्य नहीं कहलाता, अर्थात् पीलिया रोगी को सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है सो उसका वह
ज्ञान तदुत्पत्ति—तदाकार श्रीर तदध्यवसाय बाला है श्रर्थात् उसी शंख से वह उत्पन्न
हुग्रा है, उसी शंख के श्राकार को घारण करता है तथा उसी शंख को जानता है,
श्रतः उस समनन्तर प्रत्यय में प्रामाण्य मानना पड़ेगा, किन्तु ऐसा ज्ञान सत्य नहीं
कहलाता, इसलिये ये तदुत्पत्ति ग्रादि तीनों हेतु ज्ञान के विषयों का नियामकपना सिद्ध
नहीं करते हैं, यदि बौद्ध का यही हठाग्रह हो कि साकारता के कारण ही ज्ञान में
प्रामाण्य ग्राता है तो स्वरूप संवेदन में— अपने ग्रापको जानने में प्रवृत्त हुए ज्ञान में
प्रमागाता नहीं घटित हो सकेगी, क्योंकि उसमें तदाकारता तो है नहीं।

पुनः बौद्ध से हम पूछते हैं कि ज्ञान में होने वाले जो नील ग्रादि आकार हैं उनसे क्षणिकत्व ग्रादि ग्राकार भिन्न हैं कि ग्राभिन्न हैं? यदि भिन्न माने जावें तो उनसे पृथक् हुए नीलादि आकार अक्षणिक—ित्य बन जावेंगे, क्योंकि क्षिणिकत्व की जहां व्यावृत्ति है वहां ग्रक्षणिकत्व रहता ही है। ज्ञानगत नीलादि ग्राकारों से यदि क्षणिकत्व ग्रादि धर्म ग्राभिन्न हैं ऐसा माना जाये तो वह नीलाकार ज्ञान जैसे नील पदार्थ के नीलत्व को जानता है वैसे ही वह उसी पदार्थ के ग्राभिन्न धर्म क्षणिकत्व को भी जान लेगा, तब फिर उस क्षरिणकत्व को सिद्ध करने के लिये ग्रानुमान का प्रयोग करना ही व्यर्थ होगा।

भावार्थ: — बौद्ध वस्तुगत नीलत्वादि धर्मोंका ग्रहण होना तो प्रत्यक्ष के द्वारा मानते हैं, भीर क्षणिकत्वादि का ग्रहण श्रनुमान के द्वारा होना मानते हैं। इसलिये श्राचार्य ने यहां पर पूछा है कि पदार्थ का श्राकार जब ज्ञान में श्राता है तब उसके ग्रन्य धर्म अभिन्न होने से उस प्रत्यक्ष ज्ञान में श्रा ही जावेंगे, श्रतः "सर्व क्षणिकं सत्वात्" सभी पदार्थ क्षणिक हैं क्योंकि वे सदृष्ट्प हैं इत्यादि श्रनुमान के द्वारा उस नील आदि वस्तु के क्षणिक धर्म को जानने की कोई श्रावश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहीत हो जावेंगे। यदि उस अभिन्न क्षिणिकत्व को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं जानता

कत्व तत्रैव प्रामाण्यं नान्यत्रेति । नन्वसी निश्चयः साकारः, निराकारो वा ? साकारत्वे-तत्रापि नीलाद्याकारस्य क्षित्यकत्वाद्याकाराद्भेदाभेदपक्षयोः पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गः । तत्रापि निश्चयान्तरकल्पने-ऽनवस्था । श्रथ निराकारः; तिंह निश्चयात्मना सर्वार्थेष्वविशिष्टस्य ज्ञानस्य 'ग्रयमस्यार्थस्य निश्चयः'

है तब तो उससे नील भ्रादि का जानना भी नहीं होगा, क्योंकि नीलत्व और क्षणि-कत्व दोनों ही नीलाकार ज्ञान से भ्रभिन्न हैं। वह एक को जानेगा तो दूसरा भी जानने में आवेगा ? नहीं तो दोनों को वह नहीं जानेगा।

बौद्ध — पदार्थों में अनेक धर्म हैं ग्रौर उनका आकार ज्ञान में है, परन्तु जिस अंश में ज्ञान के साकार की पदुता रहती है उसी में वह ज्ञान निश्चय कराने वाले विकल्प को पैदा करता है ग्रौर उसी अंश में वह प्रमाण कहलाता है ग्रन्य क्षणिक ग्रादि में नहीं क्योंकि वहां प्रत्यक्ष ज्ञान के सस्कार की पदुता नहीं है।

जैन—ग्रन्छा तो यह तो बताईये कि वह निश्चयरूप विकल्प जिसे ज्ञान के संस्कार ने उत्पन्न किया है वह साकार है कि निराकार ? यदि साकार है तो वह निश्चय में ग्राये हुए नीलादि ग्राकारसे क्षिण्कित्वादि ग्राकार भिन्न है कि अभिन्न है ? भिन्न है तो नीलादि ग्राकार नित्य बन जाते हैं, ग्रीर अभिन्न है तो नीलाकारवत् क्षिण्कित्वाकार भी संवेदन होगा ? इत्यादि पूर्वोक्त दोषोंका प्रसंग वैसा ही बना रहता है।

तुम कहो कि निश्चयगत नीलाकार के क्षणिकत्व को जानने के लिये ग्रन्य निश्चयरूप ज्ञान ग्राता है तो ग्रनवस्था होगी अर्थात् किसी नीलाकार ज्ञानके ग्राकार का निश्चय कराने वाला ज्ञान यदि साकार है तो उसके ग्राकार का निश्चयक ग्रन्य तीसरा ज्ञान मानना होगा इत्यादि, इस प्रकार ग्रनवस्थादोष से छुटकारा नहीं हो सकता । बौद्ध यदि उस निश्चयात्मक विकल्पज्ञान को निराकार मानते हैं तब तो निश्चय स्वरूप से सभी पदार्थों में समान ही ज्ञान उत्पन्न हो जावेगा, क्योंकि ग्राकार नहीं होने से वह ज्ञान इस नील का है इत्यादि प्रतिकर्म व्यवस्था बन नहीं सकती । निराकारज्ञान में भी यदि किसी विशिष्ट कारण से प्रतिकर्म व्यवस्था ग्रर्थात् यह "घट है, यह पट है" घटज्ञान घट को जानता है, पट को नहीं जानता इत्यादि पृथक् व्यवस्था बन जाती है ऐसा माना जायगा तो फिर जैसे निश्चयज्ञान निराकार होकर वस्तु व्यवस्था कर देता है तो ग्रन्य सभो ज्ञान भी निराकार सिद्ध हो ही जायेंगे, उनके सिद्ध होने पर तो साकार ज्ञान की कल्पना करना बेकार ही है।

इति प्रतिकर्मनियमः कुतः सिद्ध्येत् ? निराकारस्यापि कुतिश्चिन्निमत्तात् प्रतिकर्मसिद्धावन्यत्राप्यत एव तिसद्धेः किमाकारकल्पनयेति ?

भावार्थ — बौद्ध ज्ञान के भिन्न २ विषयों की व्यवस्था अर्थात् ग्रमुक ज्ञान ग्रमुक वस्तु को ही जानता है अन्य को नहीं इस प्रकार की सिद्धि करने के लिये ही ज्ञान को साकार मानते हैं। पुनः निश्चयज्ञान को निराकार रूप होने की बात करते हैं, तब ग्राचार्य ने कहा— कि यदि एक ज्ञान निराकार होकर भी वस्तु व्यवस्था को कर लेता है तो सभी ज्ञानों को भी निराकार कहना होगा, विषय व्यवस्था की बात तो पहिले कह ही दी है। ज्ञान के ग्रन्दर ऐसी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम जन्य योग्यता है कि जिसके कारण विषयविभाग सिद्ध होता है — ग्रमुकज्ञान ग्रमुकवस्तु को ही जानता है ग्रन्य को नहीं, क्योंकि अन्य विषय में उसका क्षयोपशम ही नहीं है, इस प्रकार ज्ञान को साकार मानना सिद्ध नहीं होता है।

#### \* साकारजानवाद समाप्त \*



## साकारज्ञानवाद के खंडन का सारांश

बौद्ध ज्ञान को ग्राकारवान् मानते हैं, उनके यहां "ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है उसी पदार्थ के ग्राकार को वह धारण करता है, और उसी को जानता है" ऐसा माना गया है। इसी को तदुत्पत्ति, तदाकार या ताद्रूप्य ग्रौर तदघ्य-वसाय कहा गया है। इनकी मान्यता है कि जिस प्रकार पुत्र पिता से उत्पन्न होकर उसका आकार धारण करता है, वैसे ही ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होकर उसी के ग्राकार वाला बन जाता है, ज्ञान में यदि पदार्थ का ग्राकार न हो तो प्रतिनियत ध्यवस्था—प्रतिनियत पदार्थ की कि घट का ज्ञान घट को जाने, पट का ज्ञान पट को जाने ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, इस पर जैन का कहना है कि साकारज्ञान प्रत्यक्ष से तो अनुभव में ग्राता नहीं है, तथा ज्ञान यदि विषयाकार होगा तो उसमें दूर निकट ग्रादि व्यवहार कैसे सधेगा, ग्रर्थात् यह मेरा हाथ बिलकुल मेरे पास है, यह पर्वत दूर है, ऐसा कैसे कहेंगे। क्योंकि हाथ ग्रौर पर्वत दोनों हो उस ज्ञान के ग्रन्दर हो

हैं, फिर पास भीर दूर कैसे, एक बड़ी भ्रापित तो यह है कि ज्ञान तो चेतन है, जब वह नीलादि जड़ पदार्थ को जानेगा-उसके भ्राकार रूप हो जावेगा तो वह विचारा खुद ही जड़ बन जायगा, तुम कहो कि जड़ाकार न होकर सिर्फ नीलादि आकार रूप ही होता है तो फिर वह जड़ को कैसे जानेगा ? किसी दूसरे ज्ञान से जानेगा तो वह भी जडाकार होकर जानता है या विना जडाकार हुए जानता है ? जडाकार होकर यदि जानता है तो वह स्वयं जड़ हो गया भ्रीर जडाकार न होकर भी यदि जड को जानता है तो वैसे ही नीलादिक को भी विना नीलादि आकार रूप हुए उसको वह जान लेगा, इस तरह तदाकार, ताद्रप्य साकार ज्ञान का निरसन हो जाता है, इसी प्रकार तद्त्पिता का भी, ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसी को जानता है ऐसा मानो तो इन्द्रियों को क्यों नहीं जानता ? अरे भाई ! जैसे ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न हम्रा है वैसे ही वह इन्द्रियों से भी उत्पन्न हुम्रा है, तथा अहष्ट भी उसकी उत्पत्ति में कारण माना ही है, स्रतः इन्द्रिय स्रहष्टादि स्राकाररूप भी ज्ञान को होना चाहिये, किन्तू ऐसा नहीं है। तथा सारी ही वस्तूएं समस्त ज्ञान के लिये प्रपना श्राकार क्यों नहीं श्रिपित करतीं सो यह भी प्रश्न होता है। वीसरी बात-ज्ञान तो प्रमाण है वह यदि प्रमेयाकार हो गया तो प्रमागा कौन रहा ? ज्ञान निकटवर्ती पदार्थ के ही ग्राकार वाला होता है, दूरवर्ती पदार्थ के श्राकारवाला नहीं, सो यह भी क्यों होता है, यदि कहा जाय कि इसमें योग्यता ही ऐसी है क्या किया जाय ? तो हम जैन भी मानते हैं कि ज्ञान निराकार होकर भी प्रतिनियत घटादि को ही जानता है सबको नहीं क्योंकि उसमें ऐसी क्षयोपशमजःय योग्यता है सो ऐसा ही क्यों न माना जाय । ज्ञान की उत्पत्ति में उपादान कारण तो पूर्वक्षणवर्त्ती ज्ञान ही माना है, अतः ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसी को जानता है तथा उसी के श्राकार होता है ऐसा तुम कहते हो तो पूर्व ज्ञान के श्राकार होकर वह उत्तारवर्ती ज्ञान उसे क्यों नहीं जानता ? आप कही कि ऐसी ही उसमें योग्यता है तो वही पहिले की बात भाती है कि निराकार ज्ञान में ऐसी ही योग्यता है कि वह निराकार होकर भी प्रतिनियत वस्तु को जानता है, यदि वस्तु के नीलादि धाकार रूप ज्ञान होता है और वह उसी वस्तु को जानता है तो वह क्षािंगकत्वादि को भी जानेगा, ऐसी हालत में क्षणिकत्व को साधने के लिये जो अनुमान प्रमारा माना गया है वह व्यर्थ होगा, मर्थात् "सर्व क्षणिकं सत्वात्" यह बौद्ध का प्रसिद्ध

अनुमान नहीं रहेगा, क्योंकि क्षिणिकत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जावेगी, इस पर बौद्ध की दलील है कि जिस वस्तु के अंश में संस्कार पटुता ग्रादि रहती है ज्ञान उसी को जानता है सो वह संस्कार श्रादि की पदता उसी श्रंश में क्यों श्रीर श्रंश में क्यों नहीं ? इत्यादि शंकाएँ खड़ी रहती हैं। इसीप्रकार तद्रत्पत्ति का इन्द्रिय के साथ व्यभिचार भी होता है, प्रथात ज्ञान इन्द्रिय से उत्पन्न होकर भी उसको नहीं जानता है, तथा तदाकारपना भी जडता के साथ व्यभिचरित है, प्रर्थात् ज्ञान जडाकार न होकर भी उस जडता को जानता है, तथा जिसमें तद्त्पत्ति श्रीर तदाकार दोनों हैं वहां भी व्यभिचार देखा जाता है, देखिये - विवक्षित एक ज्ञान भ्रपने पूर्ववर्ती ज्ञान से पैदा होकर उसके आकार रूप भी रहता है फिर भी उसे नहीं जानता है। अच्छा तीनों-तद्त्पत्ति, तदाकार, ग्रीर तदध्यवसाय जिसमें है वहां भी अव्याप्ति है, सफेद शंख में पीलिया रोगी को पीले शंखरूप ज्ञान होता है, वहां तद्रत्पत्ति-शंख से उत्पन्न होना, तदाकार-शंखाकार होना, और तदध्यवसाय-शंख को जानना ये सब हैं फिर भी वह ज्ञान प्रमाण नहीं है, इसलिये तदृत्पत्ति की इन्द्रियादि के साथ अति व्याप्ति होती है, तदाकारता की जडता के साथ ग्रतिव्याप्ति होती है, दोनों की-तद्रवित्त तदाकार की पूर्वक्षणवर्ती ज्ञान के साथ अतिव्याप्ति होती है और तीनों की सफेद शंख में पीताकार ज्ञान के साथ ग्रतिव्याप्ति होती है, इस प्रकार बौद्ध के ज्ञान का लक्षण जो साकारपना है वह अनेक दोषों से भरा है, अतः वह मानने योग्य नहीं है।

### \* साकारज्ञानवाद का सारांश समाप्त \*



# मूतचैतन्यवाद पूर्वपक्ष

भारतीय दर्शन में एक नास्तिक मत है और सब आस्तिकवादी हैं, जो शरीर से जीवात्मा की पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करता तथा परलोक—स्वर्ग मादि को नहीं मानता उस मत को नास्तिक मत कहा गया है, इसी का नाम चार्वाक मत है।

जैनाचार्य ने जब ज्ञान को स्व को जानने वाला श्रौर श्रात्मा का गुरा है ऐसा कहा तब चार्वाक ज्ञान तथा जीव के विषय में श्रपना मन्तव्य प्रस्तुत करता है-

जैन ज्ञान को स्व संविदित मानकर जीव की पृथक् सत्ता सिद्ध करते हैं वह ग्रसत्य है, क्योंकि जीव नाम का कोई शरीर से भिन्न पदार्थ नहीं है, भ्रतः उसमें ज्ञानादि गुण का वर्णन करना आकाश पूष्प की तरह बेकार है। देखिये -जीव या भ्रात्मा को प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं कर सकते, क्यों कि वह दिखायी नहीं देता है। धनुमान प्रमाण से सिद्ध करना चाहो तो प्रथम तो धनुमान ज्ञान असत् - भ्रवास्तविक है भ्रीर दूसरी बात शरीर से न्यारा जीव कभी भी किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो फिर वह शरीर से पृथक कैसे माना जाय। बात तो यह है कि जैन आदि प्रवादी जिसे जीव कहते हैं वह तो पृथिवी ग्रादि भूत चतुष्टय से बना हुमा है-अर्थात् उनसे उत्पन्न हुआ है, हमारे यहां चार ही तत्त्व माने गये हैं-पृथिवी, जल, श्रग्नि और वायु इन चारों को ही भूतचतुष्टय कहते हैं। इन भूतों के दो दो भेद हैं - (१) सुक्ष्म भूत ग्रीर स्थल भूत, इनमें जो सूक्ष्म पृथिवी ग्रादि भूत हैं उनसे जीव या चैतन्य उत्पन्न होता है-कहा भी है- 'पृथिव्यप्तेजोवायुरितितत्त्वानि, तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषय-संज्ञाः, तेभ्यक्चैतन्यम्''-पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ये चार तत्त्व हैं, इन चारों के समु-दाय स्वरूप ही शरीर तथा इन्द्रियां एवं उनके विषय स्पर्शादिक हैं। इन भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। जगत् में जितने भर भी पदार्थ हैं वे सब दृश्यमान ही हैं। कोई अहरय पदार्थ नहीं है। यदि जबर्दस्ती मान भी लिया जाय तो उसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि भी नहीं हो सकती है। जीव या ग्रात्मा को किसी समय में किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने शरीर से पृथक् रूप में देखा नहीं है, अत: शरीर की उत्पत्ति के साथ ही एक चैतन्य या ज्ञान।दि से विशिष्ट श्रात्मा नाम की शक्ति पैदा

हो जाया करती है, भौर शरीर के नष्ट होने पर वह शक्ति समाप्त हो जाया करती है, ऐसा सिद्ध होता है। जैसे—गुड़, महुभा, भाटा भादि के मिश्रित होने पर मद-कारक शक्ति पैदा होती है, जब बिच्छू भादि जीव गोवर भादि से पैदा होते हुए साक्षात् देखे जाते हैं तब इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा भूतचतुष्टय—सूक्ष्मभूतों का ही परिएामन है ग्रन्य कोई वह पृथक्—स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है। जब जीव नाम की वस्तु ही नहीं तो उसका वर्णन करना कि उसमें ज्ञान भादि गुण पाये जाते हैं, जीव मरकर नरकादि गित में गमन किया करता है, कर्मों को नष्ट कर देता है भौर मोक्ष जाता है इत्यादि सब कथन बन्ध्या पुत्र के सौभाग्य के वर्णन करने के समान हास्यास्पद है, जीव का परलोक गमन ही नहीं है, भ्रतः परलोक के लिये वृत, नियम आदि कियाभों का अनुष्ठान करना भी व्यर्थ, वर्तभान सामग्री को छोड़कर भविष्यत् की भाशा से उसके लिये प्रयत्न करना मूर्खता है क्योंकि जीव भीर जीव का ज्ञानादिरूप स्वभाव भूततत्त्व से पृथक् सिद्ध नहीं होता है।

# \* पूर्वपक्ष समाप्त \*



नन्वस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य; न तु स्वसंविदितत्वं भूतपरिणामत्वाद्रपंणादिविदित्यप्य-पुंक्तम्; हेतोदिसद्धेः । भूतपरिणामत्वे हि विज्ञानस्य बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रसङ्को दर्पणादिवत् । सूक्ष्मभूतविशेष्णपरिणामत्वात्र तत्प्रसङ्कः; इत्यप्यसङ्गतम्; स हि चैतन्येन सजातीयः, विजातीयो

यहां पर चार्वाक जैन से कहता है कि भापने बौद्ध के साकार ज्ञानका खंडन करके निराकार ज्ञान सिद्ध किया यह बहुत ठीक हुआ, किन्तु उस ज्ञान को आप स्व-संविदित मानते हैं सो वह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान भूततत्त्व का ( ग्रचेतन का ) परिएामन है, जैसे कि दर्पण आदि पदार्थ।

जैन — यह चार्वाक का कथन चारु नहीं है, क्योंकि उनका प्रस्तुत किया हुग्रा भूतपरिणामत्व असिद्ध है, यदि ज्ञान भूतों का परिणामस्वरूप होता तो उसका दर्पण के समान बाह्य इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण हो जाता; किन्तु वह किसी से ग्रहण नहीं होता।

चार्वाक -- ज्ञान ग्रतिसूक्ष्म भूतों का परिणमन स्वरूप है, ग्रतः वह बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं ग्राता है।

जैन—यह कथन भी ठीक नहीं है, हम ग्रापसे पूछते हैं कि वह सूक्ष्म भूत चैतन्य का सजातीय होकर कि विजातीय होकर ज्ञान का उपादान कारण होता है ? यदि सूक्ष्मभूत चैतन्य का सजातीय होकर वह उसका उपादान कारण होता है तो इस पक्षमें सिद्ध साध्यता ही होगी, क्योंकि इस प्रकार को मान्यता सिद्ध को ही सिद्ध करती है, ग्राप उसे सूक्ष्मभूत कहते हो हम जैन उसी को ग्रात्मा कहते हैं। वह अचेतन द्रव्य से भिन्न स्वभाववाला है, रूप, रस, ग्रादि से रहित है एवं सर्वदा बाह्य नेत्र ग्रादि इन्द्रियों से ग्रहण नहीं हो सकने वाला है। केवल स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ही उसका ग्रहण वा तदुत्पादन(तदुपादान)हेतुः स्यात् ? प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता; सूक्ष्मो हि भूतिविशेषोऽचेतनद्रव्य-व्यावृत्तस्वभावो रूपादिरहितः सर्वदा बाह्ये न्द्रिय।विषयः स्वसंवेदनप्रत्यक्षाधिगम्यः परलोकादिसम्ब-स्थित्वेनानुमेयश्च ग्रात्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति परैरभ्युपगमात् ।

तस्यातो विजातीयत्वे नोपादानभावः । सर्वथा विजातीयस्योपादानस्वे वह्ने बंलाद्युपादान-भावप्रसङ्गात् तत्त्वचतुष्टयव्याघातः । सत्त्वादिना सजातीयत्वात्तस्योपादानभावेषि भ्रयमेव दोषः । प्रमागाप्रसिद्धत्वाचात्मनस्तदुपादानत्वमेव विज्ञानस्योपपन्नम् । तथा हि-यद्यतोऽसाघारगालक्षगाविशेष-विशिष्टं तत्त्वतस्तत्त्वान्तरम्; यथा तेजसो वाय्वादिकम्, पृथिव्याद्यसाघारगालक्षगाविशेषविशिष्टं च

होता है, वह परलोकगमन एवं पुण्य पाप आदि से अनुमान का विषय होता है, वहीं आत्मा ज्ञानका उपादान कारण है, अर्थात् ज्ञान आत्मा से उत्पन्न हुआ है ऐसा हम मानते हैं। द्वितीय विकल्प के अनुसार यदि सूक्ष्म भूतिवशेष को विज्ञान से भिन्न जातिवाला मानने में ग्राता है तो वह चैतन्य स्वरूप ज्ञान का उपादान कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि सर्वथा विजातीय तत्त्व यदि ग्रन्य का उपादान बनता है तो अग्निका उपादान जल भी बन सकता है, फिर तो आपका पृथक् रूप से सिद्ध किया गया तत्त्व चतुष्टय का व्याघात ही हो जायेगा।

चार्वाक सत्त्व भादि की अपेक्षा से तो सूक्ष्मभूत चैतन्यस्वरूप जानका सजातीय ही कहलाता है भ्रथीत् जिस प्रकार ज्ञानमें सत्त्व प्रमेयत्व भादि धर्म हैं; वैसे ही सूक्ष्मभूतों में भी सत्त्व प्रमेयत्व आदि धर्म हैं, भ्रतः वह ज्ञान का सजातीय होने से उपादान बनता है।

जैन – ऐसा मानने पर भी यही पूर्वोक्त दोष आता है, प्रयात् जैसे सत्त्व ग्रादि धर्म सूक्ष्मभूतों में हैं ग्रीर ज्ञान में भी हैं ग्रतः वे भूतिवशेष ज्ञानके प्रति उपादान होते हैं वैसे ही ग्राग्न, जल, वायु ग्रीर पृथ्वी इनमें भी समानरूप से सत्त्व ग्रादि धर्म रहते हैं, ग्रतः इनमें भी परस्पर में उपादानभाव बनना चाहिये, ग्रर्थात् ग्राग्न ग्रादि से जल ग्रादि होना स्वीकार करना चाहिये, किन्तु ग्रापको यह इष्ट नहीं है, ग्राप तो इन चारों का उपादान पृथक् पृथक् मानते हो, ग्रतः सत्त्व आदि की ग्रपेक्षा सजातीय बताकर चैतन्य ज्ञानके प्रति जडभूतिवशेष में उपादानता सिद्ध करना शक्य नहीं है, देखिये — प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ग्रात्मा ही ज्ञान का उपादान है, ग्रनुमान प्रयोग—चैतन्य पृथिवी आदि से भिन्न जातीय है, क्योंकि उसकी ग्रपेक्षा उसमें ग्रसाधारण लक्षणविशेष

चैतन्यमिति । न चायमिति हेतुः; चैतन्यस्य जना(ज्ञान)दर्शनोपयोगलक्षण्त्वात्, भूपयःपावकपव-नानां धारणेरण्द्रवोष्ण्तास्वभावानां तल्लक्षणाभावात् । न हि भूतानि ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणानि झस्मदाद्यनेकप्रतिपत्तृप्रत्यक्षत्वात् । यत्पुनस्तल्लक्षणं तन्नास्मदाद्यनेकप्रतिपत्तृप्रत्यक्षम् यथा चैतन्यम्, तथा च भूतानि, तस्मात्तथैवेति ।

ननु ज्ञानाद्युपयोगिवशेषव्यतिरेकेणापरस्य तद्वतः प्रमाणतोऽप्रतीतेः प्रसिद्धमेवासाघारण-लक्षणिवशेषविशिष्टत्वम्; तथाहि-न तावत्प्रत्यक्षेणासौ प्रतीयते; रूपादिवत्तत्स्वभावानवघारणात्।

पाया जाता है, जो जिसकी अपेक्षा असाधारण लक्षण वाला होता है वह वास्तिवक उससे पृथक् ही होता है, जैसे कि अग्नि से पृथक् लक्षणवाला वायु है अतः वह उससे भिन्न तत्त्व है, पृथिवी आदिकी अपेक्षा चैतन्य भी असाधारण लक्षण से लक्षित है अतः वह भी उससे भिन्न तत्व है यह असाधारणलक्षणरूप विशेष हेतु असिद्ध भी नहीं है क्योंकि चैतन्यलक्षण सर्वथा असाधारण है, देखिये—चैतन्यका लक्षण ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगस्वरूप है और भू, जल, अग्नि, वायु इनका क्रमशः धारणः द्रवणः, उष्णता और ईरण स्वरूप है, इसलिये आत्मा के असाधारण लक्षण का इनमें अभाव है। भूमि आदि स्वरूप जो भूतचतुष्टय हैं वे ज्ञान—दर्शन—उपयोगलक्षण वाले नहीं हैं, क्योंकि वे सब हम जैसे अनेक व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष किये जाते हैं, जिस तत्त्व में ज्ञानोपयोग आदि लक्षण रहते हैं वे पदार्थ हमारे जैसे अनेक जाननेवाले व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किये जा सकते हैं, जैसा कि चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं होता है, पृथिवी आदि भूतविशेष हमारे प्रत्यक्ष तो होते हैं अतः वे ज्ञानादिस्वभाववाले सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार अनुमान से ज्ञान का उपादान पृथक् ही सिद्ध हुआ।

चार्बाक — ज्ञान और दर्शन उपयोगिवशेष को छोड़ कर ग्रन्य कोई पृथक् ग्रात्मा नामका पदार्थ सिद्ध नहीं होता है कि जिसमें वे ज्ञानादि रहते हों, अतः ग्रसाधा-रण्लक्षण विशेष विशिष्टत्व हेतु ग्रसिद्ध दोष युक्त है, मतलब-ज्ञानादि से भिन्न ग्रात्मा तो कोई उपलब्ध होता नहीं, ग्रतः ग्रात्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है इत्यादि कहकर उसको भूतों से ग्रसाधारण्लक्षण से लक्षित बताना व्यर्थ है, देखो—आपका ग्रात्मतत्त्व प्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं, क्योंकि उसका रूप ग्रादि के समान स्वभावों का ग्रवधारण हो नहीं हो पाता। ग्रनुमान से ग्रात्मा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रनुमान को हम प्रमाणभूत मानते हो नहीं हैं, तथा जबदंस्ती मान भी लेवें तो भी ग्रात्मा का अस्तित्व सिद्ध करनेवाला कोई अनुमान ही नहीं है। नाप्यनुमानेन; अस्य प्रामाण्याप्रसिद्धेः। न च तद्भावावेदकं किश्विद्दनुमानमस्ति; इत्यसङ्गतम्; प्रस्यक्षेणैवात्मनः प्रतीतेः 'सुरूपहं दुः स्यहमिच्छावानहम्' इत्याद्यनुपचित्ताहम्प्रत्ययस्यात्मग्राहिणः प्रतिप्राणि संवेदनात्। न चायं मिथ्याऽबाष्यमानत्वात्। नापि शरीरालम्बनः; बहिः करणिनिरपेक्षान्तः करणाव्यापारेणोत्पत्तेः। न हि शरीरं तथाभूतप्रत्ययवेद्यं बहिः करणिवषयत्वात्, तस्यानुपचित्तान्हम्प्रत्ययविषयत्वाभावाच । न हि 'स्यूलोऽहं कृशोहम्' इत्याद्यभिन्नाधिकरणतया प्रत्ययोऽनुपचित्तः; प्रत्यन्तोपकारके भृत्ये 'महमेत्रायम्' इति प्रत्ययस्याप्यनुपचितत्वप्रसङ्गात् । प्रतिभासभेदो बाषकः प्रन्यत्रापि समानः। न हि बहलतमः पटलपटावगुण्ठितविग्रहस्य 'महम्' इति प्रत्यप्रतिभासे स्यूल-

जैन—यह बात ग्रसंगत है, आत्मा तो प्रत्यक्ष से प्रतीति में आ रहा है—"में सुखी हूं, मैं दुःखी हूं, मैं इच्छावाला हूं" इत्यादि सर्वया उपचाररहित सत्यभूत अहं प्रत्यय से आत्मा प्रत्येक प्राणियों को प्रतीति में ग्रा रहा है, वह प्रतीति मिथ्या तो बिलकुल ही नहीं है, क्योंकि यह ग्रबाधित है, यह ग्रहं प्रत्यय शरीर में तो होता नहीं है, क्योंकि बाह्य जो नेत्र ग्रादिक इन्द्रियां हैं; उनकी ग्रपेक्षा किये विना ही वह ग्रन्तःकरण के व्यापार से उत्पन्न हुए ज्ञान से वेद्य होता है, शरीर इस प्रकार के ज्ञान से वेद्य नहीं होता है, क्योंकि उसका वेदन तो बाहिरी इन्द्रियों से होता है, नेत्र ग्रादि से वह दिखाई देता है, ऐसे इस शरीर में ग्रनुपचरित अर्थात् उपचार रहित वास्तविकरूप से ग्रहंपने की प्रतीति हो नहीं सकती। कोई कहे कि शरीर में भी "मैं कृश हूं, मैं स्थूल हूं" इत्यादि रूप ग्रहं प्रत्यय होता है सो भी बात नहीं, यह प्रत्यय अहंपने का ग्रनुकरण जरूर करता है किन्तु यह ग्रनुपचरित तो नहीं है, ऐसे अहंपने को वास्तविक कहोगे तो ग्रत्यन्त उपकारक निकटवर्ती नौकर के विषय में भी स्वामी को "मैं ही यह हूं" ऐसा ग्रहंपना पाया जाता है, सो उसे भी अनुपचरित मानना पड़ेगा।

चार्वाक-इस नौकर म्रादि में तो प्रतिभास का भेद दिखता है।

जैन— तो फिर वैसे ही शरीराधार ग्रहंप्रत्यय भी प्रतिभास भेदवाला है, ग्रर्थात् ग्रात्मा में होनेवाला ग्रहंप्रत्यय वास्तिवक है एवं शरीर में होनेवाला ग्रहंप्रत्यय काल्पिनक है ऐसा सिद्ध होता है, देखो-बहुत गाढ अन्धकार से ग्रवगुंठित शरीरवाले पुरुष को ग्रहंपने का ज्ञान होता है उस प्रतिभास में स्थूल ग्रादि धर्मवाला शरीर तो प्रतीत होता ही नहीं है। बात यह है कि उपचार विना निमित्त के होता नहीं, अतः ग्रात्मा का उपकारक होने से शरीर में भी उपचार से अहंपना प्रतीत हो जाता है,

त्वादिधर्मोपेतो विग्रहोपि प्रतिमासते । उपचारश्च निमित्तां विना न प्रवर्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्यते भृत्यवदेव । 'मदीयो भृत्यः' इतिप्रत्ययभेदवत् 'मदीयं शरोरम्' इति प्रत्ययभेदस्तु मुख्यः ।

यज्ञोक्तम्—रूपादिवत्तत्स्वभावानवधारणात्; तदयुक्तम्; 'ग्रहम्' इति तत्स्वभावस्य प्रति-भासनात् । न चार्थान्तरस्यार्थान्तरस्वभावेनाप्रत्यक्षत्वां दोषः, सर्वपदार्थानामप्रत्यक्षताप्रसङ्गात् । ग्रयात्मनः कर्तृत्वादेकस्मिन् काले कर्मत्वासम्भवेनाप्रत्यक्षत्वम्; तन्न; लक्षणभेदेन तदुपपत्तेः,

जैसे कि अत्यन्त उपकारक नौकर के लिये हम कह देते हैं कि ग्रजी "मैं हो यह हूं" ग्रीर कोई पराया व्यक्ति नहीं है, इत्यादि।

चार्वाक-नौकर को तो ऐसा भी कहा जाता है कि यह मेरा नौकर है।

जैन—तो वैसे ही शरीर को भी कहा जाता है कि यह मेरा शरीर है इत्यादि यहां पर जो भिन्नता है वह तो वास्तिवक ही है, मतलब - 'मैं कृश हूं' इत्यादि प्रतीति में ग्रहंपना तो उपचारमात्र है किन्तु "मेरा शरीर हैं" यह प्रतिभास तो सत्य है, ग्राप चार्वाक ने कहा था कि रूप आदि की तरह ग्रात्मा का स्वभाव अवधारित नहीं होता इत्यादि वह कथन ग्रयुक्त है, ग्रात्मा का स्वभाव तो "ग्रहं - मैं" इस प्रकार के प्रतिभास से ग्रवधारित हो रहा है। भिन्न स्वभाववाले पदार्थ का भिन्न किसी ग्रन्य स्वभाव से प्रत्यक्षपना न हो तो उसको नहीं माना जाय ऐसी बात नहीं है अन्यथा तो सभी पदार्थ ग्रप्तियक्ष हो जायेंगे। क्योंकि किसी एकरूप या ज्ञान आदि का ग्रन्य दूसरे रस ग्रादि स्वभाव से प्रतिभास तो होता नहीं है।

चार्वाक — धातमा कत्ता है अतः एक ही काल में वह कर्मरूप से प्रतीत नहीं होता इसीलिये उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता भ्रयात् "ग्रहं" यह तो कर्तृ त्वरूप प्रतिभास है, आत्मा को जानता हूं या स्वयं को जानता हूं ऐसे कर्मपनेरूप से उसका प्रतिभास उस अहं प्रत्यय के समय कैसे होगा।

जैन—ऐसा नहीं कहना, लक्षण भेद होने से कर्तृत्व घादि की व्यवस्था बन जाती है। कर्तृत्व का लक्षण स्वातन्त्र्य है, "स्वतन्त्रः कर्त्ता" इस प्रकार का व्याकरण का सूत्र है। तथा वह कर्तृत्व ज्ञान क्रिया से व्याप्त होकर उपलब्ध होता है, ग्रतः कर्मत्व भी घात्मा में ग्रविरुद्ध ही रहेगा कर्म का लक्षण तो "क्रिया व्याप्तं कर्म" जो किया से व्याप्त हो वह कर्म है ऐसा है। सो ग्रात्मा में जानने रूप क्रिया व्याप्त है अतः वह स्वातन्त्र्यं हि कर्नृत्वत्रक्षाएं तर्वेव च ज्ञानिकयया व्याप्यत्वोपलब्धेः कर्मत्वं चाविषद्धम्, लक्षासाधीत-स्वाहस्तुश्यवस्थायाः।

तथानुमानेनात्मा प्रतीयते । श्रोत्रादिकरणानि कर्तृ प्रयोज्यानि करण्त्वाद्वास्यादिवत् । न चात्र श्रोत्रादिकरणानामसिद्धत्वम्; 'रूपरसगन्धस्पर्शशब्दीपलिब्धः करण्कार्या क्रियात्वाच्छिदि-क्रियावत्' इत्यनुमानात्तत्सिद्धः । तथा शब्दादिक्षानं नवचिदािक्तं गुण्त्वाद्रूपादिवत् इत्यनुमानती-प्यसौ प्रतीयते । प्रामाण्यं चानुमानस्याग्रे समर्थयिष्यते । शरीरेन्द्रियमनोविषयगुण्त्वादिक्षानस्य न तद्व्यतिरिक्ताश्रयात्रितत्वम्, येनात्मसिद्धिः स्यादित्यपि मनोरथमात्रम्; विज्ञानस्य तद्गुण्त्वासिद्धेः ।

कर्मरूप भी बन जाता है। वस्तु व्यवस्था तो लक्षरा के ग्राधीन हुग्रा करतो है, श्रर्थात् वस्तु का जैसा ग्रसाधारण स्वरूप रहता है उसी के श्रनुसार उसे कहा जाता है।

इस अनुमान के द्वारा भी आतमा प्रतीति में आता है-श्रोत्र आदि इन्द्रियां कर्ता के द्वारा प्रयोजित की जाती हैं, क्योंकि वे करण हैं। जैसे कि वसूला आदि करण हैं। अतः वे देवदत्त आदि कर्ता के द्वारा प्रयोग में आते हैं-वैसे ही इन्द्रियां करण होने से उनका प्रयोक्ता कोई अवश्य होगा, कर्ण आदि इन्द्रियों में करणपना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सबकी जो उपलब्धि रूप किया होती है वह इन्द्रियों द्वारा होती है, अतः यह करण की कार्य रूप है, जैसे कि छेदन किया एक कार्य है। इस अनुमान से इन्द्रियों में करणपना सिद्ध होता है। आत्मा को सिद्ध करने वाला और भी दूसरा अनुमान प्रयोग इस प्रकार है—शब्दादि का जो ज्ञान होता है—शब्द सुन कर जो अर्थ बोध होता है अथवा अन्य कोई भी इन्द्रियों के विषयों का जो ज्ञान होता है वह कहीं पर तो अवश्य ही आश्रित है, क्योंकि वह शब्दादि का ज्ञान एक गुण है, जो गुण होता है वह कहीं आश्रित जरूर रहता है, जैसे कि रूप आदिक गुण कहीं घट आदि में आश्रित रहते हैं, जहां पर वह ज्ञान गुण आश्रित है वही तो आत्मा है, अनुमान में प्रमाणता का हम आगे समर्थन करने वाले हैं।

चार्वाक — ज्ञान गुण का घाश्रय तो शरीर है, इन्द्रियां हैं, मन है और विषय-श्रूत पदार्थ हैं। ये ही सभी ज्ञान के आश्रय भूत देखे जाते हैं। इन शरीरादि से भिन्न और कोई दूसरा आश्रय है नहीं जिससे कि घाल्मा की सिद्धि हो जाय, प्रकात् ज्ञान का माश्रय सिद्ध करने के लिये मात्मा को सिद्ध करना जरूरी नहीं, वह तो शरीर मादि क्य माश्रय में ही रहता है। तथाहि-न शरीरं चैतन्यगुणाश्रयो भूतिकारत्वाद् घटादिवत् । चैतन्यं वा शरीरिवशेषगुणो न भवित सित शरीरे निवर्तं मानत्वात् । ये तु शरीरिवशेषगुणा न ते तस्मिन्सित निवर्त्तन्ते यथा रूपा-दयः, सत्यित तस्मिश्वित्तं ते च चैतन्यम्, तस्मान्न तिद्वशेषगुणाः ।

तथा, नेन्द्रियाणि जैतन्यागुणवन्ति करणत्वाद्भूतविकारत्वाद्वा वास्यादिवत् । तद्गुणत्वे च जैतन्यस्येन्द्रियविनाशे प्रतीतिर्न स्याद्गुणिविनाशे गुणस्याप्रतीतेः । न जैवन्, तस्माश्र तद्गुणः । तथा च प्रयोगः-स्मरणादि जैतन्यमिन्द्रियगुणो न भवति तद्विनाशेष्युत्पद्यमानत्वात्, यो यद्विनाशेष्युत्पद्यते स

जैन — यह कथन मनोरथ मात्र है, ज्ञान शरीर प्रादि का गुए है यह बात ही बिलकुल असिद्ध है। इसी को अनुमान से सिद्ध करके बताते हैं। शरीर चैतन्य गुणका आश्रय नहीं है क्योंकि वह शरीर तो भूतों का (पृथिवी आदि का) विकार (पर्याय) है, जैसे-घट ग्रादि पदार्थ भूतों के विकार होने से चैतन्यगुए के ग्राश्रय नहीं होते हैं, ग्रीर भी सुनिये—चैतन्य शरीर का विशेष गुए नहीं है, क्योंकि शरीर के मौजूद रहते हुए भी वह निकल जाता है, जो शरीर के विशेष गुए होते हैं, वे शरीर के विद्यमान रहते हुए निकल कर नहीं जाते हैं जैसे कि रूपादिकगुण, शरीर के रहते हुए चैतन्य निवृत्त होकर चला जाता है, ग्रतः वह शरीर का विशेषगुए नहीं है।

जैसे शरीर ज्ञानगुण का आधारभूत सिद्ध नहीं हुग्रा उसी प्रकार नेत्र ग्रादि इन्द्रियां भी चैतन्यगुण वाली सिद्ध नहीं होती हैं। क्यों कि इन्द्रियां तो करण हैं तथा भूतों का विकार स्वरूप भी हैं, जैसे वसूला ग्रादि करण हैं। यदि चैतन्य इन्द्रियों का ग्रुण होता तो इन्द्रियों के नाश होने पर चैतन्य की प्रतीति नहीं होनी चाहिये, गुणी का नाश होने पर गुणों की प्रतीति नहीं होती है, इन्द्रियों का नाश होनेपर भी चैतन्य का ग्रभाव दिखाई नहीं देता है, अतः ज्ञान (चैतन्य) इन्द्रियों का गुण नहीं है। अनुमान प्रयोग से सिद्ध है कि स्मृति सुख ग्रादि स्वरूप वाला चैतन्य इन्द्रियों का गुण नहीं होता है को जिसके विनाश होने पर भी पैदा होता रहता है वह उसका ग्रुण ही नहीं होता है, जैसे—वस्त्र के नष्ट होने पर भी घट के रूपादिक ग्रुण नष्ट नहीं होते हैं। इन्द्रियों का नाश होने पर भी स्मरण ग्रादि का नाश तो होता नहीं, ग्रतः वह ज्ञान उन इन्द्रियों का गुण नहीं है, यदि चैतन्य को इन्द्रियों का गुण याना जाय तो करण विना किया की प्रतीति नहीं होगी, ग्रथांत् इन्द्रियां तो ग्रुणो हो चुकी हैं चैतन्य उसका ग्रुण है तो इन्द्रियां कर्तापने को प्राप्त हुई, फिर "जानाति" जानता है इस किया का करण कुछ

न तद्गुणो यथा पटिवनाशेषि घटक्यादि, भवित चेन्द्रियविनाशेषि स्मरणादिकम्, तस्मान्न तद्गुणः । यदि चेन्द्रियगुण्यचेतन्यं स्यात्तिहि करणं विना क्रियायाः प्रतीत्यभावात् करणान्तरैभंवितव्यम् । तेषां च प्रत्येकं चैतन्यगुण्यत्वे एकिस्मन्ने व शरीरे पुरुषबहुत्वप्रसङ्गः स्यात् । तथाच देवदत्तोपलक्षेऽर्मे यज्ञदत्तस्येवेन्द्रियान्तरोपलब्धे तस्मिन् न स्यादिन्द्रियान्तरेण प्रतिसन्धानम् । दृष्यते चैतन्ततो नेन्द्रियगुण्याद्यंतन्यम् । प्रथेकमेवेन्द्रियमशेषकरणाधिष्ठायकमिष्यतेऽतोयमदोषः; तिहि संज्ञाभेदमात्रमेव स्यादा-रमनस्तया नामान्तरकरणात् ।

नापि चैतन्यगुणवन्मनः करणत्वाद्वास्यादिवत् । कर्तृत्वोपगमे तस्य चेतनस्य सतो रूपाखुपः लब्धो करणान्तरापेक्षित्वे च प्रकारान्तरेगात्मैवोक्तः स्यात् ।

भी नहीं रहा, अतः अन्य किसी को करण बनाना पड़ेगा, तथा अन्य करणभूत जो भी वस्तुएं आवेगी उनका भी एक एक का चैतन्य गुण रहेगा हो, ऐसी हालत में एक ही शरीर में भनेक पुरुष (जीव) या चैतन्य मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस तरह से बहुत ही अधिक गड़बड़ी मचेगी, देवदत्त के जाने गये किसी एक विषय में उसी की अन्य इन्द्रिय से प्रतिसंघान नहीं हो सकेगा, क्योंकि अन्य इन्द्रिय का चैतन्य पृथक् है, जैसे कि यज्ञदत्त की इन्द्रिय देवदत्त से पृथक् है।

भावार्थ — जब एक शरीर में भ्रनेक पृथक् २ चैतन्यगुण वाली इन्द्रियां स्वी-कार करोगे तो एक ही देवदत्त के द्वारा जाने हुए पदार्थ में उसी की रसना भ्रादि इन्द्रियां प्रवृत्त होने पर भी संबंध नहीं जोड़ सकेगी, िक यह वही भ्राम का भीठा रस है जिसे कि भ्रांख से पीले रंग युक्त जाना था, नेत्र के द्वारा देखे हुए बीणा भ्रादि बाद्य के शब्द का कर्ण के द्वारा प्रतिसंधान नहीं होगा, क्योंकि सब के चैतन्य गुरा पृथक् २ हैं, जैसे कि भ्रन्य पुरुष—यज्ञदत्त के द्वारा जाने हुए विषय में हमारी इन्द्रियां प्रतिसंधान नहीं कर पाती वैसे ही खुद की हो इन्द्रियों से प्रतिसंधान होना अशक्य हो जायगा, हमारी इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंधान तो भवश्य ही होता देखा जाता है, अतः निश्चित होता है कि चैतन्य इन्द्रियों का गुरा नहीं है।

चार्वाक — संपूर्ण करएाभूत इन्द्रियोंका अधिष्ठायक अर्थात् प्रेरक या आधारभूत एक विशेष इन्द्रिय स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं आता है अर्थात् इन्द्रियों द्वारा अतिसंधान न होना इत्यादि आपत्ति नहीं रहती है।

जैन—तो फिर म्रापने नाममात्र का भेद किया—ग्रयीत् म्रात्मा का ही वाम "इन्द्रिय" इस प्रकार धर दिया, मर्थभेद तो कुछ रहा वहीं, मन भी चैतन्य गुणवाला

नापि विषयगुर्गः; तदसाभिष्ये तद्विनाशे चानुस्मृत्यादिदर्शनात् । न च गुणिनोऽसाभिष्ये विनाशे वा गुणानां प्रतीतिर्गु क्ता. गुणत्वविरोघानुषङ्गात् । ततः परिशेषाच्छरीरादिव्यतिरिक्ताश्रया- वितं चैतन्यमित्यतो भवत्येवात्मसिद्धिः ।

ततो निराकृतमेतत्-'शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञेभ्यः पृथिष्यादिभूतेभ्यश्चेतन्याभिव्यक्तिः, पिष्टोदक-गुडघातक्यादिभ्यो मदशक्तिवत्' । ततोऽसाधारएालक्षराविशेषविशिष्टत्वेप्यतत्त्वा(तस्तत्त्वा)न्तरत्वमेव ।

नहीं है, क्यों कि वह करण है, जैसे वसूला ग्रादि करण होते हैं। यदि ग्राप मन को कर्तापने से स्वीकार करेंगे तो उस चैतन्यगुए। वाले मनको कोई ग्रन्य करण चाहिये, जिसके द्वारा कि रूप ग्रादि विषयों की उपलब्धि वह कर सके इस करणांतर की अपेक्षा को हटाने के लिये फिर ग्राप उन सब करणों का एक प्रेरक कोई स्थापित करोंगे तो वही नाम मात्र का भेद होवेगा कि ग्राप उसको इन्द्रिय या ग्रन्य कोई नाम से कहोंगे ग्रीर हम जैन ग्रात्मा नाम से उसको कहेंगे।

चैतन्य रूप ग्रादि विषय भूत पदार्थों का भी गुगा नहीं है, रूपादि विषय चाहे निकट न रहें चाहे नष्ट हो जावें तो भी चैतन्य के अनुभव स्मृति ग्रादि कार्य होते ही रहते हैं, गुगा के निकट न होने पर ग्रथवा नष्ट हो जाने पर गुण तो रहते नहीं, यदि गुणो नहीं होने पर गुगा रहते हैं तो इसके थे गुगा है ऐसा कैसे कहा जा सकेगा, इस सब कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि चैतन्य न शरीर का गुगा है न मन का गुण है, न इन्द्रियों का गुण है और न विषय भूत पदार्थों का ही गुगा है, वह तो अन्य ही आश्रय में रहने वाला गुगा है, और उसी ग्राश्रयभूत का नाम आत्मा है, इस प्रकार ग्रात्मद्रथ्य की प्रसिद्ध ग्रवस्थित है।। उपर्युक्त ग्रात्मद्रथ्य के सिद्ध होने पर चार्वाक का भूतचैतन्य-बाद समाप्त हो जाता है। ग्रर्थात् शरीर, इन्द्रिय भीर विषय संज्ञक इन पृथिवी ग्रादि भूतों से चैतन्य प्रकट होता है, जैसे कि ग्राटे, जल, गुड़, धातकी, महुग्रा ग्रादि पदार्थों से मद शक्ति पैदा होती है सो ऐसा यह कथन ग्रसत्य ठहरता है, इसलिये ग्रब यह सिद्ध हो हुगा किअसाधारण लक्षण विशेष से विशिष्ट होने से आत्मा एक सर्वथा पृथक ही तत्व है, इस प्रकार ग्रसाधारण लक्षण-ज्ञान-दर्शन उपयोग वाला आत्मा नामक भिन्न द्रव्य है यह निर्वाध सिद्ध हुग्रा।

चार्वाक के ग्रन्थ में लिखा है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये चार तत्त्व हैं, इनके समुदाय होने पर शरीर, इंद्रियां विषय आदि उत्पन्न होते हैं, भीर इन शरीर भादि "पृष्विध्य(ध्या)पस्तेजोबायुरिति तत्त्वानि, तत्समुद्रये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः तेभ्यश्चैतन्यम्" [ ] इत्यत्र 'प्रभिव्यक्तिमुपयाति' इति क्रियाच्याहारादतः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिको हेतुरिति; शब्दसामान्याभिव्यक्तिनिषेषेनास्य चैतन्याभिव्यक्तिवादस्य विरोधाच ।

किंच, सतोऽभिष्यक्तिरचैतन्यस्य, ध्रमतो वा स्यात्, सदसद्रूपस्य वा? प्रथमकल्पनायाम्

से चैतन्य होता है, इस वाक्य में अभिव्यक्ति किया का अध्याहार करते हैं, अर्थात् "पृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः, तेभ्यक्चैतन्यं" इस सूत्र में "अभिव्यक्तिमुपयाति" इस किया का अध्याहार करने से चैतन्य प्रकट होता है ऐसा अर्थ होता है, तब तो वह पूर्वोक्त जैन के द्वारा कहा गया असाधारणलक्षणविशेष-विशिष्टत्व हेतु संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति वाला हो जाता है।

भावार्थ — पृथिवी भादि से चैतन्य प्रकट होता है तो उसमें असाधारण धर्म रह सकता है, भ्रथांत् पृथिवी ग्रादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी ग्रादि से ग्रसाधारण—पृथिवी ग्रादि में नहीं पाये जाने वाले धर्म चैतन्य में हो सकते हैं, क्योंकि पृथिवी ग्रादि से वह चैतन्य प्रकट हुगा है, न कि पैदा हुग्रा है, इसलिये शंका बनी रहेगी कि क्या मालूम पृथिवी ग्रादि से व्यक्त हुए इस चैतन्य में पृथिवी ग्रादि के साधारण ही धर्म हैं अथवा ग्रसाधारण लक्षण हैं ? इसलिये जैन के द्वारा पहिले ग्रात्मा को भूतचतुष्टय से पृथक् सिद्ध करने के लिये दिया गया ग्रसाधारण लक्षण विशेषविशिष्ट हेतु शंकित हो जाता है न कि सर्वथा खंडित ।। चार्वाक संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति वाले हेतु का निषेध करते हैं—उन्होंने नैयायिक के ग्राकाश से शब्द सामान्य की अभिव्यक्ति होने वाले मतका निषेध किया है, उसी प्रकार से यहां पर भी भूतचतुष्टय से चैतन्य की ग्रिमिव्यक्ति होने का निषेध होता है।

विशेषार्थ — यौग — नैयायिक और वैशेषिक शब्द की उत्पत्ति ग्राकाश से होती है ऐसा मानते हैं सो उस मान्यता का चार्वाक भी खण्डन करता है — चार्वाक का कहना है कि ग्राकाश से विलक्षण लक्षण वाला शब्द कैसे हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता। ग्राकाश से शब्द सामान्य ग्राभव्यक्त होता है ऐसा नैयायिक आदिक है तो वह भी बनता नहीं, क्योंकि जैसे दीपक ग्रादि के द्वारा रात्रि में घट ग्रादि पदार्थ प्रकट — प्रकाशित किये जाते हैं, वैसे कोई शब्द ग्राकाश में रहकर तालु ग्रादि के द्वारा प्रकट होता हुआ माना नहीं जा सकता, ग्रथीत् दीपक से प्रकाशित होने के पहिले जैसे घट आदि पदार्थों की सत्ता तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही शब्द की सत्ता तालु ग्रादि के

तस्यानाद्यनन्तत्वसिद्धिः, सर्वदा सतोऽभिन्यक्ते स्तामन्तरेणानुपपत्तेः । पृथिन्यादिसामान्यवत् । तथा च "परलोकिनोऽभावात्परलोकाभावः" [ ] इत्यपरीक्षिताभिघानम् । प्रागसतश्चैतन्यस्याभि-न्यक्तौ प्रतीतिविरोधः, सर्वथाप्यसतः कस्यचिदभिन्यक्त्यप्रतीतेः । न चैवंवादिनो न्यञ्जककारकयोर्भेदः; 'प्राक्सतः स्वरूपसंस्कारकं हि न्यञ्जकम्, ग्रसतः स्वरूपनिर्वर्तकं कारकम्' इत्येवं तयोर्भेदप्रसिद्धः ।

व्यापार के पहिले भी थी ऐसा सिद्ध नहीं होता, इसलिये वे मीमांसक ग्रादि के शब्द के ग्रिमिक्यक्त वाद का निरसन करते हैं, इसी प्रकार खुद चार्वाक के चैतन्य अभिव्यक्ति-वाद का भी निरसन ग्रवश्य हो जाता है, क्योंकि जैसे तुम चार्वाक ने शब्द की ग्रिमि-व्यक्ति के बारे में प्रश्न किये हैं वैसे ही वे यौगं या हम जैन ग्राप से चैतन्य ग्रिमिव्यक्ति के बारे में प्रश्न करेंगे कि भूतचतुष्टय से अभिव्यक्त होने के पूर्व चैतन्य की सत्ता तो सिद्ध होती नहीं है, तथा वह प्रकट होने से पूर्व ग्रनिभव्यक्त चैतन्य कैसे ग्रीर कहां पर था ? इत्यादि प्रश्नों का ठीक उत्तर न होने से ''भूतों से चैतन्य प्रकट होता है' यह चार्बाक का कथन ग्रसत्य ठहरता है।

चार्वाक को यह बताना होगा कि "जैतन्य की ग्रिंभिज्यक्ति होती है" सो वह सदुभूत जैतन्य की होती है कि ग्रसद्भूत जैतन्य की होती है ? ग्रथम पक्ष के ग्रनुसार तो जैतन्य आत्मा ग्रनादि ग्रनंतरूप नित्य ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो सर्वदा सदूप रहकर ज्यक्त होगा वह तो ग्रनादि ग्रनंत ही कहलावेगा, नहीं तो उसके बिना वह सदु ही क्या कहलावेगा। जैसे पृथिवी ग्रादि भूतों के सामान्य धर्म पृथिवीत्व आदि को अनादि ग्रनंत माना है वैसे ही चंतन्य सामान्य को ग्रनादि ग्रनंत मानना चाहिये, इस प्रकार ग्रनादि ग्रनंत चंतन्य ग्रात्मा की सिद्धि होने पर "परलोक में जाने वाला ही कोई नहीं अतः परलोक का ग्रभाव है" इत्यादि कथन ग्रसत्य ठहरता है।

द्वितीय पक्ष— "पहिले चैतन्य ग्रसत् रहकर ही भूतों से ग्रभिव्यक्त होता है" ऐसा कहा जावे तो विरोध दोष होगा क्योंकि सर्वथा ग्रसत् की कहीं पर भी ग्रभिव्यक्ति होती हुई नहीं देखी है, तथा इस प्रकार सर्वथा असत् की ग्रभिव्यक्ति मानने वाले ग्राप चार्वाक के मत में व्यक्षक कारण और कारक कारण इन दोनों में भी कुछ ग्रन्तर ही कहीं रहेगा, व्यञ्जक का लक्षणा "प्राक् सतः स्वरूप संस्कारकं हि व्यञ्जकम्" पहिले से जो सत्-मौजूद है उसी में कुछ स्वरूप का संस्कार करना व्यञ्जक कारण का कथिक्त्सतोऽसत्रश्चाभिश्यक्तौ परमतप्रवेश:-कथिक्दद्रव्यतः सतद्यैतन्यस्य पर्यायतोऽसस्रश्च कायाकार-परिगातैः पृथिव्यादिपुद्गलैः परैरप्यभिव्यक्तोरभोष्टत्वात् पृथिव्यादिभूतचतुष्ट्यवत् । नन्वेवं पिष्टोद-

काम है ग्रीर "ग्रसतः स्वरूप निर्वर्तकं" कारकं ग्रसत् के स्वरूप को बनाना कारक कारण का काम है, इस प्रकार इनमें लक्षणभेद प्रसिद्ध ही है।

भावार्थ:—व्यक्तक कारण दीपक के समान होते हैं जो पहिले से मौजूद हुए पदार्थ को मात्र प्रकट करते हैं, जैसे—अंधरे में घट का स्वरूप दिख नहीं रहा था सो उसके स्वरूप को दीपक ने दिखा दिया। कारककारण मिट्टी या कुम्हार के समान होते हैं जो नवीन -पहिले नहीं हुई अवस्था को रचते हैं, चार्वाक यदि चैतन्य की अभिव्यक्ति होना मानते हैं तब तो वे भूतचतुष्टय स्वरूप शरीरादिक मात्र चैतन्य के अभिव्यं क होंगे—अर्थात् चैतन्य कहीं अन्यत्र था वह आकर शरीरादिक में प्रकट हुआ ऐसा सिद्ध होता है। तीसरा पक्ष—सत् असत् रूप चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है—यदि ऐसा कहा जाय—तो आप चार्वाक स्पष्टरूप से ही जैन बन जाते हैं। हम जैन कथं चित्र द्वयदृष्टि से सत्रूप चैतन्य है और पर्यायदृष्टि से असत्रूप चैतन्य है ऐसा मानते हैं। यहां पर वैसे ही शरीर के आकार से परिणत हुए पृथिवी आदि पुद्रगल से चैतन्य का व्यक्त होना आपको इष्ट हो रहा है, इसलिये चैतन्य भी पृथिवी आदि भूतचतुष्टय के समान है अर्थात् जैसे पृथिवी आदि भूतचतुष्टय के समान है अर्थात् जैसे ही चैतन्य द्वय से तो सत् है और पर्यायरूप से—अवस्था विशेष से प्रकट होते हैं वैसे ही चैतन्य द्वय से तो सत् है और पर्यायरूप से—अवस्था विशेष से प्रकट होता है यह जैनमत सिद्ध होता है।

शंका:—यदि इस प्रकार से अभिव्यक्ति का अर्थ करते हो तो फिर आटा, जल आदि से मद शक्ति प्रकट होती—अभिव्यक्त होती है ऐसा भी सिद्ध वहीं होया। क्योंकि वहां पर भी वे ही विकल्प उपस्थित हो जायेंगे कि पहिले मद शक्ति सत् थी कि असत् थी, इत्यादि?

समाधान—यह शंका गलत है। क्योंकि हम जैन मद शक्ति को भी द्रव्यदृष्टि से सतुरूप मानते हैं। सारे ही विश्व के पदार्थ सत्रूप से मनादि मनन्त माने गये हैं।

भावार्थ — जैन घर्म का यह अकाटच सिद्धान्त है कि जीव आदि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूपमें हमेशा मौजूद ही रहता है। सृष्टिरचना की कल्पना इसलिये असत्य ठहरती है, प्रत्येक वस्तु स्वतः अनादि अनन्तरूप है। उसमें परिवर्तन कादिभ्यो मदशक्त्यभिव्यक्तिरिप न स्यात् तत्राप्युक्तविकल्पानां समानत्वादित्यप्यसाम्प्रतम्; तत्रापि द्रव्यरूपतया प्राक्सत्त्वाभ्युपगमात्, सकलभावानां तद्रूपेणानाद्यनन्तत्वात् ।

शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञेभ्यश्चै तन्यस्योत्पत्त्यभ्युपगमात् 'तेभ्यश्चैतम्' इत्यत्र 'उत्पद्यते' इति क्रियाध्याहारान्नाभिव्यक्तिपक्षभावी दोषोऽवकाश लभते इत्यन्यः । सोपि चैतन्यं प्रत्युपादानकारण्-श्वम्, सहकारिकारण्त्वं वा भूतानाम् इति पृष्टः स्पष्टमाचष्टाम् ? न तावदुपादानकारण्त्वं तेषाम्; चैतन्ये भूतान्वयप्रसङ्गात्, सुवर्णोपादाने किरीटादौ सुवर्णान्वयवत्, पृथिव्याद्युपादाने काये पृथिव्याद्याव्यावद्वा । न चात्रैवम्; न हि भूतसमुदयः पूर्वमचेतनाकारं परित्यज्य चेतनाकारमाददा (धा)नो

श्रवश्य होता रहता है। उसीको लोक व्यवहार में पैदा होना नष्ट होना इत्यादि नामों से कहा जाता है।

चार्वाक: — यदि हम शरीर, इन्द्रियां, विषय ग्रादि संज्ञक भूतचतुष्टय से चैतन्य की उत्पत्ति होती है ऐसा स्वीकार करें तो उपर्युक्त दोष नहीं रहेंगे अतः हम चार्वाक "तेभ्यश्चैतन्यं" इस सूत्रांश के साथ "उत्पद्यते" इस क्रिया का ग्रध्याहार करते हैं, इस तरह करने से ग्रिभिव्यक्ति के पक्ष में दिये गये दूषिण समाप्त हो जावेंगे।

कैन—यह कथन भी खंडित होता है, हम आपसे पूछते हैं कि भूतों से चैतन्य पैदा होता है सो वे भूतचैतन्य के उपादान कारण हैं कि मात्र सहकारी कारण हैं ? उपादान कारण तो बन नहीं सकते, क्योंकि यदि चैतन्यका उपादान कारण भूतचतुष्ट्य होता तो उन भूतों का चैतन्य में अन्वयपना होना चाहिये था, जैसे कि सुवणंरूप उपादान से पैदा हुआ मुकुट सुवणं से अन्वयपना होना चाहिये था, जैसे कि सुवणंरूप उपादान से पैदा हुए शरीर में पृथिवी आदि का अन्वयपना रहता है. ऐसा अन्वयपना चौतन्य में नहीं है, देखिये—भूतचतुष्ट्य कभी अपने पहिले के अचेतन आकार को छोड़कर चेतन के आकार होते हुए नहीं देखे जाते हैं। तथा—अपना २ धारण, द्रवण, उष्ण्ता, ईरण स्वभावों का और रूप आदि गुणों का त्याग करते हुए भी नहीं देखे जाते हैं। वे तो अपने भूत स्वभाव युक्त ही रहते हैं। चैतन्य तो घारण आदि स्वभावरहित अदर में ही स्वसंवेदन से अनुभव में आता है। कोई कहे कि जैसे काजल दीपक रूप उपादान से पैदा हुआ है तो भी उसमें दीपक का अन्वय—भासुरपना नहीं रहता है, इसलिये आपका कथन व्यभिचरित है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि काजल और दीपक इनमें रूप आदिक गुणों का अन्वय तो रहता है, अर्थात् दीपक में भी रूप रस आदि गुणा हैं, तथा काजल में भी हैं। पुद्गल के जितने भी विकार होते हैं उन सब में रूपादिका व्यभिचार नहीं हो

किञ्च, 'प्राणिनामाद्यं चैतन्य चैतन्योपादानकारणकं चिद्वित्तं त्वान्मध्यचिद्वित्तं वत्। तथान्त्यचैतन्यपरिणामश्चे तन्यकार्यस्तत एव तद्वत्' इत्यनुमानात्तस्य चैतन्यान्तरोपादानपूर्वकत्वसिद्धेर्नं भूतानां चैतन्यं प्रत्युपादानकारणस्वकल्पना घटते। सहकारिकारणत्वकस्पनायां तु उपादानमन्यद्वा-

सकता, मतलब-किसी पुद्गल में रूपादिगुए हों और किसी में नहीं हों ऐसा नहीं होता है।

चार्वाक — ऐसा ग्रन्वय तो भूत और जैतन्य में भी हो सकता है, ग्रर्थात् सत्व, कियाकारित्व आदि धर्म भूत ग्रीर जैतन्य में समानरूप से पाये जाते हैं। ग्रतः इनमें उपादान उपादेयभाव—भूतचतुष्टय उपादान ग्रीर जैतन्य उपादेय—इस प्रकार होने में कोई बाधा नहीं है।

जैन — यह कथन असमीचीन है, इस प्रकार का सत्त्व आदिमात्र का अन्वयं देखकर भूत ग्रीर चैतन्य में उपादान उपादेयपना स्वीकार करोगे तो जल ग्रीर ग्रीन ग्रादि में भी उपादान उपादेय भाव सिद्ध होगा, क्योंकि सत्त्व ग्रादि धमं जैसे जल में हैं वैसे वे अग्नि में हैं, फिर क्यों तुम लोग इन तत्त्वों को सर्वथा पृथक् मानते हो। ग्रब हम ग्रनुमान से चैतन्य के वास्तविक उपादान की सिद्धि करते हैं—

प्राणियों का आद्य जैतन्य जैतन्यरूप उपादान से हुगा है, जैसे कि मध्य अवस्था का जैतन्य जैतन्यरूप उपादानसे होता है, तथा अंतिम जैतन्य (उस जन्म की जैतन्य) भी पूर्व जैतन्य का ही कार्य हैं, क्योंकि उसमें भी जैतन्यधमं पाया जाता है, इस प्रकार के अनुमान से जैतन्य का उपादान जैतन्यान्तर ही सिद्ध होता है, भूत-चतुष्टय जैतन्य के प्रति उपादान नहीं बन सकता है, इस प्रकार यहां तक भूतों से जैतन्य उत्पन्न होता है इस वाक्य का विश्लेषण करते हुए पूछा था कि जैतन्य का कारण जो भूत है वह उसका उपादान कारण है कि सहकारी कारण ? उनमें से उपादान कारणपाना भूतचतुष्टय में नहीं है यह सिद्ध हुगा।

च्यम्, भ्रनुपादानस्य कस्यचित्कार्यस्यानुपलब्धेः । शब्दविद्युदादेरनुपादानस्याप्युपलब्धेरदोषोयमित्य-प्यपरीक्षिताभिधानम्; 'शब्दादिः सोपादानकारणकः कार्यत्वात् पटादिवत्' इत्यनुमानात्तत्साहश्योपा-दानस्यापि सोपादानत्वसिद्धेः ।

गोमयादेरचेतनाचे तनस्य वृश्चिकादेरुत्पत्तिप्रतीतिः तेनानेकान्तः इत्ययुक्तम्; तस्य पक्षान्त-भूँ तस्यात् । वृश्चिकादिशरोरं ह्यचेतनं गोमयादेः प्रादुर्भवति न पुनवृंश्चिकादिजैतन्यविवर्त्तस्तस्य पूर्वजैतन्यविवर्त्तादेवोत्पत्तिप्रतिज्ञानात् । प्रथ यथाद्यः पथिकाग्निः ग्ररिशानिर्मन्थोत्थोऽनग्निपूर्वकः

यदि भूतचतुष्टय जैतन्य के मात्र सहकारी माने जायें तो जैतन्य का उपादान कारण कोई न्यारा बताना होगा, क्योंकि विना उपादान के कोई कार्य उपलब्ध नहीं होता है।

चार्वीक — शब्द, बिजनी ग्रादिक पदार्थ तो विना उपादान के ही उत्पन्न होते हैं। वैसे ही जैतन्य विना उपादान का उत्पन्न हो जायगा। कोई दोष नहीं।

जैन—यह तो कथन मात्र है, क्योंकि शब्द आदि पदार्थ भी उपादान कारण संयुक्त है। अनुमान प्रयोग—शब्द बिजली आदि वस्तुएँ उपादान कारण सहित हुआ। करती हैं, क्योंकि वे कार्य हैं, जैसे पट किसी का कार्य है तो उसका उपादान घागे मौजूद ही हैं। इस अनुमान से चेतन सहश्य चौतन्य का उपादान निर्वाध सिद्ध होता है।

चार्वाक — गोवर भादि भचेतन वस्तुओं से चेतनस्वरूप विच्छु भादि जीव पैदा होते हैं, भ्रतः चेतन का उपादान चेतन ही है, इस प्रकार का कथन भ्रनेकान्तिक दोष से दुष्ट होगा। भर्थात् — "प्राणियों का प्रथम चैतन्य चैतन्यरूप उपादान से ही हुआ है, क्योंकि वह चैतन्य की ही पर्याय है" इस भ्रनुमान में चैतन्य की पर्याय होने से वह चैतन्योपादानवाला है ऐसा हेतु दिया था वह भ्रनेकान्तिक हुम्रा, क्योंकि यहां भ्रचेतन गोवर से चेतन बिच्छ की उत्पत्ति हुई है।

जैन — यह कथन अयुक्त है, क्योंकि उस बिच्छु के चैतन्य को भी हमने पक्ष के ही अन्तर्गत किया है, देखो-बिच्छु आदि का शरीर मात्र गोबर से पैदा हुआ है, बिच्छु का चैतन्य उससे पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि वह तो पूर्व चैतन्य पर्याय से ही उत्पन्न हुआ साना गया है।

चार्वाक — जैसे कोई पथिक रास्ते में अग्नि को जंगल की सूखी प्ररिए की रगड़ से उत्पन्न करता है, तो वहां वह प्रग्नि ग्रग्नि से पैदा नहीं हुई होती है, ठीक इसी

म्रान्यस्त्विग्नपूर्वकः तथाद्यं जैतन्यं कायाकारपरिण्तभूतेभ्यो भिष्यत्यन्यत्तु जैतन्यपूर्वकं विरोधाभावा-दित्यिष मनोरथमात्रम्; प्रथमपथिकाग्नेरनग्न्युपादानत्वे जलादीनामप्यजलाद्युपादानत्वापत्तेः पृथिव्या-दिभूतचतुष्ट्यस्यतत्त्वान्तरभावितरोधः । येषां हि परस्परमुपादानोपादेयभावस्तेषां न तत्त्वान्तरत्वम् यथा सितिविवर्त्तानाम्, परस्परमुपादानोपादेयभावश्च पृथिव्यादीनामित्येकमेव पुद्गलतत्त्वं सित्यादिविवर्त्तं-मविष्ठित सहकारिभावोपगमे तु तेषां जैतन्येषि सोऽस्तु । यथैव हि प्रथमाविभू तपावकादेस्तिरोहित-

प्रकार प्रथम चैतन्य तो शारीराकार परिणत हुए भूतों से पैदा हो जायगा और धन्य मध्य ध्रादि के चैतन्य चैतन्य पूर्वक हो जावेंगे तब कोई विशेष बाधा वाली बात नहीं होगी।

जैन—यह बात भी गलत है, क्यों कि ग्राप यदि इस तरह से रास्ते की ग्रानि को बिना ग्रानि रूप उपादान के पैदा हुई स्वोकार करेंगे तो जल ग्रादि तत्त्व भी ग्रजल आदि रूप उपादान से उत्पन्न हो जावेंगे। ऐसी हालत में पृथिवी आदि भूतचतुष्ट्य में भिन्न तित्त्वपना होना शक्य नहीं रहेगा, तब पृथिवी आदि में से एक ही तत्त्व सिद्ध होगा, पृथिवी ग्रादि पदार्थ पृथक् तत्त्व नहीं हैं क्यों कि इन चारों में परस्पर उपादान उपादेय भाव पाया जाता है। जिनका परस्पर में उपादान उपादेयपना होता है वे पृथक् पृथक् तत्त्व नहीं कहलाते। जैसे पृथिवी ग्रादि की खुद की पर्यायें परस्पर में उपादान उपादेय भूत हैं ग्रतः वे एक पृथिवी तत्त्व की ही कहलाती हैं। इसी तरह इस भूतचतुष्ट्य में परस्पर में उपादान उपादेय भाव है। ग्रतः वे भिन्न तत्त्व नहीं हैं एक ही पृद्गल तत्त्व है और उसी एक तत्त्व की पृथिवी ग्रादि पर्यायें हैं ऐसा सिद्ध होवेगा।

यदि चार्वाक कहे कि पथिक की ग्रग्नि के लिये वह जंगल की लकड़ी आदिक पदार्थ सहकारी होता है तो हम जैन भी कहेंगे कि इसी प्रकार जैतन्य को शरीररूप में परिणत हुए भूतमात्र सहकारी कारए। होते हैं, उपादान रूप कारण नहीं। ग्राप जिस प्रकार प्रथम बार प्रकट हुई उस पथिकाग्नि को छिपी हुई ग्रग्ति से उत्पन्न हुई मानते हैं, उसी प्रकार हम जैन गर्भ स्थित जैतन्य को छिपे हुए जैतन्य से प्रकट होना मानते हैं। इस प्रकार भूतों से जैतन्य उत्पन्न होता है यह बात यलत सिद्ध हुई।

धनादि एक जैतन्य स्वरूप धात्मा तत्त्व जबतक हम स्वीकार नहीं करते तब तक जन्म लेते ही बालक में इष्ट विषय में तथा अनिष्ट विषय में प्रत्यभिज्ञान होना, अभिलाषा होता सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान अधिलाषा आदिक तो पावकान्तरादिपूर्वकत्वं तथा गर्भगैतन्यस्याविभूं तस्वभावस्य तिरोहितगैतन्यपूर्वकत्वमिति ।

न चानाद्ये कानुभवितृव्यितरेकेणेशानिश्विषये प्रत्यिभज्ञानाभिलाषादयो जन्मादौ युज्यन्ते; तेषा-मभ्यासपूर्वकत्वात् । न च मात्रुदरित्यतस्य बिहिविषयादर्शनेऽभ्यासो युक्तः; प्रतिप्रसङ्गात् । न चावल-ग्नाबस्थायामभ्यासपूर्वकत्वेन प्रतिपन्नानामप्यनुसन्धानादोनां जन्मादावतत्त्र्वंकत्वं युक्तम्; ग्रन्यथा धूमोऽग्निपूर्वकोदृशेप्यनग्निपूर्वकः स्यात् । मातापित्रभ्यासपूर्वकत्वात्तेषामदोषोयिमत्यप्यसम्भाव्यम्; सन्तानान्तराभ्यासादन्यत्र प्रत्यभिज्ञावेऽतिप्रसङ्गात् । तदुपलब्धे 'सर्वं मयैवोपलब्धमेतत्' इत्यनुसन्धानं

संस्कार — पूर्व अभ्यास के कारण ही होते हैं। जब बालक माता के गर्भ में रहता है तब उसके बाहर के विषय में अभ्यास तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी तक उन विषयों को देखा ही नहीं है, विना देखे अभ्यास या संस्कार होना मानोगे—तो सूक्ष्म परमाणु, दूरवर्ती सुमेरुपर्वतादि, अतीतकालीन राम आदि का भी अभ्यास होना चाहिये था, चार्वाक कहें कि जैतन्य में मध्यम अवस्था में जो प्रत्यभिज्ञान आदिक होते हुए देखे जाते हैं वे अभ्यास पूर्वक होते हुए हो देखे जाते हैं किन्तु जन्म जात बालकों के तो वे प्रत्यभिज्ञान आदिक विना अभ्यास के होते हैं सो ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि संस्कार पूर्वक होनेवाले प्रत्यभिज्ञान आदिक विना संस्कार के होने लग जायेंगे तो फिर अग्निवृंक होनेवाला भ्रम विना अग्नि के भी होने लगेगा—ऐसा मानना चाहिये।

चार्वाक — बालक को जन्मते ही जो कुछ अभिलाषा ग्रादि होती है उसमें कारण खुद के संस्कार नहीं हैं, बालक के माता पिता के संस्कार वहां काम ग्राते हैं। ग्रर्थात् बालक में माता आदि के ग्रभ्यास से ग्रभिलाषा आदि उत्पन्न होती है।

जैन—यह बात असंभव है, क्यों कि माता आदि भिन्न संतान के अभ्यास से अन्य किसी बालक आदि में प्रत्य भिज्ञान की उत्पत्ति मानोगे तो अतिप्रसंग उपस्थित होगा—देवदत्त के संस्कार से उसके निकटवर्ती मित्र यज्ञदत्त आदि को भी प्रत्यभिज्ञान होने लगेगा। माता पिता को कोई वस्तु की प्राप्ति होने पर या जानने पर "मेरे को ही यह सब प्राप्त हुआ" इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान सभी बालकों को हो जायेगा तथा कभी ऐसा भी होवेगा कि एक माता पिता के अनेक बालकों में भी परस्पर में एक दूसरे के संस्कार-अभ्यास से प्रत्यभिज्ञान होने लगेगा, जैसे कि एक के ही द्वारा जाने हुए स्पर्श विषय का देखे हुए विषय के साथ जोड़ रूप ज्ञान अर्थात् प्रत्यभिज्ञान होता है कि यह वही आम है जिसका मैंने स्पर्श किया था इत्यादि, वैसे ही वह भिन्न २ व्यक्ति को भी

चाखिलापत्यानां स्यात् । परस्परं वा तेषां प्रत्यभिज्ञानप्रसङ्गः स्यात्, एकसन्तानोद्भूतदर्शनस्प-र्शनप्रत्ययवत् ।

'ज्ञानेनाहं घटादिकं जानामि' इत्यहम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वाचात्मनो नापलापो युक्तः । प्रत्र हि यथा कर्मतया विषयस्यावभासस्तथा कर्नृ तयात्मनोपि । न चात्र देहेन्द्रियादीनां कर्नृ ता; घटादिथक्त षामिप कर्मतयाऽवभासनात्, तदप्रतिभासनेष्यहम्प्रत्ययस्यानुभवात् । न हि बहुलतमःपटलपटावगुण्ठितविग्रहस्योपरतेन्द्रियव्यापारस्य गौरस्थौल्यादिधमोपितं शरीरं प्रतिभासते । ग्रहम्प्रत्ययः स्वसंविदितः पुनस्त-स्यानुभूयमानो देहेन्द्रियविषयादिव्यतिरिक्तार्थालम्बनः सिद्घ्यतीति प्रमागाप्रसिद्धोऽनादिनिधनो द्रव्यान्त-

होने लगेगा ।। "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हुं" इस घहं प्रत्यय से अत्मा की सिद्धि हो रही है इसलिये भी आत्मद्रव्य का अपलाप करना शक्य नहीं है। "मैं ज्ञान के द्वारा घट भ्रादि को जानता हूं" इस प्रकार की प्रतीति में जैसे बाह्य पदार्थ घट भ्रादि का कर्म-पने से प्रतिभास होता है वैसे ही म्रात्मा का कर्त्तापने से प्रतिभास हो ही रहा है, इस प्रतीति में कर्ता का जो प्रतिभास है वह शरीर या इन्द्रिय भ्रादि के निमित्त से नहीं है क्योंकि शरीर ग्रादिक तो घटादि पदार्थों के समान कर्मरूप से प्रतीति में आते हैं। शारीर भ्रादि का प्रतिभास नहीं होने पर भी भ्रहं प्रत्यय तो भ्रनुभव में भ्राता ही रहता है। शरीर के बिना श्रहं प्रत्यय कैसे प्रतीति में ग्राता है सो बताते हैं - कोई पुरुष गाढ ग्रन्धकार में बैठा है उसका शरीर अन्धकार के निमित्त से बिलकूल खुद को भी दिखायी नहीं दे रहा है, तथा उसने अपनी सारी नेत्र मादि इन्द्रियां भी बंद कर रखी हैं, उससमय उस पुरुष को अपना गोरा स्थल आदि स्वभाव वाला शरीर तो प्रतीत होता नहीं. किन्तु भारमा तो अवश्य भहं प्रत्ययस्वरूप संवेदन में भा रहा है, यह स्रहं प्रत्यय शरीर इन्द्रियां, मन आदि से न्यारा ही आत्मद्रव्य का श्रवलंबन लेकर प्रवृत्त हथा है, इसलिये भ्रतादि निधन एक पृथक् तत्त्व भूत ऐसा भ्रात्मा प्रमारा प्रसिद्ध है। यह सिद्ध हो जाता है, आत्मा ग्रादि अंत रहित अनादि निधन है क्योंकि वह एक द्रव्य है, जैसे पृथिवी ग्रादि द्रव्य होने से अनादिनिधन है। इस अनुमान में दिया गया द्रव्यत्व हेत् भ्राश्रयासिद्ध दोष वाला नहीं है, क्योंकि इस द्रव्यत्वरूप हेत् का श्राश्रय शातमा है। जो अहं प्रत्यय से सिद्ध हो चुका है। इस द्रव्यत्व हेतु का स्वरूप भी ग्रसिद्ध नहीं है। ग्रर्थात् यह हेतु स्वरूपासिद्ध भी नहीं है, क्योंकि ग्रात्मा द्रव्य लक्षण से लक्षित (सहित) है, देखो-सिद्ध करके बताते हैं। झात्मा द्रव्य है क्योंकि उसमें गूण और पर्यायें पायी जाती हैं जैसे कि पथिवी आदि में गुरा पर्याय होने से उन्हें द्रव्य मानते हैं। यहां इस दूसरे मनुमान

रमात्मा । प्रयोगः—ग्रनाश्चनन्त ग्रात्मा द्रव्यत्वात्पृथिव्यादिवत् । न तावदाश्रयासिद्धोयं हेतुः; ग्रात्म-नोऽहम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वात् । नापि स्वरूपासिद्धः; द्रव्यलक्षरणोपलक्षितत्वात् । तथाहि-द्रव्यमात्मा गुराप्यययवत्त्वात्पृथिव्यादिवत् । न चायमप्यसिद्धो हेतुः; ज्ञानदर्शनादिगुरणानां सुखदुःखहर्षविषादादि-पर्यायाणां च तत्र सद्भावात् । न च घटादिनानेकान्तस्तस्य मृदादिपर्ययत्त्रात् ।

ननु शरीररहितस्यात्मनः प्रतिभासे ततोऽन्योऽनादिनिधनोऽसाविति स्यात् जलरहितस्यानल-स्येव, न चैवम्, प्रासंसारं तत्सहितस्येवास्यावभासनात् । तत्र 'शरीररहितस्य' इति कोऽर्थः? कि तत्स्व-प्राविकसस्य, ग्राहोस्वित्तद्देशपरिहारेण देशान्तरावस्थितस्येति ? तत्राद्यपक्षेऽस्त्येव तद्रहितस्यास्य प्रतिभासः—रूपादिमदचेतनस्वभावशरीरविलक्षणतया ग्रमूर्त्तचैतन्यस्वभावतया चात्मनोऽध्यक्षगोचर-

में दिया गया गुण पर्यायत्व हेतु भी असिद्ध नहीं है। आत्मा में तो अनंते ज्ञान दर्शन आदि गुण भरे हुए हैं। तथा सुख दु:ख आदि अनेक पर्यायें भी भरी हैं। इस द्रव्यत्व आदि हेतु को घट आदि द्वारा व्यभिचरित भी नहीं कर सकते, क्योंकि घटादि भी मिट्टी आदि द्वव्य की पर्याय स्वरूप हैं। मतलब-पृथिवी आदिमें भी द्रव्यत्व और पर्यायत्व रहता ही है।

चार्वाक — शरीर रहित कहीं पर मात्मा का प्रतिभास होवे तब तो उसको मनादि निधन माना जाय, जैसे कि जल रहित म्राग्नि की कहीं पृथक् ही प्रतीति होती है, किन्तु ऐसी आत्मा की न्यारी प्रतीति तो होती नहीं है, संसार में हमेशा ही वह आत्मा शरीर सहित ही मनुभव में आता है।

जैन—शरीर रहित आत्मा प्रतीति में नहीं ग्राता एसा जो ग्रापका कहना है सो "शरीर रहित" इस पद का क्या ग्रर्थ है ? क्या शरीर के स्वभाव से रहित होने को शरीर रहित कहते हो कि शरीर के देश का परिहार करके ग्रन्य किसी देश में रहने को शरीर रहित होना कहते हो ? प्रथमपक्ष की बात कहो तो वह बात असत्य है, क्यों कि शरीर के स्वभाव से रहित तो ग्रात्मा का प्रतिभास तो ग्रवश्य ही होता है, देखो—रूप आदि गुण गुक्त ग्रचेतन स्वभाव वाले ऐसे शरीर से विलक्षण स्वभाव वाला ग्रमूर्त चैतन्यस्वभाववान ऐसा आत्मा तो प्रत्यक्ष के गोचर हो ही रहा है। दूसरा पक्ष—शरीर के देश का परिहार करके उसके रहने को शरीर रहित कहते हो तो बताईये कि आत्मा का शरीर से ग्रन्थत्र ग्रनुपलंभ होने से ग्रभाव करते हो कि शरीर देश में ही उपलब्ध होने से उसका अभाव करते हो ? प्रथम पक्ष में सिद्ध साधनता है, अर्थात् शरीर से ग्रन्थत्र आत्मा की उपलब्ध नहीं होती ऐसा कहो तो वह बात हमें इष्ट ही है, क्योंकि हमारे यहां भी शरीर से अन्य स्थानों पर ग्रात्मा का ग्रभाव ही

त्वेमोक्तत्वात् । द्वितीयपक्षे तु-शरीरदेशादन्यत्रानुपलम्भात्तत्र तदभावः, शरीरप्रदेश एव वा ? प्रथमवि-कल्पे-सिद्धसाधनम् ; तत्र तदभावाभ्युपगमात् । म खलु नैयायिकवज्जैनेनापि स्वदेहादन्यत्रात्मेष्यते । द्वितीयविकल्पे तु-न केवलमात्मनोऽभावोऽपि तु घटादेरपि । न हि सोपि स्वदेशादन्यत्रोपलभ्यते ।

किन्द्व, स्वश्वरीरादाहमनोऽन्यत्वाभावः तत्स्वभावत्वात्, तद्गुण्त्वात् वा स्यात्, तत्कार्यंत्वाद्वाः प्रकारान्तरासम्भवात् । पक्षत्रयेपि प्रागेव दत्तमुत्तरम् । तत्रश्चं तन्यस्वभावस्यात्मनः प्रमाण्तः प्रसिद्धं - स्तत्स्वभावमेव ज्ञानं युक्तम् । तथा च स्वव्यवसायात्मकं तत् चेतनात्मपरिणामत्वात्, यत्तु न स्वव्यवसायात्मकं न तत्त्तथा यथा घटादि, तथा च ज्ञानं तस्मात्स्वव्यवसायात्मकिमत्यभ्युपगन्तव्यम् ।

माना गया है, हम जैन नैयायिक मत के समान भ्रात्मा को-गृहीत देह को छोड़कर श्रन्य शरीर या स्थानों में रहना स्वीकार नहीं करते हैं। श्रर्थात् नैयायिक शारीर से श्रन्यत्र भी ग्रात्मा का ग्रस्तित्व मानते हैं। किन्तु हम जैन तो शरीर में ही ग्रात्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मानो कि शरीर प्रदेश में ही आत्मा की प्राप्ति होती है, ग्रतः ग्रात्मा को पृथक् द्रव्यरूप नहीं मानते हैं तब तो इस मान्यता के अनुसार एक आत्मा का हो ग्रभाव नहीं होगा किन्तू सारे ही घट ग्रादि पदार्थों का ग्रभाव भी मानना पड़ेगा । क्योंकि वे पदार्थ भी अपने स्थान को छोड़ कर अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। ग्राप चार्वाक ग्रपने शरीर से ग्रात्सा को पृथक् नहीं मानते शरीररूप ही मानते हैं सो उसमें क्या कारण हैं ? शरीर का स्वभाव ही आत्मा है इसलिये घात्मा को भिन्न नहीं मानते ? अथवा शरीर का गुए होने से ग्रात्मा को भिन्न नहीं मानते ? कि शरीर का कार्य होने से आत्मा शरीररूप है ऐसा मानते हो, सो तीनों ही पक्ष की बातें ग्रसत्यरूप हैं, क्योंकि शरीर का धर्म, या शरीर का गुरा ग्रथवा शरीर का कार्य स्वरूप ग्रात्मा है ही नहीं, ग्रतः ग्राप उसको शरीररूप सिद्ध नहीं कर सकते, इस विषय पर सभी २ बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिये निर्वाधपने से चैतन्यस्वभाव वाले ग्रात्मा का ग्रस्तित्व सिद्ध होता है, उसीका स्वभाव ज्ञान है, न कि ग्रन्य किसी अचेतन पृथिवी ग्रादि भूतों का, जान स्वको भो जानता है क्योंकि वह चैतन्य भ्रात्मा का परिणाम है, जो स्व को नहीं जानता वह उस प्रकार का चैतन्य स्वभावी नहीं होता, जैसे घट भ्रादि पदार्थ, अपने को नहीं जानने से चैतन्य नहीं हैं, ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप है, ग्रतः वह स्वव्यवसायी है, इस प्रकार चार्वाक के द्वारा माने गये भूतचैतन्य-वाद का निरसन होता है।

## \* चार्वाक के भूतवंतन्यवाद का निरसन समाप्त \*

# भूतचैतन्यवाद के खंडन का सारांश

चार्वाक-जीव को पृथिवी, जल, ग्रग्नि, और वायु इन चारों से उत्पन्न होना सानते हैं, उनके यहां चारों पृथिवी आदि भूत बिलकुल भिन्न २ माने गये हैं। ( जैसे कि वैशेषिक के यहां माने हैं )। इन चारों का समुदाय जब होता है, तब एक चेतन विशेष उत्पन्न होता है। जैसे कि गोबर म्रादि से बिच्छ म्रादि जीव पैदा होते हए देखे जाते हैं। जैन यदि ऐसा कहें कि आत्मा यदि भूतों से निर्मित है तो उसे नेत्रादि इन्द्रियों से गृहीत होना चाहिये सो बात भी नहीं, क्योंकि वह चेतन सुक्ष्मभूत-विशेष से उत्पन्न होता है, अतः इन्द्रियों द्वारा वह न दिखायी देता है भीर न गृहीत होता है। शरीर, इन्द्रिय विषय इनसे ही ज्ञान पैदा होता है, जीव से नहीं, जिसप्रकार पृथिक मार्ग में बिना ग्रग्नि के ही पत्थर लकडी ग्रादि की ग्रापस में रगड कर उससे श्रिवन पैदा कर देता है, वैसे ही शुरू में जो चेतन जन्म लेता है वह विना चेतन के उत्पन्न होता है, धौर फिर आगे भागे मरण तक चेतन से चेतन पैदा होता रहता है, मरण के बाद वह खतम-समाप्त-समूलचूल-नष्ट हो जाता है, न कहीं वह परलोक शादि में जाता है और न परलोक श्रादि से आता है, क्योंकि परलोक श्रीर परलोक में जाने वाले जीव इन दोनों का ही ग्रभाव है भ्रनुमानादि से यदि ग्रात्मा की सिद्धि करना चाहो तो वह अनुमान भी हमें प्रमाणभूत नहीं है। क्योंकि हम एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। इसलिये जैसे स्राटा, जल, गृड़ के संमिश्रण से मादकशक्ति पैदा होती है, वैसे ही सुक्ष्मभूतों से चेतन पैदा होता है ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह सारा ही प्रतिपादन बिलकुल निराधार, गलत है, पृथ्वी ग्रादि चारों भूतों से चेतन उत्पन्न होता तो चूल्हे पर चढ़ी हुई मिट्टी की वटलोई में चेतन पैदा होना चाहिये था, क्योंकि वहां पर चारों पृथिवी, जल, ग्राग्न, वायु ये मौजूद हैं। सूक्ष्मभूत से उत्पत्ति मानने पर प्रश्न यह पैदा होता है कि सूक्ष्मभूतिवशेष किसे कहा जाता है ? सूक्ष्मभूत चेतन का सजातीय है या विजातीय है ? सजातीय माना जाय तो ठीक ही है, सजातीय चेतन उपादान से सजातीय चेतन ज्ञान पैदा होता ही है, यदि विजातीय से माना जाय तो ग्रापके भूतचतुष्टय का व्याघात होता है, क्योंकि विजातीय उपादान से विजातीय की —चाहे जिसकी उत्पत्ति होगी, तो जल से ग्राग्न ग्रादि पैदा होंगे ग्रीर फिर वे चारों पृथिवी ग्रादि तत्त्व एक रूप मानने पड़े गे क्योंकि उपादान

समान है। तथा भ्रात्मा को सिद्ध करने वाला अहं प्रत्ययरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मौजूद है ''मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं, मैं सुखी हूं'' इत्यादि प्रयोगों में ''मैं घ्रहं'' जो हैं वे ही जीव हैं। ग्राप शरीर इन्द्रिय, विषय आदि का गुगा ज्ञान को मानते हैं सी वह बिलकुल गलत है देखिये - शरीर का गुण ज्ञान नहीं है क्यों कि शरीर के रहते हुए भी वह पृथक् देखा गया है, यदि वह शरीर का गुरा होता तो गुरा के रहते हुए उसे भी रहना चाहिये था, इसी तरह चैतन्य इन्द्रिय का गूरा भी सिद्ध नहीं होता धौर न पदार्थ का ही । क्योंकि इन किसी के साथ भी ज्ञान का अन्वय या व्यतिरेक नहीं पाया जाता है। भ्रापके यहां दो मान्यताएँ हैं-भूतों से चैतन्य प्रकट होता है तथा भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। प्रथम प्रकट होने का पक्ष लिया जावे तो उसमें यह प्रश्न है कि प्रकट होने के पहिले वह सत् है या ग्रसत् है ? या सत्-ग्रसत् है ? प्रथम पक्ष में उसमें भ्रनादि भ्रनंतता की ही सिद्धि होती है, क्योंकि शरीर भ्राकार परिणत हुए पूद्गल से चेतन जो कि अनादि निधन है वह प्रकट होता है, प्रकट होने का अर्थ ही यही है कि जो चीज पहले से मौजूद थी ग्रौर व्यंजक के द्वारा प्रकट हुई । जैसे-कमरे के म्रान्दर मन्धकार में स्थित घटादि पदार्थ पहले से ही हैं और वे दीपक मादि के द्वारा प्रकट होते हैं-दिखाई देते हैं। यदि प्रकट होने से पहिले चेतन सर्वथा असत् है तो उसे प्रकट होना ही नहीं कहते तथा सर्वथा असत् प्रकट होता है तो गधे के सींग भी प्रकट होने लग जायेंगे।

ध्रविद्धकर्ण चार्वाक का पक्ष है कि भूतों से जैतन्य पैदा होता है, इस पक्ष में हम जैन प्रश्न करते हैं कि पैदा होने में वे भूत उपादान कारण हैं या सहकारी कारण हैं ? उपादान कारण विजातीय हो नहीं सकता, क्योंकि ध्रमूर्तज्ञानदर्शनादि विशिष्ट असाधारण गुण्णयुक्त ऐसे विजातीय चेतन के उपादान यदि भूत होते हैं तो वे जल को ध्राग्न, ग्राग्न को वायु, पृथ्वी को जल इत्यादि रूप से परस्पर में उपादानरूप हो जाने चाहिये ? क्योंकि विजातीय उपादान ग्राप्ने स्वीकार किया है । जीवका उपादान यदि भूतचतुष्टय है तो जीव में उनके गुणों का ग्रन्वय भी होना चाहिये था । यदि सहकारी कारण मानो तो फिर उपादान न्यारा कौन है सो कहो—यदि कहो कि विना उपादान के बिजली ग्रादि की तरह चेतन उत्पन्न हो जावेगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि बिजली आदि भी उपादान युक्त है, घद शक्ति का उदाहरण भी विषम है ग्रर्थात् मदशक्ति भी जड़ ग्रीर उसका उपादान भी जड़ है ग्रतः कोई बाधा वहीं है ।

तथा चेतन यदि पहिले से नहीं था और भूतों से वह पीछे निर्मित हुआ है तो उसमें मिभलाषा, प्रत्यिभज्ञान आदि नहीं होना चाहिये; किन्तु जन्मते ही स्तनपान मिद्र की मिभलाषा जीव में देखी जाती है, इसलिये आत्मा अनादि निधन है, गुज-पर्यायवाला होने से, पृथिवी आदि तत्त्वों की तरह । इस प्रकार आत्मद्रव्य पृथिवी मादि भूतचतुष्ट्य से पृथक् सिद्ध होता है । चार्वाक का कहना है कि शरीर से अलग कहीं पर भी जीव की प्रतीति तो होती ही नहीं म्रतः हम उसे भिन्न नहीं मानते हैं; सो उसमें यह बात है कि शरीर के बाहर तो वह इसलिये प्रतीत नहीं होता कि वह शरीर के बाहर रहता ही नहीं, हम जैन नैयायिक की तरह शरीर के बाहर मात्मा का मिस्तत्व स्वीकार नहीं करते । संसार अवस्था में जीव स्वशरीर में रहता है, जब शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब तो वह पूर्व का शरीर यों ही पड़ा रहता है । इसीलिये तो शरीर से चेतन भिन्न माना है ।

भूतचतुष्टय चेतन्यवाद के खंडन का सारांश समाप्त \*



# ज्ञानको स्वसंविदित नहीं माननेवाले परवादीका पूर्व पक्ष

मीमांसक के दो भेद हैं। इनमें एक है भाट्ट और दूसरा है प्रभाकर, यहां भाट्ट ज्ञान के विषय में अपना पक्ष उपस्थित करता है—ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है, किसी के द्वारा भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं" इस वाक्य में से आत्मा कर्त्ता, कर्म, घट और जानना रूप किया ये तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु करणभूत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, हम मीमांसक नैयायिक के समान इस करणा-ज्ञान का अन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होना नहीं मानते हैं, हमारा तो यही सिद्धान्त है कि ज्ञान सर्वथा परोक्ष ही रहता है, हां! इतना जरूर है कि जानने रूप किया को देखकर आत्मा ज्ञान युक्त है ऐसा अनुमान भने ही लगा लो, जबतक प्रमिति किया के प्रति जो कर्म नहीं बनता तबतक उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान करण भूत है अतः वह परोक्ष रहता है। यही बात ग्रन्थ में भी कही है कि—"करणज्ञानं परोक्षं कर्मत्वेना प्रतीयमानत्वात्—(शाबरभाष्य १।१२)।

ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छित बुद्धिम् । ज्ञातताऽन्यथाऽनुपपत्तिप्रसूतयाऽर्था-पत्त्या ज्ञानं गृह्यते । (तर्कं भाषा पृ०४२) करणज्ञान सर्वथा परोक्ष है, क्योंकि वह कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है, जब पदार्थं को ज्ञान जान लेता है तब उसका अनुमान हुआ करता है, अन्यथानुपपत्ति से अर्थात् अर्थापत्ति से भी ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, अतः ज्ञान न स्वयं का ग्रहण है—स्वसंविदित है और न अन्य प्रत्यक्षज्ञान से उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, मात्र किसी अनुमानादिरूप परोक्षज्ञान से उसकी सत्ता जानी जाती है, यह सिद्ध हुआ।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*



ननु विज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽर्थवत्कर्मतापत्तेः करणात्मनो ज्ञानान्तरस्य परिकल्पना स्यात् । तस्यापि प्रत्यक्षत्वे पूर्ववत्कर्मतापत्तोः करणात्मकं ज्ञानान्तरं परिकल्पनीयमित्यनवस्था स्यात् । तस्या-प्रत्यक्षत्वेपि करणात्वे प्रथमे कोऽपरितोषो येनास्य तथा करणात्वं नेष्यते । न चैकस्यैव ज्ञानस्य परस्पर-

मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि ज्ञान ग्रयने ग्रापको नहीं जानता है सो ग्रब वे इस बात को स्थापित करने के लिये ग्रपना मन्तब्य रखते हैं...

मीमांसक जैन ज्ञान को प्रत्यक्ष होना मानते हैं सो वह उनकी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान को यदि प्रत्यक्ष होना माना जाय तो वह कर्मरूप बन जायगा, जैसे कि पदार्थों को प्रत्यक्ष होना मानते हैं तो वे कर्मरूप होते हैं, इस तरह ज्ञान भी कर्मरूप बन जायगा, तो उसको जानने के लिये दूसरे करण की ग्रावश्यकता पड़ेगी, तथा वह करणभूत ज्ञान (जो कि दूसरा है) भी प्रत्यक्ष होगा तो कर्मरूप बन जायगा, फिर उस दूसरे ज्ञान के लिये तीसरा करणभूत ज्ञान चाहिये, इस प्रकार चलते चलते कहीं पर भी विश्राम तो होगा नहीं इससे श्रनवस्था श्रायेगी। तुम कहो कि ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाला वह दूसरे नम्बर का ज्ञान भ्रप्रत्यक्ष रहकर ही करण बन जाता है मर्थात् उस दूसरे भ्रप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है-तब तो श्रापको प्रथम ज्ञान को भी अप्रत्यक्ष ही मानना चाहिये-जिस प्रकार दूसरा ज्ञान स्वतः अप्रत्यक्ष रहकर प्रथम ज्ञान के लिये करण बनता है वैसे ही प्रथम ज्ञान स्वतः अप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों के प्रत्यक्ष करने में करगा बन जायगा, क्या बाधा है। तथा-जैन ज्ञान को कर्मरूप और करणरूप भी मानते हैं सो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक हो ज्ञान को परस्पर विरुद्ध दो धर्मयुक्त अर्थात् कर्म भीर करगरूप मानना ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा जाता है। इस प्रकार मीमांसक की ज्ञान के बारे में शंका होने पर उसका समाधान माणिक्य नन्दी भाचार्य दो सुत्रों द्वारा करते हैं-कि जिस प्रकार प्रमेय

विरुद्धकर्मकरणाकाराभ्युपगमो युक्तोऽन्यत्र तथाऽदर्शनादित्याशङ्क्षच प्रमेन्द्र्यत्त्रपूर्विष्ट्रम्तिगुप्तमितीनां प्रतीतिसिद्धं प्रत्यक्षत्गं प्रदर्शयन्नाह—

### घटमहमात्मना वेद्यीति ॥ ८ ॥ कर्मवत्कर् करणक्रियाप्रतीतेः ॥ ९ ॥

न हि कर्मत्वं प्रत्यक्षतां प्रत्यङ्गमात्मनोऽप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् तद्वत्तस्यापि कर्मर्त्वेसूप्रतीर्तैः।

ग्रथित् पदार्थ प्रत्यक्ष हुग्रा करते हैं वैसे ही प्रमाता-ग्रात्मा, प्रमाण ग्रर्थात् ज्ञान तथा प्रमिति-फल ये सबके सब ही प्रत्यक्ष होते हैं—

सूत्र —घटमहमात्मना वेद्यीति ॥ ८ ॥ कर्मवत् कर्तृ करणिकयाप्रतीतेः ॥ १ ॥

सूत्रार्थ — मैं घट को अपने द्वारा (ज्ञान के द्वारा) जानता हूं। जैसे कि घट पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही कत्तां—ग्रात्मा, करण्—ज्ञान ग्रोर जानना रूप क्रिया-इन तीनों का भी प्रत्यक्ष होता है, देखिये—जो कर्मरूप होता है वही प्रत्यक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है—ग्रर्थात् प्रत्यक्षता का कारण कर्मपना हो सो बात नहीं है, यदि ऐसा नियम किया जाय कि जो कर्मरूप है वही प्रत्यक्ष है तो ग्रात्मा के भो ग्रप्रत्यक्ष हो जाने का प्रसंग ग्रायेगा, क्योंकि करणभूत ज्ञान जैसे कर्मरूप नहीं है वैसे ग्रात्मा भी कर्मरूप से प्रतीत नहीं होता है। मीमांसक कहे—कि ग्रात्मा कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है किन्तु कर्तृ त्वरूप से प्रतीत होता है ग्रतः वह प्रत्यक्ष है तो फिर ज्ञान भी करण्यूप से प्रत्यक्ष होने, कोई विशेषता नहीं है। ग्रर्थात् ज्ञान ग्रीर आत्मा दोनों ही कर्मरूप से प्रतीत नहीं होते हैं। फिर भी यदि आत्मा का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हो तो ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानना होगा।

मीमांसक — करणरूप से प्रतीत हुग्रा ज्ञान करण ही रहेगा वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा।

जैन — यह बात तो कर्त्ता में भी लागू होगी—ग्रर्थात् कर्तृ त्वरूप से प्रतीत हुई आत्मा कर्त्ता ही कहलावेगी यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी, इस प्रकार ग्रात्मा के विषय में भी मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मीमांसक आत्मा को प्रत्यक्ष होना मानते हैं फिर ज्ञान को ही परोक्ष क्यों बतलाते हैं। यह भी एक बड़ी विचित्र बात है ? क्योंकि स्वयं ग्रात्मा ही अपने स्वरूप का ग्राह्क होता है वैसे ही वह बाह्य पदार्थों का भी

सदप्रतीताविष कर्तृ त्वेनास्य प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वे ज्ञानस्यापि करण्यत्वेन प्रतीतेः प्रत्यक्षतास्तु विशेषा-भावात् । भ्रथं करण्यत्वेन प्रतीयमानं ज्ञानं करण्यमेव न प्रत्यक्षम्; तदन्यत्रापि समानम् । किन्धः, भ्रात्मनः प्रत्यक्षत्वे परोक्षज्ञानकल्पनया किं साध्यम् ? तस्यैव स्वरूपवद्बाह्यार्थवाहकत्वप्रसिद्धेः ? कर्ताः करण्यमन्तरेण् कियायां व्यापारासम्भवात्करण्भूतपरोक्षज्ञानकल्पना नानिथकेत्यप्यसाघीयः; मनस-श्रक्षुरादेश्चान्तर्वहिः करण्यस्य सद्भावात् ततोऽस्य विशेषाभावाच । भ्रनयोरचेतनत्वात्प्रधानं चेतनं

ग्राहक होता है। यह बात प्रसिद्ध है ही। ग्रथित् आत्मा ही बाह्य पदार्थों का जानते समय करणारूप हो जाती है।

मीमांसक — कर्त्ता को करण् के बिना किया में व्यापार करना शक्य नहीं है, अतः करणभूत परोक्ष ज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ नहीं है।

जैन — यह कथन भी ग्रसाधु है। देखिये – कत्ताभूत ग्रात्मा का करण तो मन ग्रीर इन्द्रियां हुग्रा करती हैं, ग्रन्तः करण तो मन है ग्रीर बहिः करण स्वरूप स्पर्शनादि इन्द्रियां हैं। ग्रापके उस परोक्षभूत ज्ञानकरण से इन करणों में तो भिन्नता नहीं है; ग्रथात् यदि आपको परोक्ष स्वभाव वाला ही करण मानना है तो मन ग्रादि परोक्षभूत करण हैं ही।

मीमांसक — मन ग्रीर इन्द्रियां करण तो हैं किन्तु वे सब अचेतन हैं। एक मुख्य चेतन स्वरूप करण होना चाहिये।

जैन—यह बात ठीक नहीं है, देखिये—भावमन ग्रीर भावेन्द्रियां तो चैतन्य स्वभाव वाली हैं, यदि ग्राप उन भावमन और भावेन्द्रियों को परोक्ष सिद्ध करना चाहते हो तब तो हमारे लिये सिद्ध साधन होवेगा, क्योंकि हम जैन स्वपर को जानने की शिक्त जिसकी होती है ऐसी लिब्धिक्षप भावेन्द्रिय को तथा भावमन को चेतन मानते हैं। यदि इनमें ग्राप परोक्षता साधते हो तो हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हम छद्मस्थों को—(ग्रल्पज्ञानियों को)—इनका प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, मतलब कहने का यह है कि लिब्धिक्ष करण ग्रीर भावमन तो परोक्ष हो रहते हैं। हां—जो उपयोग लक्षणवाला भावकरण है वह तो स्व ग्रीर पर को ग्रहण करने के व्यापारकप होता है, ग्रतः यह स्वयं को प्रत्यक्ष होता रहता है—सो कैसे ? यह बताते हैं—जब चक्षु ग्रादि इन्द्रियों द्वारा घट ग्रादि को ग्रहण करने की ग्रोर जीव व्यापारवाला होता है—ग्रथित् भुकता है तब वह कहता है कि मैं घट को तो देख नहीं रहा हूं, ग्रन्य पदार्थ को देख रहा हूं—ग्रथित् मैं हाथ से घट को उठा रहा हूं किन्तु लक्ष्य मेरा ग्रन्थत्र है—इस प्रकार

करणि मित्यप्यसमी चीनम्; भावे न्द्रियमनसो श्वेतनत्वात् । तत्परोक्षत्वसाधने च सिद्धसाधनम्; स्वार्धग्रहण् शक्तिलक्षणाया लब्धे मेनसश्च भावकरणस्य छद्मस्थाप्रत्यक्षत्वात् । उपयोगलक्षणं तु भावकरणं
नाप्रत्यक्षम्; स्वार्थग्रहण्व्यापारलक्षणस्यास्य स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रसिद्धत्वात् 'घटादिद्वारेण् घटादिग्रहणे
उपयुक्तोऽप्यहं घटं न पश्यामि पदार्थान्तरं तु पश्यामि' इत्युपयोगस्वरूपसंवेदनस्याखिलजनानां सुप्रसिद्धत्वात् । क्रियायाः करणाविनाभावित्वे चात्मनः स्वसंवित्तौ किङ्करणं स्यात् ? स्वात्मैवेति चेत्,
प्रथेपि स एवास्तु किमदृष्टान्यकल्पनया ? ततश्चक्षुरादिभ्यो विशेषमिच्छता ज्ञानस्य कर्मत्वेनाप्रतीतावप्यघ्यक्षत्वमभ्युपगन्तव्यम् । फलजानात्मनोः फलत्वेन कर्तृत्वेन चानुभूयमानयोः प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमे
करणाज्ञाने करण्विनानुभूयमानेपि सोस्तु विशेषाभावात् । न चाभ्यां सर्वथा करण्जानस्य भेदो

उपयोग के स्वरूप की प्रतीतिया ( अनुभव ) संपूर्ण जीवों को आया करती है। आप मीमांसकों का यह ग्राग्रह हो कि किया का तो करण के साथ ग्रविनाभाव है-बिना करण के किया होना ग्रशक्य है सो बताईये-जब स्वयं ग्रात्मा को (ग्रपने स्वरूप को) ही भ्रात्मा जानेगी तब वहां उस किया का करण कौन बनेगा? यदि कहा जाय कि वहां श्रात्मा ही स्वयं करण बन जायगी सो ही बात पदार्थों में भी घटित हो जायगी अर्थात् पदार्थं को जानते समय भी ज्ञान स्वयं ही करण बन जायगा । फिर क्यों ग्रदृष्ट ऐसे द्वितीय करण्ञान की कल्पना करते हो, इसलिये सार यह निकलता है कि यदि ग्राप चक्ष आदि इन्द्रियों से ज्ञानरूप करण में विशेषता मानते हैं तो श्रापको कमंपने से प्रतीत नहीं होने पर भी ज्ञान में प्रत्यक्षता-स्वसंविदितता ही मानना चाहिये। आप लोग फलजान (प्रमिति) और आत्मा को फल श्रीर कत्तिरूप से प्रत्यक्ष होना तो स्वीकार करते ही हैं-ग्रर्थात् फलज्ञान का फलरूप से अनुभव होता है भीर आत्मा का कत्तापिने से अनुभव होता है अतः ये फलज्ञान ग्रीर ग्रात्मा दोनों प्रत्यक्ष हैं ऐसा तो श्राप मानते ही हैं, श्रत: इसके साथ ही करणज्ञान करएारूप से श्रनुभव में श्राता है इसलिये वह भी प्रत्यक्ष है ऐसा मानना चाहिये, श्रीर कोई श्रन्य विशेषता तो है नहीं। ग्रपने स्वरूप से तो करण भी कर्ता आदि की तरह प्रतिभासित होता ही है। एक बात यह भी है-कि फलज्ञान और म्रात्मा इन दोनों से सर्वथा भिन्न करणज्ञान नहीं है, यदि सर्वथा भेद मानोगे तो अन्य मत जो नैयायिक का है उसमें आपका-मीमांसकों का प्रवेश हम्रा माना जायगा, इस दोष को हटाने के लिये म्रात्मा म्रादि से ज्ञान का कथंचित भेद स्वीकार करते हो तब तो ज्ञान में सर्वथा अप्रत्यक्षपने का एकान्त मानवा कल्याराकारी वहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षस्वभाववाले फलज्ञान और आत्मज्ञान से मतान्तरानुषङ्गात् । कयन्तिद्भेदे तु नास्याऽप्रत्यक्षतैकान्तः श्रेयान् प्रत्यक्षस्वभावाभ्यां कर्तृ फलज्ञाना-भ्यामभिन्नस्यैकान्ततोऽप्रत्यक्षत्विवरोधात् ।

किञ्च, ग्रात्मज्ञानयोः सर्गथा कर्मत्वाप्रसिद्धिः, कथिञ्चद्वाः ? न तावत्सर्वयाः पुरुषान्तरा-पेक्षया प्रमाणान्तरपेक्षया च कर्मत्वाप्रसिद्धिप्रसङ्गात् । कथिञ्चचे त्, येनात्मना कर्मत्व सिद्धं तेन प्रत्यक्ष-त्वमपि, ग्रस्मदादिप्रमात्रपेक्षया घटादोनामप्यंशत एव कर्मत्वाध्यक्षयोः प्रसिद्धेः । विरुद्धा च प्रतीय-मानयोः कर्मत्वाप्रसिद्धिः, प्रतीयमानत्वं हि ग्राह्मत्वं तदेव कर्मत्वम् । स्वतः प्रतीयमानत्वापेक्षया कर्म-

श्रभिन्न ऐसे करणज्ञान में सर्वथा परोक्षता रह नहीं सकती, क्योंकि श्रभिन्न वस्तु के अंशों में एक को प्रत्यक्ष श्रीर एक को परोक्ष मानना विरुद्ध पड़ता है।

विशेषार्थ — भीमांसक ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानते हैं अर्थात् ज्ञान पर को तो जानता है किन्तु वह स्वयं को नहीं जानता है ऐसा मानते हैं, "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूँ" इस प्रकार के प्रतिभास में "मैं—आत्माकर्त्ता, घट—कर्म जानता हूं" प्रमिति या किया प्रथवा फलजान इन सब वस्तुग्रों का तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" इस रूप करण ज्ञान प्रत्यक्ष ग्रनुभव नहीं होता है, इस पर ग्राचार्य समभाते हैं कि जब कर्त्ता स्वरूप ग्रात्मा भौर प्रमितिरूप फल ये जब स्वसवेदनरूप से ग्रवभासित हो जाते हैं, तब करणारूप ज्ञान का भो स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष से अर्थात् अपने आप से भवभासन कैसे नहीं होगा ग्रर्थात् अवश्य होगा। क्योंकि कर्त्ता, करण प्रादि का आपस में कथंचित् अभेद है, जब कर्त्ता को प्रत्यक्ष किया तब करण ग्रवश्य ही प्रत्यक्ष होगा, सब से बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान का तो हर प्राणी को स्वयं वेदन होता रहता है, इस प्रतीतिसिद्ध बात का अपलाप करना शक्य नहीं है।

मीमांसक से हम जैन पूछते हैं कि आत्मा और ज्ञान ये दोनों सर्वथा ही कर्म-रूप से प्रतीत नहीं होते कि कथंचित् कर्मरूप से प्रतीत नहीं होते ? सर्वथा कर्मपने से प्रतीत नहीं होते हैं ऐसा यदि प्रथम पक्ष लिया जाय तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान आदि को यदि सर्वथा प्रतीत होना नहीं मानोगे तो वे कर्त्ता आदिक दूसरे पुरुषों को भी प्रतीत नहीं हो सर्केंगे, तथा अन्य ज्ञान के लिये भी विवक्षित ज्ञान कर्मरूप नहीं बनेगा।

भावार्थ — हमारी आतमा और ज्ञान कभी कर्मरूप नहीं होते हैं ऐसा एकान्त रूप से यदि माना जावे तो हमें अन्य पुरुष जान नहीं सकेंगे। फिर वक्ता आदि के ज्ञान त्वाप्रसिद्धौ परतः कयं तिसम्येत् ? विरोधाभावाचे त्स्वतस्तित्सद्धौ को विरोधः ? कतृं करण्तवयोः कर्मत्वेन सहानवस्थानम्; परतस्तित्सद्धौ समानम् । घटग्राहिज्ञानविधिष्ठमात्मानं स्वतोऽहमनुभवामि' इत्यनुभवसिद्धं स्वतः प्रतीयमानत्वापेक्षयापि कर्मत्वम् । तन्नार्थंवज्ज्ञानस्य प्रतीतिसिद्धप्रत्यक्षताऽपला-पोऽर्थप्रत्यक्षत्वस्याप्यपलापप्रसङ्गात् । प्रतीतिसिद्धस्वभावस्यैकत्रापलापेऽन्यत्राप्यनाद्वासान्न क्ववित्प्रति-नियतस्वभावव्यवस्था स्यात् ।

को जानना भी कठिन होगा कि इस व्यक्ति को ज्ञान ग्रवश्य ही है, क्योंकि इसके उपदेश से पदार्थों का वास्तविक बोध हो जाता है इत्यादि, तथा मूर्फ स्वयं भी ज्ञान अवश्य है क्योंकि पदार्थ ठीक रूप से मुक्ते प्रतीत होते हैं, इत्यादि प्रतिभास जो अबा-धितपने से हो रहा है वह ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मावने में नहीं बन सकता है। स्रतः ज्ञान को प्रत्यक्ष-स्वसंविदित मानना चाहिये, सर्वथा परोक्ष नहीं । यदि मीमांसक आत्मा ग्रीर ज्ञान में कथंचित्रप से-किसी अपेक्षा से कर्मत्व का ग्रभाव मानते हैं तब तो ठीक है, देखो-जिस स्वरूप से ज्ञान में कर्मत्व की सिद्धि है उसी स्वरूप से उसे प्रत्यक्ष भी मान सकते हैं, घट ग्रादि बाह्यपदार्थों में भी किसी २ स्थलत्वादि धर्मों की ग्रथवा अंशों की ग्रपेक्षा ही कर्मत्व माना जा सकता है अर्थात् हम जैसे छद्मस्य पुरुषों का ज्ञान पदार्थों के सर्वांशों को ग्रहण नहीं कर सकता है अत: कुछ अंश ही जानने में श्राने से वे कर्मरूप हैं, उसी प्रकार ग्रात्मा हो चाहे ज्ञान हो उनकी भी कर्त्वंश ग्रीर करणांश रूप से प्रतीति माती है, मतः वे भी प्रत्यक्ष ही कहलावेंगे । कर्ता मात्मा भीर करणज्ञान प्रतीत हो रहे हैं तो भी उन्हें कर्मरूप नहीं मानना यह विरुद्ध बात होगी। देखिये - प्रतीत होना ही ग्राह्मपना कहलाता है भीर वही कर्मत्व से प्रसिद्ध होता है, तुम कहो कि जब कत्ती ग्रादि स्वयं ही प्रतीत होते हैं तो उनको कर्मरूप कैसे माना जाय ? मतलब = घट ग्रादि बाह्यपदार्थों का तो "घट को जानता हूं इत्यादिरूप से कर्मपना दिखायी देता है वैसे स्वयं का कर्मपना नहीं दिखता, घतः कर्मपने घात्मादि को नहीं मानते हैं सो भी बात नहीं है। जब आत्मा भ्रादिक पर के लिये कर्मपने को प्राप्त होते हैं तब श्रपने लिये कैसे नहीं होंगे।

मीमांसक — आत्मा आदि तो पर के लिये कर्मरूप हो जाते हैं उसमें विरोध नहीं है।

जैन-उसी प्रकार स्वयं के लिये भी वे कर्मरूप बन जावेंगे इसमें क्या विरोध है।

किन्द्र, इयं प्रत्यक्षता ग्रयंधमंः, ज्ञानधमं वा ? न तावदयंधमंः, नीलतादिवसहे शे ज्ञानकाला-दम्यदाप्यनेकप्रमातृसाधारणविषयतया च प्रसिद्धिप्रसङ्गात् । न चैवम्, ग्रात्मन्येवास्या ज्ञानकाले एव स्वासाधारणविषयतया च प्रसिद्धेः । तथा च न प्रत्यक्षता ग्रयंधमंः तहे शे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेक-प्रमातृसाधारणविषयतया चाऽप्रसिद्धत्वात् । यस्तु तद्धमंः स तहे शे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमातृसाधा-रणविषयतया च प्रसिद्धो दृष्टः, यथा रूपादिः, तहे शे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमातृसाधारणविषयतया चाप्रसिद्धा चेयम् तस्मान्न तद्धमंः । यस्यात्मनो ज्ञानेनार्थः प्रकटीकियते तद्ज्ञानकाले तस्यैव सोऽर्थः

मीमांसक कर्तृत्व और करणत्व पर के लिये भी कर्मरूप बन नहीं सकते हैं अर्थात् हमारा ज्ञान या आत्मा हमारे खुदके द्वारा कर्मरूप से प्रतीति में नहीं आता है तो वह दूसरे देवदत्त आदि के द्वारा भी कर्मरूप से प्रतीति में नहीं आयेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, हम हमारे लिये कर्मरूप से प्रतीति में आते हैं। देखो – घट को ग्रहण करने वाले ज्ञानसे युक्त अपनी आत्मा को स्वयं मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, इस प्रकार अनुभव सिद्ध बात है कि स्व की प्रतीति में स्वयं ही कर्मरूप हो जाता है, इसलिये जैसे पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं वैसे ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये, यदि ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं मानते हैं तो पदार्थों में प्रत्यक्षता की प्रतीति का अपलाप हो जायेगा, क्योंकि प्रतीत हुए स्वभाव को एक जगह नहीं मानेंगे तो कहीं पर भी उस स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी, फिर तो प्रतिनियत वस्तुस्वभाव का ही लोप हो जायेगा।

भावार्थ — ग्रात्मा ग्रोर ज्ञान में कर्ता और करणरूप से प्रतीति ग्रा रही है तो भी उनको परोक्ष माना जायगा तो घट ग्रादि पदार्थ भी परोक्ष हो जावेंगे, क्यों कि प्रतीत होते हुए भी ज्ञानादि को परोक्ष मान लिया है, ग्रतः पदार्थ भी परोक्ष हो जावेंगे। फिर प्रतिनियत पदार्थों के स्वभावों की व्यवस्था ही समाप्त हो जाने से यह घट कृष्णा वर्णवाला है, बड़ा है इत्यादि वस्तुग्रों का स्वभाव या घर्म प्रतीत होना शक्य नहीं रहेगा। ग्रतः पदार्थों के समान ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये।। मीमां-सक से हम यह पूछते हैं कि प्रत्यक्षता किसका धर्म है ? क्या वह घट पट आदि पदार्थों का धर्म है ? अथवा ज्ञान का धर्म है ? प्रत्यक्षता पदार्थों का धर्म तो हो नहीं सकती, यदि वह पदार्थ का धर्म होती तो उसी नील ग्रादि धर्म के समान उसी पदार्थ के स्थान पर ग्रन्य समय में भी वह प्रत्यक्षता प्रतीत होती, तथा वह नील पीत ग्रादि पदार्थ जैसे ज्ञान काल से भिन्न समयों में भी प्रतीत होती हैं अनेक ग्रनेक देवदत्त आदि पुरुष उन नीलादि पदार्थों को जानते हैं वैसे ही उस प्रत्यक्षता को भी जानने का प्रसंग प्राप्त

प्रत्यक्षो भवतीत्यपि श्रद्धामात्रम्; प्रयंप्रकाशकविज्ञानस्य प्राकट्याभावे तेनायंप्रकटीकरणासम्भवा-त्प्रदीपवत्, भ्रन्यया सन्तानान्तरवर्तिनोपि ज्ञानाद्यंप्राकट्यप्रसङ्गः। चक्षुरादिवत्तस्य प्राकट्याभावेप्यर्थे प्राकट्यं घटेतेत्यप्यसमीचीनम्; चक्षुरादेर्थप्रकाशकत्वासम्भवात्। तत्प्रकाशकज्ञानहेतुत्वात् खलूपचा-रेणार्थप्रकाशकत्वम्। कारणस्य चाज्ञातस्यापि कार्ये व्यापाराविरोधो ज्ञापकस्यैवाज्ञातस्य ज्ञापकत्व-

होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं है। प्रत्यक्षता तो ज्ञानके समय ही और आत्मा में प्रतीत होती है, तथा वह भी अपने को मात्र ग्रसाधारण्र से प्रतीत होती है। अर्थात् अपने ज्ञान की प्रत्यक्षता तो अपने को ही प्रतीत होगी, अन्य किसी भी पुरुषको वह प्रतीत हो नहीं सकती है। इसलिये अनुमान सिद्ध बात है कि प्रत्यक्षता पदार्थ का धर्म नहीं है (साध्य), क्योंकि वह ज्ञान के समय को छोड़कर अन्य समय में प्रतीत नहीं होती, तथा पदार्थ के स्थान पर प्रतीत नहीं होती और न अन्य पुरुषों को साधारण रूप से वह ग्रहण में ग्राती है (हेतु), जो पदार्थ का धर्म होता है वह पदार्थ के स्थान पर ही प्रतीत होता है, ज्ञानकाल से भिन्न समय में भी प्रतीत होता है। और अनेक व्यक्ति भी उस धर्म को विषय कर सकते हैं। जैसे कि रूप, रस ग्रादि धर्म सभी के विषय हुआ करते हैं। यह प्रत्यक्षता तो न पदार्थ के स्थान पर प्रतीत होती है और न ज्ञानकाल से अन्य समय में भलकती है और न ज्ञानकाल हो अन्य समय में भलकती है और न ज्ञानकाल हो समय पर प्रतीत होती है और न ज्ञानकाल से अन्य समय में भलकती है और न ज्ञानकाल हो साधारण रूप से ज्ञानने में आती है, अतः प्रत्यक्षता पदार्थ का धर्म हो नहीं सकती।

मीमांसक — जिसकी आत्मा के ज्ञान के द्वारा पदार्थ प्रकट किया जाता है वह पदार्थ उसी के ज्ञान के काल में उसी आत्मा को प्रत्यक्ष होता है अन्य समय में अन्य को नहीं।

जैन—सो यह कथन भी श्रद्धामात्र है, जब कि ग्रापके यहां पर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही प्रकट नहीं है, तो उसके द्वारा पदार्थ प्रकट कैसे किये जा सकते हैं? ग्रर्थात् नहीं किये जा सकते। जैसे कि दीपक स्वयं प्रकाशस्वरूप है तभी उसके द्वारा पदार्थ प्रकट किये जाते हैं नहीं तो नहीं, वैसे ही ज्ञाव भी जब तक अपने ग्रापको प्रत्यक्ष नहीं करेगा तब तक वह पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, अन्यथा—अन्य पुरुष के ज्ञानके द्वारा भी पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लिया जाना चाहिये। क्योंकि जैसे हमारा स्वयं का ज्ञान हमारे लिये परोक्ष है वैसे ही दूसरे का ज्ञान भी परोक्ष है, ग्रपने परोक्षज्ञान से ही पदार्थ को प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो पराये ज्ञान से भी उन्हें प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये, इस तरह का बड़ा भारी दोष उपस्थित होगा।

विरोधात् "नाज्ञातं ज्ञापकं नाम" [ ] इत्यिखलैः परीक्षादक्षैरभ्युपगमात् । प्रमातुरात्मनो ज्ञापकस्य स्वयं प्रकाशमानस्योपगमादर्थे प्राकट्यसम्भवे करण्ज्ञानकरूपनावैफल्यमित्युक्तम् । नापि ज्ञानधर्मः; ग्रस्य सर्वथा परोक्षतयोपगमात् । यत्खलु सर्वथा परोक्षं तन्न प्रत्यक्षताधर्माधारो यथाऽहशृदि, सर्वथा परोक्षं च परेरभ्युपगतं ज्ञानमिति ।

मीमांसक — जिस प्रकार नेत्र ग्रादि इन्द्रियां स्वतः परोक्ष रहकर ही पदार्थों को प्रत्यक्ष किया करती हैं उसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं परोक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा ?

जैन— यह कथन गलत है क्योंकि नेत्र ग्रादि इन्द्रियां पदार्थों को प्रकट— (प्रकाशित) नहीं करती हैं किन्तु वे अर्थ प्रकाशक ज्ञान की हेतु होती हैं—ग्रथित्— इन्द्रियां ज्ञान की सिर्फ सहायक बनती हैं, इसलिये उनमें ग्रथं प्रकाशकत्व का उपचार कर लिया जाता है। और एक बात यह है कि जो कारणस्वरूप करण होता है वह ग्रज्ञात रहकर भी कार्य में व्यापार कर सकता है, किन्तु जो ज्ञापक करण होता है वह ऐसा नहीं होता, वह तो ज्ञात होकर ही कार्य में व्यापार करता है। "नाज्ञातं ज्ञापकं नाम" ग्रथित् ग्रज्ञात वस्तु ज्ञापक नहीं कहलाती है, ऐसा सभी परीक्षक विद्वानों ने स्वीकार किया है।

मीमांसक — प्रमाता ग्रात्मा जब स्वयं ज्ञापककरण मौजूद है तो उसके द्वारा ही अर्थप्राकटच हो जावेगा, ऐसा मानने पर ज्ञान में स्वप्रकाशकता की ग्रावश्यकता हो नहीं रहती है, क्योंकि स्वप्रकाशक ग्रात्मा उपस्थित ही है।

जैन—तो फिर ग्रापको ज्ञान को जानने के लिये करण भूत ग्रन्य ज्ञान की ग्रावरयकता नहीं रहेगी, ग्रर्थात्—ग्रात्मा ही स्वयं पदार्थ को या स्वतः को जानते समय करणभूत बन जायगा, यदि ग्रात्मा से भिन्न कहीं ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है अतः प्रत्यक्षता ज्ञान का धर्म है, ऐसा मीमांसक कहें तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है। जो सर्वथा परोक्ष ही रहता है वह प्रत्यक्षता रूप धर्म का आधार नहीं हो सकता, जैसे कि ग्रदृष्ट—पुण्यपापादि, ये सर्वथा परोक्ष हैं। ग्रातः उनमें प्रत्यक्षता नामक धर्म नहीं रहता है। ग्राप मीमांसकों ने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, ग्रतः प्रत्यक्षता उसका धर्म हो नहीं सकती है।

पुनश्च-हम श्रापसे पूछते हैं कि जब आप ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानते हैं

कृतश्चे वंवादिनो ज्ञानसद्भावसिद्धिः-प्रत्यक्षात्, भनुमानादेवी ? न तावत्प्रत्यक्षात्तस्यातद्विषय-तयोपगमात् । यद्यद्विषयं न भवति न तत्तद्वच्यवस्थापकम्, यथास्माहक्प्रत्यक्षं परमाण्वाद्यविषयं न तद्व्यवस्थापकम् । ज्ञानाविषयं च प्रत्यक्षं परैरभ्युपगतमिति ।

नाप्यनुमानात्; तदिवनाभाविलिङ्गाभावात् । तद्धि ग्रथंज्ञप्तिः; इन्द्रियाथौ वा, तत्सहकारि-प्रगुर्गं मनो वा ? ग्रथंज्ञप्तिश्चोत्सा कि ज्ञानस्वभावा, प्रथंस्वभावा वा ? यदि ज्ञानस्वभावा; तदाऽ-

तो ग्राप ज्ञान के सद्भाव की सिद्धि भी कैसे कर सकेंगे ? क्या प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान के सद्भाव की सिद्धि करेंगे या अनुमान प्रमाण से करेंगे ? प्रत्यक्ष प्रमाण से तो कर नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान विषय ही नहीं है, जो जिसका विषय नहीं है वह उसका व्यवस्थापक भी नहीं होता है, यथा हम जैसे छद्मस्थ जीवों का प्रत्यक्ष ज्ञान परमाण ग्रादि को विषय नहीं करता है ग्रतः उसका वह व्यवस्थापक भी नहीं होता है, ग्रापने प्रत्यक्षप्रमाण को ज्ञान का विषय करनेवाला नहीं माना है। ग्रतः वह ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा ज्ञान का ग्रहण होना तो सिद्ध नहीं होता।

अनुमान प्रमाण से भी जान के सद्भाव की सिद्धि नहीं कर सकते हो । क्योंिक उस जान का अविनाभावी ऐसा कोई हेतु नहीं है यदि कहो कि हेतु है तो वह कौनसा होगा ? पदार्थ की जिप्त, या इन्द्रिय और पदार्थ प्रथवा इन्द्रियादिक का है सहकारी-पना जिसमें ऐसा एकाग्र मन ? यदि पदार्थ की जिप्त को उसका हेतु बनाते हो तो वह पदार्थ जिप्त भी किस स्वभाववाली होगी ? ज्ञान स्वभाववाली कि पदार्थ स्वभाववाली ? ज्ञान स्वभाववाली प्रर्थ जिप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले अनुमान में हेतु है यदि ऐसा कहोगे तो वह प्रभी ग्रसिद्ध होने से ग्रनुमापक नहीं बन सकती है—प्रथात् ज्ञान में प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब ग्रापको निश्चय नहीं—प्राप जब ज्ञान को प्रत्यक्ष होना ही स्वीकार नहीं करते हैं—तो किस प्रकार ज्ञानस्वभाववाली अर्थज्ञित को हेतु बना सकते हो ? श्रर्थात् नहीं बना सकते । बड़ा ग्राश्चर्य है कि आप ज्ञानस्वभावपना दोनों में—ग्रथंज्ञित और करणज्ञान में समान होते हुए भी ग्रथंज्ञित को तो प्रत्यक्ष मान रहे हो और करणज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानते, इसमें तो एक महा मोह— मिथ्यात्व हो कारण है, कि जिसके निमित्त से ऐसी विपरीत तुम्हारी मान्यता हो रही है । ग्रथंज्ञित और करएग्ज्ञान इनमें तो मात्र शब्दों का ही भेद है ग्रथं का भेद तो है नहीं किर भी ग्रपनी स्वच्छंद इच्छा के ग्रनुसार इनमें आप भेद करते हो कि

सिद्धत्वात्तस्याः कथमनुमापकत्वम् ? न खलु ज्ञानस्वभावाविशेषेपि 'क्रप्तिः प्रत्यक्षा न करण्ज्ञानम्' इत्यत्र व्यवस्थानिबन्धनं पश्यामोऽन्यत्र महामोहात् । शब्दमात्रभेदाच सिद्धासिद्धत्वभेदः स्वेच्छापरिक-ल्पितोऽर्थस्याभिन्नत्वात् । ज्ञानत्वेन हि प्रत्यक्षताविरोधे ज्ञप्ताविषयं न स्यादविशेषात् । प्रथार्थस्वभावा ज्ञप्तिः तदार्थप्राकट्यं सा, न चैतदर्थग्राहकविज्ञानस्यात्माधिकरण्विनापि प्राकट्याभावे घटते,

अर्थजिप्ति तो प्रत्यक्ष स्वरूप है और करणज्ञान परोक्ष स्वरूप है। देखिये - यदि आप करणज्ञान में ज्ञानपना होने से प्रत्यक्षतास्वभाव का विरोध करते हो तो ग्रथंज्ञित में भी इस प्रत्यक्षता का विरोध मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में-करणज्ञान ग्रीर ज्ञास में ज्ञानत्व तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ग्रर्थज्ञित ज्ञान स्वभाव-वाली है यह नहीं सिद्ध हो मकने के कारण उस अर्थज्ञिप्त स्वरूप हेत्वाले अनुमान प्रमागा से ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना बनता नहीं है। ग्रब यदि उस ग्रनुमान के हेतू को ग्रर्थ स्वभाववाली ज्ञप्ति स्वरूप मानते हो तो क्या दोष आते हैं सो बताते हैं-भ्रथंज्ञिप्ति यदि भ्रथंस्वभाव है तो वह अर्थप्राकटचरूप भ्रथीत् भ्रथं को प्रत्यक्ष करने स्वरूप होगी, भौर ऐसा भ्रथंप्राकटच तबतक नहीं बनता कि जबतक पदार्थों को ग्रहगा करनेवाले करणज्ञान में प्राकटच - (प्रत्यक्षता) - सिद्ध नहीं होता है। मैं जीव इस करण-ज्ञान का भ्राधार हूं इत्यादिरूप से जबतक ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं होगा तबतक ज्ञानसे जाना हुम्रा पदार्थ उसे कैसे पत्यक्ष होगा ? म्रथित् नहीं हो सकेगा, यदि ज्ञान के प्रत्यक्ष हए विना ही श्रथंप्राकटच होता है तो अन्य किसी देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त को पदार्थों का प्रत्यक्ष होना भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ग्रपना ज्ञान परोक्ष है, वैसे ही दूसरों का ज्ञान भी परोक्ष है, ज्ञानका अपने में अधिकरएारूप रूप से बोध नहीं होगा-ज्ञान स्वयं प्रज्ञात ही रहेगा ऐसा कहोगे तो एक बडा भारी दोष ग्राता है, देखिये-ज्ञान कैसा और कहां पर है इस प्रकार ज्ञान के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो जब ज्ञान वस्तुको जानेगा तब मात्मा में उसका भ्रनुभव नहीं हो सकेगा कि मैंने यह पदार्थ जाना है। इत्यादि। एक बात और भी है कि पदार्थों में होनेवाली प्रकटता या प्रत्य-क्षता तो सर्वसाधारण हुआ करती है अर्थात् सभी को होती है, उस अर्थप्राकटचरूप हेत् से तो ग्रन्य ग्रन्य सभी ग्रात्माग्रों के ज्ञानों का भनुमान होगा न कि ग्रपने खद के ज्ञान का । मतलब पदार्थों की प्रकटता को देखकर अपने में ज्ञान का सद्भाव करने वाली जो अनुमानप्रमाण की बात थी वह तो बेकार ही होती है, क्यों कि उससे अपने में ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना शक्य नहीं है।

पुरुषान्तरज्ञानादय्ययंप्राकटचप्रसङ्गात् । आत्माधिकरण्तवपरिज्ञानाभावे च ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोष्यथं: नात्मानुभवितृकत्वेन ज्ञातो भवेत् 'मया ज्ञातोऽयमथं:' इति । अयंगतप्राकटचस्य सर्वसाधारण्त्वाचा-त्मान्तरबुढ रप्यनुमानं स्यात् । यद्बुद्धचा यस्यार्थः प्रकटीभवित तदबुढिमेवासौ ततोऽनुमिमीते नात्मान्तरबुढिमित्यप्यसारम्; बुढ्धचात्मनोरप्रत्यक्षतेकान्ते 'यदबुद्धचा यस्यार्थः प्रकटीभवित' इत्य-स्यैवान्चपरम्परया व्यवस्थापयितुमशक्तोः । प्रत्यक्षत्वे चात्मन मिद्धं विज्ञानस्य स्वार्थव्यवसायात्मक-त्वम् । आत्मैव हि स्वार्थग्रहण्परिण्तो जानातीति ज्ञानमिति कर्तृसाधनज्ञानशब्देन।भिघीयते ।

मीमांसक — जिसकी बृद्धि के द्वारा जिसे अर्थ प्रकट – (प्रत्यक्ष) होता है वह उसी के ज्ञान का अनुमापक होगा, अन्य आत्मा के ज्ञान का नहीं, इस प्रकार मानने से ठीक होगा अर्थात् उपर्युक्त दोष नहीं आवेगा।

जैन—यह कथन ग्रसार है, जब ग्रापके यहां पर बुद्धि अर्थात् करणज्ञान और आत्मा एकान्त से परोक्ष ही हैं तब जिमकी बुद्धि के द्वारा जो ग्रथंप्रकट होता है इत्यादि व्यवस्था होना शक्य नहीं है, कोई ग्रन्धपरंपरा से वस्तुव्यवस्था हुग्ना करती है क्या ? ग्रथात् ग्रात्मा परोक्ष है बुद्धि भी परोक्ष है ग्रौर उन अंधस्वरूप बुद्धि ग्रादि से वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है इत्यादि कथन तो अंधों के द्वारा वस्तुस्वरूप बतलाने के समान ग्रसिद्ध है इस सब दोषपरंपरा को हटाने के लिये यदि आप आत्माको प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं—तब तो ज्ञान भी स्वपरव्यवसायात्मक सिद्ध हो होगा, क्योंकि ग्रात्मा ही स्वयं स्व ग्रौर पर को ग्रहण् करने में जब प्रवृत्त होता है तब उसी को "जानाति इति ज्ञानं" ऐसा कर्नु साधनरूप से ग्रहण करते हैं—निर्दिष्ट करते हैं, मतलब यह है कि ग्रात्मा कर्ता ग्रौर करण् ज्ञान इनमें भेद नहीं है—ग्रतः आत्मा प्रत्यक्ष होने पर करण्-ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है यह सिद्ध हआ।

ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करने के लिये मीमांसक ने जो अनुमान दिया था उस अनुमान का हेतु अब यदि इन्द्रिय और पदार्थ को—दोनों को—माना जाय तो वह हेतु भी अनुपयोगी रहेगा, क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थों का ज्ञान के सद्भाव के साथ कोई अविनाभाव सिद्ध नहीं है। इसी बात को बताया जाता है—जाननेवाला योग्य स्थान पर स्थित है तथा इन्द्रिय और पदार्थों का भी सद्भाव है तो भी यदि उस जाननेवाले व्यक्ति का मन अन्य किसी विषय में लगा है तो उसको उस उस इन्द्रिय के द्वारा उस विव-

इन्द्रियाथौ लिङ्गमित्यप्यनालोचिताभिधानम्; तयोविज्ञानसञ्ज्ञावाविनाभावासिद्धेः । योग्य-देशे स्थितस्य प्रतिपत्तु रिन्द्रियार्थसञ्ज्ञावेप्यन्यत्र गतमनसो विज्ञानाभावात् । तित्सद्धौ चेन्द्रियस्याती-निद्रयत्वेनार्थस्यापि ज्ञानाऽप्रत्यक्षत्वेनासिद्धेः कथं तथापि हेतुत्वं तयोः ? सिद्धौ वा न साध्यज्ञानकाले ज्ञानान्तरात्तत्सिद्धयुं गपद् ज्ञानानुत्पत्त्यभ्युपगमात् । उत्तरकालीनज्ञानात्तित्द्धौतदा साध्यज्ञानस्या-भावात्कस्यानुमानम् ? उभयविषयस्यैकज्ञानस्यानभ्युपगमादनवस्थाप्रसङ्गाच्चानयोरसिद्धः ।

है भ्रीर उसने पदार्थ को जान भी लिया तो भी उससे भ्रपनी बात अर्थात् ज्ञान के सद्भाव की बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियां तो स्वयं अतिन्द्रिय हैं-स्वयं को जानती नहीं हैं। उस इन्द्रिय से जाना हुम्रा पदार्थ भी ज्ञान के परोक्ष होने से म्रसिद्ध ही रहेगा, ग्रतः वह ग्रसिद्ध स्वरूपवाले इन्द्रियां ग्रौर पदार्थ ज्ञान की सिद्धि में कैसे हेतु बन सकते हैं। अर्थात् नहीं बन सकते हैं। एक बात ग्रौर विचार करने की है-कि भ्रापके कहने से मान लिया जाय कि भ्रसिद्ध स्वभाववाली इन्द्रिय और पदार्थ भी ज्ञान की सिद्धि करते हैं किन्तु उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि साध्यकोटि में रखे हुए जिस करणभूत ज्ञान को श्राप सिद्ध कर रहे हैं उस ज्ञान के समय अन्य जो अनुमान ज्ञान है वह प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होना स्वीकार नहीं किया है। उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा उस करणज्ञान को सिद्ध करोगे तो उस समय करणज्ञान नहीं रहने से किसको सिद्ध करने के लिये अनुमान श्रायेगा, इन्द्रिय श्रीर पदार्थ इन दोनों को विषय करनेवाला एक ज्ञान माना नहीं है, तथा ऐसा सान भी लेवें तो भी अनवस्था दोष आता है। अर्थात इन्द्रिय और पदार्थ स्वरूप हेतू से करणज्ञान की सिद्धि होगी, किन्तू इन्द्रिय श्रीर पदार्थ की किससे सिद्धि होगी ऐसा प्रश्न होने पर किसी दूसरे करण ज्ञान से सिद्धि कहनी होगी, इस करण-ज्ञान की भी किसी अन्य से सिद्धि होगी, इस प्रकार अनवस्था दोष आने से करणज्ञान और इन्द्रिय तथा पदार्थ इन सबकी ही सिद्धि नहीं हो सकेगी, इसलिये इन्द्रिय श्रीर पदार्थ को हेतु बनाकर उससे ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करना शक्य नहीं है।

मीमांसक — इन्द्रिय ग्रौर पदार्थों की है सहकारिता जिसमें ऐसे एकाग्र हुए मन के द्वारा ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होता है ग्रर्थात् ज्ञान की सिद्धि उस इन्द्रिय ग्रौर पदार्थ का सहकारी स्वरूप जो मन है वह है हेतु जिसमें ऐसे ग्रनुमान से हो जायगी।

जैन — यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस मन के द्वारा भी ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होना शक्य नहीं है, कारण कि स्वतः मन की ही अभी तक सिद्धि नहीं

इन्द्रियार्थसहकारिप्रगुणं मनो लिङ्गमित्यप्यपरीक्षिताभिधानम्; तत्सद्भावासिद्धेः। युगपद् ज्ञानानुत्पत्ते स्तित्सिद्धिः, तथा हि-म्रात्मनो मनसा तस्येन्द्रियैः सम्बन्धे ज्ञानमुत्पद्यते। यदा चास्य चक्षुषा सम्बन्धो न तदा शेषेन्द्रियैरतिसूक्ष्मत्वात्; इत्यप्यसङ्गतम्; दीर्घशष्कुलीभक्षणादौ युगपद्रपदि ज्ञानपञ्चकोत्पत्तिप्रतीतेः प्रश्वविकल्पकाले गोनिश्चयाच तदसिद्धेः। न चात्र क्रमैकान्तकल्पना-प्रत्यक्ष विरोधात्। किञ्च वंवादिना (कि) युगपत्प्रतीतं येनावयवावयव्यादिव्यवहारः स्यात् ? घटपटादिक- मिति चेत् न; ग्रत्रापि तथा कल्पनाप्रसङ्गात्। किञ्चातिसूक्ष्मस्यापि मनसो नयनादीनामन्यतमेन

हो पायी है। ग्राप लोग एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होना रूप हेतु से मन की सिद्धि करते हो-किन्तु इस युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिरूप हेतु से मन सिद्ध नहीं होता है।

मीमांसक—हम तो ऐसा मानते हैं कि आत्मा का मन के साथ संबंध होता है, मन का इन्द्रियों के साथ संबंध होता है, तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होता है, जब यह मन एक नेत्र के साथ संबंध करता है, तब शेष कर्ण ग्रादि इन्द्रियों के साथ संबंध नहीं कर सकता, क्योंकि मन अति सूक्ष्म है, इस प्रकार एक साथ ग्रानेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होने से उससे मन की भी सिद्धि हो जाती है।

जैन—यह कथन असंगत है, देखो—दीर्घशष्कुली—बड़ी तथा कड़ी कचौड़ी या पुड़ी खाते समय एक साथ रस रूप आदि पांचों ज्ञान उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। तथा अश्व का विकल्प करते समय—(घोड़े का निश्चय होते समय) गाय का दर्शव भी होता है, भ्रश्व का विकल्प हो रहा है भौर उसी समय उसी पुरुष को गाय का निश्चय भी होता हुआ देखा जाता है, भ्रतः एक साथ भनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इत्यादि कथन असत्य ठहरता है, इस दीर्घशष्कुलीभक्षण भादि में रूप रस भादि का कम से ही ज्ञान होता है ऐसा एकान्त नहीं मान सकते, प्रत्यक्ष विरोध होता है, भर्यात् हम सबको दीर्घशष्कुली भक्षण आदि में एक साथ रूप भादि का ज्ञान होते हुए प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। भ्राप मीमांसक यदि इस प्रकार एक साथ ज्ञान होना स्वीकार नहीं करेंगे तो भवयव भवयवी भादि का व्यवहार किस प्रकार होगा, क्योंकि भ्रवयवों का ज्ञान अवयवी के साथ नहीं होगा भीर भवयवी का ज्ञान भी अवयवों के साथ उत्पन्न नहीं होगा।

•मीमांसक - जैसे घट पट ग्रादि का ज्ञान होता है वैसे अवयव श्रवयवी आदि का भी ज्ञान हो जायगा। सिन्नक्षंसमये रूपादिज्ञानवन्मानसं सुखादिज्ञानं किन्न स्यात् सम्बन्धसम्बन्धसद्भावात् । तथाविधादष्ट-स्यामावासेत्; ग्रदृष्टकृता तर्हि युगपद ज्ञानानुत्पत्तिस्तदेवानुमापयेन्न मनः ।

किन्त, 'युगपद ज्ञानानुत्पत्तेमंनःसिद्धिस्तत्रश्चास्याः प्रसिद्धिः' इत्यन्योन्याश्रयः । चक्रकप्रसङ्गश्च - 'विज्ञानसिद्धिपूर्विका हि युगपद् ज्ञानानुत्पत्तिसिद्धिः, तिसिद्धिमंनःपूर्विका' इति । तस्मात्तत्सह-कारि प्रगुणं मनो लिङ्गमित्यप्यसिद्धम् ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं है, घटपट ग्रादि में भी कम से ही ज्ञान होगा, क्योंकि आप एक साथ अनेकज्ञान होना मानते नहीं। एक बात हम जैन ग्राप—(मीमां-सक) से पूछते हैं कि ग्रापका वह ग्रातिसूक्ष्म मन जब नेत्र आदि इन्द्रियों में से किसो एक इन्द्रिय के साथ संबंध करता है उस समय उसके द्वारा जैसे रूपादि का ज्ञान होता है वैसे ही उसी नेत्र ज्ञान के साथ मानसिक मुख ग्रादि का ज्ञान भी क्यों नहीं होता है ? क्योंकि संबंध संबंध का सद्भाव तो है ही, ग्राव्यात् मन का ग्रात्मा से संबंध है ग्रीर उसी ग्रात्मा में मुख।दिका समवाय संबंध है, ग्रतः रूप ग्रादि के साथ मानसिक मुखादिका भी ज्ञान होना चाहिये।

मीमांसक — उस तरह का ग्रदृष्ट नहीं है, ग्रतः नेत्र ग्रादि का ज्ञान और मानसिक सुखादि ज्ञान एक साथ नहीं हो पाते हैं।

जैन—तो फिर एक साथ ग्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होने में ग्रहष्टकारण हुग्रा, मन तो उसमें हेतु नहीं है, फिर ग्रुगपत् ज्ञानानुत्पत्ति मन लिङ्ग न होकर ग्रहष्ट का होगा। ग्रौर वह हेतु अदृष्ट का हो ग्रुगापित करानेवाला होगा कि एक साथ ग्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा ग्रदृष्ट ही नहीं कि जिससे एक साथ ग्रनेक ज्ञान पैदा हो सकें। किंच—एक साथ ग्रनेक ज्ञान नहीं होने में मन कारण है ऐसा माव लेवें तो भी अन्योन्याश्रय दोष ग्राता है। देखिये—एक साथ ग्रनेक ज्ञान पैदा नहीं होते हैं ऐसा मिद्ध होने पर तो मन की सिद्धि होगी; ग्रौर मन के सिद्ध होने पर ग्रुगपत् ज्ञानानुत्पत्ति सिद्ध होगी। चकक दोष भी ग्राता है—जब करण ज्ञान का सद्भाव सिद्ध हो तब उसके एक साथ ग्रनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होना सिद्ध होगा ग्रौर उसके सिद्ध होने पर मन की सिद्धि होगी, फिर उससे करणज्ञान की सिद्धि होगी, इस प्रकार तीन के चक्र में चक्कर लगाते रहने से एक की भी सिद्धि होना शक्य नहीं है। इसलिये ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करने में दिया गया इन्द्रियार्थ सहकारी मन रूप हेतु ग्रसिद्ध हेत्वाभास दोष ग्रुक्त हुग्रा।

ग्रस्तु वा कि श्विल्लिङ्गम्, तथापि-ज्ञानस्याप्रत्यक्षतैकान्ते तत्सम्बन्धासिद्धः। न चासिद्ध-सम्बन्ध(न्धं) लिङ्गं कस्यचिद्गमकमितप्रसङ्गात्। ततः परोक्षतैकान्ताग्रहग्रहाभिनिवेशपिरत्यागेन 'ज्ञानं स्वव्यवसायात्मकमर्थंज्ञप्तिनिमित्तत्वात् ग्रात्मवत्' इत्यभ्युपगन्तव्यम्। नेत्रालोकादिनानेकान्त इत्यप्ययुक्तम्; तस्योपचारतोऽर्थंज्ञप्तिनिमित्तत्वसमर्थनात्, परमार्थतः प्रमातृप्रमाणयोरेव तिन्निमित्त-स्वोपपरोरित्यलमितप्रसङ्कोन।

मीमांसक के कहने से मान भी लेवें कि कोई हेतु है जो ज्ञान को सिद्ध करता है, किन्तु ज्ञान को सर्वथा—एकान्तरूप से अप्रत्यक्ष मानने से—उस परोक्ष ज्ञान के साथ हेतु का अविनाभाव संबंध सिद्ध नहीं होता है, अविनाभाव संबंध के विना हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, अन्यथा अतिप्रसंग आयेगा, उपर्युक्त सभी दोषों को दूर करने के लिये मीमांसकों को ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने का दुराग्रह छोड़ देना चाहिये। एवं ज्ञान अपने को जानता है क्योंकि वह पदार्थों के जानने में हेतु है जैसे कि आत्मा पदार्थों के जानने में कारण होने से उसको प्रत्यक्ष माना है, इस प्रकार यक्ति संगत बातको स्वीकार करना होगा।

मीमांसक — जैन ने जो ऊपर ग्रनुमान में हेतु दिया है कि पदार्थ के जानते में कारण होने से ज्ञान को स्वव्यवसायी मानना चाहिये सो यह हेतु अर्थात् पदार्थों के जानने में निमित्त होना रूप जो हेतु है वह नेत्र प्रकाश आदि के साथ व्यभिचरित होता है—ग्रनेकान्तिक दोष वाला होता है। मतलब—नेत्रादि इन्द्रियां तथा प्रकाश भी पदार्थों के जानने में हेतु हैं पर उन्हें ग्रापने ग्रपने ग्रापका जानने वाला—स्वव्यवसायी नहीं माना है, ग्रतः जो अर्थज्ञप्ति में हेतु हो वह स्वव्यवसायी है ऐसा इस हेतु से सिद्ध नहीं होता है।

जैन—यह कथन अयुक्त है, क्यों कि इन्द्रियां या मन अथवा प्रकाश ये सब के सब जो अर्थज्ञप्ति में कारण हैं वे सब उपचार से हैं। वास्तिवकरूप से तो प्रमाता—आत्मा भीर प्रमाण—ज्ञान ये दोनों ही पदार्थों को जानते हैं। इस प्रकार प्रमाता भीर प्रमाण ही अर्थज्ञप्ति में कारण हैं, यह सिद्ध होता है। अब इस परोक्ष ज्ञान का खंडन करने से बस रहो। ज्ञान तो स्व को संवेदन करने वाला है यह अच्छी तरह से सिद्ध हुआ।

#### स्वसंवेदनज्ञान का प्रकरण समाप्त #

## स्वसंवेदनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

मीमांसकों का कहना है कि ज्ञान के द्वारा घटादि वस्तु जानी जाती है किन्तु खुद ज्ञान नहीं जाना जाता क्योंकि वह करण है, जो करण होता है वह अप्रत्यक्ष रहता है। जैसे वसूलादि इनका यह भी कहना है कि जो कर्म है वह ज्ञान के प्रत्यक्ष है, मतलब—"मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं" इसमें मैं—कर्ता, घट—कर्म, धौर जानता हूं-प्रमिति ये तीनों तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" यह ज्ञान रूप करण तो सर्वथा परोक्ष रहता है।

यह मीमांसक का कथन असंगत है, आपने प्रत्यक्ष का कारण कर्म माना है लेकिन ऐसा एकान्त मानने से आत्मा भी परोक्ष हो जावेगा, जो तुम्हारे भाई भाट्ट मानते हैं। किन्तु ग्रापको ग्रात्मा को परोक्ष मानना इष्ट नहीं है। ग्रात्मा यदि प्रत्यक्ष हो जाता है तो फिर ज्ञान को परोक्ष मानने में क्या प्रयोजन है समक्त में नहीं भ्राता ? भावेन्द्रियरूप लब्धि स्रोर उपयोग हो ज्ञान है स्रोर वह स्रात्मारूप है, कोई पृथक् नहीं है। श्रतः श्रात्मा के प्रत्यक्ष होने पर यह करणरूप ज्ञान भी उससे अभिन्न होने के कारण प्रत्यक्ष हो ही जायगा । अच्छा-यह तो आप बता देवें कि करणरूप ज्ञान है सो वह जाना जाता है कि नहीं ? नहीं जाना जाता तो उसे जानने के लिये कोई दूसरा ज्ञान भ्रायेगा वह भी करण रहेगा, भ्रतः उसे जानने के लिये तीसरा ज्ञान भ्रायेगा इस प्रकार भ्रनवस्था आती है। यदि वह करणज्ञान करणरूप से भ्रनुभव में भ्राता है तो फिर उसे परोक्ष क्यों मानना ? अहो ! जैसे ग्रात्मा कर्त्तारूप से ग्रनुभव में ग्राता है तो भी वह प्रत्यक्ष है ना, वैसे ही ज्ञान करगारूप से ग्रनुभव में ग्राना है वह भी प्रत्यक्ष है, ऐसी सरल सीघी अनुभव गम्य बात आप क्यों नहीं मानते हैं। मीमांसक होने के नाते ग्राप तो विचारशील हैं फिर क्यों नहीं मीमांसा करते ? देखिये करणरूप ज्ञानको प्रत्यक्षरूप से दूसरा ज्ञान तो ग्रहण न कर सकेगा, क्योंकि आपने उसका विषय ज्ञान नहीं माना है, यदि अनुमान करए। ज्ञान को प्रत्यक्ष करे तो वह भी कैसे ? उसके लिये तो सर्व प्रथम हेत् चाहिये, ग्रथंज्ञप्ति, इन्द्रिय, ग्रौर पदार्थ तथा इनका सहकारीरूप एकाग्र हुआ मन, ये हेतु भी करणज्ञान को सिद्ध नहीं कर पाते । अर्थज्ञप्ति यदि ज्ञान स्वभावरूप है तो ज्ञान ही खूद ग्रसिद्ध होने से वह करणज्ञान के लिये क्यों हेतु बनेगी? अर्थक्रिय तो किसी तरह से भी ज्ञान का लिङ्ग नहीं बनती है, इसी तरह इन्द्रिय भ्रीर

पदार्थं हैं वे करणज्ञान के लिङ्ग नहीं बन सकते, क्यों कि उनमें वही दोष भ्राते हैं। सहकारी एकाग्र मन को हेतुरूप मानना तब होगा जब कि खुद मन की सिद्धि हो।

"युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्ग" यह प्रापके यहां मन का लक्षण किया गया है सो वह सिद्ध नहीं हो पाता, तथा—जैसे तैसे उसे मान भी लेवें तो वह बिलकुल सूक्ष्म है। जब वह नेत्रादि के साथ संबंध करता है तब उसी घात्मा में होने वाले मानस सुखादि का भी ज्ञान होना चाहिये संबंध तो है ही, मन का घात्मा से संबंध है ग्रीर उसी आत्मा में सुखादि रहते हैं, घतः मन का किसी भी इन्द्रिय के साथ संबंध हीते ही मानसिक सुखादि का घनुभव इन्द्रिय ज्ञान के बाद ही होने लग जायेगा, किन्तु ग्रापको यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि एक साथ ग्रनेक ज्ञान उत्पन्न होना इष्ट नहीं है। ग्रहष्ट के कारण एक साथ ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता मन में नहीं होती ऐसा कहो तो ग्रहष्ट ही उस युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति में करण हुग्रा मन नहीं हुग्रा। इस प्रकार करण-ज्ञान को परोक्ष मानने में भ्रवेक दूषण प्राप्त होते हैं, भ्रतः सही मार्ग यही है कि कर्त्ता, कमै, करण, किया ये चारों ही प्रत्यक्ष होते हैं—प्रतिभासित होते हैं ऐसा मानना चाहिये।

# इस प्रकार मीमांसकाभिमत परोक्षज्ञान के खंडन का सारांश समाप्त हमा।



# म्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद पूर्वपक्ष

मीमांसक का दूसरा भेद प्रभाकर है, यह ज्ञान के साथ आत्मा को भी परोक्ष मानता है, इसका मंतव्य है कि आत्मा कर्ता, और करण्ज्ञान ये दोनों ही सर्वथा परोक्ष हैं। हमारे भाई भाट्ट ज्ञान को परोक्ष मानकर भी आत्मा को प्रत्यक्ष होना कहते हैं, सो बात ठीक नहीं है. क्योंकि जब ज्ञान परोक्ष है तो उसका आधार ग्रात्मा भी कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थात् नहीं हो सकता। हम लोग अतीन्द्रिय ज्ञानी को भी नहीं मानते हैं। अतः सर्वज्ञ के द्वारा भी आत्मा का प्रत्यक्ष होना हम लोग स्वीकार नहीं करते, ग्रतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान वेद से भले ही हो जाय, किन्तु ऐसा ग्रात्मादिक ग्रतीन्द्रिय वस्तु का साक्षात्कार कभी किसी को भी नहीं हो सकता है। यह अटल सिद्धान्त है। ''ग्रहं ज्ञानेन घटं वेद्भिमं' इस वाक्य में ''ग्रहं'' कर्ता ग्रौर ज्ञानेन—करण ये दोनों ही ग्रप्रत्यक्ष हैं। सिर्फ घटं—कर्म, ग्रौर वेद्मि क्रिया प्रत्यक्ष हुग्ना करती है। अनुभव में भी यही ग्राता है कि जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होता वह तो परोक्ष ही है। जैन ग्रात्मा को प्रत्यक्ष होना बताते हैं, अतः वे ग्रात्मप्रत्यक्षवादी कहलाते हैं, किन्तु हमको यह कथन असंगत लगता है। हम तो ग्रात्मा को परोक्ष ही मानते हैं।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*





\*

एतेन 'ग्रात्माऽप्रत्यक्षः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वास्करग्रज्ञानवत्' इत्याचक्षागः प्रभाकरोपि प्रत्याख्यातः । प्रमितेः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वेपि प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात् । तस्याः क्रियात्वेन प्रतिभास-नात्प्रत्यक्षत्वे करग्रज्ञान-ग्रात्मनोः करग्रत्वेन कर्तृत्वेन च प्रतिभासनात्प्रत्यक्षत्वमस्तु । न चाभ्यां तस्याः सर्वथा भेदोऽभेदो वा-मतान्तरानुषङ्कात् । कथिचदभेदे-सिद्धं तयोः कथिचत्प्रत्यक्षत्वम्; प्रत्यक्षाद-

यहां तक मीमांसक के एकभेद भाट्ट के ज्ञानपरोक्षवाद का खंडन किया, श्रीर ज्ञान स्वसंवेद्य है यह स्थापित किया, श्रव उन्हीं मीमांसकों का दूसरा भेद जो प्रभाकर है उसका ग्रात्मग्रप्रत्यक्षवाद ग्रर्थात् आत्मा को परोक्ष मानने का जो मंतव्य है उसका निराकरण ग्रन्थकार करते हैं—प्रभाकर का ग्रनुमान वाक्य है कि "ग्रात्मा ग्रप्रत्यक्षः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात् करणज्ञानवत्" ग्रात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि वह कर्मपने से प्रतीत नहीं होता, जैसा कि करणज्ञान कर्मरूपपने से प्रतीत नहीं होता अतः वह परोक्ष है। इस प्रकार का प्रभाकर का यह कथन भी करणज्ञान में स्वसंविदितत्व के समर्थन से खंडित हो जाता है। क्योंकि प्रभाकर ने प्रमिति को कर्मपने से प्रतीत नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया है।

प्रभाकर — प्रमिति कियारूप से प्रतीत होती है, अतः उसको हमने प्रत्यक्ष-रूप होना स्वीकार किया है।

जैन — तो फिर करएाजान और ग्रातमा में भी करणरूप ग्रीर कर्तृ त्वरूप से उनकी प्रतीति होने से प्रत्यक्षता स्वीकार करना चाहिये, जैसे प्रमिति का कर्मरूप से प्रतिभास नहीं होने पर भी उसमें प्रत्यक्षता मानी गई है उसी प्रकार कर्मरूप से प्रतीव नहीं होने पर भी ग्रात्मा और ज्ञान में प्रत्यक्षता मानना चाहिये। ग्रात्मा भीर ज्ञान में प्रत्यक्षता मानना चोहिये। ग्रात्मा भीर ज्ञान में प्रत्यक्षता मानने में यह भी एक हेतु है कि ग्रात्मा भीर ज्ञान से प्रमिति सर्वथा भिन्न

भिन्नयोः सर्वथा परोक्षत्विविरोधात् । ननु शाब्दी प्रतिपत्तिरेषा 'घटमहमात्मन् विधि' इति नानुभव-प्रभावा तस्यास्तदिवनाभावाभावात्, प्रन्यथा 'ग्रंगुल्यग्रे हस्तियूथशतमास्ते' इत्यादिप्रतिपत्तेरप्यनुभवत्व-प्रसङ्गस्तत्कथमतः प्रमात्रादीनां प्रत्यक्षतान्नसिद्धिरित्याह—

### शन्दानुचारसोपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ॥ १० ॥

तो है नहीं, अतः प्रिमित में प्रत्यक्षता होने पर ग्रात्मा और ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यदि ग्राप प्रभाकर प्रिमित को ग्रात्मा ग्रौर ज्ञान से सर्वथा भिन्न ही मानते हैं तो ग्राप्का नैयायिकमत में प्रवेश होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी ही ऐसी मान्यता है, तथा यदि प्रमिति को उन दोनों से सर्वथा ग्रभिन्न ही मानते हो तो बौद्ध मत में प्रवेश होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि वे ऐसा ही सर्वथा भेद या ग्रभेद मानते हैं। इसलिये सौगत ग्रौर नैयायिक के मत में प्रवेश होने से बचना है तो प्रमिति को आत्मा और ज्ञान से कथंचित् ग्रभिन्न मानना चाहिये, तब तो उन दोनों में इस मान्यता के ग्रनुसार कथंचित् प्रत्यक्षपना भी ग्रा जावेगा, क्योंकि प्रत्यक्षरूप प्रमिति से वे ग्रात्मादि पदार्थ कथंचित् ग्रभिन्न हैं। ग्रतः वे सर्वथा परोक्ष नहीं रह सकों। प्रत्यक्ष से जो ग्रभिन्न होता है उसका सर्वथा परोक्ष होने में विरोध ग्राता है।

शंका—''मैं अपने द्वारा घट को जानता हूं'' इस प्रकार की जो प्रतिपत्ति है वह शब्दस्वरूप है, अनुभवस्वरूप नहीं है, क्यों कि इस प्रतिपत्ति का अनुभव के साथ अविनाभाव नहीं है। यदि इस प्रतिपत्ति को अनुभवस्वरूप माना जावे तो "अंगुली के अग्रभाग पर सेंकड़ों हाथियों का समूह है'' इत्यादि शाब्दिक प्रतिपत्ति को भी अनुभवस्वरूप मानना पड़ेगा, अतः इस शब्द प्रतिपत्ति मात्र से प्रमाता, प्रमाण आदि में प्रत्यक्षता कैसे सिद्ध हो सकती है। अर्थात् नहीं हो सकती। मतलब—मैं अपने द्वारा घट को जानता हूं इत्यादि वचन तो मात्र वचनरूप ही हैं; वैसे संवेदन भी हो ऐसी बात नहीं है, इसलिये इस वाक्य से प्रमाता आदि को प्रत्यक्षरूप होना कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—इस प्रकार की शंका उपस्थित होने पर श्री माणिक्यनंदी श्राचार्य स्वयं सूत्रबद्ध समाधान करते हैं—

सूत्र-शब्दानुच्चारगेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ॥ १० ॥

सूत्रार्थ — शब्दों का उच्चारण किये विना भी अपना अनुभव होता है, जैसे कि पदार्थों का घट आदि नामोच्चारण नहीं करें तो भी उनका ज्ञान होता है, "घट यथैव हि घटस्वरूपप्रतिभासो घटशब्दोचारणमन्तरेणापि प्रतिभासते । तथा प्रतिभासमान-त्वाच्च न शाब्दस्तथा प्रमात्रादीनां स्वरूपस्य प्रतिभासोपि तच्छब्दोचारणं विनापि प्रतिभासते । तस्माच न शाब्दः । तच्छब्दोचारणं पुनः प्रतिभातप्रमात्रादिस्वरूपप्रदर्शनपरं नाऽनालम्बनमर्थवत्, ग्रन्थथा 'सुख्यहम्' इत्यादिप्रतिभासस्याप्यनालम्बनत्वप्रसङ्गः ।

ननु यथा सुखादिप्रतिभासः सुखादिसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वेट्युपपन्नस्तथार्यसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वे-

हैं," ऐसा वाक्य नहीं बोले तो भी घट का स्वरूप हमें प्रतीत होता है, क्योंकि वैसा हमें अनुभव ही होता है, यह प्रतीति केवल शब्द से होने वाली तो है नहीं, ऐसे ही प्रमाता— ग्रात्मा, प्रमाण—ज्ञानादि का भी प्रतिभास उस उस ग्रात्मा ग्रादि शब्दों का उच्चारण विना किये भी होता है। इसलिये प्रमाता ग्रादि की प्रतिपत्ति मात्र शाब्दिक नहीं है, ग्रात्मा ग्रादि का नामोच्चारण जो मुख से करते हैं वह तो ग्रपने को प्रतिभासित हुए ग्रात्मादि के स्वरूप बतलाने के लिये करते हैं। यह नामोच्चारण जो होता है वह विना प्रमाता आदि के प्रतिभास हुए नहीं होता है। जैसे कि घट आदि नामोंका उच्चारण विना घट पदार्थ के प्रतिभास हुए नहीं होता है, यदि अपने को ग्रन्दर से प्रतीत हुए इन प्रमाता ग्रादि को ग्रनालंबनरूप माना जाय तो "मैं सुखी हूं" इत्यादि प्रतिभास भी विना ग्रालंबन के मानना होगा, किन्तु "मैं सुखी हूं" इत्यादि वाक्यों को हम मात्र शाब्दिक नहीं मानते हैं, किन्तु सालम्बन मानते हैं। बस ! वैसे ही प्रमाता ग्रादि का प्रतिभास भी वास्तविक मानना चाहिये; निरालम्बरूप नहीं।

शंका — जिस प्रकार सुख दु:ख आदि का प्रतिभास सुखादि के संवेदन के परोक्ष रहते हुए भी सिद्ध होता है वैसे ही पदार्थों को जानने वाले जो ज्ञान या आत्मा आदिक हैं वे भी परोक्ष रहकर भी प्रसिद्ध हो जावेंगे।

समाधान—यह कथन विना सोचे ही किया है, देखो—सुख ग्रादि जो हैं वे संवेदन से—(ज्ञान से)—पृथक् हैं ऐसा प्रतिभास नहीं होता है, क्योंकि ग्राह्लादनाकार से परिणत हुआ जो ज्ञानविशेष है वही सुखरूप कहा जाता है, ऐसे सुखानुभव में तो प्रत्यक्षता रहती ही है, यदि ऐसे सुखानुभव में परोक्षता मानी जाय भीर उसे ग्रत्यक्षता रहती ही है, यदि ऐसे सुखानुभव में परोक्षता मानी जाय भीर उसे ग्रत्यक्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा गृहीत हुग्ना स्वीकार किया जाय तो उसके द्वारा होने वाले अनुग्रह ग्रीर उपघात नहीं हो सकेंगे, ग्रर्थात् हमारे सुख और दुःख हमें परोक्ष हैं तो सुख से ग्राह्लाद, तृष्ति, ग्रानंद ग्रादिरूप जो जीव में ग्रनुग्रह होता है ग्रीर दुःख से पीड़ा, शोक, संताप ग्रादिरूप जो उपघात होता है वह नहीं

प्यथंप्रतिभासो भविष्यति इत्यप्यविचारितरमणीयम्; सुबादेः संवेदनादर्यान्तरस्वभावस्याप्रतिभा-सनादाह्णादनाकारपरिणतज्ञानिक्षेषस्यैव सुब्दवात्, तस्य चाध्यक्षत्वात् तस्यानध्यक्षत्वेऽत्यन्ताप्रत्यक्ष-ज्ञानग्राह्यत्वे च-मनुप्रहोपघातकारित्वासम्भवः, भ्रन्यथा परकीयसुबादीनामप्यात्मनोऽत्यन्ताप्रत्यक्षज्ञान-ग्राह्माणां तत्कारित्वप्रसङ्गः। ननु पुत्रादिसुबाद्यप्रत्यक्षत्वेषि तत्सद्भावोपलम्भमात्रादात्मनोऽनुप्रहा-द्युपलभ्यते तत्कयमयमेकान्तः? इत्यप्यशिक्षतलिक्षतम्; नहि तत्सुबाद्युपलम्भमात्रात् सौमनस्या-दिजनिताभिमानिकसुबपरिणतिमन्तरेणात्मनोऽनुप्रहादिसम्भवः, शत्रुसुबाद्युपलम्भाद्दुश्चे शितादिना

होवेगा, यदि हमारे सुखादिक हमारे से ग्रग्नत्यक्ष हैं, फिर भी वे हमारे लिये उपघात एवं अनुग्रहकारी होते मानें जावें तो फिर दूसरे जीव के सुख दु:ख ग्रादि से भी हमें अनुग्रह ग्रादिक होने लग जावेंगे, क्योंकि जैसे हम से हमारे सुखादिक अत्रत्यक्ष हैं वैसे ही पराये व्यक्ति के भी वे हमसे ग्राप्तत्यक्ष हैं फिर क्या कारण है कि हमारे ही सुखा-दिक से हमारा ग्रनुग्रहादि होता है और पराये मुखादि से वह नहीं होता है।

शंका—पुत्र, स्त्री, मित्र ग्रादि इष्ट व्यक्तियों के सुख दु:ख आदि हमको प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तो भी उनके सुखादि को देखकर हमको भी उससे अनुग्रहादि होने लग जाता है, ग्रत: यह एकान्त कहां रहा कि सुखादि प्रत्यक्ष हो तभी उनसे अनुग्रहादि होनें।

जैन—यह कथन ग्रज्ञान पूर्ण है, हमारे से भिन्न जो पुत्र ग्रादिक हैं उनके सुखादिक का सद्वभावमात्र जानने से हमें कोई उससे अनुग्रहादिक नहीं होने लग जाते, हां, इतना जरूर होता है कि ग्रपने इष्ट व्यक्ति के सुखी रहने से हमें भी प्रसन्नता आदि ग्राती है ग्रीर हम कह भी देते हैं कि उसके सुखी होने से मैं भी सुखी हो गया इत्यादि, यदि दूसरों के सुखादि से अपने को ग्रनुग्रह होता तो शत्रुके सुख से या खोटे ग्राचरण के कारण छोड़े गये पुत्रादि के सुख से भी हम में ग्रनुग्रह होना चाहिये, किन्तु ऐसा होता तो नहीं। देखिये—पर के सुख की बात तो छोड़िये, किन्तु जब हम उदास या वैरागी हो जाते हैं तब ग्रपने खुद के शरीर का सुख या दु:ख भी हम में ग्रनुग्रहादि करने में असमर्थ होता है। जो कि शरीर ग्राति निकटवर्ती है, ऐसी हालत में हमसे ग्रातिशय भिन्न पुत्र ग्रादि के सुखों से हमको, किस प्रकार ग्रनुग्रह ग्रादि हो सकते हैं। ग्राधीत नहीं हो सकते हैं।

भावार्थ — प्रभाकर ज्ञान श्रीर श्रात्मा को परोक्ष मानते हैं, ग्रतः श्राचार्य उन्हें समझाते हैं कि हमारी स्वयं की ग्रात्मा ही हमको प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी तो सुख दु:ख

परित्यक्तपुत्रसुखाद्युपलम्भाच तत्प्रसङ्गात् । विग्रहादिकमितसिन्निहितमि ग्राभिमानिकसुखमन्तरेगा नुग्रहादिकं न विद्यातिकिमङ्ग पुनरितव्यवहिताः पुत्रसुखादयः ।

ग्रस्तु नाम सुखादेः प्रत्यक्षता, सा तु प्रमाणान्तरेण न स्वतः 'स्वास्मिनि कियाविरोधात्' इत्यन्यः, तस्यापि प्रत्यक्षविरोधः । न खलु घटादिवत् सुखाद्यविदितस्वरूपं पूर्वमृत्पन्नं पुनिरिन्द्रियेण सम्बद्धचते ततो ज्ञानं ग्रहणं चेति लोके प्रतीतिः । प्रथममेवेष्टानिष्टविषयानुभवानन्तरः स्वप्रकाशात्मनो-

आदि का अनुभव भी हम नहीं कर सकते हैं। किन्तु मैं सुखी हूं इत्यादिरूप से प्रत्येक प्राणी को प्रतिक्षण प्रतीति हो रही है, इसीसे सिद्ध होता है कि हमारा ज्ञान और आतमा स्वसंवेदनस्वरूप अवश्य ही है। इस पर शंका उपस्थित हुई कि इष्ट व्यक्ति के सुख दु:ख आदि से हम सुखी तो हो जाते हैं तो जैसे वे पर के सुखादिक हमारे संवेदन में नहीं हैं अर्थात् परोक्ष हैं फिर भी उसके द्वारा हम में अनुप्रहादि होते हैं, वैसे ही अपने ज्ञानादि परोक्ष हों तब भी उससे पदार्थ का प्रतिभास तो हो ही जायगा तब आचार्य ने कहा कि यह तो औपचारिक कथन होता है कि मेरे इस पुत्र के सुख से मैं भी सुखी हूं इत्यादि, वास्तविक बात तो यह है मोह या अभिमान आदि के कारण हम पर के सुख में सुखी हैं ऐसा कह देते हैं, पर जब वह मोह किसी कारण से हट जाता है तब पर की तो बात ही क्या है अपने शरीर के सुख आदि का भी अनुभव नहीं आता है। अतः ज्ञानादि परोक्ष रहकर पदार्थ को जानते हैं यह बात सुखादि के उदाहरण से सिद्ध नहीं होती है।

यहां पर जब जैनाचार्य ने सुख दु:ख श्रादि को प्रत्यक्ष होना सिद्ध किया तब कोई ग्रपना पक्ष रखता है कि जैन लोग सुख दु:ख ग्रादि को प्रत्यक्ष मान लेवें किन्तु उन सुखादि की प्रत्यक्षता तो किसी भिन्न प्रमाण से होनी चाहिये, स्वतः नहीं, क्योंकि ग्रपने ग्राप में किया नहीं होती है, इसप्रकार किसी नैयायिक ने कहा, तब ग्राचार्य उत्तर देते हैं कि इस प्रकार भिन्न प्रमाण से सुखादि का प्रत्यक्ष होना मानो तो साक्षात विरोध होगा, देखिये — जिस प्रकार घट पट ग्रादि वस्तुग्रों का स्वरूप पहले ग्रजात रहता है ग्रोर फिर उनका इन्द्रियों से संबंध होता है तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होकर उन वस्तुग्रों को ग्रहण करता है, उस तरह से सुख आदि का स्वरूप पहले अज्ञात रहे फिर इन्द्रिय—सम्बन्ध होकर ज्ञान हो इस रूप से सुखादि में प्रक्रिया होती हुई प्रतीत नहीं होती, किन्तु प्रथम ही ग्रपने को इष्ट ग्रनिष्ट वस्तुग्रों का ग्रनुभव होता है, ग्रनन्तर स्वप्रकाशस्वरूप ज्ञान उदित होता है, ग्रापने 'स्वात्यनि कियाविरोध:' ग्रपने में किया

ऽस्योदयप्रतीते: । स्वात्मिनि कियाविरोधं चानन्तरमेव विचारियष्यामः । यदि चार्थान्तरभूतप्रमाण-प्रत्यक्षाः सुद्धादयस्तिहि तदिष प्रमार्गं प्रमाणान्तरप्रत्यक्षमित्यनवस्था । विभिन्नप्रमाणग्राह्याणां चानुप्रहादिकारित्वविरोधः । न हि स्त्रीसङ्गमादिभ्यः प्रतीयमानाः सुखादयोऽन्यस्यात्मनस्तत्कारिणो हृष्टाः । ननु परकीयसुखादीनामनुमानगम्यत्वान्नात्मनोऽनुप्रहादिकारित्वम् भ्रात्मीयानां प्रत्यक्षाधिगम्य-त्वात्तरकारित्विमित्यप्यसारम्; योगिनोपि तत्कारित्वप्रसङ्गात् प्रत्यक्षाधिगम्यत्वाविशेषात् । भ्रात्मीय-

होने का जो निषेध किया है सो इस विषय पर हम आगें विचार करेंगे, ग्राप नैयायिक ने कहा है कि सुख आदि का साक्षात्कार किसी भ्रन्य प्रमाण से हुग्रा करता है सो वह अन्य प्रमाण भी दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष होगा, इस प्रकार से तो अनवस्था भ्रावेगी, एक बात और भी है कि यदि सुख ग्रादि का भिन्न प्रमाण से ग्रहण होना माना जाय तो उन सुख ग्रादि से अनुग्रह ग्रादि होने में विरोध ग्राता है, ऐसा तो देखा नहीं गया है कि देवदत्त के द्वारा ग्राचरित हुए स्त्री समायम ग्रादि से प्रतीयमान सुखादिक यज्ञदत्त के द्वारा अनुभव में आते हों, ग्रथात् देवदत्त का स्त्री समायम संबंधी मुख देवदत्त को ही भ्रमुभवित होता है न कि देवदत्त से भिन्न यज्ञदत्त को।

शंका—यज्ञदत्त आदि को वे दूसरे के स्त्री समागमादि से प्रतीयमान सुखादिक इसिलिये अनुग्रहादि कारक नहीं होते हैं कि उनमें ग्रनुषानगम्यता है, श्रीर ग्रपने सुख मि—ग्रपने खुद में होने वाले सुख में -प्रत्यक्षगम्यता है इसिलिये वे खुद में ग्रनुग्रहादि करते हैं, सो यदि ऐसा माना जाय तो क्या बाधा है।

समाधान—बहुत बड़ी बाधा है, देखो योगिजन पर के सुख दुःख आदि को प्रत्यक्ष जानते हैं, ग्रतः उनको भी वे पराये स्त्री संगमादि से उत्पन्न हुए सुख अनु-ग्रहादि कारक हो जावेंगे, किन्तु ऐसा होता नहीं है।

प्रभाकर — प्रपने सुख दु:ख जो होते हैं वे ही ग्रपने को प्रनुग्रह करते हैं अन्य को नहीं।

जैन — यह प्रस्ताव बेकार है, जब ज्ञान, सुख आदि सभी हम से न्यारे-अत्यंत परोक्ष हैं—तब यह कैसे व्यवस्थित हो सकता है कि यह ग्रपने ज्ञान तथा सुख दु:खादि हैं ग्रीर ये ज्ञानादि पराये व्यक्ति के हैं, ग्रत्यंत परोक्ष ग्रीर भिन्न वस्तुग्रों में ग्रापापराया भेद होना ग्रज्ञक्य है।

प्रभाकर ने जो कहा है कि सुख दु:खादिक जो ग्रपने होते हैं वे ही अपने को

सुक्षादीनामेव तत्कारित्वं नान्येषामित्यपि फल्गुप्रायम्, श्वत्यन्तभेदेऽर्थान्तरभूतप्रमागाग्राह्यत्वे चात्मीये-तरभेदस्यैवासम्भवात् ।

म्रात्मीयत्वं हि तेषां तद्गुणत्वात्, तत्कार्यत्वाद्वा स्यात्, तत्र समवायाद्वा, तदाधेयत्वाद्वा, तददृष्टिनिष्पाद्यत्वाद्वा। न तावत्तद्गुणत्वात्; तेषामात्मनो व्यतिरेकैकान्ते 'तस्यैव ते गुणा नाकाशा-देरन्यात्मनो वा' इति व्यवस्थापियतुमशक्ते:।

भ्रमुभव में आया करते हैं इत्यादि, सो इस पर हम जैन का प्रश्न है कि सुखादिक में अपनापना किस कारण से भ्राता है, क्या उसी विवक्षित देवदत्त भ्रादि के वे सुखादिक गुण हैं इसलिये वे उनके कहलाते हैं अथवा उस देवदत्त का कार्य होने से, या उसी देवदत्त में उनका समवाय होने से, अथवा उसी देवदत्त में आधेयरूप से रहने से, अथवा उसी देवदत्त के भाग्य द्वारा निर्मित होने से, यदि पहिली बात स्वीकार की जाय कि उसी देवदत्त के वे सुखादिक गुएा हैं भ्रतः वे उसके कहलाते हैं सो यह बात ठीक नहीं क्योंकि वे सुखादिक जब उस विवक्षित देवदत्त से सर्वथा भिन्न हैं तो ये सुखादिक इसी देवदत्त के हैं ग्रन्य के नहीं, अथवा आकाश आदि द्रव्यके नहीं—ऐसा उन्हें व्यवस्थित नहीं कर सकते भ्रौर न ग्रन्य व्यक्ति में ही उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। वे सुखादिक उसी एक निश्चित व्यक्ति का कार्य हैं ग्रतः वे उसीके कहलाते हैं ऐसा दूसरा पक्ष भी बनता नहीं है, क्योंकि ये सुखादिक इसी व्यक्ति के कार्य हैं ऐसा किस हेतु से सिद्ध करोगे, यदि कहा जाय कि वे उसी व्यक्ति के होने पर होते हैं ग्रतः उसीका वे कार्य हैं सो भी बात नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर सुखादिक आकाश के भी कार्य कहलावेंगे, कारण कि आकाश की मौजूदगी में ही सुखादिक होते रहते हैं। जैसे कि वे उस विवक्षित देवदत्त आदि के होने पर हम्रा करते हैं।

प्रभाकर — आकाश को तो सुखादिक का निमित्त कारण माना है, ग्रतः सुखा-दिक की उत्पत्ति में भी वह व्यापार करे तो कोई ग्रापत्ति नहीं।

जैन-तो फिर ग्रात्मा को सुखादिक का निमित्तकारण ही माना जाय।

प्रभाकर — समवायी कारण श्रर्थात् उपादान कारण भी तो कोई चाहिए, क्योंकि विना समवायी कारण के कार्य पैदा नहीं होता है। अतः हम श्रात्मा को तो सुखा-दिक का उपादान कारण मानते हैं श्रीर श्राकाश को निमित्त कारण मानते हैं।

जैन-यह कथन भी श्रयुक्त है, जब सुख दु:खादिक श्राकाश श्रीर श्रात्मा दोनों से पृथक् हैं तब श्रात्मा ही उनका उपादान है, श्राकाश नहीं ऐसा कहना बन नहीं तत्कार्यत्वाचे त्कुतस्तत्कार्यत्वम् ? तिस्मन् सित भावात्; माकाशादौ तत्प्रसङ्गः। तस्य निमित्तकारण्यत्वेन व्यापाराददोषश्चेत्, भात्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिकारण्यमन्तरेण् कार्यानुत्प- तेरात्मनस्तत्कल्प्यते, गगनादेस्तु निमित्तकारण्यविमत्यप्ययुक्तम्; विपर्ययेणापि तत्कल्पनाप्रसङ्गात् । प्रत्यासत्तेरात्मैव समवायिकारणं चेन्नः; देशकालप्रत्यासत्तेनित्यव्यापित्वेनात्मवदन्यत्रापि समानत्वात् । योग्यतापि कार्ये सामर्थ्यम्, तचाकाशादेरप्यस्तीति । श्रथात्मन्यात्मनस्तज्जननसामर्थ्यं नान्यस्येत्यप्य- युक्तम्; भ्रत्यन्तभेदे तथा तज्जननिवरोधात् । तत्सामर्थ्यस्या प्यात्मनोऽत्यन्तभेदे 'तस्यैवेदं नान्यस्य'

सकता क्योंकि ऐसा मानने में विपरीत कल्पना भी तो ग्रा सकती है। अर्थात् ग्राकाश सुख ग्रादि का उपादान ग्रीर भात्मा निमित्त है ऐसा भी मान लिया जा सकता है।

प्रभाकर — प्रत्यासत्ति एक ऐसी है कि जिससे आत्मा ही उनका उपादान होता है ग्रन्य आकाश ग्रादि नहीं।

जैन—ऐसा कहना भी शक्य नहीं, क्यों कि आपके मत में जैसा आतमा को व्यापक तथा नित्य माना है उसी प्रकार आकाश को भी व्यापक और कित्य माना गया है, अतः हर तरह की देश-काल आदि की प्रत्यासत्ति—निकटता तो उसमें भी रहती ही है, तब यह कैसे माना जा सकता है कि उनका उपादान आत्मा ही है आकाश आदि नहीं। यदि योग्यता को प्रत्यासत्ति कहते हो और उस योग्यतारूप प्रत्यासत्ति के कारण उपादान आदि का नियम बन जाता है ऐसा कहा जाय तो जचता नहीं, देखो—कार्य को क्षमता होना योग्यता है और ऐसी योग्यता आकाश में भी मौजूद है।

प्रभाकर — अपने में ही अपने सुख दु:ख आदि को उत्पन्न करने की सामर्थ्य हुआ करती है, अन्य के सुखादि की नहीं।

जैन—यह कथन भ्रयुक्त है। यदि ग्रपने से अपने सुख दु:ख ग्रादि ग्रत्यंत भिन्न हैं तो उसमें ऐसा अपने सुखदु:खादि को उत्पन्न करने का विरोध ग्राता है, तथा अपना या देवदत्त भ्रादि व्यक्ति का सुख ग्रादि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी सर्वधा भिन्न है, फिर कैसे विभाग हो सकता है कि ये सुखादि इसी देवदत्त के हैं अथवा यह सामर्थ्य इसी व्यक्ति की है। ग्रर्थात् सर्वथा पृथक् वस्तुभों में इस प्रकार विभाग होना भ्रश्नवय है। ग्राप लोग समवाय सम्बन्ध से ऐसी व्यवस्था करते हो—किन्तु समवाय का हम आगे खंडन करने वाले हैं। श्रतः समवाय सर्वध के कारण देवदत्त के सुख या सामर्थ्य आदि देवदत्त में ही रहते हैं इत्यादि व्यवस्था होना संभव नहीं है, इस प्रकार

इति किङ्कृतोयं विभागः ? समवायादेश्च निषे( त्स्य )मानत्वान्नियामकत्वायोगः । तन्नान्वयमात्रेण सुखादीनामात्मकार्यत्वम् । तदभावेऽभावात्तचे न्नः नित्यव्यापित्वाभ्यां तस्याभावासम्भवात् । तत्र समवायादित्यप्यसत्; तस्यात्रैव निराकरिष्यमाण्यत्वात्, सर्वत्राविशेषाचः तेन तेषां तत्रैव समवा-यासम्भवात् ।

अन्वय मात्र से अर्थात् उसके "होने पर होता है", इतने मात्र से सुखादिक ग्रपने ही कार्य हैं ऐसा नियम नहीं होता है।

प्रभाकर— ग्रच्छा तो व्यतिरेक से नियम हो जायगा, इस विवक्षित देवदत्त के ग्रभाव होने पर उसके सुख दु:ख आदिका भी ग्रभाव होता है, इस प्रकार का व्यतिरेक करने से उसीका कार्य है ऐसा सिद्ध हो जायगा।

जैन — सो ऐसा भी नहीं बन सकता है। क्योंकि ग्राप देवदत्तादि व्यक्ति की ग्रात्मा को नित्य ग्रौर व्यापी मानते हैं। ग्रतः आत्मा का सुखादि के साथ व्यतिरेक बनना शक्य नहीं।

प्रभाकर—देवदत्तादिक के मुखादिक देवदत्त में ही समवाय संबंध से रहते हैं, ग्रतः नियम हो जायगा।

जैन—यह भी ग्रसत् कथन है। हम जैन आगे समवाय का निरसन करने वाले ही हैं। समवाय सब जगह समानरूप से जब रहता है तब यह नियम नहीं बन सकता है कि इन सुखादिक का इसी व्यक्ति में समवाय है ग्रन्य व्यक्ति में नहीं, इस प्रकार उसी एक देवदत्तादि का कार्य होने से वे सुखादिक उसी के कहलाते हैं ऐसा दूसरा पक्ष ग्रौर उसी में वे समवाय संबंध से रहते हैं ग्रतः वे सुखादि देवदत्तादि के कहलाते हैं यह तीसरा पक्ष, दोनों ही खंडित हो जाते हैं।

अब चौथा पक्ष — उसी विवक्षित देवदत्तादि में आधेयरूप से सुखादि रहते हैं, अतः वे उसी के माने जाते हैं — ऐसा कहो तो पहिले यह बताग्रो कि उसका ग्राधेयपना क्या है — क्या उस विवक्षित व्यक्ति में समवाय होना, या तादात्म्य होना, या उसमें ग्राविभू तमात्र होना ? यदि उस विवक्षित व्यक्ति में उनका समवाय होना यह तदाधेय है — तो ऐसा कह नहीं सकते, क्यों कि हम समवाय का आगे खंडन करने वाले हैं ऐसा हम उत्तर दे चुके हैं। यदि तादात्म्य को तदाधेयत्व कहो — ग्रर्थात् एक विवक्षित व्यक्ति के सुखादि का उसी में तादात्म्य होने को तदाधेयत्व मानते हो — तब हमारे जैनमत में

तदाधेयत्वाचे त्किमिदं तदाधेयत्वं नाम तत्र समवायः, तादात्म्यं वा, तत्रोत्किलित्वमात्रं वा ? न तावत्समवायः, दत्तोत्तरत्वात् । नापि तादात्म्यम्; मतान्तरानुषङ्गात् । तेषामात्मनोऽत्यन्तभेदे सकलात्मनां गगनादीनां च व्यापित्वे 'तत्रौवोत्किलितत्वम्' इत्यपि श्रद्धामात्रगम्यम् । ग्रथाऽदृष्टान्नियमः 'यद्ध्यात्मीयाऽदृष्टनिष्पाद्यं सुखं तदात्मीयमन्यत्तु परकीयम्' इत्यप्यसारम्; ग्रदृष्टस्याप्यात्मीयत्वा-सिद्धेः । समवायादेस्तिन्नियामकत्वेष्युक्तदोषानुषङ्गः । यत्र यददृष्टं सुखं दुःखं चोत्पादयति तत्तस्यत्येपि

आपका (प्रभाकर का) प्रवेश हो जाता है, यदि उसी एक व्यक्ति में उनके आविर्भूत होने को तदाधेयत्व कहते हो तो ऐसा यह तीसरा पक्ष भी बिलकुल ही गलत है, क्योंकि उस विवक्षित देवदत्तादि के सुख दुःख ग्रादि उस देवदत्ता से जब अत्यन्त भिन्न हैं तब वे सुखादिक सभी व्यापक ग्रात्माग्रों में ग्रोर ग्राकाशादिक में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे—देवदत्त की ग्रात्मा व्यापक है वैसे सभी ग्रात्माएँ, तथा गगन ग्रादि भी व्यापक हैं, अतः ग्रन्य आत्मा ग्रादि में वे प्रकट न होकर उसी देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा कहना तो मात्र श्रद्धागम्य है, तर्क संगत वहीं है।

प्रभाकर—इस देवदत्त के सुखादिक देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा नियम तो उस देवदत्त के ग्रदृष्ट (भाग्य) के निमित्त से हुआ करता है, क्योंकि जिस ग्रात्मा के ग्रदृष्ट के द्वारा जो सुख उत्पन्न किया गया है वह उसका है और ग्रन्य सुखादिक ग्रन्य व्यक्ति के हैं इस प्रकार मानने से कोई दोष नहीं ग्राता है।

जैन—यह समाधान भी असार है, क्योंकि अदृष्ट में भी ग्रभी अपनापन निश्चित नहीं है। ग्रर्थात् यह ग्रदृष्ट इसी व्यक्ति का है ऐसा कोई नियामक हेतु नहीं है कि जिससे ग्रपनापन ग्रदृष्ट में ग्रपनापन सिद्ध होवे।

समवाय संबंध को लेकर श्रदृष्ट का निश्चित व्यक्ति में संबंध करना भी शक्य नहीं है, क्योंकि प्रथम तो समवाय ही असिद्ध है, दूसरे सर्वत्र व्यापक ग्रात्मादि में यह नियम समवाय नहीं बना सकता है; कि यह सुख इसी आत्मा का है ग्रन्य का नहीं।

प्रभाकर — जिस म्रात्मा में जो अदृष्ट सुख ग्रीर दुःख को उत्पन्न करता है वह उसी आत्मा का कहलाता है।

जैन-यह कथन भी मनोरथ-कल्पना मात्र है, इससे तो परस्पराश्रय दोष ग्राता है, देखो-पहले तो यह अदृष्ट इसी देवदत्त का है अन्य का नहीं ऐसा नियम सिद्ध होवे तब उस ग्रदृष्ट के नियम से सुखादिक का उसी देवदत्त में रहने का नियम बने मनोरथमात्रम्, परस्पराश्रयानुषङ्गात्-ग्रहष्टिनयमे सुखादेनियमः, तिन्नयमाचाहष्टस्येति । 'यस्य श्रद्धयोपगृहीतानि द्रव्यगुणकर्माणि यददृष्टं जनयन्ति तत्तस्य' इत्यपि श्रद्धामात्रम्, तस्या मप्यात्मनो ऽत्यन्तभेदे प्रतिनियमासिद्धेः । 'यस्यादृष्टेनासौ जन्यते सा तस्य' इत्यप्यन्योन्याश्रयादयुक्तम् । 'द्रव्यादौ यस्य दर्शनस्मरणादीनि श्रद्धामाविर्भावयन्ति तस्य सा' इत्यप्युक्तिमात्रम्, दर्शनादीनामपि प्रतिनिय-

ध्रौर उन सुखादिक के नियम से अदृष्ट का उसी देवदत्त में रहने का नियम सिद्ध हो सके, इस प्रकार परस्पर में ध्राश्रित होने से एक में भी नियम की सिद्धि होना शाक्य नहीं है।

प्रभाकर — जिस मात्मा के विश्वास से ग्रहण किये गये द्रव्य गुण कर्म जिस अदृष्ट को उत्पन्न करते हैं वह भ्रदृष्ट उस भ्रात्मा का बन जाता है।

जैन—यह वर्णन भी श्रद्धामात्र है, यह श्रद्धा या विश्वास जो है वह भी तो ग्रात्मा से ग्रत्यन्न भिन्न है। फिर किस प्रकार ऐसा नियम बन सकता है। अर्थात् नहीं बन सकता है।

प्रभाकर--जिस ग्रात्मा के ग्रदष्ट से श्रद्धा पैदा होती है वह उसकी कहलाती है।

जैन — इस प्रकार से मानने में भी ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्रावेगा—पहिले श्रद्धा का नियम बने तब अदृष्ट का नियम सिद्ध होवे ग्रौर उसके सिद्ध होने पर श्रद्धा का नियम बने।

प्रभाकर — द्रव्य ग्रादि में जिस आत्मा के प्रत्यक्ष, स्मरण, ग्रादि ज्ञान श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं वह श्रद्धा उसी आत्मा की कहलाती है।

जैन — यह कथन भी उपर्युक्त दोषों से अछूता नहीं है। आपके यहां प्रत्यक्ष आदि प्रमाणज्ञानों का भी नियम नहीं बन सकता है कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण इसी आत्मा का है फिर किस प्रकार श्रद्धा या श्रदृष्ट का नियम बने।

प्रभाकर — हम तो समवाय से ही प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों का तथा ग्रहष्टादि का नियम बनाते हैं ग्रथीत् इस ग्रात्मा में यह ग्रहष्ट या श्रद्धा ग्रथवा प्रत्यक्ष प्रमाण हैं क्योंकि इसी में इन सब का समवाय है।

जैन - यह तो विना विचारे ही जवाब देना है, जब हम बार २ इस बात को कह रहे हैं कि समवाय नामका आपका संबंध असिद्ध है तथा आगे जब आपके मत मासिद्धेः । समवायात्तेषां श्रद्धायाश्च प्रतिनियमः इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्, तस्य षट्पदार्थपरीक्षायां निराकरिष्यमाण्तवात् ।

के षट् पदार्थों की — द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इनकी परोक्षा करेंगे तब वहां समवाय का निराकरण करने वाले हैं, अतः समवाय संबंध से प्रत्यक्ष या श्रद्धा आदि का एक निश्चित व्यक्ति में संबंधित होकर रहना सिद्ध नहीं होता है।

विशेषार्थ — प्रभाकर ने ग्रात्मा भीर ज्ञान को ग्रत्यन्त परोक्ष माना है, आत्मा भीर ज्ञान दोनों ही कभी भी जानने में नहीं ग्राते हैं ऐसा मीमांसक के एक भेदस्वरूप प्रभाकर मत का कहना है। इस मान्यता में अनेक दोष ग्राते हैं। ज्ञान यदि स्वयं को नहीं जानता है तो वह पदार्थों को भी नहीं जान सकता है। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित हुए विना अन्य वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, ज्ञान को प्रभाकर आहमा से सर्वथा पृथक् भी मानते हैं। ज्ञान को ग्रप्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये प्रभाकर सुख दु:ख आदि का उदाहरए। देते हैं कि जैसे सुखादि परोक्ष रहकर भी प्रतिभासित होते हैं वैसे ही ज्ञान स्वयं परोक्ष रहकर भी पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है सो यह बात सर्वथा गलत है। ज्ञान ग्रीर सुखादिक ये सभी ही अपने ग्राप प्रत्यक्ष साक्षात् हुग्रा करते हैं। यदि सुख म्रादि मप्रत्यक्ष हैं तो उससे जीव को प्रमन्न होना आदिरूप अनुग्रह बन नहीं सकता, जैसे कि पराये व्यक्ति के सुख से ग्रन्य जीव में प्रसन्नता नहीं होती है। प्रभाकर ने इन सुख ग्रादि को ग्रात्मा से सर्वथा भिन्न माना है, ग्रतः उनका किसी एक ही आत्मा में निश्चित रूप से रहकर धनुभव होना भी बनता नहीं, स्खादिक का एक निश्चित श्रात्मा में निश्चय कराने के लिये वे लोग अदृष्ट की कल्पना करते हैं, किन्तू ग्रदृष्ट भी भात्मा से भिन्न है सो वह नियम नहीं बना सकता है कि यह सुख इसी भ्रात्मा का है। समवाय संबंध से सुख आदि का नियम बनावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि भिन्न दो वस्तुभ्रों को जोड़ने वाला यह समवाय नामक पदार्थ किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, श्रद्धा-(विश्वास) से श्रदृष्ट का निश्चय होवे कि यह श्रदृष्ट इसी श्रात्मा का है सो भी बात बनती नहीं, क्यों कि श्रद्धा भी ग्रात्मा से पृथक् है। प्रत्यक्ष, स्मरण ग्रादि प्रमाणों को लेकर श्रद्धा भ्रादि का नियम किया जाय कि यह श्रद्धा इसी भ्रात्मा की है सो यह भी गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाण भी ग्रात्मा से भिन्न हैं। इस प्रकार सुख दु:ख को ग्रात्मा से संबद्ध करने वाला ग्रहष्ट, उस ग्रहष्ट को नियमित करने वाली श्रद्धा भीर उस श्रद्धा को संबंधित करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण ये सब परंपरारूप से

माने गये हेतु असिद्ध ठहरते हैं। ग्रतः आत्मा और ज्ञान को प्रथम ही प्रत्यक्ष होना ग्रर्थात् निजका अनुभव—अपने आपको इनका अनुभव होना मानना चाहिये, यही मार्ग श्रेय-स्कर है। इस प्रकार यहां तक श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने प्रभाकर के आत्म ग्रप्रत्यक्षवाद का या ग्रात्मपरोक्षवाद का खंडन किया और आत्मा-स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष से प्रतिभा-सित होती है ऐसा ग्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद सिद्ध किया है।

#### \* श्रात्मात्रत्यक्षत्ववाद का प्रकरण समाप्त \*



## म्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश

प्रभाकर कर्ता (आत्मा) ग्रीर करण (ज्ञान) इन दोनों को ही ग्रत्यन्त परोक्ष मानते हैं। उनका कहना है कि प्रमिति किया भ्रोर कर्म ये ही प्रत्यक्ष हैं, भ्रोर नहीं। इस पर जैनाचार्यों ने उन्हें समभाया है कि-आत्मा यदि सर्वथा अप्रत्यक्ष है तो ज्ञान से होने वाला पदार्थ का प्रतिभास किसे होगा, सुख दु:खादि का ग्रनुभव भी कैसे संभव है क्योंकि ये सुखादि भी ज्ञानविशेषरूप हैं। ग्रन्य किसी प्रत्यक्ष ज्ञान से सुखादि को प्रत्यक्ष होना मान लो तो भिन्न ज्ञान द्वारा जानने से उन सुखादिकों के द्वारा होने वाले अनुग्रह उपघातादिक आत्मा में न हो सकेंगे । क्योंकि जो ज्ञान हमारे से भिन्न है उस ज्ञान से हमको ग्रनुभव हो नहीं सकता। तुम कहो कि पुत्र ग्रादि के सुख का हमें अनुग्रहादिरूप भ्रनुभव होता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसे परोक्ष ज्ञान द्वारा सुखादि का धनुभव हो जावेगा सो यह बात ठीक नही है, अरे भाई ! जब कोई व्यक्ति उदासीन रहता है तब उसे अपने खुद के शरीर के सुखादि भी अनुग्रहादि नहीं कर पाते हैं तो फिर पूत्रादि के सुखादिक क्या करा सकेंगे। ऐसे तो दूसरे किसी यज्ञदत्तादि से किया गया विषयभोग अन्य किसी देवदत्तादि के सुख को करा देगा ? क्योंकि जैसे वह देवदत्त से भिन्न है ग्रीर ग्रप्रत्यक्ष है वैसे यज्ञदत्त से भी भिन्न तथा परोक्ष है। इस पर ग्रापने जो यह युक्ति दी है कि जिसके भ्रष्टष्ट विशेष जो पुण्यपापादि हैं वे उसी को सुख दु:खादि अनुभव कराते हैं सो बात भी नहीं बनती है, क्योंकि ग्रहष्ट खुद भी ग्रात्मा से भिन्न है।

उसका ग्रात्मा के साथ संबंध कौन जोड़े ? समवाय ग्रापका सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात यह भी है कि जैसे घटादि पदार्थ पहले ग्रजात रहते हैं ग्रीर पोछे इन्द्रिय से संबंध होने पर ज्ञान के द्वारा ग्रनुभव में ग्राते हैं वैसे सुख दु:खादि नहीं हैं, वे तो ग्रन्तरङ्ग में तत्काल ही ग्रनुभवरूप होते हैं। इसलिये प्रभाकर का यह ग्रनुमान गलत हो गया कि "आत्मा ग्रप्रत्यक्ष है क्योंकि कर्मरूप से प्रतोत नहीं होता इत्यादि। ग्रात्मा कर्त्तारूप से हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो रहा है वह परोक्ष नहीं है ऐसा निश्चय हुगा।

### \* इस प्रकार धात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश समाप्त \*



# ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका पूर्वपक्ष

नैयायिक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के द्वारा जानने योग्य मानते हैं, उनका कहना है कि ज्ञान भपने आपको नहीं जानता है, उसको जानने के लिये अन्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसका विवेचन इन्हीं के ग्रन्थ के भाषार से यहां पर किया जाता है—

"विवादाध्यासिताः प्रत्ययाः प्रत्ययान्तरैव वेद्याः प्रत्ययत्वात्, ये ये प्रत्ययास्ते सर्वे प्रत्ययान्तरवेद्याः"।

-विधि वि० न्यायकशाि**० पृ० २६७** 

जितने भी विवाद ग्रस्त-विवक्षित ज्ञान हैं वे सब भ्रन्यज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञानस्वरूप हैं, यदि ज्ञान भ्रपने को जानने वाला माना जाये तो क्या २ दोष भ्राते हैं सो प्रकट किया जाता है—

"तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने तदेव तस्य कर्म किया चेति विरुद्ध मापद्येत" यथोक्तम् ...

"अंगुल्यग्रे यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टुमहेति । स्वांशेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमहेति ॥ १ ॥"

यत् प्रत्ययत्वं वस्तुभूतमिवरोघेन व्याप्तम् तदिवरुद्धविरोधदर्शनात् स्वसंवेदना-न्निवर्तमानं प्रत्येयान्तरवेद्यत्वेन व्याप्यते, इति प्रतिबंधसिद्धिः । एवं प्रमेयत्वगुणत्वस-त्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवेद्यत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः । तथा च न स्वसंवेदनं विज्ञानिर्मिति सिद्धम् ।

\_विधि वि० न्यायकणि. पृ० २६७

अर्थ — ज्ञान को यदि स्व का जानने वाला मानते हैं तो वही उसका कर्म ग्रीर वही किया होने का प्रसंग ग्राता है, जो कि विरुद्ध है, जिस प्रकार अंगुली स्वयं का स्पर्श नहीं कर सकती उसी प्रकार ज्ञान भपने ग्रापको जानने के लिये समर्थ नहीं हो सकता, ज्ञान वस्तुस्वरूप तो ग्रवश्य है किन्तु वह स्वसंविदित न होकर पर से वेद्य है। इसी तरह प्रमेयत्व, गुगात्व, सत्त्वादि ग्रन्थ से ही जाने जाते हैं—(वेद्य होते हैं) इस प्रकार ज्ञान स्व का वेदन नहीं करता है यह सिद्ध हुआ।

श्रीर भी कहा है ...

"नासाधना प्रमाणसिद्धिनिषि प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्त प्रमाणाभ्युपगमो...नापि च तयैव व्यक्त्या तस्य ग्रहणमुपेयते येनात्मिनि विरोधो भवेत्, ग्रिपि तु प्रत्यक्षादिजातीयेन प्रत्यक्षादिजातीयस्य ग्रहणमातिष्ठामहे । न चानवस्थाऽस्ति किञ्चित्प्रमाणं यः (यत्) स्वज्ञानेन ग्रन्यधोहेतुः, यथा स्मादि, किञ्चित् पुनरज्ञातमेव बुद्धिसाधनं यथाचधुरादि तत्र पूर्वं स्वज्ञाने चक्षुराद्यपेक्षम् चक्षुरादि तुंज्ञानानपेक्षमेत्र ज्ञानसाधनमिति क्वानवस्था ? बुभुत्सया च तदापि शक्यज्ञानं, सा कदाचिदेव क्वचिदिति नानवस्था ।

- न्याय वा० ता० टी० पृ० ३७०

अर्थ - हम नैयायिक प्रमाण को अहेत्क नहीं मानते ग्रर्थात् जैसे मीमांसक लोग ज्ञान को किसी के द्वारा भी जानने योग्य नहीं मानते वैसा हम लोग नहीं मानते, हम तो ज्ञान को अन्य ज्ञान से सिद्ध होना मानते हैं। जैन के समान उसी ज्ञान से पदार्थ को जानना और उसी ज्ञान से स्व को-ग्रपने ग्रापको जानना ऐसी विपरीत बात हम स्वीकार नहीं करते, प्रत्यक्षादि ज्ञानों को जानने के लिये तो ग्रन्य सजातीय प्रत्यक्षादि ज्ञान ग्राया करते हैं, इस प्रकार ज्ञानान्तर ग्राहक ज्ञान को मानने से वहां अनवस्था आने की शंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई प्रमाए ज्ञान तो ऐसा होता है जो अपना ग्रहण किसी से कराके अन्य को जानने में हेतु या साधक बनता है-जैसे भूम ग्रादि वस्तु प्रथम तो नेत्र से जानी गई ग्रीर फिर वह ज्ञात हुआ धूम ग्रन्य जो अपिन है उसे जनाने में साधकतम हुआ। एक प्रमाण ऐसा भी होता है कि जो अज्ञात रहकर ही अन्य के जानने में साधक हुआ। करता है, जैसे-चक्षु आदि इन्द्रियां धूम के उदाहरण में तो धूमादि के ग्रहण में चक्षु आदि की ग्रपेक्षा हुई किन्तु चक्षु ग्रादिक तो स्वग्रहण किये विना ही ग्रन्यत्र ज्ञान में हेत्र हुआ करते हैं। ग्रतः ग्रनवस्था का कोई प्रसंग नहीं श्राता है, जानने की इच्छा भी शक्य में ही हुआ करती है। अर्थात्-सभी ज्ञानों में प्रपने आपको जानने की इच्छा नहीं होती, क्वचित् ही होती है। कभी २ ही होती है, हमेशा नहीं, "इसलिये ज्ञान का अन्य के द्वारा ग्रहण होना मानें तो भ्रनव-स्था आवेगी", ऐसी ग्राशंका करना व्यर्थ है, "तस्माज्ज्ञानान्तरसंवेद्यं संवेदनं वेद्यत्वात् घटादिवत्"-प्रशः व्यो० प्० ५२६।

ग्रनवस्थाप्रसङ्गस्तु अवश्यवेद्यत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः । इसलिये ज्ञान तो ग्रन्य ज्ञान से ही जानने योग्य है, जैसे कि घट ग्रादि पदार्थ ग्रपने आपको ग्रहण नहीं करते हैं प्रन्य से ही वे ग्रहण में आते हैं। ग्रनवस्था की बात तो इसलिये खतम हो जाती है हर ज्ञान को अपने आपको अवश्य ही जानना जरूरी हो सो तो बात है नहीं। जहां कहीं शक्य हो ग्रीर कदाचित् जिज्ञासा हो जाय कि यह ग्रर्थ ग्राहक ज्ञान जानना चाहिये तो कभी उसका ग्रहण हो जाय, वरना तो पदार्थ को जाना और ग्रर्थ-क्रियार्थी पुरुष धर्यक्रिया में प्रवृत्त हुआ, बस । इतना ही होता है, घड़े की देखा फुटा तो नहीं है खरीद लिया, फिर यह कौनसी मिट्टी से बना है इत्यादि बेकार की चिन्ता करने की कौन को फूरसत है। मतलब - प्रत्येक ज्ञान को जानने की न तो इच्छा ही होती है श्रीर न जानना ही शक्य है। श्रतः ज्ञान को अन्य ज्ञान से वेद्य मानने में श्रनवस्था नहीं माती है इस प्रकार ज्ञान स्वव्यवसायी नहीं है यही बात सिद्ध होती है, "स्वा-त्मिन कियाविरोधः" ग्रर्थात् श्रपने ग्राप में किया नहीं होती है, क्योंकि श्रपने श्राप में किया होने का विरोध है, ग्रत: ज्ञान श्रपने ग्रापको ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं हो सकता । ईश्वर हो चाहे सामान्यजन हो सभी का ज्ञान स्वग्राहक न होकर मात्र ग्रन्य को ही जानने वाला हुआ करता है। हां इतनी बात जरूरी है कि हम लोग मीमांसक की तरह ज्ञान को अग्राह्य-किसी ज्ञान के द्वारा भी जानने योग्य नहीं है ऐसा नहीं मानते हैं, किन्तू वह अपने आपको जानने योग्य नहीं है, अन्य ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है ऐसा मानते हैं भीर यही सिद्धान्त सत्य है।

## पूर्वपक्ष समाप्त





\*

एतेनैतदिप प्रत्याख्यातम् 'ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात्पटादिवत्;' सुखसंवेदनेन हेतोव्यं-भिचारान्महेश्वरज्ञानेन च, तस्य ज्ञानान्तरावेद्यत्वेपि प्रमेयत्वात् । तस्यापि ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वेऽनवस्था-

यौग—नैयायिक एवं वैशेषिक "ज्ञान ग्रपने ग्रापको नहीं जानता, किन्तु दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है" ऐसा मानते हैं, इस यौग की मान्यता का खंडन प्रभाकर के ग्रात्मपरोक्षवाद के निरसन से हो जाता है। फिर भी इस पर विचार किया जाता है—"ज्ञान प्रमेय है इसिलये वह दूसरे ज्ञान से जाना जाता है जैसे घट पटादि प्रमेय होने से दूसरे ज्ञान से जाने जाते हैं"। ऐसा यौग का कहना है किन्तु इस ग्रमान में जो प्रमेयत्व हेतु दिया गया है वह सुख संवेदन के साथ और महेश्वर के ज्ञान के साथ व्यभिचरित होता है, क्योंकि इनमें प्रमेयता होते हुए भी ग्रन्यज्ञान द्वारा वेद्यता नहीं है—ग्रथात् सुखादिसंवेदन दूसरे ज्ञान से नहीं जाने जाकर स्वयं ही जाने जाते हैं, यदि इन सुखादिसंवेदनों को भी ग्रन्यज्ञान से ये जाने जाते हैं ऐसा माना जाय तब तो ग्रनवस्था होगी, क्योंकि सुखसंवेदन को जानने वाला दूसरा ज्ञान किसी तीसरे ज्ञान के द्वारा जाना जायगा ग्रौर वह तीसरा ज्ञान भी किसी चतुर्थज्ञान के द्वारा जाना जायेगा, इस तरह कहीं पर भी विश्वान्ति नहीं होगी।

यौग—श्रनवस्था दोष नहीं आवेगा, देखिये—महेरवर में नित्य ही दो ज्ञान रहते हैं श्रीर वे नित्यस्वभाववाले होते हैं। उन दो ज्ञानों में एक ज्ञान के द्वारा तो महेरवर सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है श्रीर दूसरे ज्ञान के द्वारा उस प्रथम ज्ञान को जानता है, बस—इस प्रकार की मान्यता में श्रन्य श्रन्य ज्ञानों की श्रावश्यकता ही नहीं है, उन दो ज्ञानों से ही कार्य हो जाता है।

तस्यापि ज्ञानान्तरेण प्रत्यक्षत्वात् । ननु नानवस्था नित्यज्ञानद्वयस्येश्वरे सदा सम्भवात्, तत्रीकेनार्थः जातस्य द्वितीयेन पुनस्तज्ज्ञानस्य प्रतीतेर्नापरज्ञानकल्पनया किन्ज्वत्प्रयोजनं तावतैवार्थसिद्धे रित्यप्य-समीचीनम्; समानकालयावद्द्रव्यभाविसजातीयगुणद्वयस्यान्यत्रानुपलब्घेरत्रापि तत्कल्पनाऽसम्भवात् ।

सम्भवे वा तद्द्वितीयज्ञानं प्रत्यक्षम्, ग्रप्रत्यक्षं वा ? ग्रप्रत्यक्षं चेत्; कथं तेनाद्यज्ञानप्रत्यक्षता-सम्भवः ? ग्रप्रत्यक्षादप्यतस्तत्सम्भवे प्रथमज्ञानस्याऽप्रत्यक्षत्वेऽप्यर्थप्रत्यक्षतास्तु । प्रत्यक्षं चेत्; स्वतः,

जैन — यह कथन ग्रयुक्त है, क्योंकि इस प्रकार के समान स्वभाववाले सजा-तीय दो गुगा जो कि संपूर्ण रूप से ग्रपने द्रव्य में व्याप्त होकर रहते हैं एक साथ एक ही वस्तु में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिये ईश्वर में ऐसे दो ज्ञान एक साथ होना शक्य नहीं है।

विशेषार्थ — यौग ने महेश्वर में दो ज्ञानों की कल्पना की है, उन का कहना है कि एक ज्ञान तो ग्रशेष पदार्थों को जानता है ग्रौर दूसरा ज्ञान उस संपूर्ण वस्तुओं को जानने वाले ज्ञान को जानता है। ऐसी मान्यता में सैं ड्ञान्तिक दोष ग्राता है, कारण कि एक द्रव्य में दो सजातीय गुण एक साथ नहीं रहते हैं, ''समानकालयावदूदव्यभावि-सजातीय गुण्इयस्य ग्रभावात्' ऐसा यहां हेतु दिया है। इस हेतु के तीन विशेषणां दिये हैं—(१) समानकाल, (२) यावदूदव्यभावि, ग्रौर (३) सजातीय, इन तीनों विशेषणों में से समानकाल विशेषणा यदि नहीं होता तो कम से ग्रात्मा में सुख दु:खरूप दो गुण उपलब्ध हुआ ही करते हैं, ग्रतः दो गुण उपलब्ध नहीं होते इतना कहने मात्र से काम नहीं चलता, तथा ''यावदूदव्यभावि'' विशेषणा न होवे तो द्रव्यांश में रहनेवाले धर्मों के साथ व्यभिचार होता है, सजातीय विशेषणा न होवे तो एक आयु आदि द्रव्य में एक साथ होने वाले रूप, रस आदि के साथ दोष होता है। ग्रतः सजातीय दो गुण एक साथ एक ही द्रव्य में नहीं रहते हैं ऐसा कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो ज्ञान एक साथ होते हैं ऐसा यौग का कहना गलत ठहरता है।

यदि परवादी यौग के मत की श्रपेक्षा मान भी लेवें कि महेश्वर में दो ज्ञान हैं तो भी प्रश्न होता है कि ज्ञान को जानने वाला वह दूसरा ज्ञान प्रत्यक्ष है कि श्रप्रत्यक्ष है? यदि श्रप्रत्यक्ष माना जावे तो उस श्रप्रत्यक्षज्ञान से प्रथमज्ञान का प्रत्यक्ष होना कैसे संभव है, यदि अप्रत्यक्ष ऐसे द्वितीय ज्ञान से पहला ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है तो पहिलाज्ञान भी स्वयं श्रप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा, फिर उसे

ज्ञानान्तराद्वा ? स्वतक्ष्वेदाद्यस्यापि स्वतः प्रत्यक्षत्वमस्तु । ज्ञानान्तराच्चेत्सैवानवस्था । ग्राद्यज्ञानाचे -दन्योन्याश्रयः-सिद्धे ह्याद्यज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे ततो द्वितीयस्य प्रत्यक्षत।सिद्धिः, तत्सिद्धौ चाद्यस्येति ।

किन्त, ग्रनयोर्ज्ञानयोर्महेश्वराद्भेदे कथं तदीयस्वसिद्धिः समवायादेरग्रे दत्तोत्तरत्वात् ? तदाधेयत्वात्तत्त्वेप्युक्तम् । तदाधेयत्वं च तत्र समवेतत्वम्, तच्च केन प्रतीयते ? न तावदीश्वरेण,

जानने के लिये द्वितीय ज्ञान की कल्पना करना बेकार है। दूसरा ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तो यह बताग्रो कि वह स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है अथवा ग्रन्यज्ञान से प्रत्यक्ष होता है? स्वतः प्रत्यक्ष है कहो तो पहला जो पदार्थों का जानने वाला ज्ञान है वह भी स्वतः प्रत्यक्ष हो जावे, क्या बाधा है, ग्रौर ग्राप यदि उस द्वितीय ज्ञान को भी ग्रन्यज्ञान से प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं तब तो वही अनवस्था खड़ी होगी, इस दोष को टालने के लिये ईश्वर के उस दूसरे ज्ञान का प्रत्यक्ष होना प्रथम ज्ञान से मानते हो ग्रथित् प्रथमज्ञान संपूर्ण पदार्थों को साक्षात् जानता है ग्रौर उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान साक्षात् ज्ञानता है ग्रथित् उसे वह प्रत्यक्ष करता है, पुनश्च उस दूसरे ज्ञानको प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष करता है, पुनश्च उस दूसरे ज्ञानको प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष करता है, ऐसा कहेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष पनपेगा, देखिये—प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष है यह बात जब सिद्ध होगी तब उससे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होगी, ग्रौर दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही ग्रिसिद्ध कहलावेंगे।

एक बात यह भी है कि वे दोनों ज्ञान महेश्वर से भिन्न हैं ऐसा ग्राप मानते हैं, ग्रतः ये ज्ञान ईश्वर के ही हैं इस प्रकार का नियम बनना शक्य नहीं है। समवाय सम्बन्ध से महेश्वर में ही ये ज्ञान संबद्ध हैं ऐसा कहना भी ग्रयुक्त है, क्योंकि समवाय का तो ग्रभी ग्रागें खंडन होने वाला है, उस एक ईश्वर में ही उन दोनों ज्ञानों का ग्राधेयपना है ऐसा कहना भी बेकार है, क्योंकि इस तदाधेयत्व के संबंध में अभी प्रभाकर के आत्मपरोक्षवाद का खंडन करते समय कह आये हैं कि तदाधेयत्व का निश्चय सर्वथा भेदपक्ष में बनता नहीं है, ग्राप यौग भी तदाधेयत्व का ग्रर्थ यही करोगे कि उस महेश्वर में दोनों ज्ञानों का समवेत होना, किन्तु यह समवेतपना किसके द्वारा जाना जाता है ? ईश्वर के द्वारा कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं को तथा दोनों ज्ञानों को ग्रहण नहीं करता है तो किस प्रकार वह बनावेगा कि यहां मुक्त महेश्वर में ये दोनों ज्ञान समवेत हैं इत्यादि ?

तेनारमनो ज्ञानद्वयस्य चाग्रहणे 'मन्नेदं समवेतम्' इति प्रतीत्ययोगात् । तस्य तत्र समवेतत्वमेव तद्ग्रह-एमित्यपि नोत्तरम्; प्रम्योन्याश्रयात्—सिद्धे हि 'इदमत्र' इति ग्रहणे तत्र समवेतत्विधिद्धः, तस्याश्र्य तद्ग्रहणसिद्धिः । यश्चात्मीयज्ञानमात्मन्यपि स्थितं न जानाति सोर्थजातं जानातीति कश्चेतनः श्रद्धीत ? नापि ज्ञानेन 'स्थाणावहं समवेतम्' इति प्रतीयते; तेनाप्याधारस्यात्मनश्चाग्रहणात् । न च तदग्रहणे 'ममेदं रूपमत्र स्थितम्' इति सम्भवः ।

श्रस्तु वा समवेतत्वप्रतीतिः, तथापि-स्वज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वात्सर्वज्ञत्विवरोधः । तदप्रत्यक्षत्वे चानेनाशेषार्थस्याप्यध्यक्षताविरोधः । कथमन्यथात्मान्तरज्ञानेनाप्यर्थसाक्षात्करणं न स्यात् ? तथा

यौग — उस ज्ञानद्वय का वहां पर समवेत होना ही उसका ग्रहण कहलाता है, ग्रर्थात् ईश्वर में ज्ञानद्वय का रहना ही उसका उसके द्वारा ग्रहण होना है।

जैन — यह उत्तर भी भ्रयुक्त है, इस उत्तर से तो ग्रन्योन्याश्रय दोष होगा, वह कैसे सो बताते हैं — पहिले "यहां पर यह है" ऐसा सिद्ध होने पर उस ज्ञानद्वय का ग्रहण सिद्ध होगा, ग्रथित् ईश्वर में ज्ञानद्वय का समवेतत्व सिद्ध होगा और उसके सिद्ध होने पर "यहां पर यह है" ऐसा ग्रहण होगा।

श्राद्यं की बात है कि अपने में ही स्थित अपने ज्ञान को जो नहीं जानता है वह संपूर्ण वस्तुओं को जानता है ऐसे कथन में कौन बुद्धिमान् विश्वास करेगा? अर्थात् कोई भी नहीं करेगा, इस प्रकार ईश्वर के द्वारा ही ईश्वर के ज्ञानद्वय का समवेतपना जाना जाता है, ऐसा कहना सिद्ध नहीं हुग्रा। अब यदि, उस ईश्वर के दोनों ज्ञानों द्वारा अपना वहां समवेत होना जाना जाता है कि ईश्वर में हम समवेत हैं ऐसा पक्ष यदि स्वीकार करो तो भी गलत है। देखो—वह जो ज्ञानद्वय है वह भी अपने श्राधारभूत ईश्वर को नहीं जानता है और न स्वयं को ही जानता है तो विना जाने यह मेरा स्वरूप है वह यहां पर स्थित है ऐसा जानना संभव नहीं। अच्छा श्रापके श्राग्रह से हम मान भी लेवें कि ईश्वर में ज्ञानद्वय के समवेतत्व का निश्चय होता है तो भी कुछ सार नहीं निकलता, क्योंकि ईश्वर का स्वयं का ज्ञान तो अप्रत्यक्ष है, ग्रतः उस ईश्वर में सर्वज्ञपना मानने में विरोध ग्रायेगा। तथा ईश्वरज्ञान श्रप्रत्यक्ष है (परोक्ष है) ऐसा मानते हो तो उस ग्रप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों का साक्षा-त्कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्रात्मा के ज्ञान के द्वारा भी संपूर्ण पदार्थों का साक्षा-त्कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्रात्मा के ज्ञान के द्वारा भी संपूर्ण पदार्थों का साक्षा-त्कार होना क्यों नहीं मानते ?

चेश्वरानीश्वरिवभागाभावः-स्वयमप्रत्यक्षेणापीश्वरक्षानेनाशेषविषयेणाशेषस्य प्राणिनोऽशेषार्थसाक्षा-त्करणप्रसङ्गात् । ततस्तद्विभागिमच्छता महेश्वरक्षानं स्वतः प्रत्यक्षमभ्युपगन्तव्यमित्यनेन।नेकान्तः सिद्धः ।

ग्रथास्मदादिज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यस्यं प्रमेयत्वहेतुना साध्यतेऽतो नेश्वरज्ञानेनाने-कान्तोऽस्यास्मदादिज्ञानाद्विशिष्टत्वात्, न खलु विशिष्टे दृष्टं धर्ममविशिष्टेपि योजयन् प्रेक्षावत्तां लभते निखिलार्थवेदित्वस्याप्यखिलज्ञानानां तद्वस्प्रसङ्गात् । इत्यप्यसमीचीनम्; स्वभावावलम्बनात् ।

भावार्थ — ज्ञानको स्वसंवेद्य नहीं माननेसे दो दोष भ्राते हैं एक तो ईश्वर के सर्वज्ञपनेका अभाव होता है भीर दूसरा दोष यह होता है कि जब तक ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक उस ज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थ भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं। तथा ज्ञान जब स्वयं को नहीं जानते हुए भी ग्रन्य पदार्थ को जान सकता है तो देवदत्त के ज्ञानसे जिनदत्त को पदार्थ साक्षात्कार हो सकता है ? क्योंकि स्वयं को प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है।

जब अन्य व्यक्ति के ज्ञान द्वारा ग्रन्य किसी को पदार्थका साक्षात्कार होना स्वीकार करते है तब ईश्वर और अनीश्वर का विभाग नहीं रह सकता, क्यों कि स्वयं को अप्रत्यक्ष ऐसे ग्रशेषार्थ ग्राहक ईश्वर के ज्ञान के द्वारा सभी प्राग्गी संपूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार कर लेंगे ?

इसलिये यदि आप ईश्वर और ग्रन्य जीवों में भेद मानना स्वीकार करते हो तो महेश्वर का ज्ञान स्वतः ही प्रत्यक्ष है ऐसा मानना जरूरी है, इस प्रकार महेश्वर का ज्ञान स्वयं वेद्य है ऐसा सिद्ध हुग्ना वह अन्यज्ञान से जाना जाता है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ, इसलिये ही आपका वह प्रमेयत्व हेतु इस ईश्वर ज्ञान से व्यभिचरित हुग्ना—( ग्रनैकान्तिक दोष युक्त हुग्ना। ज्ञान प्रमेय होने से दूसरे ज्ञानके द्वारा ही जाना जाता है ऐसा कहना गलत हुग्ना।)

योग—हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान की ग्रपेक्षा लेकर ज्ञान को ज्ञाना-न्तरवेद्य माना है, उसी को प्रमेयत्व हेतु से हमने ज्ञानान्तरवेद्य सिद्ध किया है, न कि महेश्वर के ज्ञान को ग्रतः प्रमेयत्व हेतु ईश्वर ज्ञान के साथ ग्रनैकान्तिक नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो हमारे ज्ञान से विशिष्ट स्वभाववाला है। जो विशिष्ट में पाये जाने वाले धर्म को—(स्वभाव को) ग्रविशिष्ट में लगा देता है अर्थात् ईश्वर के स्वपरप्रकाशात्मकरवं हि ज्ञानसामान्यस्वभावो न पुनिविशिष्टविज्ञानस्यैव धर्मः । तत्र तस्योपलम्भमात्रा त्तद्धर्मत्वे भानौ स्वपरप्रकाशात्मकत्वोपलम्भात् प्रदीपे तत्प्रतिषेधप्रसङ्गः । तत्स्वभावत्वे तद्वत्रोषां निखिलार्थवेदित्वानुषङ्गश्चेत्; तर्हि प्रदीपस्य स्वपरप्रकाशात्मकत्वे भानुविश्वखिलार्थोद्योतकत्वानुषङ्गः किञ्च स्यात् ? योग्यतावशात्तदात्मकत्वाविशेषेपि प्रदीपादेनियतार्थोद्योतकत्वं ज्ञानैपि समानम् । ततो

ज्ञान स्वभाव को हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के ज्ञान में जोड़ता है वह व्यक्ति बुद्धिमान वहीं कहलाता है, यदि ईश्वर के ज्ञान का स्वभाव हमारे ज्ञान के साथ लागू करते हो तो ईश्वर का ज्ञान जिसप्रकार संपूर्ण पदार्थों का जाननेवाला है वैसा ही हमारा ज्ञान भी संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जावेगा।

जैन—यह कथन भी असार है, हम तो यहां स्वभाव का ग्रवलंबन लेकर कह रहे हैं, क्योंकि स्वभाव तो सभी ज्ञानों का स्वपर प्रकाशक है, किसी खास विशेष ज्ञान का नहीं यदि कहा जाय कि महेश्वर ज्ञान में स्व पर प्रकाशक स्वभाव की उपलब्धि होती है, ग्रतः सिर्फ उसी में वह स्वभाव माना जाय तो मूर्य में स्व पर प्रकाशकपना उपलब्ध है, ग्रतः मात्र उसी में वह है प्रदीप में नहीं है ऐसा भी मानना पड़ेगा किन्तु ऐसा तो है नहीं।

योग — यदि ईश्वर के ज्ञान के स्वभाव को हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में लगाते हो तो ईश्वर के ज्ञानका स्वभाव तो संपूर्ण वस्तुग्रों को जानने का है, वह भी हमारे ज्ञान में जोड़ना पड़ेगा।

जैन—तो फिर सूर्य में स्वपर प्रकाशकता श्रीर संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करना ये दोनों धर्म हैं श्रतः दीपक में भी दोनों धर्म मानना चाहिये, फिर क्यों दीपक में सिर्फ स्वपरप्रकाशकपना मानते हो, यदि कहा जाय कि योग्यता के वश से दीपक में एक स्वपरप्रकाशकपना ही है, संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने की उसमें योग्यता नहीं है, इसीलिये वह नियत पदार्थों को प्रकाशित करता है ? सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर ज्ञान में भी यही न्याय रह श्रावे ? श्रर्थात् महेश्वर के ज्ञान में तो संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करना श्रीर स्वयं को प्रकाशित करना ऐसे दोनों ही धर्म— (स्वभाव)—पाये जाते हैं श्रीर हम जैसे व्यक्ति के ज्ञान में स्वयं के साथ कुछ ही पदार्थों को जानने की योग्यता है, सबको जानने की योग्यता नहीं है, इस तरह दीपक श्रीर सूर्य के समान हम जैसे श्रल्पज्ञानी श्रीर ईश्वर जैसे पूर्णज्ञानी में श्रन्तर मानना

ज्ञानं स्वपरप्रकाशात्मकं ज्ञानत्वान्महेरवरज्ञानवत्, ग्रव्यवधानेनार्थप्रकाशकत्वाद्वा, ग्रर्थग्रहिणात्मक-त्वाद्वा तद्वदेव, यत्पुनः स्वपरप्रकाशात्मकं न भवति न तद् ज्ञानम् ग्रव्यवधानेनार्थप्रकाशकम् ग्रथ्यग्रह-णात्मकं वा, यथा चक्षुरादि ।

ग्राश्रयासिद्धश्च 'प्रमेयत्वात्' इत्ययं हेतुः, घर्मिगो ज्ञानस्यासिद्धेः । तत्सिद्धिः खलु प्रत्यक्षतः, ग्रनुमानतो वा प्रमागान्तरस्यात्रानधिकारात् ? तत्र न तावत्प्रत्यक्षतः; तस्येन्द्रियार्थसिन्निकर्षजत्वा-

ग्नावश्यक है, ग्रब इसी को अनुमान से सिद्ध करते हैं—ज्ञान स्व ग्रीर पर को जानता है (साध्य), क्योंकि उसमें ज्ञानपना है, (हेतु)। जैसे महेश्वर का ज्ञान स्वपर का जानने वाला है, (हष्टान्त)। ग्रथवा—विना व्यवधान के वह पदार्थों को प्रकाशित करता है, अथवा पदार्थों को ग्रहण करने का─( जानने का )—उसका स्वभाव है, इसलिये ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभाववाला है ऐमा सिद्ध होता है।

भावार्थ--- "ज्ञानत्वात्, भ्रव्यवधानेन भ्रर्थप्रकाशकत्वात्, भ्रथंग्रहणात्मकत्वात्" इन तीन हेतुओं के द्वारा ज्ञान में स्वपरप्रकाशकता सिद्ध हो जाती है, तीनों ही हेत्वाले भनुमानों में उदाहरण वही महेश्वर का है, ज्ञान स्वपरप्रकाशक है, क्योंकि वह ज्ञान है, प्रव्यवधानरूप से पदार्थ का प्रकाशक होता है, तथा पदार्थ को ग्रहण करनेरूप स्वभाववाला है जैसा कि महेश्वर का ज्ञान, इस प्रकार हेनू का ग्रपने साध्य के साथ अन्वय दिखाकर ग्रब व्यतिरेक बताया जाता है - जो स्वपरप्रकाशक नहीं होता वह ज्ञान भी नहीं होता, तथा वह विना व्यवधान के पदार्थ को जानता नहीं है. भीर न उसमें प्रयं ग्रहगा का स्वभाव ही होता है, जैसे कि चक्षु आदि इन्द्रियां, वे ज्ञानरूप नहीं हैं। इसीलिये व्यवधान के सद्भाव में पदार्थ को जानती नहीं हैं, एव अर्थग्रहण स्वभाव-वाली भी नहीं हैं। श्रत: वे स्वपर को जानती नहीं हैं। इस प्रकार यहां तक यौग के प्रमेयत्व हेत् में भ्रनैकान्तिक दोष बतलाते हुए साथ ही ज्ञान में स्वपरप्रकाशपना सिद्ध किया, श्रब उसी प्रमेयत्व हेतु में असिद्धपना भी है ऐमा बताते हैं-प्रमेयत्व हेत् श्राश्रया सिद्ध भी है क्योंकि धर्मी स्वरूप जो ज्ञान है, उसकी अभी तक सिद्धि नहीं हुई है. मतलब-श्रनुमान में जो पक्ष होता है वह प्रसिद्ध होता है, श्रसिद्ध नहीं, श्रतः यहां पर जान स्वरूप पक्ष ग्रसिद्ध होने से प्रमेयत्व हेत् ग्राश्रयासिद्ध कहलाया । यदि उस ज्ञान की सिद्धि करना चाहें तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से या धनुमान प्रमाण से हो सकती है और प्रमाणों का तो यहां अधिकार ही नहीं है। अब यदि प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान को सिद्ध करें तो बनता नहीं, क्योंकि ग्राप इन्द्रिय और पदार्थ के सम्निकर्ष प्रमारा से उत्पन्न

भ्युपगमात्, तज्ज्ञानेन वक्षुरादीन्द्रियस्य सिन्नकर्षाभावात् । ग्रन्यदिन्द्रियं तेन चास्य सिन्नकर्षे वाद्यः । मनोन्तःकरणम्, तेन चास्य संयुक्तसमवायः सम्बन्धः, तत्प्रभवं चाध्यक्षं धिमस्वरूपग्राहकम्-मनो हि संयुक्तमात्मना तत्रैव समवायस्तज्ज्ञानस्येतिः; तदयुक्तम्ः मनसोऽसिद्धः । ग्रथ 'घटादिज्ञानज्ञानम् इन्द्रियार्थसिन्नकर्षजं प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानत्वात् चक्षुर।दिप्रभवरूपादिज्ञानवत्' इत्यनुमानाक्तत्सिद्धिरि-त्यभिषीयते, तदप्यभिधानमात्रम्ः हेतोरप्रसिद्धविशेषसात्वात् । न हि घटादिज्ञानज्ञानस्याध्यक्षत्वं

हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अतः उस सिन्नकर्ष प्रमाण से ज्ञान की सिद्धि होना भ्रसंभव है, क्योंकि ज्ञान का चक्षु भ्रादि इन्द्रियों से सिन्नकर्ष होना शक्य नहीं है। चक्षु भ्रादि को छोड़कर भ्रौर कोई इन्द्रिय ऐसी कौनसी है कि जिससे इस ज्ञान का सिन्नकर्ष हो सके।

यौग — मन नाम की एक ग्रन्त.करणस्वरूप इन्द्रिय है, उसका ज्ञान के साथ संयुक्त समवायरूप संबंध होता है और उस संबंधरूप सिन्नकर्ष से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यक्ष प्रमागा है उसके द्वारा इस धर्मिस्वरूप ज्ञान का ग्रहण होता है, देखिये — मन ग्रात्मा से संयुक्त है, अतः मन का ग्रात्मा में संयुक्त समवाय है भीर उसी ग्रात्मा में ज्ञान समवाय संबंध से रहता है, इस तरह उस मन से संयुक्त हुए ग्रात्मा में संयुक्त समवायरूप सिन्नकर्ष से ज्ञान का ग्रहण होता है।

जैन—यह कथन अयुक्त है, क्योंकि आपके मत में माने हुए मन की अभी असिद्धि है, अतः उस श्रसिद्धमन से जान की सिद्धि होना संभव नहीं है।

योग— हम अनुमान से मन की सिद्धि करके बताते हैं—घट आदि को जानने वाले ज्ञान का जो ज्ञान है वह मन स्वरूप इन्द्रिय और घट ज्ञानस्वरूप पदार्थ के सिन्न-कर्ष से पैदा हुआ है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष होकर ज्ञानरूप है, जैसा कि चक्षु आदि इन्द्रिय और रूप आदि पदार्थ के सिन्नकर्ष से जन्य रूपादि का ज्ञान होता है। इस अनुमान से मन की सिद्धि हो जाती है।

जैन—यह भी कहनामात्र है, क्योंकि आपने जो हेतु का विशेषण "प्रत्यक्षत्वे सित" ऐसा दिया है वह ग्रसिद्ध है, सिद्ध नहीं है, इसी बात को बनाया जाता है-घट ग्रादि को जाननेवाले ज्ञान को ग्रहण करनेवाले ज्ञान में ग्रभी तक प्रत्यक्षपना सिद्ध नहीं हुआ है, ग्रतः उससे मन की सिद्धि होना मानते हो तो इतरेतराश्रय दोष ग्राता है, वह

सिद्धम्, इतरेतराश्रयानुषङ्गात्-मनःसिद्धौ हि तस्याध्यक्षत्वसिद्धः, तिसद्धौ च सिवशेषणहेतुसिद्धे-मंनःसिद्धिरित । विशेष्यासिद्धत्वं च ; न खलु घटज्ञानाद्भिन्नमन्यज्ज्ञानं तदग्राहकमनुभूयते । सुखादि-संवेदनेन व्यभिचारश्च ; तद्धि प्रत्यक्षत्वे सित ज्ञानं न तज्जन्यमिति । ग्रस्थापि पक्षीकरणान्न दोष इत्ययुक्तम् ; व्यभिचारविषयस्य पक्षीकरणे न कश्चिद्धौतुर्व्यभिचारी स्यात् । 'ग्रनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद् घटवत्' इत्यादेरप्यात्मादिना न व्यभिचारस्तस्य पक्षीकृतत्वात् । प्रत्यक्षादिवाधोभयत्र समाना । न हि

इस प्रकार से कि मन के सिद्ध होने पर ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होगी धौर ज्ञानकी प्रत्यक्षता सिद्ध होने पर विशेषण सहित हेतु की सिद्धि होने से मन की सिद्धि होगी।

हेतु का विशेष्य अंश भी ग्रसिद्ध है, देखिये—घट ग्रादि के ज्ञान को ग्रहण करने वाला उससे भिन्न कोई ग्रन्य ही ज्ञान है ऐसा अनुभव में नहीं ग्राता है, ग्रापके इस "प्रत्यक्षत्वे सित ज्ञानत्वात्" हेतु का सुख दु:ख ग्रादि के संवेदन से व्यभिचार आता है, देखिये—सुख दु:ख ग्रादि का संवेदन प्रत्यक्ष होकर ज्ञान भी है किन्तु यह ज्ञान किसी सिन्नकर्ष से पैदा नहीं हुग्रा है, ग्रतः ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाता है; तथा वस्तुग्रों के ज्ञान को जानने वाला ज्ञान भी सिन्नकर्ष से पैदा होता है इत्यादि हेतु ग्रनेकान्तिक सिद्ध होते हैं।

यौग — हम तो सुखादि सवेदन को भी पक्ष की कोटि में रखते हैं अतः दोष नहीं ग्रायेगा।

जैन—यह कथन ग्रयुक्त है, इस तरह जिस जिससे भी हेतु व्यभिचरित हो उम उसको यदि पक्ष में लिया जायगा तो विश्व में कोई भी हेतु ग्रनैकान्तिक नहीं रहेगा, कैसे सो बताते हैं—िकसी ने ग्रनुमान बनाया "श्रनित्य: शब्द: प्रमेयत्वात् घटवत्" शब्द ग्रनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है, जैसे कि घट प्रमेय होकर अनित्य है, यह प्रमेयत्व हेतु आत्मादि नित्य पदार्थों के साथ व्यभिचरित होता है। ऐसा सभी वादी प्रतिवादी मानते हैं। किन्तु इस हेतु को श्रव व्यभिचरित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ग्रात्मादिक को भी पक्ष में ले लिया है ऐसा कह सकते हैं। तुम कहो कि ग्रात्मादिक को पक्ष में लेते हैं—ग्रर्थात् उसको ग्रनित्य साध्य के साथ घसीट लेते हैं तो प्रत्यक्ष बाधा ग्राती है ग्रर्थात् ग्रात्मा तो साक्षात् ही ग्रमर ग्रजर दिखायी देता है। सो यही बात सुख संवेदन को पक्ष की कोटि में लेने की है ग्रर्थात् सभी ज्ञान सिन्नकर्ष से ही पैदा होते हैं—तो सुख संवेदन भी सिन्नकर्ष से पैदा होता है ऐसा कहने में भी प्रत्यक्ष बाधा आती है, क्योंकि सुखादि का ग्रनुभव किसी भी इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ के

'वटादिवत्सुसास्त्रविदितस्वरूपं पूर्वमुत्पन्नं पुनिरिन्द्रियेण सम्बध्यते ततो ज्ञानं ग्रहणं च' इति लोके प्रतीतिः, प्रथममेवेष्टानिष्टविषयानुभवानन्तरं स्वप्रकाशात्मनोऽस्योदयप्रतीतिः।

स्वात्मिनि कियाविरोधान्मिथ्येयं प्रतीतिः, न हि सुतीक्ष्णोपि खङ्ग आत्मानं छिनत्ति, सुशिक्षि-तोपि वा नटबदुः स्वं स्कन्धमारोहतीत्यप्यसमीचीनम्; स्वात्मन्येव कियायाः प्रतीतेः । स्वात्मा हि कियायाः स्वरूपम्, कियावदात्मा वा ? यदि स्वरूपम्, कथं तस्यास्तत्र विरोधः स्वरूपस्याविरोधक त्वात् ? अन्यया सर्वभावानां स्वरूपे विरोधान्निस्स्वरूपत्वानुषङ्गः । विरोधम्य द्विष्ठत्वाञ्च न कियायाः

सिन्नकर्ष हुए विना ही प्रत्यक्ष गोचर होता रहता है। एक विषय यहां सोचने का है कि जिस प्रकार घट पट वस्तु का स्वरूप पहिले अज्ञात रहता है और पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उसका ज्ञान पैदा होता है और वह ज्ञान उस घट पट आदि को प्रहण करता है वैसे सुख आदिक पहिले अज्ञात रहते हों पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उनका ज्ञान पैदा होता हो ग्रीर वह ज्ञान उन सुखादिकों को ग्रहण करता हो ऐसा प्रतीन नहीं होता है, किन्तु पहिले ही इष्ट अनिष्ट विषयरूप अनुभव के ग्रनन्तर मात्र जिसमें स्व का ही प्रकाशन हो रहा है ऐसा सुखादि संवेदन प्रकट होता है इसीसे स्पट वान है कि सुख आदि के अनुभव होने में कोई सिन्नकर्ष की प्रक्रिया नहीं हुई है।

यौग—ग्रपने आप में किया का विरोध होने से उपर्युक्त कही हुई प्रतीति मिथ्या है क्या तीक्ष्ण तलवार भी ध्रपने ग्रापको काटने की किया कर सकती है ? ग्रथवा—खूब ग्रभ्यस्त चतुर नट ग्रपने हो कंधे पर चढ़ने की किया कर सकता है ? यदि नहीं, तो इसी प्रकार जानने रूप किया अपने आप में नहीं होती अर्थात् ज्ञान अपने ग्रापको नहीं जानता है।

जैन — यह कथन गलत है, क्योंकि ग्रपने ग्रापमें किया होतो हुई प्रतीति में आती है। हम जैन ग्रापसे यह पूछते हैं कि "स्वात्मिन किया"—"ग्रपने में किया" इस पद का क्या अर्थ है? ग्रपना ग्रात्मा ही किया का स्वरूप है, ग्रथवा कियावान आत्मा किया का स्वरूप है नित्तावान आत्मा किया का स्वरूप है नित्तावान आत्मा किया का स्वरूप है नित्तावान आत्मा किया के अपने स्वरूप को स्वात्मा कहते हो तो ऐसे किया के स्वरूप का ग्रपने में क्यों विरोध होगा। ग्रपना स्वरूप अपने से विरोधी नहीं रहता है, यदि ग्रपने स्वरूप से हो अपना विरोध होने लगे तो सभी विश्व के पदार्थ नि:स्वरूप—स्वरूप रहित हो जावेंगे। तथा एक विशेष यह भी है कि विरोध तो दो वस्तुग्रों में होता है, यहां पर किया और

स्वात्मिनि विरोधः । िक्रयावदात्मा तस्याः स्वात्मा इत्यप्यसङ्गतम्, िक्रयावत्येव तस्याः प्रतीतेस्तत्र तिद्वरोधासिद्धः अन्यथा सर्विक्रयाणां निराश्रयत्वं सकलद्रव्याणां चाऽिक्रयत्वं स्यात् । न चैवम्; कर्मस्थायास्तस्याः कर्मणा कर्नुंस्थायाश्च कर्ति प्रतीयमानत्वात् । िकश्च, तत्रोत्पत्तिलक्षणा िक्रया विरुध्यते, परिस्यन्दात्मिका, धात्वर्यरूपा क्षिष्ठपा वा शयद्वात्पत्तिलक्षणा, सा विरुध्यताम् । न खलु 'क्षानमात्मानमृत्पादयित' इत्यभ्यनुजानीमः स्वसामग्रीविशेषवशात्तदुत्पत्त्यभ्युपगमात् । नापि परिस्य-नदात्मिकासौ तत्र विरुध्यते, तस्याः द्रव्यवृत्तित्वेन ज्ञाने सत्त्वस्यैवासम्भवात् । श्रथ घात्वर्थरूपा; सा न

उसका स्वरूप ये कोई दो पदार्थ नहीं हैं, िकयावान आत्मा ही िकया का स्वात्मा कहलाता है-ऐसा द्वितीय पक्ष लिया जाय तो भी बनता नहीं, क्योंकि कियावान् में ही किया की प्रतीति भाती है, उसमें विरोध हो नहीं सकता, यदि कियावान् में ही किया का विरोध माना जाये तो क्रियाध्रों में निराधारत्व होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, भीर संपूर्ण द्रव्यों में नि: क्रियत्व-क्रिया रहितत्व होने का दोष उपस्थित होगा, लेकिन सभी द्रव्य किया रहित हों ऐसी प्रतीति नहीं आती है। ग्रापको हम बताते हैं-जो किया कर्म में होती है वह कर्म में प्रतीत होती है, जैसे-"देवदत्तः ग्रोदनं पचित" देव-दत्त चांवल को पकाता है, यहां पर पकने रूप किया चांवल में हो रही है, ग्रत: "भ्रोदनं" ऐसे कर्म में द्वितीया विभक्ति जिसके लिये प्रयुक्त होती है उस वस्तु में होने वाली क्रिया को कर्मस्था किया कहते हैं, कत्ती में होने वाली क्रिया कत्ती में प्रतीत होती है, जैसे-'देवदत्तो ग्रामं गच्छति'' देवदत्त गांव को जाता है, इस वाक्य में गमन-रूप किया देवदत्त में हो रही है। म्रतः 'देवदत्तः'' ऐसी कर्तृ विभक्ति से कहे जाने वाली वस्त् में जो क्रिया दिखाई देती है उसे कर्नृस्थ किया कहते हैं। हम जैन ग्रापसे पूछते हैं कि-ग्रपने में किया का विरोध है ऐसा ग्राप ज्ञान के विषय में कह रहे हैं सो कौनसी किया का ज्ञान में विरोध होता है ? सो कहिये, उत्पत्तिरूप किया का विरोध है कि परिस्पदरूप-हलन चलनरूप किया का ज्ञान में विरोध है ? या धातू के ग्रर्थरूप किया का ग्रथवा जानने रूप किया का विरोध है ? प्रथम पक्ष-उत्पत्तिरूप किया का विरोध है ऐसा कहो तो विरोध होने दो हमें क्या भ्रापत्ति है। क्योंकि हम जैन ऐसा नहीं मानते हैं कि ज्ञान ग्रपने को उत्पन्न करता है, ज्ञान तो अपनी सामग्री विशेष से ग्रथीत् ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम या क्षय से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। परिस्पंद-रूप किया का ज्ञान में विरोध है ऐसा कहो तो कोई विपरीत बात नहीं, क्योंकि परि-स्पंदरूप किया तो द्रव्य में हुआ करती है, ऐसी किया का तो ज्ञान में सत्त्व ही नहीं

विरुद्धा 'भवति तिष्ठति' इत्यादिकियाणां कियावत्येव सर्वदोपलब्धेः । ज्ञप्तिरूपिकयायास्तु विरोधो दूरो-त्सारित एव; स्वरूपेण कस्यचिद्विरोधासिद्धेः, ग्रन्यथा प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनिवरोधस्तद्धि स्वका-द्याकलापात्स्वपरप्रकाशात्मकमेवोपनायते प्रदीपवत् ।

ज्ञानिकयायाः कर्मतया स्वात्मिनि विरोधस्ततोऽन्यत्रैव कर्मत्वदर्शनादित्यप्यसमौक्षिताभिधानम्; प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनिवरोधानुषङ्गात् । यदि चैकत्र दृष्टो धर्मः सर्वत्राभ्युपगम्यते, तिह घटे प्रभास्वरोष्ण्यादिधर्मानुपलब्धेः प्रदीपेप्यस्याभावप्रसङ्गः, रथ्यापृरुषे वाऽसर्वज्ञत्वदर्शनान्महेश्वरेप्यसर्वज्ञत्वान्नुषङ्गः । श्रत्र वस्तुवैचित्र्यसम्भवे ज्ञानेन किमपराद्धं येनात्रासौ नेप्यते ?

पाया जाता है, तीसरापक्ष—धातु के ग्रथं रूप किया का विरोध कही तो ठीक नहीं देखो-भवति, गच्छति, निष्ठित ग्रादि धातु रूप किया तो कियावान् में हमेगा ही उपलब्ध होती है। चौथा विकल्प—जान में ज्ञाम जानने रूप किया का विरोध है ऐसा कहना तो दूर से ही हटा दिया समक्षना चाहिये। क्या कोई ग्रपने स्वरूप से ही विरोध होता है। अर्थात् नहीं होता, यदि आप ज्ञान में ग्रपने को जानने रूप किया का विरोध मानते हैं तो दीपक में भी ग्रपने को प्रकाशित करने का विरोध ग्राने लगेगा, ग्रनः निष्कर्ष यह निकला कि ज्ञान ग्रपनी कारण सामग्री से—ज्ञानावरण के क्षयोपशमादि से जब उत्पन्न होता है तब वह अपने ग्रौर पर को जानने रूप किया या शक्तिरूप ही उत्पन्न होता है। जैसे दीपक ग्रपनी कारण सामग्री—तेल बत्ती ग्रादि से उत्पन्न होता हुग्रा स्व पर को प्रकाशित करने स्वरूप ही उत्पन्न होता है।

योग — ज्ञान किया का कर्मरूप से ग्रपने में प्रतीत होने में विरोध माना है, क्योंकि भ्रपने से पृथक् ऐसे घट भ्रादि में ही कर्मरूप प्रतीति होती है।

जैन—यह कथन विना सोचे किया है, यदि इस तरह कर्मरूप से प्रतीत नहीं होने से ज्ञान में अपने को जाननेरूप किया का विरोध करोगे तो दीपक में भी स्व को प्रकाशित करने रूप किया का विरोध भ्रावेगा।

ग्राप यदि एक जगह पाये हुए स्वभाव को या धर्म को सब जगह लगाते हैं ग्रथीत् छेदन ग्रादि किया का अपने ग्राप में होने का विरोध देखकर जानना ग्रादि किया का भी अपने ग्राप में होने का विरोध करते हो तब तो बड़ी ग्रापित आवेगी। देखो—घट में कान्ति उष्णता ग्रादि धर्म नहीं है, ग्रतः दीपक में भी उसका ग्रभाव मानवा पड़ेगा, ग्रथवा रथ्यापुरुष में ग्रसवंज्ञपना देखकर महेश्वर को भी असर्वज्ञ मानना किञ्च ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र कर्मत्विवरोषः, स्वरूपापेक्षया वा ? प्रथमपक्षे-महेरवरस्यासर्वज्ञ-त्वप्रसङ्गस्तज्ज्ञानेन तस्याऽवेद्यत्वात् । ग्रात्मसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यस्याभावे च

"स्वसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यमर्थज्ञानम्" [ ] इति ग्रन्थविरोघो मीमांसकमतप्रवेशश्च स्यात् । ज्ञानान्तरापेक्षया तस्य कर्मत्वाविरोघे च-स्वरूपापेक्षयाप्यविरोघोऽस्तु सहस्रकिरण्वत्स्वपरो-द्योतनस्वभावत्वात्तस्य । कर्मत्ववच ज्ञानिक्रयातोऽर्थान्तरस्यैव करण्रत्वदर्शनात्तस्यापि तत्र विरोघोऽस्तु विशेषाभावात् । तथा च 'ज्ञानेनाहमर्थं जानामि' इत्यत्र ज्ञानस्य करण्यत्या प्रतीतिर्न स्यात् ।

पड़ेगा। तुम कहो कि घट में भासुरपना आदि नहीं हो तो न होवे, किन्तु दीपक में तो भासुरपना ग्रादि स्वभाव पाये ही जाते हैं, क्योंकि वस्तुग्रों में भिन्न २ विचिन्नता पायी जाती है, सो हम जैन भी यही बात कहते हैं, ग्रर्थात् छेदन ग्रादि किया ग्रपने आप में नहीं होती तो मत होने दो, ज्ञान में तो जानने रूप किया ग्रपने ग्राप में होती है, ऐसा ग्रापको मानना चाहिये, भला ज्ञान ने ऐसा क्या ग्रपराध किया है जो उसमें स्वभाव-वैचित्रय नहीं माना जावे ?

हम ग्रापसे पूछते हैं कि ज्ञान में जो कर्मत्त्वका विरोध है वह दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाने की भ्रपेक्षा से हैं, अथवा स्वरूप की अपेक्षा से हैं ? प्रथम पक्ष लेते हैं तो महेश्वर ग्रसर्वज्ञ हो जायगा, क्योंकि महेश्वर के ज्ञान के द्वारा वह ज्ञान जाना नहीं जायगा।

भावार्थ — यदि ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये भी कर्मत्वरूप नहीं होता है अर्थात् ज्ञान ज्ञान को जानता है इस प्रकार की द्वितीयाविभक्तिवाला (ज्ञानं) ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये भी कर्मत्वरूप नहीं बनता है तब तो महेश्वर किसी भी हालत में सर्वज्ञ नहीं बन पायेगा। क्योंकि उसने हमारे ज्ञानों को जाना नहीं तब "सर्वं जाना-तीति सर्वज्ञः" इस प्रकार की निरुक्ति अर्थ वहां भी सिद्ध नहीं होता है। तथा ईश्वर के स्वयं के जो दो ज्ञान हैं उनमें से वह प्रथम ज्ञान से विश्व के पदार्थों को जानता है और द्वितीय ज्ञान से प्रथम ज्ञान को जानता है इस प्रकार जो माना गया है वह भी गलत ठहरता है। तथा जब महेश्वर का ज्ञान अपने में समवेत हुए ज्ञान को नहीं जानता है ऐसा माना जायगा तब "स्वसमवेतानंतर ज्ञान वेद्य मर्थ ज्ञानं" पदार्थों को जाननेवाले ज्ञानको स्वयं में समवेत हुग्रा ज्ञान जानता है—स्वसमवेत ज्ञानद्वारा अर्थ ज्ञान वेद्य [जाननेयोग्य] होता है ऐसा यौग के ग्रन्थ में लिखा है उसमें विरोध आवेगा। इसी प्रकार यौग यदि ज्ञान में सर्वथा कमंत्व का विरोध करते हैं तो उनका मीमांसक

विशेषग्रज्ञानस्य करग्रत्वाद्विशेष्यज्ञानस्य तत्फलत्वेन क्रियात्वात्तयोर्भेद एवेत्यपि श्रद्धामात्रम्; 'विशेषग्रज्ञानेन विशेष्यमहं जानामि' इति प्रतीत्यभावात् । 'विशेषग्रज्ञानेन हि विशेषग् विशेष्यज्ञानेन च विशेष्यं जानामि' इत्यखिलजनोऽनुमन्यते ।

किन्त, ग्रनयोविषयो भिन्नः, ग्रभिन्नो वा। प्रथमपक्षै-विशेषणविशेष्यज्ञानद्वयपरिकल्पना व्यर्थाऽर्थंभेदाभावाद्वारावाहिविज्ञानवत्। द्वितीयपक्षै चानयोः प्रमाण्यकलव्यवस्थाविरोघोऽर्थान्तरविषय-

मत में प्रवेश हो जाने का प्रसङ्ग भी ग्राता है। क्योंकि वे ही सर्वथा ज्ञान में कर्मत्व का विरोध मानते हैं। ग्राप यौग तो ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये कर्मरूप हो जाता है ऐसा मानते हैं। इस प्रकार का परमत प्रवेश का प्रसंग हटाने के लिये ग्राप यदि ज्ञानान्तर की ग्रपेक्षा कर्मरूप बनता है ऐसा मानते हैं तब तो उस ज्ञान को स्वरूप की ग्रपेक्षा से भी कर्मत्वरूप मानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान तो सूर्य के समान स्व और पर को प्रकाशित करने वाले स्वभाव से युक्त है।

ग्रापको एक बात हम बताते हैं कि ज्ञान की किया में जिस प्रकार कर्मत्व का विरोध दिखलायी देता है उसी प्रकार उसमें करणत्व का भी विरोध दिखलाई देता है। कर्मत्व ग्रीर करणत्व दोनों रूपों की ज्ञान से भिन्नता तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ज्ञान में करणपने का भी विरोध आने पर "ज्ञान के द्वारा मैं पदार्थ को जानता हूं" इस तरह की ज्ञान की करणपने से प्रतीति नहीं हो सकेगी।

योग—विशेषएाज्ञान करणरूप होता है ग्रीर विशेष्य ज्ञान उसके फलस्वरूप होता है, इस प्रकार करणज्ञान ग्रीर क्रियाज्ञान में भेद माना है, इसलिये कर्मत्व ग्रादि की व्यवस्था बन जायगी।

जैन—यह कथन भी श्रद्धामात्र है, देखिये-विशेषणज्ञान के द्वारा मैं विशेष्य को जावता हूं ऐसी प्रतीति तो किसी को भी नहीं होती है। विशेषणज्ञान के द्वारा विशेषण को ग्रीर विशेष्य के ज्ञान द्वारा विशेष्य को जानता हूं ऐसी सभी जनों को प्रतीति होती है। अब यहां पर विचार करना होगा कि विशेषणज्ञान ग्रीर विशेष्यज्ञान इन दोनों का विषय पृथक् है या ग्रपृथक् है ? यदि दोनों ज्ञानों का विषय ग्रपृथक् है तो विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान ऐसी दो ज्ञानों की कल्पना करना व्यर्थ है। क्योंकि पदार्थ में तो कोई भेद नहीं है। जैसे कि धारावाहिक ज्ञान में विषय भेद नहीं रहता है। दूसरा विकल्प-ग्रर्थात् दोनों ज्ञानों का विषय पृथक् है ऐसा स्वीकार किया जाय

त्वाद् घटपटज्ञानवत् । न खलु घटज्ञानस्य पटज्ञानं फलम् । न चान्यत्र व्यापृते विशेषग्रज्ञाने ततोऽर्थान्तरे विशेषये परिच्छित्तियुंक्ता । न हि खदिरादावुत्पतनिय (प)तनव्यापारवित परशौ ततोऽन्यत्र घवादौ छिदिकियोत्पद्यते इत्येतत्प्रातीतिकम् । लिङ्गज्ञानस्यानुमानज्ञाने व्यापारदर्शनादत्राप्यविरोष इत्यप्यसम्माव्यं तद्वत्क्रमभावेनात्र ज्ञानद्वयानुपलब्धेः, एकमेव हि तयोग्रीहकं ज्ञानमनुभूयते । न चात्र

तो प्रमाण श्रीर फल की व्यवस्था नहीं बनती, मतलब-विशेषए ज्ञान प्रमाण है और विशेष्यज्ञान उसका फल है ऐसा भ्रापने माना है वह गलत होता है, क्योंकि यहां पर भापने विशेषणज्ञान भीर विशेष्यज्ञान का विषय पृथक् पृथक् मान लिया है। जिस प्रकार घट ज्ञान श्रीर पट ज्ञान का विषय न्यारा न्यारा घट ग्रीर पट है वैसे ही विशे-षण ग्रौर विशेष्य ज्ञानों का विषय न्यारा न्यारा बताया है, घट ज्ञान का फल पट ज्ञान होता हो सो बात नहीं है, अन्य विषय को जानने में लगा हुआ ज्ञान उससे पृथक् विषय को जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ग्रर्थात् विशेषणत्व जो नीलत्व या दण्ड भ्रादि हैं उसे जो ज्ञान जान रहा है वह विशेषणजान उस नीलत्वादिविशेषणा से पृथक ऐसे कमल या दण्डवाले ग्रादि विशेष्य को जानता हो ऐसा अनुभव में नहीं आता है। इसी बात को और भी उदाहरण देकर समभाते हैं कि खदिर ग्रादि जाति के वृक्ष पर जो कुठार छेदन किया करते समय उसका नीचे पड़ना, फिर ऊ चे उठना इत्यादिरूप व्यापार है तो वह व्यापार उस खदिर से भिन्न धव ग्रादि जाति के वृक्ष पर नहीं होता है ग्रर्थात् कुठार का प्रहार तो होवे खदिर वृक्ष पर ग्रौर कट जाय धववृक्ष जैसे ऐसा नहीं होता उसी प्रकार विशेषण ज्ञान विशेषण को तो विषय कर रहा हो, ग्रौर जानना होवे विशेष्य को सो ऐसा भी नहीं होता, अखिल जन तो यही मानता है कि मैं विशेषणज्ञान से विशेषण को और विशेष्णज्ञान से विशेष्य को जानता हं, इससे विपरीत मान्यता प्रतीति का अपलाप करना है।

यौग — जिस प्रकार ग्रनुमान में लिंग ज्ञान का व्यापार होता हुग्रा देखा गया है, उसी प्रकार इन ज्ञानों में भी हो जायगा, अर्थात्—हेतुरूप जो घ्रमादि है उसके ज्ञान के द्वारा ग्राग्नि ग्रादि का ज्ञान होता है कि नहीं ? यदि होता है तो उसी तरह से विशेषणज्ञान भी विशेष्य के जानने में प्रवृत्त हो जायेगा कोई विरोधवाली बात नहीं है।

जैन—यह कथन ग्रसंभव है, जैसे हेतु और ग्रनुमान ज्ञानों में क्रमभाव होने से दो ज्ञान उपलब्ध हो रहे हैं वैसे विशेषण ग्रीर विशेष्य में क्रमभाव से दो ज्ञान विषयभेदाज्ज्ञानभेदकल्पना; समानेन्द्रियग्नाह्ये योग्यदेशावस्थितेर्थे घटपटादिवदेकस्यापि ज्ञानस्य व्यापाराविरोषात् । न च घटादाविप ज्ञानभेदः समानगुणानां युगपद्भावानभ्युपगमात् । क्रमभावे च प्रतीतिविरोधः सर्वज्ञाभावश्च । युगपद्भावाभ्युपगमे चानयोः सव्येतरगोविषाण्वत्कार्यकारणभावाभावः । विशेषण्विशेष्यज्ञानयोः क्रमभावेष्याशुवृत्त्या यौगपद्याभिमानो यथोत्पलपत्रशतच्छेद इत्यप्यसङ्गतम्; निखिलभावानां क्षण्कित्वप्रसङ्गात्सर्वत्रैकत्वाष्यवसायस्याशुवृत्तिप्रवृत्तत्वात् । प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यास्य

प्रतीत नहीं होते किन्तु विशेषण ग्रौर विशेष्य दोनों को ग्रहण करनेवाला एक ही ज्ञान अनुभव में गाता है, विशेषण और विशेष्य इस प्रकार दो विषय होने से ज्ञान भी भिन्न २ होवे ऐसा नियम नहीं है, इसी को बताते हैं-समान-एक ही इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य एवं ग्रपने योग्य स्थान में स्थित ऐसे घट पट ग्रादि पदार्थों को एक ही ज्ञान जानता है इसमें कोई विरोध नहीं है। मत: यह निश्चय होता है कि विषय भेद से ज्ञान में भी भेद नहीं होता है। यदि यौग कहे कि घट पट ग्रादि में एक साथ प्रवृत्त होनेवाले ज्ञान में भी हम भेद ही मानते हैं ग्रर्थात् एक स्थान पर ग्रनेक पदार्थ रखे हैं उन पर आँख की नजर पडते ही सब का जानना एक ही जान के द्वारा हो जाता है ऐसा जो जैन ने कहा था वह गलत है, क्योंकि उन घटादिकों में प्रवृत्त हुए जानों में भेद ही है, सो यह बात ग्रसिद्ध है, क्योंकि इस तरह एक ही वस्तु में एक साथ भ्रनेक समान गूरा नहीं रह सकते, अतः ग्रात्मा में भी एक साथ अनेक ज्ञान होना शक्य नहीं है। स्रीर यह सिद्धान्त तो स्राप यौग को भी इष्ट है, दूसरी तरह से विचार करें कि वे विशेषण विशेष्यज्ञान या घट पट आदि के ज्ञान ऋम से होते हैं ऐसा मानें तो भी बनता नहीं-दोष म्राते हैं। प्रतीति का म्रपलाप भी होता है। क्योंकि विशेषण श्रौर विशेष्य आदि को क्रम से ज्ञान जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता, तथा एक ज्ञान से भ्रनेक वस्तुओं को जानना नहीं मानते हो तो सर्वज्ञ का अभाव भी हो जावेगा, मतलब-पदार्थ हैं ग्रनन्त, उनको ज्ञान कम से जानेगा तो उन पदार्थों का ज्ञान होगा ही नहीं भीर संपूर्ण वस्तुओं को जाने विना सर्वज्ञ बनता नहीं।

विशेषण ज्ञान ग्रीर विशेष्यज्ञान को आप यदि एक साथ होना भी मान लेवे तो भी उन ज्ञानों में कार्य कारण भाव तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक साथ होनेवाले पदार्थों में कारण यह है ग्रीर यह कार्य है ऐसी व्यवस्था होती नहीं जैसे—िक गाय के दायें और बायें सींग में कार्यकारणभाव इस दायें सींग से यह बायां सींग उत्पन्न हुआ है ऐसी व्यवस्था—नहीं होती है। हशान्तमात्रेण निषेषविरोधाच, अन्यया शुक्ले शङ्खे पीतविश्रमदर्शनाःसुवर्णोपि तिद्वश्रमः स्यात् । मूर्तस्य सूच्यग्रस्यौत्तराधर्यस्यतमुत्पलपत्रशतं युगपत्प्राप्तुमशक्तेः क्रमच्छेदेप्याशुवृत्त्या यौगपद्याभिमानो युक्तः, पुंसस्तु स्वावरणक्षयोपशमापेक्षस्य युगपत्स्वपरप्रकाशनस्यभावस्य समग्रे न्द्रियस्याप्राप्तार्थग्राहिणः स्वयममूर्शस्य युगपत्स्वविषयग्रहणे विरोधाभावात् किश्र युगपज्ज्ञानोत्पत्तिः ?

यौग—विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान होते तो क्रम से हैं किन्तु वे म्राशु-शीघ्र होते हैं मतः हमको ऐसा लगता है कि एक साथ दोनों ज्ञान हो गये, जैसे—कमल के सी पत्तों को किसी पैनी छुरी से काटने पर मालूम पड़ता है कि एक साथ सब पत्ते कट गये।

जैन—यह उदाहरण श्रसंगत है, इस तरह से कहोगें तो संपूर्ण पदार्थ क्षणिक सिद्ध हो जावेंगे क्योंकि सभी घट पट श्रादि पदार्थों में आशुवृत्ति के कारण एकत्व श्रध्यवसाय-ज्ञान होने लगेगा, श्रर्थात् ये सब पदार्थ एकरूप ही हैं ऐसा मानना पड़ेगा।

प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका प्रतिभास हो चुका है उसका दृष्टान्तमात्र से निषेघ नहीं कर सकते, प्रथात् विशेषण्ञान ग्रीर विशेष्यज्ञान एक साथ होते हुए प्रत्यक्ष में प्रतीत हो रहे हैं तो भी कमलपत्रों के छेद का उदाहरण देकर उनको कम से होना सिद्ध करें—अकम का निषेध करें तो ठीक नहीं है। ग्रन्यथा सफेद शंख में पीलेपन का भ्रमज्ञान होता हुआ देखकर वास्तविक पीले रंगवाले सुवर्ण में भी पीले रंग का निषेघ करना पड़ेगा, बात तो यह है कि मूर्तिमान ऐसी सुई ग्रादि का ग्रग्रभाग ऊपर नीचे रूप से रखे उन कमल पत्रों को एक साथ काट नहीं सकता है, ग्रतः उनमें तो मात्र एक साथ काटने का भान ही होता है, वास्तविक तो एक साथ न कटकर वे पत्ते कम से ही कटते हैं। किन्तु ग्रात्मा के ज्ञान के विषय में ऐसी बात नहीं बनती ग्रात्मा तो ग्रपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपश्चम को प्राप्त हुग्रा है ग्रतः उसमें एक साथ अपना ग्रीर ग्रन्य वस्तुग्रों को जानने का स्वभाव है, इसके संपूर्ण इन्द्रियां भी मौजूद हैं, ग्रप्राप्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला है—अर्थात् बिना सिन्नकर्ष के ही पदार्थ को जानने के स्वभाववाला है, ऐसा स्वयं ग्रमूर्त ग्रात्मा यदि एक साथ ग्रनेक विषयों को ग्रहण करले तो इसमें कोई विरोध का प्रसंग नहीं ग्राता है ग्रतः विशेषण ग्रादि ज्ञान उसे एक साथ क्यों नहीं हो सकते, ग्रवश्य हो सकते हैं।

योग—मन तो सुई के अग्रभाग के समान मूर्त है, तथा चक्षु आदि इन्द्रियां कमलपत्रों के समान एक दूसरे का परिहार करके स्थित हैं, अतः वह मन उन सब

न च मनोपि सूच्यग्रवन्मूर्त्तमिन्द्रियाणि तूत्पलपत्रवत्परस्परपरिहारस्थितानि युगपत्प्राप्तुं न समर्थमिति वाच्यम्; तथाभूतस्यास्याऽसिद्धेः। युगपज्जानोत्पत्तिविभ्रमात्तत्सिद्धौ परस्पराश्रयः ति भ्रम्मसिद्धौ हि मनःसिद्धिः, ततस्तद्विभ्रमसिद्धिरिति। 'चंक्षुरादिकं क्रमवत्कारणापेक्षं कारणान्तरसाकत्ये सत्यप्यनुत्पाद्योत्पादकत्वाद्वासीकत्तं यदिवत्' इत्यनुमानात्तत्सिद्धिरित्यपि मनोरथमात्रम्; भवदभ्यु-

इन्द्रियों को एक साथ प्राप्त नहीं हो सकता है, बस, इसी कारण एक साथ विशेषण आदि के ज्ञान न होकर वे शीघ्रता से होते हैं। और मालूम पड़ता है कि ये एक साथ हुए हैं।

जैन—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रकार के लक्षणवाले मन की ग्रासिद्ध है। यदि ग्राप एक साथ जानों की उत्पत्ति के भ्रम से मन की सिद्धि करना चाहते हैं ग्राया ('युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसोलिङ्ग'' एक साथ ग्रानेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होना यही मन को सिद्ध करने वाला हेतु है ऐसा मानते हो तो ग्रान्योन्याश्रय दोष ग्राता है इसीको बताते हैं—जब एक साथ ज्ञानों के उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे तब मन की सिद्धि होगी ग्रौर मन के सिद्ध होने पर एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे । इस प्रकार के दोष से किसी की भी सिद्धि नहीं होती है।

योग—हम अनुमान के द्वारा मन की सिद्धि करते हैं-चक्षु आदि इन्द्रियां किसी कमवान कारण की अपेक्षा रखती हैं, क्यों कि अन्य प्रकाश आदि कारणों की पूर्णता होते हुए भी वे इन्द्रियां उत्पन्न करने योग्य को (ज्ञानों को ) उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे कैंची या वसूला किसी एक क्रमिक कारण की (उत्थानपतनिक्रिया-परिणत हाथों की ) अपेक्षा रखते हैं इसी वजह से वे एक साथ काटने का काम नहीं कर पाते हैं।

जैन—यह कथन भी मनोरथमात्र है, देखो ऐसा मानने से ग्रापके ही मन के साथ व्यभिचार आता है। मन तो कारणान्तरों की साकल्यता होने पर क्रमवान किसी भन्य कारण की ग्रपेक्षा नहीं रखता है, भ्रतः यह हेतु "कारणान्तरसाकल्ये सित श्रनु-त्पाद्य उत्पादकत्वात्" भ्रनेकान्तिक होता है। यदि मन को भी क्रमवान् कारण की भ्रपेक्षा रखनेवाला मानोगे तब तो अनवस्था दोष भ्रावेगा।

एक बात यहां विचार करने की है-कि ग्रापने अनुमान में हेतु दिया था "कारणान्तरसाकल्ये सत्यिप ग्रनुत्पाद्य उत्पादकत्वातु" सो इसमें ग्रनुत्पाद्य उत्पादकत्व पगतेन मनसैवानेकान्तात् । न हि तत्साकत्ये तत् तथाभूतमिप क्रमवत्कारणान्तरापेक्षमनवस्था-प्रसङ्गात् । किन्त्र, प्रनुत्पाद्योत्पादकत्वं युगपत्, क्रमेण वा ? युगपचे द्विरुद्धो हेतुः, तथोत्पादकत्वस्था-क्रमिकारणाधीनत्वात् प्रसिद्धसहभाग्यनेककार्यकारिसामग्रीवत् । क्रमेण चेदसिद्धः, कर्कटीभक्षणादौ युगपद्रूपादिक्षानोत्पादकत्वप्रतीतेः । ग्राशुवृत्त्या विश्रमकल्पनायां तूक्तम् । तश्र मनसः सिद्धिः ।

का मतलब क्या है ? उत्पन्न न कर पीछे एक साथ उत्पन्न करना ऐसा है ग्रथवा कम से उत्पन्न करना ऐसा है ? यदि एक साथ उत्पन्न करना ऐसा श्रनुत्पाद्य उत्पादकत्व का अर्थ है तो हेत् विरुद्धदोष युक्त हो जायेगा, अर्थात् कमवत्कारण को वह सिद्ध न कर भक्रमवत्कारण को ही सिद्ध करेगा। जैसे "नित्यः शब्दः कृतकत्वात्" शब्द नित्य है क्योंकि वह किया हुम्रा होता है, ऐसा अनुमान में दिया गया हेनू जैसे शब्द में नित्यत्व सिद्ध न कर उल्टे भ्रनित्यत्व की सिद्धि कर देता है वैसे ही चक्ष आदि इन्द्रियों के द्वारा कमिक ज्ञान उत्पन्न कराने के लिये अनुत्पाद्य उत्पादकत्व हेतू का अर्थ यूगपत ऐसा करते हैं तो उस हेतु द्वारा साध्य से विपरीत जो श्रक्रमता है वही सिद्ध होती है, क्योंकि जो उस प्रकार का एक साथ उत्पादकपना तो ग्रक्रमिक कारगों के ही ग्राधीन होता है, जैसे प्रसिद्ध सहभावी अनेक कार्यों को करनेवाली सामग्रो हुआ करती है, मतलब-पृथिवी, हवा, जल ग्रादि सामग्री जिनके साथ है ऐसे ग्रनेक बीज ग्रनेक अंकूरों को एक साथ ही पैदा कर देते हैं। यहां पर अनेक अंक्ररूप काय अक्रमिक पृथ्वी जल आदि के म्राधीन हैं। यदि दूसरा पक्ष लेते हैं - कि म्रनुत्पाद्य उत्पादकत्व कम से है-तो यह हेत् असिद्ध दोष युक्त होता है, कैसे ? सो बताते हैं-ककड़ी या कचौड़ी ग्रादि के भक्षण करते समय चक्षु भ्रादि इन्द्रियां रूप आदि के ज्ञानों को एक साथ पैदा करती हुई प्रतीत होती है, तुम कहो कि वहां ग्रतिशी घ्रता से रूप भ्रादि का ज्ञान होता है, ग्रत: मालूम पड़ता है कि एक साथ सब ज्ञान पैदा हुए, सो इस विषय में ग्रभी २ दूषगा दिया था कि इस तरह से आशुवृत्ति के कारण ज्ञानों में एक साथ होने का भ्रम सिद्ध करते हो तो अन्योन्याश्रय दोष होता है, अत: आपके किसी भी हेतु से मन की सिद्धि नहीं हो पाती है।

जैसे तैसे मान भी लेवें कि आपके मत में कोई मन नामकी वस्तु है तो उस मन का आत्मा के साथ संयोग होना तो नितरां ग्रसिद्ध है क्योंकि ग्रापके यहां ग्रात्मा ग्रौर मन दोनों को ही निरंश बताया है, सो उन निरंशस्वरूप ग्रात्मा और मन का एक देश से संयोग होना स्वीकार करते हो तो उन दोनों में सांशपना आ जाता है, सिद्धी वा न संयोगः, निरंशयोरेकदेशेन संयोगे सांशत्वम् । सर्थात्मनैकत्वम् उभयव्याधातकारि स्यात् । 'यत्र संयुक्तं मनस्तत्र समवेते ज्ञानमुत्पादयित' इत्यभ्युपगमे चाल्लिसात्मसमवेतसुलादौ ज्ञानं जनयेत् तेषां नित्यव्यापित्वेन मनसा संयोगोऽविशेषात् । तथा च प्रतिप्राणि भिन्नं मनोन्तरं व्यर्थम् । यस्य यन्मनस्तत्तत्समवायिनि ज्ञानहेतुरित्यप्यसारम्, प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वस्यैवात्रासिद्धेः । तद्धि तत्कायंत्वात्, तदुपिक्रयमाण्तवात्, तत्संयोगात्, तददृष्टप्रेरितत्वात्, तदात्मप्रेरितत्वाद्धा स्यात् ? न तावत्तत्कार्यत्वेन तत्सम्बन्धिताः नित्ये तदयोगात् । नाप्युपिक्रयमाण्यत्वेनः धनाधेयाप्रहेयातिशये

यदि उस आत्मा का भ्रौर मन का संयोग सर्वदेश से मानते हो तो दोनों एक मेक होने से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, एक ही कोई बचता है, या तो भ्रात्मा सिद्ध होगा या मन । आत्मा और मन ऐसे दो पदार्थ स्वतन्त्ररूप से सिद्ध नहीं हो सकेंगे।

यौग—जिस ग्रात्मा में मन संयुक्त हुग्रा है उसी ग्रात्मा में समवेतरूप से रहे हुए सुखादिकों में वह मन ज्ञान को पैदा करा देता है, इस तरह आत्मा श्रीर मन दोनों की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध होती है।

जैन — ऐसा मानने पर भी यह ग्रापित आती है कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके सुख आदि का वह एक ही मन सब को ज्ञान पैदा कर देगा, क्योंकि सभी ग्रात्माएँ नित्य ग्रीर व्यापक हैं। अतः उनका मन के साथ संयोग तो समानरूप से है ही, इस प्रकार एक ही मन से सारी ग्रात्माग्रों में सुख दुःख ग्रादि के ज्ञान को पैदा करा देने के कारण प्रत्येक प्राणियों के भिन्न २ मन मानने की जरूरत नहीं रहेगी।

यौग — जिस आत्मा का जो मन होता है वही मन उस आत्मा में समवेत हुए सुखादिक का ज्ञान उसे उत्पन्न कराता है, सब को नहीं अतः भिन्न २ मन की आवश्यकता होगी ही।

जैन—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के साथ "यह इसका मन है" इस प्रकार का मन का संबंध होना ही श्रसिद्ध है। यदि प्रतिनियत श्रात्मा के साथ मन का संबंध मानते हो तो क्यों मानते हो ? क्या वह उसी एक निष्चित श्रात्मा का कार्यरूप है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत आत्मा से वह उपकृत है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत श्रात्मा में उस विवक्षित मन का संयोग है, या एक ही निश्चित श्रात्मा के अदृष्ट से वह प्रेरित होता है, अथवा स्वयं उस श्रात्मा से वह प्रेरित होता है तस्याप्यसम्भवात् । नापि संयोगात्; सर्वत्रास्याविशेषात् । नापि 'यददृष्टप्रेरितं प्रवर्तते निवर्तते वा तत्तस्य' इति वाच्यम्; धवेतनस्यादृष्टा स्यानिष्टदेशादिपरिहारेणेष्टदेशादौ तत्प्रेरणासम्भवात्, अन्य-येदवरकल्पनावैफल्यम् । न चेदवरस्यादृष्टप्रेरणे व्यापादात्साफल्यम्, मनस एवासौ प्रेरकः। कल्प्यताम् कि परम्परया ? तस्य सर्वसाघारणत्वाचातो न तिश्चयमः । चादृष्टस्यापि प्रतिनियमः सिद्धः; तस्यात्मनो-

इसलिये मानते हो ? पहिला पक्ष-यदि वह प्रतिनियत आत्मा का कार्य है इसलिये इस भ्रात्मा का यह मन है ऐसा संबंध सिद्ध होता है इस तरह कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि मन तो नित्य एवं परमाणुरूप है, अतः वह ग्रात्माका कार्यरूप नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य वस्तु किसी का कार्य नहीं होती है। दूसरा हेतु-प्रतिनियत प्रात्मा के द्वारा उपित्रयमाण होने से यह मन इस ग्रात्माका है इस प्रकार का संबंध बनता है सो भी बात नहीं, क्योंकि मन तो अनाधेय भीर अप्रहेय है-अर्थात न उसका भारोप कर सकते हैं और न उसका स्फोट कर सकते हैं, ऐसे श्रतिशयशाली मन का उपकार श्रात्मा के द्वारा होना शक्य नहीं है, तीसरा विकल्प-प्रतिनियत श्रात्मा में संयोग होने से मन का संबंध प्रतिनियत ग्रात्मा से बनता है, सो भी बात ठीक नहीं. क्योंकि सर्वत्र ग्रात्माग्रों में उसका समानरूप से संबध रहता है। ग्रतः यह इसी का मन है इस प्रकार कह नहीं सकते, जिसके ग्रदृष्ट से वह मन इष्ट में प्रवर्तित होता है और ग्रनिष्ट से निवृत्त होता है वह उस भात्मा का मन कहलाता है सो पैसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ग्रहष्ट तो भ्रचेतन है, वह भ्रचेतन भ्रदृष्ट भ्रनिष्ट देश आदि का परिहार कर इष्ट ही वस्तू या देशादि में मन को प्रेरित करता हो सो बात शक्य नहीं है, अर्थात् अचेतन श्रदृष्ट में ऐसी शक्ति संभव नहीं है। यदि अचेतन भाग्य ही ऐसा कार्य करता तो ईश्वर की कल्पना क्यों करते हो।

योग — ईश्वर तो ग्रहष्ट को प्रेरित करता है और पुनः ग्रहष्ट मन को प्रेरणा करने का काम करता है, ग्रतः ईश्वर को मानना जरूरी है।

जैब — यह बात ठीक नहीं, इससे तो मन को ही ईश्वर प्रेरित करता है ऐसा मानना श्रेयस्कर होगा, क्यों बेकार ही परंपरा लगाते हो कि महेश्वर के द्वारा पहिले ग्रहष्ट प्रेरगा पाता है पुनश्च उस ग्रहष्ट से मन प्रेरगा पाता है। एक बात श्रीर भी बताते हैं कि अहष्ट तो सर्व साधारण कारगा है, कोई विशेष कारगा तो है नहीं, ग्रतः उस ग्रहष्ट से आत्मा के साथ मन का नियम नहीं बनहा है; कि वह मन इसी श्रातमा ऽत्यन्तभेदात् समवायस्यापि सर्वत्राविशेषात् । 'येनात्मना यन्मनः प्रेयंते तत्तस्य' इत्ययुक्तम् ग्रनुपलब्धस्य प्रेराणासम्भवात् ।

किन्त, ईश्वरस्यापि स्वसंविदितज्ञानानभ्युपगमे 'सदसद्वर्गः कस्यचिदेकज्ञानालम्बनोऽनेकत्वा-त्पन्तांगुलवत्' इत्यत्र पक्षीकृतैकदेशेन व्यभिचारः—तज्ज्ञानान्यसदसद्वगंयोरनेकत्वाविशेषेप्येकज्ञानाल-म्बनत्वाभावादेकशासाप्रभवत्वानुमानवत् । स्वसंविदितत्वाभ्युपगमे चास्य श्वनेनैव प्रमेयत्वहेतोर्व्यभिचार इत्युक्तम् । 'श्रस्मदादिज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वं साध्यते' इत्यत्राप्युक्तम् ।

का है। खुद ग्रदृष्ट का नियम बन नहीं पाता कि यह अदृष्ट इसी ग्रात्मा का है। अदृष्ट तो ग्रात्मा से अत्यन्त भिन्न है-पृथक् है। समवाय से संबंध करना चाहो तो वह भी सर्वत्र समान ही है।

योग - जिस आत्मा के द्वारा जो सन प्रेरित होता है वह उसका कहलाता है।

जैन-यह वाक्य अयुक्त है, क्योंकि जिसकी उपलब्धि ही नहीं होती उस मन को प्रेरित करना शक्य नहीं है। धाप यौग ने ईश्वर के भी स्वसंविदित ज्ञान माना नहीं, ग्रत: ग्रापके द्वारा कहे हुए श्रनुमान में दोष आता है, सद्-ग्रसद्वर्ग श्रथत् सद्वर्ग तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष श्रीर समवाय का समूहरूप है और श्रसद्दर्ग प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव ग्रीर अत्यंताभाव इनरूप है सो ये दोनों ही वर्ग किसी एक ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि ये अनेक रूप हैं, जैसे हाथ की पांचों अंगुलियां अनेक होने से एक ज्ञान की प्रवलंबन स्वरूप हैं। अब इस अनुमान में सद्वर्ग भीर ग्रसदुर्ग को पक्ष बनाया है, उस पक्ष का एक भाग जो गुणों में ग्रन्तर्भूत विज्ञान है उसके साथ इस भ्रनेकत्व हेतु का व्यभिचार होता है। कैसे-? ऐसा बताते हैं-ईश्वर का ज्ञान ग्रीर ग्रन्य सद् ग्रसद् वर्ग ये ग्रनेकरूप तो हैं किन्तु एक ज्ञान के ग्रवलम्बन-एक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये सब एक ज्ञान से जानें जायेंगें तो ज्ञान स्वसंविदित बन जायगा, जो आपको इष्ट नहीं है, इस प्रकार आपका सद्-श्रसदू वर्ग पक्षवाला उपर्यु क्त श्रनुमान गलत ठहरता है, जैसे एक शाखाप्रभवत्व हेतुवाला अनुमान गलत होता है। प्रथित् किसी ने ऐसा भ्रनुमानवाक्य प्रयुक्त किया कि ये सब फल पके हैं क्योंकि एक ही शाखा से उत्पन्न हुए हैं, सो ऐसा एक शाखाप्रभवत्वहेतु व्यभिचरित इसलिये हो जाता है कि एक ही शाखा में लगे होने पर भी कुछ फल तो पके रहते हैं और कुछ फल कच्चे रहते हैं, इसलिये जैसे यह अनुमान सदोष कहलाता किञ्चाचे ज्ञाने सति, श्रसति वा द्वितीयज्ञानमुत्पचते ? सति चेत्-युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिविरोषः। श्रसति चेत्; कस्य तद्ग्राहकम् ? श्रसतो ग्रहणे द्विचन्द्रादिज्ञानवदस्य आन्तत्वप्रसङ्गः।

किन्त, ग्रस्मदादीनां तज्ज्ञानान्तरं प्रत्यक्षम्, ग्रप्रत्यक्षं वा । यदि प्रत्यक्षम्-स्वतः, ज्ञानान्तर राद्वा ? स्वतद्देत्, प्रथममप्यथंज्ञानं स्वतः प्रत्यक्षमस्तु । ज्ञानान्तरात्प्रत्यक्षत्वे तदिप ज्ञानान्तरं ज्ञाना-न्तरात्प्रत्यक्षमित्यनवस्था । श्रप्रत्यक्षं चेत् कथं तेनाद्यज्ञानग्रहण्यम् ? स्थयमप्रत्यक्षेण् ज्ञानान्तरेणात्मा-

है वैसे ही जो अनेक हैं वे एक ज्ञान से जाने जाते हैं ऐसा अनेकत्व हेतु भी ईश्वर ज्ञान और सद् असद् वर्ग के साथ अनैकान्तिक हो जाता है। वे अनेक होकर भी एक ज्ञान से तो जाने नहीं जाते हैं। इस व्यभिचार को दूर करने के लिये यदि यौग ईश्वर ज्ञान को स्वसंविदित मान लेते हैं तो ईश्वर के इस गुणरूपज्ञान से ही प्रमेयत्व हेतु व्यभिचिरत हो जाता है, इस बात को हम पहिले ही अच्छी तरह से कह आये हैं। भावार्थ— पहिले यौग ने अनुमान प्रमाण उपस्थित किया था कि ज्ञान अन्यज्ञान से ही जाना जाता है, क्योंकि वह प्रमेय है जैसे कि घट पट आदि पदार्थ, इस अनुमान से सभी ज्ञानों को स्वयं को नहीं जाननेवाले सिद्ध किया था, अब यहां पर ईश्वर के ज्ञान को स्वयं को जाननेवाला मान रहे सो अमेयत्व हेतु गलत ठहरा, यदि हम जैसे अल्पज्ञानी के ज्ञानों को ज्ञानन्तर वेद्य मानते हैं तो इस विषय पर भी विवेचन हो चुका है, अर्थात् हम जैन ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान चाहे ईश्वर का हो चाहे सामान्य व्यक्ति का हो उसमें स्वभाव तो समानरूप से स्व और पर को जानने का ही है, (विषय ग्रहण करने की शक्ति में भेद हो सकता है किन्तु स्वभाव तो समान ही रहेगा।

अच्छा ग्रव इस बात को बतावें कि पहिला ज्ञान रहते हुए दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है ? ग्रथम ज्ञान समाप्त होने पर दूसरा ज्ञान ग्राता है ? प्रथम ज्ञान के रहते हुए ही दूसरा ज्ञान ग्राता है ऐसा कहो तो एक साथ श्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते ऐसा आपका मत विरोध को प्राप्त होगा, दूसरा विकल्प मानें कि पहिला ज्ञान समाप्त होने पर द्वितीयज्ञान होता है सो भी गलत है, जब पहिला ज्ञान समाप्त हो गया तब दूसरा ज्ञान किसको ग्रहण करेगा ? यदि श्रसत् को भी ग्रहण करेगा तो वह ज्ञान द्विचन्द्र ग्रादि को ग्रहण करनेवाले ज्ञानों के समान ही भ्रान्त कहलावेगा।

यह भी सोचना है कि प्रथम ज्ञान को जाननेवाला दूसरा ज्ञान है वह हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के प्रत्यक्ष का विषय होता है ग्रथवा नहीं होता ? प्रत्यक्ष होता न्तरज्ञानेनेवास्य प्रहेणिवरोधात् । ननु ज्ञानस्य स्वविषये गृहीतिजनकस्वं ग्राहकत्वम्, तच्च ज्ञानान्तरे-णागृहीतस्यापीन्द्रियादिवद्युक्तमित्यपि मनोरथमात्रम्; धर्यज्ञानस्यापि ज्ञानान्तरेणागृहीतस्यैवार्य-ग्राहकत्वानुषङ्गात् । तथा च ज्ञानज्ञानपरिकल्पनावयथ्यं मीमांसकमतानुषङ्गश्च ।

लिङ्गशब्दसाहश्यानां चागृहीतानां स्वविषये विज्ञानजनकत्वप्रसङ्गात्तद्विषयविज्ञानान्वेषणा-नर्थक्यम् । 'उभयथोपलम्भाददोषः' इत्यभ्युपगमेपि किञ्चिह्लिङ्गादिकमज्ञातमेव चक्षुरादिकं तु ज्ञात-

है ऐसा कहो तो वह स्वतः प्रत्यक्ष होता है या ग्रन्य किसी ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है ? यदि स्वतः होता है ऐसा कहो तो वह पहिला पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान भी स्वतः प्रत्यक्ष ग्रपने ग्रापको जाननेवाला होवे क्या ग्रापत्ति है, यदि उस प्रथम ज्ञान को जानने वाला द्वितीयज्ञान भी ग्रन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है, तब तो ग्रनवस्थादोष साक्षात् दिखाई देता है। ग्राप यौग यदि उस दूसरे ज्ञान को ग्रप्रत्यक्ष रहना ही स्वीकार करते हैं तो उस अप्रत्यक्ष ज्ञान से पहिला ज्ञान कैसे गृहीत हो सकेगा ? देखिये—जो ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष है वह तो ग्रन्य किसी पुरुष के ज्ञान के समान है उससे इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जानना हो नहीं सकता।

योग — ज्ञान का ग्राहकपना इतना ही है कि वह ग्रपने विषय में गृहीति को पैदा करता है ग्रीर ऐसा कार्य तो उस ज्ञान को ग्रन्य ज्ञान से नहीं जानने पर भी हो सकता है, जैसे कि इन्द्रियादि भ्रगृहीत रहकर ही गृहीति को पैदा कर देती हैं, मतलब यह है कि पदार्थ को जाननेवाले पहिले ज्ञान को जानना इतना ही दूसरे ज्ञान का काम है, इस कार्य को वह द्वितीय ज्ञान कर ही लेता है, भले वह अन्यज्ञान से नहीं जाना गया हो या स्वयं को जाननेवाला न होवे, इस विषय को समभने के लिये इन्द्रियों का हष्टान्त फिट बैठता है कि जैसे चक्षु आदि इन्द्रियां स्वयं को नहीं जानती हुई भी रूपा-दिकों को जानती हैं।

जैन—यह कथन गलत है-क्योंकि इस प्रकार मानने पर तो पदार्थ को जानने वाला प्रथमज्ञान भी अन्यज्ञान से नहीं जाना हुआ रहकर ही पदार्थ को जानलेगा ऐसा भी कोई कह सकता है। ज्ञान का स्वयं को जानना तो जरूरी नहीं रहा। इस तरह तो ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ ही है। तथा—आप यौग—नैयायिक वैशेषिकों का मीमांसक मत में प्रवेश भी हो जाता है। क्योंकि मीमांसक ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की कल्पना नहीं करते हैं। ज्ञान स्वयं अगृहीत रहकर ही

मेव स्वविषये प्रमितिमृत्पादयेत्तत एव । ग्रथ चक्षुरादिकमेवाज्ञातं स्वविषये प्रमितिनिमित्तम्, न लिङ्गादिकं तत्तु ज्ञातमेव नान्ययाऽतो नोभयत्रोभययाप्रसङ्गः प्रतीतिविरोधात्, नन्वेवं यथा भर्यज्ञानं ज्ञातमथं ज्ञितिनिमित्तम्, तथा ज्ञानज्ञानमि ज्ञानेऽस्तु, तत्राप्युभयथापरिकल्पने प्रतीतिविरोधाविशेषात् । यथैव हि-'विवादापन्नं चक्षुराद्यज्ञातमेवार्थे ज्ञितिनिमित्तं तत्त्वादस्मचक्षुरादिवत् । लिङ्गादिकं तु

ग्रपने विषय में ज्ञान पैदा करता है, ऐसा मानने पर तो लिङ्गज्ञान (-ग्रनुमानज्ञान) शब्द अर्थात् ग्रागमको विषय करनेवाला ग्रागमप्रमाण, साहश्य को विषय करनेवाला ज्ञपमाप्रमाण, ये तीनों प्रमाणज्ञान भी स्वयं किसी से नहीं जाने हुए रहकर ही अपने विषय जो ग्रनुमेय, शब्द ग्रीर साहश्य हैं उनमें ज्ञान को उत्पन्न करेंगे। फिर उन लिङ्ग अर्थात् हेतु आदि की जानकारी प्राप्त करना बेकार ही है।

यौग — ज्ञान के जनक दोनों प्रकार से उपलब्ब होते हैं ग्रर्थात् कोई ज्ञान के कारण स्वयं ग्रज्ञात रहकर ज्ञान को पैदा करते हैं ग्रीर कोई कारण ज्ञात होकर ज्ञान को पैदा करते हैं। अतः कोई दोष नहीं है।

जैन — ऐसा स्वीकार करने पर तो हम कह सकते हैं कि कुछ लिङ्ग श्रादि कारण तो श्रज्ञात रहकर ही अपने विषय जो श्रनुमेयादि हैं उनमें प्रमिति (-जानकारी) को पैदा करते हैं श्रीर कुछ चक्ष आदि कारण ज्ञात रहकर श्रपने रूपादि विषयों में ज्ञान को पैदा करते हैं। क्योंकि उभयथा—दोनों प्रकार से ज्ञात श्रौर अज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा होती है। ऐसा आपका कहना है।

यौग—देखिये ! आप विपरीत प्रकार से कह रहे हैं, दोनों प्रकार से ज्ञान होता है, किन्तु चक्षु म्रादि तो स्वयं मजात रहकर प्रपने विषय में प्रमिति पैदा करते हैं म्रोर लिंग म्रादि कारण तो ऐसे हैं कि वे अज्ञात रहकर प्रमिति को पैदा नहीं कर सकते हैं। ग्रतः लिंगादि ग्रीर चक्षु ग्रादि दोनों ही कारणों में दोनों ज्ञात और म्रज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा करने रूप प्रसंग ग्रा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा माने तो साक्षात् प्रतीति में विरोध म्राता है। ग्रथित इस तरह से प्रतीत नहीं होता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो जिस प्रकार पदार्थों को जानने वाला ज्ञान ज्ञात होकर हो पदार्थों में प्रमिति को पैदा करता है उसी प्रकार उस पदार्थ को जाननेवाले ज्ञान को जाननेवाला ज्ञान भी जात रहकर ही उस प्रथमज्ञान को जान सकेगा। वहां उन ज्ञानों के विषय में भी दोनों स्रज्ञात श्रीर ज्ञात की कल्पना करने में प्रतीति का

कातमेव व्यक्तिकातिमिलां तत्त्वादुभयवादिप्रसिद्धधूमादिवत्' इत्यनुमानप्रतीत्मात्रोभयथा कल्पने विरोधः। तथा 'ज्ञानज्ञानं ज्ञातमेव स्वविषये ज्ञिप्तिनिमित्तं ज्ञानत्वादधंज्ञानवत्' इत्यत्रभि सर्वथा विशेषाभावात्। यदि चाप्रत्यक्षैगाप्यनेनार्थज्ञानप्रत्यक्षताः तर्हीच्वरज्ञानेनात्मनोऽप्रत्यक्षेशाशेषविषयेगा प्रात्मिनात्रस्याशेषार्थसाक्षात्करणं भवेत्, तथा चेश्वरेषरिवभागाभावः। स्वज्ञानगृहीतमात्मनोऽघ्यक्ष- मित्यप्यसङ्गतम् ; स्वसंविदितत्वाभावे स्वज्ञानत्वासिद्धेः। 'स्वस्मिन्समवेतं स्वज्ञानम्' इत्यपि वार्तम् ;

अपलाप होता है, मतलब — अर्थज्ञान तो ज्ञात रहकर प्रमिति को पैदा करे धीर उस ज्ञानका ज्ञान तो धज्ञात रहकर प्रमिति को पैदा करे ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

जिस प्रकार ग्राप मानते हैं कि ज्ञान के कारणस्वरूप माने गये चक्षु ग्रादि विवाद में ग्राये हुए पदार्थ ग्रजात रहकर अपने विषयभूत वस्तुगों में जप्त पैदा करते हैं क्योंकि वे चक्षु ग्रादि स्वरूप ही हैं। जैसे—हमारी चक्षु ग्रादि इन्द्रियां अज्ञात हैं तो भी रूपादिकों को जानती हैं, तथा—ग्रन्य कोई ज्ञान के कारण लिगादिक ऐसे हैं कि वे ज्ञात होकर ही स्वविषय में जप्ति को पंदा करते हैं, क्योंकि वे कारण इसी प्रकार के हैं, जैसे—वादी प्रतिवादी के यहां माने गये धूम ग्रादि लिंग हैं, वे ज्ञात होते हैं तभी अनुमानादि ज्ञानों को पैदा करते हैं। इस ग्रनुमान ज्ञान से सिद्ध होता है कि दोनों प्रकार से—ग्रज्ञात ग्रीर ज्ञात प्रकार से एक ही लिंग आदि में ज्ञान को पैदा करने का स्वभाव नहीं है एक ही स्वभाव है, ग्रथात् चक्षु ग्रादिरूप कारण ग्रज्ञात होकर ज्ञानके जनक हैं। जैसी यह लिंग और चक्षु ग्रादि के विषय में व्यवस्था है वैसी ही अर्थज्ञान के ग्राहक ज्ञान में बात है, ग्रथांत् ग्रथं ज्ञान को जाननेवाला ज्ञान भी ज्ञात होकर ही अपना विषय जो अर्थज्ञान है उसमें ज्ञप्ति को पैदा करता है, क्योंकि वह ज्ञान है। जैसे कि अर्थज्ञान ज्ञात होकर अपना विषय जो अर्थ है उसको जानता है। इस प्रकार ग्रनुमान से सिद्ध होता है। आपके ग्रीर हमारे उन अनुमानों में कोई विशेषता नहीं है। दोनों समानरूप से सिद्ध होते हैं।

यदि आप नैयायिकादि इस द्वितीयज्ञान को अप्रत्यक्ष रहकर ही अर्थज्ञान को प्रत्यक्ष करनेवाला मानते हैं तो बड़ी भारी आपित्त आती है, इसी को बताते हैं — ज्ञान अपने से अप्रत्यक्ष रहकर अर्थात् अस्वसंविदित होकर यदि वस्तुको जानता है तो ईश्वर के सम्पूर्णविषयों को जाननेवाले ज्ञानके द्वारा सारे ही विश्व के प्राणी संपूर्ण पदार्थों को साक्षात् जान लेंगे। फिर ईश्वर और अनीव्वर अर्थात् सवज्ञ और असर्वज्ञपने का विभाग ही समाप्त हो जावेगा।

समझायनिषेषात्तदिकोषाञ्च। 'स्वकार्यम्' इत्यप्यसम्यक्; समवायनिषेषे तदाधेयतयोत्पादस्याप्यसिद्धे। गः जनकत्वम।त्रेण तत्त्वे दिक्कालादौ तत्प्रसङ्गः। नित्यज्ञानं चेश्वरस्थापि न स्यात् ततः स्वतो ज्ञानं प्रत्यक्षम् प्रन्यथोक्तदोषानुषङ्गः।

ननु ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वेपि नानवस्या, अर्थज्ञानस्य द्वितीयेनास्यापि तृतीयेन प्रह्णादर्थसिद्धेर-' परज्ञानकस्पनया प्रयोजनाभावात् । अर्थजिज्ञासायां सार्थे ज्ञानम्, ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने, प्रतीतेरे-

यौग-जो अपने ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया हुगा पदार्थ होता है वहीं ग्रपने प्रत्यक्ष होता है, हर किसी के प्रत्यक्ष के विषय ग्रपने प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता।

जैन — यह कथन असंगत है, जब आपके मत में ज्ञान स्वसंविदित ही नहीं है तब यह अपना ज्ञान है ऐसा सिद्ध ही नहीं हो सकता।

यौग — जो ज्ञान अपने में (-ग्रात्मा में) समवेत (समवाय से संबन्धित है) है वह ग्रपना कहलाता है।

जैन—यह बात भी बेकार है। क्योंकि समवाय का तो हम ग्रागे खंडन करने वाले हैं। तथा समवाय तो सर्वत्र आत्मा में व्यापक होने से समान है। उसको लेकर अपना ज्ञान ग्रोर पराया ज्ञान ऐसा विभाग हो नहीं सकता।

जैन—यह कथन भी अयुक्त है। कैसे सो बतलाते हैं—समवाय का तो निषेध कर दिया है, इसलिये इस एक विवक्षित आत्मा में ही यह ज्ञान आधेयरूप से उत्पन्न होता है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त होने मात्र से अपना और पराया ऐसा विभाग होता है ऐसा मानोगे तो दिशा, आकाश, काल आदि का भी ज्ञान है, ऐसा कहलावेगा। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में उन दिशा आदिकों को भी आपने निमित्त माना है। एक दोष यह भी आवेगा—कि अपना कार्य होने से ज्ञान अपना कहलाता है तो ज्ञान अनित्य बन जावेगा, फिर तो ईश्वर के ज्ञान को भी नित्य नहीं कह सकेंगे। इस्लिये ज्ञान स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसा मानना चाहिये। अन्यथा पहिले कहे गये हुए अनवस्था आदि दोष आते हैं।

यौग-जान भन्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तो धनवस्था दोष भ्राता है ऐसा भ्रापने कहा सो ठीक नहीं है, कैसे ? सो समकाते हैं - प्रथम ज्ञान तो पदार्थों को

वंविधत्वात्; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्; तृतीयज्ञानस्याग्रहणे तेन प्राक्तनज्ञानग्रहणांवरोधात्, इतरथा सर्वत्र द्वितीयादिज्ञानकल्पनानर्थक्यं तत्र चोक्तो दोषः।

किश्व, 'ग्रथंजिज्ञासायां सत्यामहमुत्पश्चम्' इति तज्ज्ञानादेव प्रतीतिः, ज्ञानान्तराद्वा ? प्रथमपक्षे जैनमतसिद्धिस्तथाप्रतिपद्धमानं हि ज्ञानं स्वपरपरिच्छेदकं स्यात् । द्वितीयपक्षेपि 'ग्रथंज्ञान-

जाननेवाला है उसे जाननेवाला दूसरा ज्ञान है, फिर दूसरे को जाननेवाला एक तीसरा ज्ञान ग्राता है, बस फिर ग्रन्य चौथे ग्रादि ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे पहिले तो पदार्थों को जानने की इच्छा होती है, ग्रतः विवक्षित पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है फिर वह पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान कैसा है इस बात को समभने के लिये दूसरा ज्ञान ग्राता है, इस तरह से प्रतीति भी आती है।

जैन—यह कथन ग्रसत् है, क्योंकि इस तरह से ग्राप अनवस्था दोष से बच नहीं सकते, आपने तीन ज्ञानों की कल्पना तो की है, उसके आगे भी प्रश्न ग्रावेंगे कि वह तीमरा ज्ञान भी किसी से ग्रहण हुग्रा है कि नहीं, यदि नहीं ग्रहण किया है तो उस ग्रगृहीत ज्ञान से दूसरे नं० का ज्ञान जाना नहीं जा सकता, यदि अगृहीत ज्ञान से किसी का जानना सिद्ध होता है तो दूसरे तीसरे ज्ञानों की जरूरत ही क्या है ? एक ही ज्ञान से काम हो जावेगा; ग्रौर इस तरह ईश्वर में एक ज्ञान मान लेते हैं तो उस पक्ष में भी जो दूषण ग्राता है वह आपको हम बता चुके हैं—िक ईश्वर स्वयं के ज्ञान को प्रत्यक्ष किये विना ग्रशेष पदार्थों को जानता है तो हम जैसे पुरुष भी उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जान लेगें—सभी सर्वज्ञ बन बैठेंगे।

विशेषार्थ — यौग ज्ञान को स्वसंविदित नहीं मानते हैं ग्रतः इस मत में ग्राचार्यों ने बहुत से दोष दिये हैं, इनके ईश्वर का ज्ञान भी अपने ग्रापको जाननेवाला नहीं है, ईश्वर का ज्ञान ग्रपने को नहीं जानता तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता ग्रतः इस दोष को टालने के लिये उसके वे दो या तीन ज्ञान मानते हैं। एक प्रथमज्ञान से पदार्थों को जानना फिर उसे किसी दूसरे ज्ञान से जानना इत्यादि प्रकार की उनकी मान्यता में तो अनवस्था आती है, तथा ज्ञान ग्रपने को ग्रज्ञात रखकर ही वस्तुग्रों को जानता है तब हर किसी के ज्ञान से कोई भी पुरुष वस्तुग्रों को जान सकेगा, ऐसी परिस्थित में हम लोग भी ईश्वर के ज्ञान से संपूर्ण पदार्थों को जानकर सर्वज्ञ बन जावेंगे। यौग समवाय संबंध से ईश्वर एवं समस्त ग्रात्माओं में ज्ञान रहता है ऐसा कहते हैं, ग्रतः यह हमारा

मज्ञातमेव मयार्थस्य परिच्छेदकम्' इति ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते चेत्; तदेव स्वार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथा-द्यमिष स्यात् । न प्रतिपद्यते चेत्कथं तथाप्रतिपत्तिः ?

किन्द्र, अर्थज्ञानमर्थमात्मानं च प्रतिपद्य 'अज्ञातमेव मया ज्ञानमर्थं जानाति' इति ज्ञानान्तरं

ज्ञान है और यह ईश्वर का या अन्य पुरुष का ज्ञान है इस तरह का भेद बनना जटिल हो जाता है। क्योंकि समवाय और सारी आत्माएँ सर्वत्र व्यापक हैं। ज्ञान यदि स्वयं अत्रत्यक्ष है और पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है तो भ्रमादि हेतु स्वयं अप्रत्यक्ष—अज्ञात रहकर ही अग्नि आदि साध्य का ज्ञान करा सकते हैं। योग प्रत्यक्ष आगम, अनुमान और उपमा ऐसे चार प्रमाणों को मानते हैं, सो इनमें से आगम में तो शब्द मुख्यता है। अनुमान हेतु के ज्ञानपूर्वक प्रवर्तता है। उपमा प्रमाण में सादृश्य का बोध होना आवश्यक है। किन्तु जब कोई भो ज्ञान स्वय अगृहीत या अप्रत्यक्ष रहकर वस्तु को यहण करता है या जानता है तब ये हेतु या शब्द आदिक भी स्वयं अज्ञात स्वरूपवाले रहकर अनुमान या आगमादि प्रमाणों को पैदा कर सकते हैं। किन्तु ऐसा होता नहीं। इसिलिये ज्ञानमात्र चाहे वह हम जैमे अल्पज्ञानी का हो चाहे ईश्वर का हो स्वयं को जाननेवाला ही होता है।

यौग से हम जैन पूछते हैं कि पदार्थ को जानने की इच्छा होने पर मैं जो अर्थज्ञान हूं सो पैदा हुआ हूं इस प्रकार की प्रतीति होती है वह उसी प्रथमज्ञान से होगी कि अन्यज्ञान से होगी ? यदि उसी प्रथमज्ञान से होती है कहो तो हमारे जैनमत की ही सिद्धि होती है। क्योंकि इस प्रकार अपने विषय में जानकारी रखनेवाला ज्ञान ही तो स्व और पर का जाननेवाला कहलाता है। दूसरा पक्ष — अर्थ जिज्ञासा होने पर मैं उत्पन्न हुआ हूं, ऐसा बोध किसी अन्य ज्ञान से होता है ऐसा माने तो उसमें भी प्रश्न होते हैं कि पदार्थ को जाननेवाला 'यह अर्थज्ञान मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही पदार्थ की परिच्छित्ति करता है' इस तरह की बात को अर्थज्ञान का ज्ञान समक्तता है या नहीं? यदि समक्तता है तो वही सिद्धान्त—स्वपर को जाननेवाला हो सकता है। जैसे द्वितीय ज्ञान स्व और पर को जानता है, यदि वह द्वितीयज्ञान 'मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही यह अर्थज्ञान अर्थ को जाना करता है' इस प्रकार की प्रतीति से जून्य है तो आप ही बताईए कि इतनी सब बातों को कौन जानेगा और समक्षेगा कि पहिले पदार्थ को जानने की इच्छा होने से अर्थज्ञान पैदा हुआ है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा हुई

प्रतीयात्' प्रप्रतिपद्य वा । प्रथमपक्षे त्रिविषयं ज्ञानान्तरं प्रसज्येत । द्वितीयपक्षे तु ग्रतिप्रसङ्गः 'मयाऽ-ज्ञातमेवादृष्टं सुखादीनि करोति' इत्यपि तज्जानीयादिवशेषात् ।

ध्रतः द्वितीयज्ञान हुआ इत्यादि ।

यौग से हमारा प्रक्त है कि म्रथंज्ञान को, म्रथं को भीर अपने को जानकर फिर वह द्वितीयज्ञान क्या ऐसी प्रतीति करता है कि मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही यह प्रथम मर्थंज्ञान पदार्थ को जानता है यदि ऐसी प्रतीति करता है तो वह ज्ञानान्तर एक प्रथम पदार्थ ज्ञान को दूसरे पदार्थ को और तीसरे अपने ग्रापको इस प्रकार के तीन विषयों को जानने के कारए। तीन विषयवाला हो गया, पर ऐसा तीन विषयवाला ज्ञान भापने माना नहीं है। अतः ऐसा मानने में भ्रपसिद्धान्त का प्रसंग ग्राता है भ्रयांत् तुम्हारे मान्य सिद्धान्त से विपरीत बात—(ज्ञान में स्वसंविदितता) सिद्ध होती है जो अनिष्टकारी है। दूसरापक्ष—ग्रथंज्ञान को ग्रथं को, भ्रीर ग्रपने को वह द्वितीय ज्ञान ग्रहए। वहीं करता है ग्रथांत् जानता नहीं है भौर मेरे द्वारा श्रज्ञात ही रहकर इस प्रथम ज्ञान ने पदार्थ को जाना है, इस तरह से यदि मानते हो तो ग्रातिप्रसंग होगा, मतलब—यदि प्रथमज्ञान मेरे से अज्ञात रहकर ही पदार्थ को जानता है तो मेरे द्वारा ग्रज्ञात रहकर ही ग्रदृष्ट जो पुण्यपापस्वरूप है वह सुख दुःख को करता है इस प्रकार का ज्ञान भी उसी द्वितीयज्ञान से हो जायगा, क्यों के तीनों को अर्थज्ञान; ग्रथं ग्रीर स्वयं ग्रपने को जानने की जरूरत जैसे वहां नहीं है वैसे यहां भी ग्रपने स्वयं को, ग्रदृष्ट, ग्रीर सुखादि को जानने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिये।

विशेषार्थ — जब ईश्वर या अन्य पुरुष में तीन ज्ञानों की कल्पना यौग करेंगे तो वहां बड़े ग्रापत्त के प्रसंग आवेंगे। प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है, उसे दूसरा ज्ञान जानता है ग्रीर उसे कोई तीसरा ज्ञान जानता है, तब ग्रनवस्था ग्राती है ऐसा तो पहिले ही कह ग्राये हैं, श्रब दो ज्ञानों की कल्पना भी गलत है, कैसे, सो बताते हैं — प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है फिर उस प्रथमज्ञान को तथा पदार्थ को और ग्रपने ग्रापको इन तोनों को द्वितीयज्ञान जानता है सो ऐसा जानने पर तो वह दूसराज्ञान साक्षात् ही स्वसंविदित बन जाता है; जो स्वसंविदितपना यौगमत में इष्ट नहीं है, यदि दूसराज्ञान इन विषयों को नहीं जानता है तो ग्रज्ञान ग्रदृष्ट ग्रादि भी सुखादि को उत्पन्न करते हैं इस बात को भी मानना चाहिये, इसलिये ज्ञानको स्वसंविदित मानना श्रयस्कर है।

नापि शक्तिक्षयात्, ईश्वरात्, विषयान्तरसन्त्वारात्, ग्रदृष्टाद्वाऽनवस्थाभावः । न हि शक्तिक्ष-याचतुर्थादिज्ञानस्यानुत्पत्ते रनवस्थानाभावः । तदनुत्पत्तौ प्राक्तनज्ञानासिद्धिदोषस्य तदवस्थत्वात् । तत्क्षये च कुतो रूपादिज्ञानं साधनादिज्ञानं वा यतो व्यवहारः प्रवर्तेत ? न च चतुर्थादिज्ञानजननशक्ते -रेव क्षयो नेतरस्याः; युगपदनेकशक्त्यभावात् । भावे वा तथैव ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः । नित्यस्यापरापेक्षा-प्यसम्भाव्या । क्रमेण शक्तिसद्भावे कुतोऽसौ ? न तावदात्मनोशक्तात्, तदसम्भवात् । शक्त्यन्तर-करुपने चानवस्था ।

यदि यौग ग्रपना पक्ष पुन: इस प्रकार से स्थापित करें कि ग्रात्मा दो या तीन ज्ञान से श्रधिक ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता ग्रतः अनवस्था दोष नहीं श्राता है, आतमा में दो तीन ज्ञान से अधिक ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है अतः ज्ञाना-न्तरों को लेकर ग्राने वाली ग्रनवस्था रुक जाती है। तथा ज्ञानान्तरों की ग्रनवस्था को ईश्वर रोकता है श्रथवा विषयांनर संचार हो जाता है। मतलब - प्रथमज्ञान पदार्थ को जनता है, तब दितीयज्ञान उसे जानने के लिये ग्राता है, उसके बाद उस ज्ञान का विषय ही बदल जाता है। श्रदृष्ट इतना ही है कि आगे ग्रागे ग्रन्यान्य ज्ञान पैदा नहीं हो पाते हैं, इस प्रकार शक्ति क्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार ग्रीर भ्रदृष्ट इन चारों कारणों से चौथे ग्रादि ज्ञान आत्मा में उत्पन्न नहीं होते हैं। अब इन पक्षों के विषय में विमर्श करते हैं - शक्ति का नाश हो जाने से तीन से ज्यादा ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इसलिये ग्रनवस्था दोष नहीं आता है ऐसा पहिला विकल्प सानो तो ठीक नहीं, क्योंकि यदि चौथाज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो पहिले के सब ज्ञान सिद्ध नहीं हो पायेंगे। क्योंकि प्रथमज्ञान दूसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है भीर दूसराज्ञान तीसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है, अब देखिये-तीसरे ज्ञान की सिद्धि किससे होगी, उसके सिद्ध हुए विना दूसराज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, और दूसरेज्ञान के विना पहिला ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे तीनों ही ज्ञान श्रसिद्ध होंगे। श्रतः चौथे ज्ञान की जरूरत पडेगी ही, श्रीर उसके लिये पांचवें ज्ञान की, इस प्रकार ध्रनवस्था तदवस्थ है, उसका ग्रभाव नहीं कर सकते।

यदि प्रतिपत्ता की शक्ति का क्षय होने से चौथे ग्रादि ज्ञान पैदा नहीं होते हैं—
तब रूप, रस, ग्रादि का ज्ञान कैसे पैदा होगा, क्योंकि उस प्रथम ज्ञान को जानने में
ग्रन्य दो ज्ञान लगे हुए हैं ग्रौर उनकी सिद्धि होते होते ही शक्ति समाप्त हो जावेगी,
फिर रूपज्ञान, साधनज्ञान ग्रादि ज्ञान किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं हो पावेंगे और इन

ईश्वरस्तां निवारयतीत्यपि बालविलसितम्; कृतकृत्यस्य तन्निव।रणे प्रयोजनाभावात्। परोपकारः प्रयोजनिमत्यसत्; घिमग्रह्णाभावस्य तदवस्यत्वप्रसङ्गात्, ग्रप्रतीतेनिषद्धत्वाचास्य।

न च विषयान्तरसञ्चारात्तत्रिवृत्तिः; विषयान्तरसञ्चारो हि र्घामज्ञानविषयादन्यत्र साधनाः

ज्ञानों के ग्रभाव में जगत का व्यवहार कैसे प्रवितित होगा ? ग्रथीत् नहीं प्रवितित होगा, तुम कहो कि चतुर्थ ग्रादि ज्ञान को पैदा करने की शक्ति का क्षय तो होता है किन्तु रूपज्ञान, साधनज्ञान ग्रादि ज्ञानों को उत्पन्न करने की शक्ति तो रहती ही है उसका क्षय नहीं होता सो ऐसी बात नहीं बनती, क्यों कि एक साथ ग्रनेक शक्तियां नहीं रहती हैं।

ग्राप यौग जबर्दस्ती कह दो कि रूपज्ञान ग्रादि को उत्पन्न करने की शक्ति रहती ही है, तब तो वे ही पहिले के ग्रपसिद्धान्त होने ग्रादि दोष ग्राते हैं ग्रथित् त्रिविषयवाला ज्ञान का हो जाना या स्वसंविदितता ज्ञान में बन जानी ग्रादि दोष ग्राते हैं। एक बात और सुनिये—ग्राप ग्रात्मा को नित्य मानते हैं, जो नित्य होता है वह ग्रपने कार्य करने में अन्य शक्ति ग्रादि की ग्रपेक्षा नहीं रखता है, इसी बात का खुलासा किया जाता है।

यदि नित्य ग्रात्मा में कम से शक्ति का होना माना जाय तो वह शक्ति किस कारण से होती है यह देखना पड़ेगा, यदि कहा जावे कि वह ग्रात्मा से होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा तो ग्रशक्त है ग्रतः उससे शक्ति पैदा होना ग्रसंभव है, किसी ग्रन्य शक्ति से वह शक्ति पैदा होती है ऐसा स्वीकार किया जाय तो ग्रनवस्थाव्याच्री खड़ी हो जाती है।

योग — आनेवाली अनवस्था को ईश्वर रोक देता है ऐसा दूसरा पक्ष यदि स्वीकार करो-तो।

जैन — यह कहना बालक के कहने जैसा है, क्यों कि ईश्वर तो कृत — कृत्य — करने योग्य कार्य को कर चुका है, वह उस अनवस्था को रोकने में कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता है।

यौग — भ्रन्य जीवों का उपकार करना यही उस कृतकृत्य ईश्वर का एक मात्र प्रयोजन है। दिविषये ज्ञानोत्पत्तिः । न च तज्ज्ञानसिन्नधानेऽवश्यं साधनादिना सिन्नहितेन भवितव्यमसिद्धादेर-भावापत्तोः । सिन्नहितेनि वा जिघृक्षिते धीमण्यगृहीते कथं विषयान्तरे ग्रह्णाकांक्षा ? कथं वा तज्ज्ञान-मेकार्थसमवेतत्वेन सिन्नहितं विहाय तद्विपरीते दृष्टान्तादौ ज्ञानं ज्ञायेत् ?

जैन - यह समाधान श्रसत्य है। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर यदि परो-पकार के कारण अनवस्था को रोक भी देवे तो उससे उसका क्या मतलब निकलेगा. क्योंकि धर्मी का ग्रहण अर्थात् जब उस प्रथम ग्रर्थज्ञान को जाननेवाले ज्ञान का ग्रहण ही नहीं होता तो उस पहिले के ज्ञान में ग्रसिद्ध होने रूप जो दोष ग्राता था वह तो वैसा का वैसा ही रहा। उसका निवारण तो हो नहीं सका, तथा ऐसी प्रतीति भी नहीं ग्राती कि ईश्वर ग्रनवस्था को रोक देता हो, ग्रीर तीसरी बात यह भी हो चुकी है कि दूसरे या तीसरे नम्बर के ज्ञान में या तो त्रिविषय को ( ग्रथंज्ञान, अर्थ, ग्रौर ध्रपने आपको) जानने का प्रसंग ग्राता है या अदृष्ट को भी उस ज्ञान से ग्रहण होने का अतिप्रसंग प्राप्त होता है, इसलिये इस दूसरे नम्बर ग्रादि ज्ञान का निषेध हो जाता है, म्रब तीसरा पक्ष - विषयान्तर में प्रवृत्ति होने से ग्रनवस्था नहीं म्राती - म्रथीत् तृतीय-ज्ञान के बाद तो ज्ञानका या आतमा का पदार्थ को जानने में व्यापार शुरु होता है, श्रत: चौथे पांचवें श्रादि ज्ञानों की उत्पत्ति होनेरूप ग्रनवस्थादोष का प्रसंग नहीं ग्राता, सो ऐसा कहना भी गलत है। देखिये - धर्मीजान अर्थज्ञान को जाननेवाला ज्ञान या उसके आगे का तीसरा ज्ञान जो है उसका विषय अर्थज्ञान है, उस विषय को छोड़कर उस विषय से ग्रन्य साधनादि में ज्ञान की उत्पत्ति होना विषयान्तर संचार कहलाता है। ऐसे विषयान्तर में ज्ञानका-नृतीयज्ञान का संचार होना जरूरी नहीं है, मतलब-यह है कि द्वितीयादि ज्ञान के होने पर बाह्य साधनादि का सिन्नहित होना अवश्यंभावी नहीं है। क्योंकि ऐसी मान्यता में ग्रसिद्धादि दोषों के श्रभाव होने की ग्रापत्ति आती है. यदि उनका होना अवश्यंभावी मानते हो तो ऐसा देखा भी नहीं गया है, तथा-धर्मी-ज्ञानस्वरूप प्रथम द्वितीय (या तृतीय) ज्ञान की सन्निधि में साधनादि रहते हैं ऐसा मान भी लिया जावे तो भी जिसके जानने की इच्छा से वह द्वितीयादि ज्ञान उत्पन्न हुआ वह अर्थज्ञान का ज्ञान तो अभी तक अगृहीत है, अर्थात् चतुर्थादि ज्ञानके द्वारा वह गृहीत नहीं हुआ है, तो भ्रन्य विषय के जानने की उसे इच्छा कैसे हो सकती है, भ्रर्थात् नहीं हो सकती है, भीर एक बात यह भी है कि जब धर्मीज्ञानरूप द्वितीयज्ञान है उसके साथ एकार्थरूप ग्रात्मा में समवेतपने से रहनेवाला तीसराज्ञान है सो वह निकट है सो

ग्रदृशत्तिवृत्तौ स्वसंविदितज्ञानोत्पत्तिरेवातोऽस्तु कि मिथ्याभिनिवेशेन? तन्न प्रत्यक्षाद्ध-मिसिद्धिः।

नाप्यनुमानात्; तत्सद्भावावेदकस्य तस्यैवासिद्धेः। सिद्धौ वा तत्राप्याश्रयासिद्ध्यादिदोषोप-उसे छोड़कर वह उससे विपरीत भ्रर्थात् जो एकार्थसमवेत नहीं है ऐसे दृष्टान्तादि में कैसे प्रवृत्त होगा।

भावार्थ - ज्ञान पदार्थ को जानता है, उसको अन्य दूसरे नम्बर का ज्ञान जानता है, इस प्रकार जब यौग ने कल्पना करी तब आचार्य ने अनवस्थादोष दिया. उस दोष को हटाने के लिये यौग ने चार पक्ष रखे थे, शक्तिक्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार, भ्रौर अदृष्ट, ग्रथात इन शक्तिक्षयादि होनेरूप कारणों से, दो तीन से अधिक ज्ञान पैदा नहीं होते ऐसा कहा था, इन पक्षों में से तृतीयपक्ष विषयान्तरसंचार पर विचार चल रहा है -- ग्राचायं कहते हैं कि ज्ञान या आत्मा के द्वारा दूसरे विषय के जानने में तभी प्रवृत्ति होती है जब पहिला विषय जिसे जानने की इच्छा पहिले ज्ञान में उत्पन्न हई है उसे जान लिया जाय, उसके जाने विना दूसरे ग्रन्य विषय में जानने की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। ग्रर्थात् नहीं हो सकती, तथा जब पहिला ज्ञान तो जान रहा था उसको जानने के लिये दसरा ज्ञान प्रवृत्ति कर रहा था, उस द्वितीयज्ञान का विषय तो मात्र वह प्रथम जान है, ग्रथवा कभी उस द्वितीय ज्ञान को विषय करने वाला तृतीय ज्ञान भी प्रवृत्त होता है ऐसा यौग ने माना है, ग्रतः तीसरा ज्ञान जो कि मात्र द्वितीयज्ञान को जानने में लगा है उस समय अपना विषय जो द्वितीयज्ञान है उससे हटकर वह भ्रन्यविषय जो ज्ञान के कारण बाह्यविषय भ्रादि हैं उन्हें जाननेरूप प्रवृत्ति करे सो ऐसी प्रवृत्ति वह कर नहीं सकता, यदि कदाचित् कोई कर भी लेवे तो बाह्य विषय निकट हों ही हों ऐसा नियम नहीं है, तथा-क्वचित् बाह्यविषय मौजूद भी रहें तो भी ज्ञान का उसे (उन्हें) ग्रहण करने रूप व्यापार हो नहीं सकता, देखो-यह नियम है कि "अन्तरंगबहिरंगयोरंतरंगविधिर्बलवान्" भ्रन्तरंग भ्रोर बहिरंग में से भ्रन्तरंगविधि बलवान् होती है, भ्रतः जब ज्ञानों की परंपरा अपर २ ज्ञानके जानने में लगी हुई है-अर्थात प्रथम ज्ञान को द्वितीय ज्ञान और द्वितीयज्ञान को तृतीयज्ञान ग्रहण कर रहा है तब उस अन्तरंग ज्ञानविषय को छोड़कर बहिरंग साधनादि विषय में प्रवृत्ति या संचार होना संभव नहीं है, इसलिये विषयान्तर संचार होने से अनवस्था नहीं ग्रावेगी ऐसी यौग की कथनी सिद्ध नहीं होती है।

निपातः स्यात् । पुनरत्राप्यनुमानान्तरात्तत्सिद्धावनवस्था । इत्युक्तदोषपरिजिहीर्षया प्रदीपवत्स्वपर-प्रकाशनशक्तिद्वयात्मकं ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम् । तदपह्नवे वस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात् ।

ननु स्वपरप्रकाशो नाम यदि बोधरूपत्व तदा साध्यविकलो हृष्टान्तः प्रदीपे बोधरूपत्वस्या-सम्भवात् । ग्रथ भासुररूपसम्बन्धित्वं तस्य ज्ञानेऽत्यन्तासम्भवात्कथं साध्यता ? ग्रन्यथा प्रत्यक्षवाध-

चौथापक्ष — अदृष्ट इतना ही होने से चतुर्थ ग्रादि ग्रधिकज्ञान तृतीयादि ज्ञानों को जानने के लिये उत्पन्न नहीं होते हैं और इसी कारण से ग्रनवस्था दोष नहीं होता है, अथवा ग्रदृष्ट ही ग्रनवस्था दोष को रोक देता है। सो ऐसा यौग का कहना भी गलत है, यदि अदृष्ट के कारण ही ग्रनवस्था रुकती है ग्रथित ग्रदृष्ट की ऐसी सामर्थ्य है तो वह स्वसंविदित ज्ञान को ही पैदा क्यों नहीं कर देता, अनवस्थादोष ग्राने पर उसे हटाने की ग्रपेक्षा वह दोष उत्पन्न ही नहीं होने दे अर्थात् प्रथम ही स्व पर को जाननेवाला ज्ञान ही पैदा कर दे यही श्रेयस्कर है, फिर किसलिये यह मिथ्या ग्राग्रह करते हो कि ज्ञान तो ग्रन्यज्ञान से ही जाना जाता है, इस प्रकार यहां तक प्रत्यक्ष-प्रमाण से धर्मी या पक्षस्वरूप जो ज्ञान है उसकी सिद्धि नहीं होती है यह निष्चित किया, मतलब—शुरु में यौग की तरफ से ग्रनुमान प्रस्तुत किया गया था कि—

"ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात् घटादिवत्" इस ग्रनुमान में जो ज्ञान पक्ष है वह तो प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ, अब अनुमानप्रमाण से वहीं पक्षरूप जो ज्ञान है उसे सिद्ध करना चाहे तो भी वह सिद्ध नहीं होता है ऐसा बताते हैं—धर्मी ज्ञान के सद्भाव को सिद्ध करनेवाला जो ग्रनुमान है वह स्वयं ही ग्रसिद्ध है। यदि कोई ग्रनुमान इस ज्ञान को सिद्ध करनेवाला हो तो उसमें जो भी हेतु होगा वह ग्राश्रयासिद्ध ग्रादि दोषों से ग्रुक्त होगा, ग्रतः उस हेतु को सिद्ध करने के लिये फिर एक ग्रनुमान उपस्थित करना पड़ेगा, इस तरह से ग्रनवस्थाचमू सामने खड़ी हो जावेगी, इस प्रकार यहां तक ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद्य मानने से कितने दोष ग्राते हैं सो बताये—अर्थात् ईश्वर का ज्ञान भी यदि स्वसंवेद्य नहीं है तो वह ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहता है ग्रीर उसके ज्ञानको स्वसंवेद्य कहते हैं तो प्रमेयत्व हेतु साक्षात् हो ग्रनेकान्तिक दोषग्रुक्त हो जाता है। तथा सुखसंवेदन के साथ भी यह हेतु व्यभिचरित होता है, इत्यादिष्ठप से स्थान स्थान पर ग्रनेक दोष सिद्ध किये गये हैं। ग्रतः उन दोषों को दूर करने के लिये यौग को स्वसंवेदनस्वरूपवाला ज्ञान स्वीकार करना चाहिये, जो दो शक्ति ग्रुक्त है—ग्रपने को ग्रीर पर

स्तदप्यसमीचीनम्; तत्प्रकाशो हि स्वपररूपोद्योतनरूपोऽभ्युपगम्यते। स च क्वचिद्बोधरूपतया क्वचित् भासुररूपतया वा न विरोधमध्यास्ते।

ननु 'येनात्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयित येन चार्थं तौ चेत्ततोऽभिन्नौ; तिंह तावेव न ज्ञानं

पदार्थं को जानने की क्षमता रखता है ऐसा दीपक के समान स्वपर प्रकाशक ज्ञान मानना चाहिये। ज्ञान को स्व भ्रौर पर को जाननेवाला नहीं मानने—सिर्फ पर को ही जानने वाला मानते हैं तब किसी भी तरह वस्तुव्यवस्था नहीं बन सकती है। क्योंकि ज्ञानका स्वरूप ही यदि विपरीत माना तो उस ज्ञान के द्वारा जाने गये पदार्थों का स्वरूप भी किस तरह निर्दोष सिद्ध होगा; अर्थात् नहीं होगा।

शंका—ज्ञान स्वपर को जाननेवाला है इस बात को सिद्ध करने के लिये दीपक का उदाहरण दिया है—सो ज्ञान स्व को और पर को प्रकाशित करता है, यदि यही ज्ञान का स्वरूप है तो प्रदीप का दृष्टान्त साध्यधर्म से विकल हो जाता है। क्योंकि दीपक में बोधपना तो है नहीं, यदि दीपक का उदाहरण भासुरपने के लिये देते हो तो वैसा भासुरपना ज्ञान (दार्षान्त) में नहीं पाया जाता है अतः उसको साध्यपना होना मुश्कल हो जाना है, अन्यथा प्रत्यक्षबाधा आती है।

भावार्थ —दीपक के समान ज्ञान है तो इसका मतलब ज्ञान का धर्म जानना क्या दीपक में है ? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म भासुरपना क्या ज्ञानमें है ? नहीं है, इसलिये दीपक का उदाहरण ठीक नहीं बैठता है ऐसी कोई शंका करे तो इसका समाधान इस प्रकार से है—यहां जो दीपक को हष्टान्त कोटि में रखा गया है वह इस बात को प्रकट करने के लिये रखा गया है कि जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिये अन्य दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह स्वतः प्रकाशशील है और इसी से वह घटपटादिकों का प्रकाशक होता है इसी प्रकार ज्ञान भी स्वतः प्रकाशशील है, उसे अपने आपको प्रकाशित करने के लिये अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं होती, दीपक में यह जो प्रकाशपना है वह भासुररूप है और ज्ञान में यह स्वपर को जाननेरूप है। अतः कोई विरोध जैसी बात नहीं है।

अब यहां पर योग ग्रपना लम्बा चौड़ा वक्तव्य उपस्थित करते हुए कहते हैं कि ग्राप जैन जो ज्ञान को स्व और पर का प्रकाशक मानते हैं सो यह मानना ठीक नहीं है—देखिये—ज्ञान जिस स्वभाव से ग्रपने ग्रापको जानता है ग्रौर जिस स्व-

तस्य तत्रानुप्रवेशात्तत्स्वरूपवत्, ज्ञानमेव तयोस्तत्रानुप्रवेशात्, तथा च कथं तस्य स्वपरप्रकाशनशक्तिद्व-यात्मकत्वम् ? भिन्नो चेत्स्वसंविदितौ, स्वाश्रयज्ञानविदितौ वा । प्रथमपक्षे स्वसंविदितज्ञान्त्रयप्रसङ्ग-स्तत्रापि प्रत्येकं स्वपरप्रकाशस्वभावद्वयात्मकत्वे स एव पर्यनुयोगोऽनवस्था च । द्वितीयपक्षेऽपि स्वपर-प्रकाशहेतुभूतयोस्तयोर्यदि ज्ञानं तथाविधेन स्वभावद्वयेन प्रकाशकं तर्ह्यानवस्था । तदप्रकाशकत्वे प्रमाणत्वायोगस्तयोर्वा तत्स्वभावत्वविरोध इति' एकान्तवादिनामुपलम्भो नास्माकम्; जात्यन्तरत्वा-

भाव से पर पदार्थ को जानता है वे दोनों स्वभाव या शक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं कि प्रभिन्न हैं ? यदि धिभन्न हैं तो वे दो शक्तियां ही रहेंगी, क्योंकि ज्ञान का तो उनमें ही प्रवेश हो जायगा, जैसे ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान में अनुप्रवेश है। अथवा-एक ज्ञान-मात्र ही रह जायगा। क्योंकि दोनों स्वरूप का उसीमें प्रवेश हो जायेगा, इस तरह हो जाने पर ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभावरूप दो शक्तियों वाला है ऐसा कैसे कह सकेंगे। ग्रर्थात् नहीं कह सकेंगे। दूसरा विकल्प-ज्ञान से स्वपर को जानने की दोनों शक्तियां भिन्न हैं यदि ऐसा मानते हैं, तो उसमें भी प्रश्न उठता है कि वे ज्ञान की शक्तियां स्वसंविदित हैं ग्रथवा ग्रपने ग्राश्रयभूत ज्ञान से ही जानी हुई हैं ? प्रथम पक्ष मानने पर तो एक ही भ्रात्मा में तीन स्वसंविदित ज्ञान मानने पड़ेंगे, तथा-फिर वे एक एक भी स्वसंविदित होने के कारण दो दो शक्तिवाले (स्व श्रीर पर के जानने वाले ) होने से फिर वही प्रश्नमाला ग्रावेगी कि वे शक्तियां भिन्न हैं कि ग्रभिन्न हैं इत्यादि । इस प्रकार भ्रावस्था भाती है इस भ्रावस्था से बचने के लिये यदि दूसरी बात स्वीकार करो कि वे दोनों शक्तियां श्रपने को जाननेवाली नहीं हैं किन्तू अपने आश्रयभूत ज्ञान से ही वे जानी जाती हैं सो ऐसा कहने पर भी दोष है। कैसे ? सो बताते हैं स्वपर प्रकाशनरूप कार्य में कारए। भूत जो दो स्वभाव हैं, उनको ज्ञान यदि उसी प्रकार के दो स्वभावों के द्वारा जानेगा तो ग्रनवस्था साक्षात ही दिखाई दे रही है। यदि ज्ञान उन दोनों स्वभावों को नहीं जानता है, तब उस ज्ञान में प्रमाणपना नहीं रहता है। ग्रथवा-वे दोनों स्वभाव उस ज्ञान के हैं ऐसा नहीं कह सकेंगे। क्योंकि वे शक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं। श्रीर ज्ञान उनको ग्रहण भी नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञान को स्वसंविदित मानने में कई दोष ग्राते हैं।

जैन — ऐसा यह लम्बा दोषों का भार उन्हीं के ऊपर है जो एकान्तवादी हठाग्रही हैं। हम स्याद्वादियों के ऊपर यह दोषों का भार नहीं है। हम तो एक भिन्न ही स्व-भाववाला ज्ञान मानते हैं। स्वभाव ग्रीर स्वभाववान में भेद तथा अभेद के बारे में स्वभावतद्वतोर्भेदाभेदं प्रत्यनेकान्तात् । ज्ञानात्मना हि स्वभावतद्वतोरभेदः, स्वपरप्रकाशस्वभावात्मना च भेद इति ज्ञानमेवाभेदोऽतो भिन्नस्य ज्ञानात्मनोऽप्रतीतेः । स्वपरप्रकाशस्वभावे च भेदस्तद्व्यतिरिक्त-योस्तरप्रतीयमानत्वादित्युक्तदोषानवकाशः। किल्पतयोस्तु भेदाभेदैकान्तयोस्तद् षणप्रवृत्तौ सर्वत्र प्रवृत्ति-प्रसङ्गात् न कस्यचिदिष्टतत्त्वव्यवस्था स्यात् । स्वपरप्रकाशस्वभावौ च प्रमाणस्य तत्प्रकाशनसामध्यं-

हम।रे यहां ग्रनेकान्त है। कथंचित्-िकसी संज्ञा प्रयोजन मादि की भ्रपेक्षा से स्वभाव भीर स्वभाववान में (ज्ञान भीर ज्ञान के स्वभाव में ) भेद है तथा-कथंचित् द्रव्य या प्रदेशादि की अपेक्षा से उनमें अभेद भी है। ऐसा एकान्त नियम नहीं है कि वे दोनों सर्वथा भिन्न ही हैं या सर्वथा अभिन्न ही हैं। ज्ञानपने की अपेक्षा देखा जाय तो स्वभाव भीर स्वभाववान् में भ्रभेद है श्रीर स्व भ्रीर पर के प्रकाशन की अपेक्षा उनमें भेद भी है। इस तरह से तो वे सब ज्ञान ही हैं, इसलिये ज्ञान को छोड़ कर ग्रीर कोई स्वपर प्रकाशन दिखायी नहीं दे रहा है, ज्ञान स्वयं ही उसरूप है, स्वपर प्रकाशन जो स्वभाव हैं उनमें सर्वथा भेद भी नहीं है। इस प्रकार स्वभाव ग्रीर स्वभाववान को छोडकर कोई चीज नहीं है। ज्ञान स्वभाववान् है और स्वपर प्रकाशन उसका स्वभाव है, यह सिद्ध हमा। इस प्रकार ग्रपेक्षाकृत पक्ष में कोई भी मनवस्था मादि दोष नहीं माते हैं कल्पनामात्र से स्वीकार किये गये जो भेद और अभेद पक्ष हैं अर्थात् कोई स्वभाव या शक्ति से स्वभाववान् या शक्तिमान् को सर्वथा भिन्न ही मानता है, तथा कोई जड़बुद्धि वाला अभेदवादी उन स्वभाव स्वभाववान् में अभिन्नता ही कहता है, उन काल्पनिक एकान्त पक्ष के दूषण सच्चे स्याद्वाद ग्रनेकान्तवाद में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यदि काल्पनिक पक्ष के दूषण सब पक्ष में दिये जायेंगे तो किसी के भी इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, ज्ञान या प्रमाण में जो ग्रपने ग्रौर पर को जानने का सामर्थ्य है वही स्वपर प्रकाशन कहलाता है भीर यह जो सामर्थ्य है वह परोक्ष है, अपने और पर के जानने रूप कार्य को देख कर उस सामर्थ्य का अनुमान लगाया जाता है - कि ज्ञान में ग्रपने ग्रीर पर को जानने की शक्ति है, क्योंकि वैसा कार्य हो रहा है, इत्यादि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी की सामर्थ्य मात्र कार्य से ही जानी जाती है, शक्ति को प्रत्यक्ष से हम जैसे नहीं जान सकते ऐसा सभी वादी श्रौर प्रतिवादियोंने स्वीकार किया है, हम जैसे ग्रल्पज्ञानी ग्रन्तरङ्ग आत्मा आदि सूक्ष्म पदार्थ ग्रीर बहि-रंग जड़ स्थूल पदार्थ इन दोनों को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं। इस विषय में तो किसी भी वादो को विवाद नहीं है। इस तरह ज्ञान के स्वपर प्रकाशक विषय मेव, तद्रूपतया चास्य परोक्षता तत्प्रकाशनलक्षणकार्यानुमेयत्वात्तयोः। सकलभावानां सामर्थ्यस्य कार्यानुमेयतया निश्चिलवादिभिरभ्युपगमात्। ग्रवीग्टशां चान्तर्बहिवधिं नैकान्ततः प्रत्यक्ष इत्यत्रा-श्चिलवादिनामविप्रतिपत्तिरेवेत्युक्तदोषानवकाशतया प्रमाणस्य प्रत्यक्षताप्रसिद्धे रलं विवादेन।।

में कुछ भी दोष नहीं घाते हैं, वह कथंचित् स्वानुभव प्रत्यक्ष भी है यह निविवाद सिद्ध हुग्रा, ध्रब इस विषय में ज्यादा नहीं कहते हैं।

भावार्थ — नैयायिक वैशेषिक के ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवाद का यहां पर प्रभा-चन्द्र भाचार्य ने भपने तीक्ष्ण युक्ति पूर्ण वचनरूपकुठार के द्वारा खण्ड खण्ड कर दिया है, ज्ञान स्व को नहीं जानता है; दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जाना हुआ पदार्थ अपने लिये अनुभव में नहीं या सकता है, दीपक स्वयं प्रप्रकाशित रहकर दूसरों को उजाला दे नहीं सकता है। दर्पण स्वयं दिखाई न देवे भीर उसमें प्रतिबिम्ब हुम्रा पदार्थ दिखे, ऐसी बात होना सर्वथा असंभव है। यौग का यह कदाग्रह है कि जो प्रमेय होगा वह भ्रन्य से ही जाना जायगा, सो यह बात सुखसंवेदन के द्वारा कट जाती है, सुखानुभव प्रमेय होकर भी स्वसंविदित है, कहीं सुख दु:ख का वेदन पर से ज्ञात होता है क्या ? ग्रर्थात् नहीं। उसी प्रकार ज्ञान भी पर से नहीं जाना जाता; किन्तु स्वयं संवेदित होता है यह सिद्ध हुआ। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक मानने में जो ग्रनवस्था दूषणा यौग ने उपस्थित किये हैं वे सब हास्या-स्पद हैं। अर्थात् ज्ञान में स्व ग्रौर पर को जानने की जो दो शक्तियां हैं वे ज्ञान से भिन्न हैं तो एक ही आत्मा में तीन स्वसंविदित जान मानने पड़ेंगे, इस तरह ग्रनवस्था होगी, तथा ज्ञान ग्रौर उन दो शक्तियों को ग्रभिन्न मानें तो या तो ज्ञान रहेगा या शक्तियां रहेंगी इत्यादि दोष दिये थे, किन्तु ऐसे दोष तो सर्वथा भेद या अभेदपक्ष अङ्गीकार करने वालों के ऊपर ग्राते हैं, जैन तो ज्ञान ग्रीर ज्ञान की उन दोनों शक्तियों को कथंचित् भिन्न और कथंचित् ग्रमिन्न मानते हैं। ग्रतः उनके ऊपर कोई दोष लागू हो ही नहीं सकता है, ज्ञान में जो स्व पर को जानने की शक्ति है वह कोई इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेवाली चीज नहीं है वह तो सिर्फ कार्यानुमेय है। ग्रर्थात् स्व और पर को जानने रूप कार्य को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि ज्ञान में स्वपरग्राहकता है। संपूर्णवस्तुओं की शक्तियां अल्पज्ञानी को अनुमानगम्य ही हुआ करती हैं। प्रत्यक्षगम्य

नहीं, ऐसा ही सभी मतवालों ने स्वीकार किया है इस प्रकार ग्रन्त में कहकर श्राचार्य ने इस ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानवाद को समाप्त किया है।

### \* ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानवाद का प्रकरण समाप्त #



## ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का सारांश

नैयायिक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष होना मानते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान प्रमेय है, जो प्रमेय होता है वह दूसरे के द्वारा जाना जाता है, जैसे घट पट आदि प्रमेय होने से ग्रन्य द्वारा जाने जाते हैं।

इस पर श्राचार्य का कहना है कि यदि ऐसा एकान्त रूप से माना जाय तो महेरवर के ज्ञान तथा सुखसंवेदनादिक के साथ व्यभिचार श्रावेगा। श्रथित् महेरवर का ज्ञान दूसरे ज्ञान से नहीं जाना जाता है, तथा सुखादि भी स्वतः प्रतिभासित होते रहते हैं। यदि कहा जाय कि महेरवर के दो ज्ञान हैं एक ज्ञान से वह संसार—जगत को जानता है श्रीर दूसरे ज्ञान से पहिले ज्ञान को जानता है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे समान जातीय दो ज्ञान एक द्रव्य में एक ही काल में संभव नहीं हैं। तथा—महेश्वर का वह दूसरा ज्ञान भी प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष यदि प्रत्यक्ष है तो वह स्वतः प्रत्यक्ष है या पर से प्रत्यक्ष है ? यदि वह स्वतः प्रत्यक्ष है तो प्रथमज्ञान को भी स्वतः प्रत्यक्ष मानना चाहिये।

तथा एक बात यह भी है कि यदि वे दो ज्ञान महेश्वर से पृथक् हैं तो उनका संबंध किस तरह से होता है ? यदि कहो-समवाय से होता है तो यह कहना उचित इसलिये नहीं है कि हम समवाय का खंडन करने वाले हैं। यदि हठाग्रह से उसे मानो तो भी जब वह सर्वत्र समानरूप से व्याप्त होकर रहता है तो यह बात फिर

कैसे बन सकेगी कि वह उन दो ज्ञानों को ईश्वर के साथ ही जोड़ता है ग्रन्य के साथ नहीं जोड़ता।

ग्रन्छा—एक बात ग्रीर हम ग्रापसे पूछते हैं कि—वे ज्ञान महेश्वर में ही समवेत हैं—मिले हुए हैं दूसरी जगह पर नहीं इस बात को कौन जानता है ? यदि ईश्वर जानता है तो स्वसंविदितपना ज्ञान में ग्राता है जो कि ग्राप यौग को कडुवा लगता है। यदि ज्ञान के द्वारा "मैं महेश्वर में समवेत हूं" ऐसा जानना होता है तो बात यह है कि महेश्वर का ज्ञान जब खुद को नहीं जानता है तो मैं महेश्वर में समवेत हूँ ऐसा कैसे जान सकेगा ? ग्रीर ज्ञान की ग्रस्वसंविदित ग्रवस्था में महेश्वर विचारा ग्रस्वंज्ञ हो जावेगा, ग्रपने ग्रप्रत्यक्ष ज्ञान से ही संपूर्ण पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानकर उसमें सर्वज्ञता मानो तो सभी प्राणी ऐसे ही सर्वज्ञ हो जावेंगे। फिर ईश्वर ग्रीर संसारी ऐसे दो भेद ही समाप्त हो जावेंगे।

एक विशिष्ट बात और ध्यान देने की है कि ज्ञान सामान्य का चाहे वह महेरवर का हो चाहे हम जैसे का हो एक समान ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव है; न कि किसी एक के ज्ञान का।

योग का अनुमान में दिया गया प्रमेयत्व हेतु भी असिद्ध है, क्योंकि पक्ष जो ज्ञान है वही अभी सिद्ध नहीं है वह धर्मी एक ज्ञान प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा या अनुमान से ? प्रत्यक्ष से यदि कहो तो वह इन्द्रियप्रत्यक्ष हो नहीं सकता—क्योंकि इन्द्रियों में ज्ञान को ग्रहण करने की ताकत नहीं है मानसिक प्रत्यक्ष कहो तो वह सिद्ध नहीं होता। युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति आदि रूप जो सूत्र है वह मन को सिद्ध नहीं करता है। क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं कि नहीं यही पहिले असिद्ध है। अतः इस हेतु से मन की सिद्ध नहीं हो सकती। आपकी एक युक्ति है कि अपने आप में किया नहीं होती है, अतः ज्ञान अपने आपमें अपने को जानने रूप किया नहीं करता है, सो यह युक्ति दीपकदृष्टान्त से समाप्त हो जाती है। दीपक अपने आपमें अपने को प्रकाशित करने रूप किया करता है। आपके कहने से "स्वात्मिन कियाविरोधः" इस पर हम विचार करेंगे तो यह बताओ—कि स्वात्मा कहते किसे हैं—किया के स्वरूपको या कियावान प्रात्मा को ? किया का स्वरूप किया में कैसे विरुद्ध हो सकता है ? यदि स्वरूप ही विरुद्ध होने लग जाय तो सारी वस्तुएँ स्वरूपरहित—शून्य हो जावेंगी। "स्वात्मिन किया-

विरोधः" इस आपके वाक्य में किया का अर्थ उत्पत्तिरूप किया से हो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई अपने द्वारा आप पैदा नहीं होता, ऐसी उत्पत्तिरूप किया तो ज्ञान में संभव ही नहीं। क्योंकि वह गुण है, ऐसी किया तो द्रव्य में ही होती है। ज्ञानादि गुणों में नहीं।

श्राप योग का ऐसा कहना है कि एक ज्ञान अपने को और पर को दोनों को कैसे जान सकता है ? अर्थात् नहीं जान सकता सो आपके इस कथन में विरोध आता है, क्योंकि आपके आगम में ऐसा लिखा है कि—"सद्सद्धर्गः एकज्ञानालंबनमनेकत्वात्" अर्थात्—सद्धर्गद्रव्यगुणादि श्रीर श्रसद्धर्ग प्रागभाव श्रादि एक ईश्वरज्ञान के श्रालंबन (विषय) हैं, क्योंकि वे अनेक हैं। सद्वर्ग में गुणनामापदार्थको लिया है और ज्ञान भी एक गुण है सो द्रव्य, तथा ज्ञानादि गुण एक ही ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं ऐसा कहनेसे तो ज्ञान अपने आपको जाननेवाला सिद्ध होता है।

तथा-पदार्थ को पहिला ज्ञान जानेगा फिर उस ज्ञान को दूसरा तथा उस दसरे को तीसरा जानेगा, सो ऐसी तीन ज्ञान की परंपरा हो जाती है, तो चौथे पाँचवें आदि ज्ञान भी क्यों नहीं होवेंगे । यह एक जटिल प्रश्न है । ग्रापके द्वारा इस संबंधमें दिये गये शक्ति क्षय आदि चारों हेत् गलत हैं। प्रश्रीत् आपने कहा है कि ग्रागे चौथे आदि ज्ञान पैदा करने की घात्मा में ताकत ही नहीं है, सो बात कैसे जचे। क्योंकि शक्ति का क्षय होता हो तो आगे लिंगादि ज्ञान भी जो होते रहते हैं (तीन ज्ञान के बाद भी) वे कैसे होंगे ? इनके नहीं होने पर सांसारिक व्यवहार का अभाव मानवे का प्रसंग प्राप्त होगा। ईव्वर भी ग्रागे की ज्ञानपरंपरारूप ग्रनवस्था को रोक नहीं सकता. क्योंकि यह कृतकृत्य हो चुका है। उसे क्या प्रयोजन है। विषयान्तर संचार तब होता है जब कि ज्ञान ने पहिले विषय को जाना है, किन्तु यहां अभी धर्मी ज्ञान को जाना ही नहीं है। तब विषयान्तर संचार कैसे होगा ? ग्रन्त में जब कुछ सिद्ध न हो पाया तब ग्रापने कहा कि स्वपर दोनों को यदि ज्ञान जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने पडें गे तथा वे स्वभाव भी उस स्वभाववान से भिन्न रहेंगे या ग्रभिन्न इत्यादि कृतकं किये हैं तो उसके बारे में यह जवाब है कि स्वभाव और स्वभाववान में कथं-चित् भेद है तथा कथंचित् ग्रभेद भी है इसका खुलासा करते हैं कि स्वको जाननेवाला ज्ञान और परको जाननेवाला ज्ञान ये दोनों एक ही हैं एक ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, उसकी स्वको जाननेकी शक्ति ग्रौर परको जाननेकी शक्ति उससे अभिन्न है स्व हो चाहे पर हो दोनों में जाननपना समान है ग्रतः इनमें अभेद है। इसतरह ज्ञानत्व स्वरूपकी ग्रपेक्षा अभेद और विषय भेदकी ग्रपेक्षा भेद है ऐसा मानना चाहिये, तथा ऐसा स्वभाववाला ज्ञान ग्रात्मासे कथंचित ग्रभिन्न ऐसा स्वीकार करना चाहिये। तथा ज्ञान की स्वपर प्रकाशनरूप जो शक्ति है वह मात्र परोक्ष है. क्योंकि छद्मस्थ जीव किसी भी गुरा की शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता सिर्फ उसका कार्य देखकर ग्रनुमान से वह उन्हें जान लेता है। सामर्थ्य कार्यानुमेय है, इस बात को सभी वादी प्रतिवादी स्वीकार करते हैं। इसलिये ज्ञान स्वपर प्रकाशक है यह सिद्धान्त सिद्ध हुग्रा।

## ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का सारांश समाप्त



# प्रामाण्यवाद का पूर्वपक्ष

मीमांसक "प्रत्येक प्रमाण में प्रमाणता स्वतः ही द्याती है और ग्रप्रमाण में ग्रप्रमाणता परतः ही ग्राती है" ऐसा मानते हैं। इस स्वतः प्रामाण्यवाद का यहां कथन किया जाता है। प्रत्यक्षप्रमाण ग्रादि ६ हो प्रमाणों में जो सत्यता ग्रथांत् वास्तविकता है वह स्वतः ग्रपने ग्रापसे है। किसी अन्य के द्वारा नहीं।

"स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । नहि स्वतो ऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन प्राक्यते ॥"

-मीमांसक श्लो० ॥ ४७ ॥ पृ० ४५

अर्थ — सभी प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है, क्यों कि यदि प्रमाण में प्रामाण्य निज का नहीं होवे तो वह पर से भी नहीं आ सकता, जो शक्ति खुद में नहीं होवे तो वह भला पर से किस प्रकार ग्रा सकती है, ग्रर्थात् नहीं ग्रा सकती।

"जाते ऽपि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधार्यते । यावत्कारणगुद्धत्वं न प्रमाणान्तराद्भवेत् ॥ ४६ ॥ तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । यावद्धि न परिच्छिन्ना गुद्धिस्तावदसत्समा ॥ ५० ॥ तस्यापि कारणे गुद्धे तज्ज्ञाने स्यात्प्रमाणता । तस्याप्येवमितीच्छंग्च न क्वचिद्वचवतिष्ठते ॥ ५१ ॥

\_ मीमांसक श्लो० पृ० ४**५**-४६

जो प्रवादीगण प्रमाणों में प्रमाणता पर से ग्रावी है ऐसा मानते हैं उनके मत में अनवस्था दूषण ग्राता है, देखिये — ज्ञान उत्पन्न हो चुकने पर भी तब तक वह पदार्थ को नहीं जान सकता है, कि जब तक उस ज्ञान के कारणों की सत्यता या विशुद्धि अन्य ज्ञान से नहीं जानी है, ग्रव जब उस विवक्षित ज्ञान के कारण की शुद्धि का निर्णय देनेवाला जो ग्रन्थ ज्ञान ग्राया है वह भी अज्ञात कारण शुद्धिवाला है, ग्रतः वह भी पहिले ज्ञान के समान ही है। उसके कारण की शुद्धि ग्रन्थ तीसरे ज्ञान से होगी, इस प्रकार कहीं पर भी नहीं ठहरनेवालो ग्रनवस्था ग्राती है। अतः ज्ञान के कारणों से भिन्न किसी ग्रन्य कारण से ही प्रामाण्य ग्राता है ऐसा मानना सदीष है, यहां कोई ऐसा कहे कि मीमांसक ज्ञान में प्रामाण्य का भले ही स्वतः होना स्वीकार करें, किन्तु उसमें ग्रप्रामाण्य तो परतः होना मानते हैं तो फिर उस परतः ग्रप्रामाण्य में भी तो ग्रनवस्था दोष आवेगा? सो इस प्रकार की उत्पन्न हुई शंका का समाधान इस प्रकार से है—

"निह पराघीनत्वमात्रेणानवस्था भवति सजातीयापेक्षायां ह्यनवस्था भवति तेन यदि प्रमाणान्तरायत्तप्रामाण्यवदप्रमाणान्तरायत्तमप्रामाण्यं स्यात्ततः स्यादनवस्था । तत्तु प्रमाण्यभूतार्थान्यथात्वदोषज्ञानाधीनम् । प्रामाण्यं च स्वतः इति नानवस्था ।

- मीमांसक श्लोक ५६ टीका पृ० ४७

अर्थ - जो पर से होवे या पराधीन होवे इतने मात्र से प्रमाण या ग्रप्रमाण में ग्रनवस्था ग्राती है सो ऐसी बात तो है नहीं। कारण कि ग्रनवस्था का कारण तो सजातीय ग्रन्य ग्रन्य प्रमाण ग्रादि की ग्रपेक्षा होती है। ग्रथित् किसी विवक्षित एक प्रमाग् का प्रामाण्य अन्य सजातीय प्रामाण्य के आधीन होवे अथवा एक अप्रमाण का श्रप्रामाण्य अन्य सजातीय ग्रप्रामाण्य के ही ग्राधीन होवे तो अनवस्थादूषण आ सकता है, किन्तु ग्रप्रामाण्य का कारण तो पदार्थ को ग्रन्यथारूप से बतानेवाला दोधज्ञान है जो कि प्रमाणभूत है। प्रमाण में प्रामाण्य तो स्वतः है ही, अतः अप्रामाण्य पर से मानने में अनवस्था नहीं मानी है। ऐसी बात प्रामाण्य के विषय में हो नहीं सकती, क्यों कि प्रमारण की प्रमाणता बतानेवाला ज्ञान यदि प्रमाणभूत है तो उसमें प्रामाण्य कहां से ग्राया यह बतलाना पड़ेगा, कोई कहे कि उस दूसरे प्रमाण में तो स्वत: प्रामाण्य ग्राया है तो पहिले में भी स्वतः प्रामाण्य मानना होगा, और वह अन्य प्रमाग्त से माया है ऐसा कहो तो अनवस्था मायेगी ही। यदि उस विवक्षित प्रमाण में प्रामाण्य अन्य प्रमाए। से नहीं आकर अप्रमाण से आता है ऐसा कहो तो वह बन नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण में प्रामाण्य मप्रमाण से होना भ्रसंभव है। कहीं मिध्याज्ञान से सत्य ज्ञान की सत्यता सिद्ध हो सकती है ? भ्रथित् नहीं हो सकती। भ्रतः हम मीमांसक परतः ध्रप्रामाण्य मानते हैं। इसमें अनवस्था दोष नहीं भ्राता है। श्रौर जो जैन भ्रादि प्रवादी प्रामाण्य परतः मानते हैं उनके यहां पर तो अनवस्थादूषणा अवश्य ही उपस्थित होता है। मतलब यह है कि प्रमाण की प्रमाए। ता पर से सिद्ध होना कहें तो वह पर तो प्रमाणभूत सजातीय ज्ञान ही होना चाहिये, किन्तू प्रप्रामाण्य के लिये ऐसे सजातीय

ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी अप्रमाणज्ञान की अप्रमाणता उससे भिन्न विजातीय प्रमाणभूत ज्ञान से बतायी जाती है, इसिलये परतः अप्रामाण्य मानने में अनवस्था नहीं आती। प्रामाण्य की उत्पत्ति ज्ञाप्ति तथा स्वकायं इन तीनों में भी अन्य की अपेक्षा नहीं हुआ करती है। अर्थात् ज्ञान या प्रमाण की जिन इन्द्रियादि कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उस प्रमाण में प्रामाण्य भी आता है। ज्ञप्ति अर्थात् जानना भी उन्हीं से होता है, उसमें भी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तथा पदार्थ की परिच्छित्तिरूपस्वकायं में भी प्रामाण्य को पर की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती है। ये सब स्वतः ही प्रमाण उत्पन्न होने के साथ उसी में मौजूद रहते हैं। अर्थात् प्रमाण इनसे युक्त ही उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापत्ति और अभाव ये सब के सब प्रमाण स्वतः प्रामाण्य को लिये हुए हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण जिन जिन इन्द्रिय, लिज्ज, शब्द आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं से उनमें प्रामाण्य भी रहता है। यहां पर किसी को शंका हो सकती है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तो प्रामाण्य स्वतः होवे किन्तु आगमप्रमाण में स्वतः प्रामाण्य कैसे हो सकता है, क्योंकि शब्द तो अपनी सत्यता सिद्ध कर नहीं सकते, तथा शब्द की प्रामाणिकता तो गुणवान् वक्ता के ऊपर ही निभंर है, सो इस शंकाका समाधान इस प्रकार से है—

"शब्दे दोषोद्भवस्तावद् वनत्रधीन इति स्थितिः।
तदभावः नवचित् तावद् गुणवत्वनतृकत्वतः॥ ६२॥
तद्गुणैश्यकृष्टानां शब्दे संकान्त्यसंभवात्।
यदुवा वक्तुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः॥ ६३॥

अर्थ — ग्रन्द में दोष की उत्पत्ति वक्ता के आधीन है। वचन में ग्रस्पष्टता ग्रादि दोष तो वक्ता के निमित्त से होते हैं। वे दोष किसी गुरावान् वक्ता के वचनों में नहीं होते, ऐसा जो मानते हैं सो क्या वक्ता के गुण शब्द में संक्रामित होते हैं? ग्रन्थात् नहीं हो सकते, इसलिये जहां वक्ता का ही ग्रभाव है वहां दोष रहेंगें नहीं और प्रामाण्य ग्रपने ग्राप आजायगा, इसीलिये तो हम लोग शब्द—आगम को अपौरुषेय मानते हैं, मतलब यह कि शब्द में अप्रामाण्य पुरुषकृत है, जब वेद पुरुष के द्वारा रचा ही नहीं गया है तब उसमें ग्रप्रामाण्य का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है।

चोदना जनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः। कारणैर्जन्यमानत्वाल्लिङ्गाप्रोक्त्यक्षबुद्धिवत् ॥ १॥

\_मीमांसा० सूत्र २ इलोक १८४

अर्थ — चोदता—ग्रर्थात् वेद से उत्पन्न हुई बुद्धि प्रमाणभूत है, क्योंकि यह ज्ञान निर्दोष कारणों से हुग्रा है। जैसे कि हेतु से उत्पन्न हुग्रा श्रनुमान तथा आप्त-वचन श्रीर इन्द्रियों से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान स्वतः प्रामाणिक है, वैसे ही वेदवाक्य से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान प्रामाण्य है क्योंकि वेद स्वतः प्रमाणभूत है, इस प्रकार सभी प्रमाण स्वतः प्रामाण्यरूप ही उत्पन्न होते हैं, यह सिद्ध होता है।

यहां पर कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही होता है यह तो मीमांसक ने स्वीकार किया है, किन्तु जब कोई भी प्रमाण उत्पन्न होता है तब उसी उत्पत्ति के क्षगा में तो वह अपने प्रामाण्य को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह तो उसकी उत्पत्ति का क्षगा है, इस प्रकार जिसका प्रामाण्य जाना ही नहीं है उसके द्वारा लोक व्यवहार कैसे होवे, सो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है —

प्रमाणं ग्रहणात् पूर्वं स्वरूपेणैव संस्थितम् । निरपेक्षं स्वकार्येषु गृह्यते प्रत्ययान्तरैः ॥ ३ ॥

विनैवातमग्रहणेन प्रमाणं स्वसत्तामाले एौव संस्थितं कृत कार्यं भवित ग्रर्थंपरि-च्छेद करणात् परिच्छिन्ने चार्थे तन्मात्रनिबंधनत्वात् कार्यस्य व्यवहारस्य तत्रापि तात्या-पेक्षा एवं कृतकार्ये पश्चात् संजातायां जिज्ञासायामानुमानिकैः प्रत्ययान्तरे गृह्यते ।

अर्थ — प्रमाणभूत ज्ञान स्वग्रहण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है। वह तो ग्रपना जानने का जो कार्य है उसके करने में अन्य से निरपेक्ष है। पीछे भले ही ग्रन्य अनुमानादि से उसका ग्रहण हो जाय। मतलब-प्रमाण तो वह है जो पदार्थ को जानने में साधकतम है—करण है। उस साधकतम प्रमाण के द्वारा पदार्थ को जानना यही उसका कार्य है। व्यवहार में भी प्रमाण की खोज या जरूरत पदार्थ को जानने के लिये ही होती है। यह जो अपना उसका ग्रथंपरिच्छित्तिरूप कार्य है उसको प्रमाण उत्पन्न होते ही कर लेता है, उस कार्य को करने के लिये उसे स्वयं को ग्रहण करने की क्या ग्रावश्यकता है। अर्थात् कुछ भी ग्रावश्यकता नहीं है। प्रमाण का ग्रथंपरिच्छित्ति रूप कार्य समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को उसके जानने की इच्छा होने से ग्रनुमानों द्वारा उस प्रमाण का ग्रहण हो जाया करता है।

''तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्येनोपयुज्यते । विषयानुभवो ह्यत्र पूर्वस्मादेव लभ्यते ॥ ८४॥

तेनास्य ज्ञायमानत्वमात्मीयप्रामाण्ये ग्रहोतव्ये नोपयोग्येवेत्याह (तेनेति) ।
कथं तदज्ञाने तत् प्रामाण्यग्रहणमित्याह (विषयानुभव इति) न ज्ञानसंबंधित्वेन प्रामाण्यं
गृह्यते इति ब्रूमः, किन्तु विषयतथात्वं तद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं तिष्ठबन्धनत्वात् ज्ञाने
प्रमाणबुद्धिशब्दयोः । तच्चाज्ञातादेव ज्ञान त् स्वतः एव गृहीतिमित्यनर्थकं प्रमाणान्तरमिति ।
—मीमौ० पृ० ५३-५४

अर्थ — पदार्थ को जाननेवाला प्रमाण है, उसको यदि न जाना जाय तो उसमें प्रामाण्य किस प्रकार समक्ता जाय सो ऐसा कहना बेकार है, क्योंकि पदार्थ का बोध होना जरूरों है, और वह तो उसी प्रमाण से हो चुका है, हम लोग प्रमाण को स्वध्यवसायी मानते ही नहीं हैं, ग्रतः प्रमाण को वस्तुग्रहण करने के लिये स्वग्रहण की ग्रावश्यकता नहीं है, ज्ञान के संबंध से प्रामाण्यग्रहण होता है ऐसा हम कहते ही नहीं हैं, हम तो विषय अर्थात् पदार्थ का यथार्थ जानना प्रामाण्य है ऐसा स्वीकार करते हैं। पदार्थ का अनुभव करने में ज्ञान कारण है, उस कारण को ही तो प्रमाणशब्द से पुकारते हैं। तथा उसीमें प्रमाणपनेका भान होता है। इस प्रकार कोई भी प्रमाण हो उसमें प्रमाणता लानेके लिए ग्रन्थको जरूरत नहीं, रहती है। सब प्रमाण स्वतः ही प्रमाणभूत है यह सिद्ध हुग्रा।

## \* पूर्वपक्ष समाप्त \*





भ्रमुमेवार्यं समर्थयमानः कोवेत्यादिना प्रकरणार्थमुपसंहरति ।

को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत् ॥११॥ प्रदीपवत् ॥१२॥

को वा लो(लो)िककः परीक्षको वा तत्प्रतिभासिनमथंमध्यक्षमिच्छंस्तदेव प्रमाणदेव तथा प्रत्यक्षप्रकारेण नेच्छेत् ! ग्रपि तु प्रतीति प्रमाणयिक्तच्छेदेव । ग्रत्रैवार्थे परीक्षकेतरजनप्रसिद्धत्वात् प्रदीपं दृष्टान्तीकरोति ? तथैव हि प्रदीपस्य स्वप्रकाशतां प्रत्यक्षतां वा विना तत्प्रतिभासिनोर्थस्य

ग्रब ज्ञान के स्वसंविदितपने को पुनः पुष्ट करने के लिये "को वा" इत्यादि सूत्र द्वारा माणिक्यनंदी ग्राचार्य स्त्रयं इस ज्ञानविषयक विवाद का उपमंहार करते हैं—

को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत् ॥११॥ प्रदीपवत् ॥१२॥

सत्रार्थ — कौन ऐसा लौकिक या परीक्षक पुरुष है कि जो ज्ञान के द्वारा प्रतिभासित हुए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष माने धौर उस जान को ही प्रत्यक्ष न माने, ध्रथात् उसे अवश्य ही ज्ञान को प्रत्यक्ष — मानना चाहिये; चाहे वह सामान्यजन हो चाहे परीक्षकजन हो, कोई भी जन क्यों न हो, जब वह उस प्रधाण से प्रतिभासित हुए पदार्थ का साक्षात् होना स्वीकार करता है तो उसे स्वयं ज्ञान का भी ध्रपने आप प्रत्यक्ष होना स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि प्रतीति को प्रामाणिक माना है जैसी प्रतीति होती है वैसी वस्तु होती है, ऐसा जो मानता है वह ज्ञान में अपने आपसे प्रत्यक्षता होती है ऐसा मानेगा हो। इसी विषय का समर्थन करने के लिये परीक्षक धौर सामान्य पुरुषों में प्रसिद्ध ऐसे दीपक का उदाहरण दिया जाता है, जैसे दीपक में स्व की प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता एवं प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार प्रमाण में भी प्रत्यक्षता

प्रकाशकता प्रत्यक्षता वा नोपपद्यते । तथा प्रमाणस्यापि प्रत्यक्षतामन्तरेण तत्प्रतिभासिनोर्थस्य प्रत्य-क्षता न स्यादित्युक्तं प्राक् प्रबन्धेनेत्युपरम्यते । तदेवं सकलप्रमाणव्यक्तिव्यापि साकल्येनाप्रमाण-व्यक्तिभ्यो व्यावृत्तं प्रमाणप्रसिद्धं स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणलक्षणम् ।

नन् क्तलक्षराप्रमाणस्य प्रामाण्य स्वतः परतो वा स्यादित्याशङ्कच प्रतिविधत्ते । तत्रामाण्यं स्वतः परतश्च ॥ १३ ॥

तस्य स्वापूर्वार्षेत्यादिलक्षणलक्षितप्रमाणस्य प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एव । ज्ञप्तौ स्वकार्ये च स्वतः

हुए विना उसके द्वारा प्रतीत हुए पदार्थ में भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, इस विषय पर बहुत ग्रधिक विवेचन पहिले कर ग्राये हैं सो अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार श्री माणिक्यनंदी ग्राचार्य के द्वारा प्रतिपादित प्रथम श्लोक के ग्रनन्तर ही कहा गया प्रमाण का "स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाण" यह लक्षण ग्रीर उस लक्षण संम्बंधी विशेषणों का सार्थक विवेचन, करने वाले ११ सूत्रों की श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने बहुत ही विशद व्याख्या की है, इस विशद विस्तृत व्याख्या से यह अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रमाण का यह जैनाचार्यद्वारा प्रतिपादित लक्षण प्रमाण के संपूर्ण भेदों में सुघटित होता है, कोई भी प्रमाण चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो उन सब में यह लक्षण व्यापक है, अतः ग्रव्याप्ति नामक दोष— (लक्षण दोष)—इसमें नहीं है। जितने जगत में ग्रप्रमाणभूत ज्ञान हैं उनमें या कल्पित सिन्नकर्ष, कारकसाकल्य ग्रादि ग्रप्रमाणों में यह लक्षण नहीं पाया जाता है, अतः ग्रति-व्याप्ति दूषण से भी यह लक्षण दूर है, ग्रतः यह प्रमाणका लक्षण सर्वमान्य निर्दोष-लक्षण सिद्ध होता है।

शंका – ठीक है – ग्रापने स्वपर को जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण माना है, यह तो समभ में ग्रा गया, अब ग्राप यह बतावें उस लक्षणप्रसिद्ध प्रमाण में प्रमाणता स्वतः होती है कि पर से होती है ? ऐसी ग्राशंका के समाधानार्थ ग्रग्निम सूत्र कहा जाता है –

"तत्त्रामाण्यं स्वतः परतश्च" ॥ १३ ॥

सूत्रार्थ — स्वपर व्यवसायी जो प्रमाण है उसमें प्रमाणता कहीं पर स्वतः होती है और कहीं पर परसे भी होती है। प्रमाण में प्रमाणता की उत्पत्ति तो पर से ही होती है। घोर उसमें प्रमाणता को जाननेरूप जो ज्ञप्ति है तथा उसकी जो स्व-

#### परतश्च ग्रभ्यासानभ्यासापेक्षया ।

ये तु सकलप्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यं मन्यन्ते तेऽत्र प्रष्टव्याः-किमुत्पत्तौ, ज्ञशौ, स्वकार्ये वा स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं प्रार्थ्यते प्रकारान्तरासम्भवात् ? यद्युत्पत्तौ, तत्रापि 'स्वतः प्रामाण्य-मृत्पद्यते' इति कोर्थः ? कि कारणमन्तरेणोत्पद्यते, स्वसामग्रीतो वा, विज्ञानमात्रसामग्रीतो वा गत्यन्तराभावात् । प्रथमपक्षै-देशकालनियमेन प्रतिनियतप्रमाणाधारतया प्रामाण्यप्रवृत्तिविरोधः

कार्यरूप प्रवृत्ति है-अर्थपरिच्छित्ति है वह तो ग्रभ्यासदशा में स्वतः और श्रनभ्यासदशा में पर से आया करती है।

मीमांसक का एकभेद जो भाट्ट है वह संपूर्ण प्रमाणों में प्रमाणता स्वतः ही मानता है। उनसे हम जैन पूछते हैं कि उत्पत्ति की अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है ग्रथवा जानने रूप ज्ञित की ग्रपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है या प्रमाण की जो स्वकार्य में (ग्रर्थपरिच्छित्त में) प्रवृत्ति होती है, उसकी ग्रपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है, इन तीनों प्रकारों को छोड़कर श्रौर कोई स्वतः प्रामाण्य का साधक निमित्त नहीं हो सकता है। यदि उत्पत्ति की ग्रपेक्षा स्वतः प्रामाण्य माना जाय तो उसमें भी यह शंका होती है कि 'प्रामाण्य स्वतः होता है' सो इसका क्या ग्रर्थ है ? क्या वह कारण के विना उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? या वह अपनी सामग्री से उत्पन्न होता है ? या कि विज्ञानमात्र सामग्री से उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? इन तीन प्रकारों को छोड-कर ग्रन्य भीर कोई 'स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होता है'' इस वाक्य का ग्रर्थ नहीं निकलता है। प्रथमपक्ष के भनुसार कारण के विना ही प्रमाण में प्रमाणता उत्पन्न होती है यही प्रामाण्य का "स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होना कहलाता है" ऐसा कहो तो देश ग्रौर काल के नियम से प्रतिनियतप्रमाणभूत ग्राधार से प्रामाण्य की जो प्रवृत्ति होती है वह विरुद्ध होगी, क्योंकि जो स्वतः ही उत्पन्न होता है उसका कोई निश्चित ग्राधार नहीं रहता है, यदि रहता है तब तो वह ग्राधार के विना-अर्थात् कारण के विना उत्पन्न हुआ है ऐसा कह ही नहीं सकते, मतलब-यदि प्रामाण्य विना कारण के यों ही उत्पन्न होता है तो उस प्रामाण्य के सम्बन्ध में यह इसी स्थान के प्रमाण का या इसी समय के प्रमाण का यह प्रामाण्य है ऐसा कह नहीं सकते हैं-दूसरा पक्ष - यदि अपनी सामग्री से उत्पन्न होने को स्वतः प्रामाण्य कहते हो-तब तो इस पक्ष में सिद्धसाध्यता है-(सिद्ध को हो पुन: सिद्ध करना है) क्योंकि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति अपनी अपनी सामग्री से ही हुआ करती है.

स्वतो जायमानस्यैवंरूपत्वात्, ग्रन्थया तदयोगात् । द्वितीयपक्षे तु सिद्धसाध्यता, स्वसामग्रीतः सकल-भावानामुत्पत्त्यम्युपगमात् । तृतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; विशिष्टकार्यस्याविशिष्टकारणप्रभव-त्वायोगात् । तथा हि—प्रामाण्यं विशिष्टकारणप्रभवं विशिष्टकार्यत्वादप्रामाण्यवत् । यथैव ह्यप्रामाण्य-लक्षणं विशिष्टं कार्यं काचकामलादिदोषलक्षण्विशिष्टेभ्यश्चक्षुरादिभ्यो जायते तथा प्रामाण्यमपि गुण्वविशेषण्विशिष्टंभ्यो विशेषाभावात् ।

ज्ञप्तावप्यनभ्यासदशायां न प्रामाण्यं स्वतोऽवितिष्ठते; सन्देहविपर्ययाकान्तत्वात्तद्वदेव।

ऐसा सभी मानते हैं, तीसरापक्ष — विज्ञानमात्र की सामग्री से (ग्रर्थात् प्रमाण की जो उत्पादक सामग्री — इन्द्रियादिक हैं उसी सामग्री से) प्रमाण में प्रामाण्य उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाय तो भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि प्रमाण से विशिष्ट कार्य जो प्रामाण्य है उसका कारण ग्रविशिष्ट मानना— (ज्ञान के कारण जैसा ही मानना) अयुक्त है, ग्रथात् प्रमाण ग्रीर प्रामाण्य भिन्न २ कार्य हैं, ग्रतः उनका कारणकलाप भी विशिष्ट — पृथक् होना चाहिये। ग्रव यही बताया जाता है — प्रामाण्य विशिष्ट कारण से उत्पन्न होता है (पक्ष), क्योंकि वह विशिष्ट कार्यरूप है (हेतु), जैसा कि ग्राप भाट्ट के मत में ग्रप्रामाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्टकारणजन्य माना गया है, ग्रतः ग्राप अप्रामाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्टकारणजन्य माना गया है, ग्रतः ग्राप अप्रामाण्य को वत्पन्न होना जैसा स्वीकार करते हैं ठीक उसी प्रकार प्रामाण्य भी विशिष्ट कार्यों से उत्पन्न होता है ऐसा मानना चाहिये। प्रामाण्य ग्रीर ग्रप्रामाण्य इन दोनों में भी विशिष्ट कार्यपना समान है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार प्रामाण्य की उत्पत्त स्वतः होती है, ऐसा जो प्रथम पक्ष रखा गया है उसका निरसन हो जाता है।

ग्रव ज्ञिष्त के पक्ष में ग्रथित् प्रमाण में प्रामाण्य स्वतः जान लिया जाता है सो इस द्वितीय पक्ष में क्या दूषण है वह बताया जाता है—ज्ञिष्ति की भ्रपेक्षा प्रामाण्य स्वतः है ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रनभ्यासदशा में ग्रपरिचित ग्राम तालाब ग्रादि के ज्ञान में स्वतः प्रमाणता नहीं हुग्रा करती है, उस ग्रवस्था में तो संशय, विपर्यय आदि दोषों से प्रमाण भरा रहता है, सो उस समय प्रमाण में स्वतः प्रमाणता की ज्ञिष्त कैसे हो सकती है ग्रथित् नहीं हो सकती।

भावार्थ — जिस वस्तु को पहिलीबार ज्ञान प्रहण करता है, या जिससे हम परिचित नहीं हैं वह प्रमाण की [या हमारी] ग्रवभ्यासदशा कहलाती है, ऐसे ग्रन-

श्रम्यासदशायां तूमयमपि स्वतः । नापि प्रवृत्तिलक्षणे स्वकार्ये तत्स्वतोऽवितष्ठते, स्वग्रहण्यसःपेक्षत्वाद-प्रामाण्यवदेव । तद्धि ज्ञातं सिन्नवृत्तिलक्षण्यस्वकार्यकारि नान्यथा ।

ननु गुराविशेषराविभिष्टेभ्यः इत्यु(स्ययु)क्तम्; तेषां प्रमारातोऽनुपलम्भेनासत्त्वात् । न खलु प्रत्यक्षं तान्प्रत्येतुं समर्थम्; ग्रतीन्द्रियेन्द्रियाप्रतिपत्तौ तद्गुरागानां प्रतीतिविरोधात् । नाप्यनुमानम्;

भ्यस्त विषय में प्रामाण्य स्वतः नहीं भ्राता, जैसे-स्वर संबंधी ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति स्वर सुनते ही बता देगा कि यह किस प्राग्गी का शब्द है। उस समय उस प्राग्गी को श्रन्य किसी को पूछना आदिरूप सहारा नहीं लेना पड़ता है, श्रौर उसका वह ज्ञान प्रामाणिक कहलाता है, किन्तु उस स्वरविषयक ज्ञान से जो व्यक्ति ज्ञून्य होता है उस पुरुष को स्वर सुनकर पूछना पड़ता है कि यह ग्रावाज किसकी है, इत्यादि । ग्रतः धनभ्यास दशा में प्रामाण्य की ज्ञप्ति स्वतः नहीं होती, यह सिद्ध हो जाता है। अभ्यास दशा में तो प्रामाण्य ग्रीर अप्रामाण्य दोनों ही ज्ञप्ति की ग्रपेक्षा स्वतः होते हैं, यहां तक अभ्यास ग्रनभ्यासदशा संबंधी ज्ञाप्ति की ग्रपेक्षा लेकर प्रामाण्य स्वतः ग्रीर परतः होता है इस पर विचार किया। अब तीसरा जो स्वकार्य का पक्ष है उस पर जब विचार करते हैं तो प्रमाण का प्रवृत्तिरूप जो कार्य है वह भी स्वतः नहीं होता है। क्यों कि उसमें भी अपने आपके ग्रहण की अपेक्षा हुआ करती है कि यह चांदी का ज्ञान जो मुक्ते हुआ है वह ठीक है या नहीं ? मतलब-जिस प्रकार भाट्ट अप्रामाण्य के विषय में मानते हैं कि ग्रप्रामाण्य स्वतः नहीं ग्राता-क्यों कि उसमें पर से निर्णय होता है कि यह ज्ञान काचकामलादि सदोष नेत्रजन्य है भ्रतः सदोष है इत्यादि, उसी प्रकार प्रामाण्य में मानना होगा भ्रथति यह ज्ञान निर्मलता गुए। युक्त नेत्र जन्य है भ्रत: सत्य है। भ्रप्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा-तभी तो वह भ्रपना कायं जो वस्तु से हटाना है, निवृत्ति कराना है उसे करेगा, श्रर्थात् यह प्रतीति ग्रसत्य है इत्यादिरूप से जब जाना जावेगा तभी तो जाननेवाला व्यक्ति उस पदार्थ से हटेगा। भ्रन्यथा नहीं हटेगा। वैसे ही प्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा तभी उस प्रमाण के विषयभूत वस्तू में प्रामाण्य का प्रवृत्ति-रूप स्वकार्य होगा, अन्यथा नहीं।

मीमांसकभाट्ट जैन ने श्रभी जो कहा है कि गुराविशेषण से विशिष्ट जो नेत्र श्रादि कारण होते हैं उनसे प्रमाण में प्रामाण्य श्राता है इत्यादि सो यह उनका कथन अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणसे गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। देखिये प्रत्यक्षप्रमाण तो गुराों को जान नहीं सकता, क्योंकि गुरा श्रतीन्द्रिय हैं। प्रत्यक्षप्रमाण श्रतीन्द्रियवस्तु

तस्य प्रतिबन्धवलेनोत्पत्त्यभ्युपगमात् । प्रतिबन्धश्चे न्द्रियगुर्गः सह लिङ्गस्य प्रत्यक्षेण गृह्येत, प्रनुमानेन वा । न तावत्प्रत्यक्षेण, गुरााप्रहणे तत्सम्बन्धग्रहणिवरोधात् । नाप्यनुमानेन, प्रस्यापि गृहीत-सम्बन्धलिङ्गप्रभवत्वात् । तत्राप्यनुमानान्तरेण सम्बन्धग्रहणेऽनवस्था । प्रथमानुमानेनान्योन्याश्रयः । प्रप्रतिपन्नसम्बन्धप्रभवं चानुमाने न प्रमाणमितप्रसङ्गात् ।

को ग्रहण नहीं करता इसलिये वह अतीन्द्रिय गुणों को जान नहीं सकता। श्रनुमान प्रमाण से भी गुणों का ग्रहण होना किठन है, क्योंकि श्रनुमान के लिये तो श्रविनाभावी लिङ्ग चाहिये, तभी श्रनुमान प्रवृत्त हो सकता है। इन्द्रियों के गुणों के साथ प्रामाण्यरूप हेतु का अविनाभाव है, यह किसके द्वारा ग्रहण किया जायगा? श्रनुमान द्वारा या प्रत्यक्ष द्वारा? यदि कहो कि प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है सो उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता है तब गुणों का ग्रीर प्रामाण्य का अविनाभावी संबंध है यह ग्रहण कैसे हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता। गुणों का प्रामाण्य के साथ जो प्रविनाभाव है उसे श्रनुमान के द्वारा जान लिया जायगा, ऐसा कहा जाय तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह श्रनुमान भी श्रवने श्रविनाभावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होता है, ग्रब यदि इस दूसरे ग्रनुमान के ग्रविनाभावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होता है, ग्रब यदि इस दूसरे ग्रनुमान के ग्रविनाभावी हेतुको जाननेके लिये ग्रनुमानान्तर को लाया जायगा तो ग्रनवस्था स्पष्टरूपसे दिखायी देती है।

प्रथम अनुमान द्वारा ही द्वितीय अनुमान [प्रथम अनुमान इन्द्रिय गुण और प्रामाण्यके अविनाभावका ग्राहक है और द्वितीय अनुमान उस प्रथम अनुमानका जो हेतु है उसके साध्याविनाभावित्वका ग्राहक है] के हेतुका अविनाभाव जाना जाता है ऐसा कहा जाय तो इस कथनमें ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता है।

यदि—इस ग्रन्योन्याश्रयदोष को हटाने के लिये कहा जाय कि विना ग्रविना-भाव संबंधवाला अनुमान ही इन दोनों के संबंधको ग्रहण कर लेगा—सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रविनाभाव संबंध रहित अनुमान वास्तविक रूप से प्रमाणभूत नहीं माना जाता है। यदि वह अनुमान भी वास्तविक रूप से प्रमाणभूत माना जावे तो हर कोई भी यद्वा तद्वा ग्रनुमान प्रमाणभूत मानना पड़ेगा इस तरह "गर्भस्थो मैत्रीतनयः श्यामः तत्पुत्रत्वात्" गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र काला होगा, क्योंकि वह मैत्री का पुत्र है, जैसे उसके ग्रीर पुत्र काले हैं, इत्यादि भूठे अनुमान भी वास्तविक किन्त, स्वभावहेतोः, कार्यात्, श्रनुपलब्धेवां तत्त्रभवेत् ? न तावत्स्वभावात्, तस्य प्रत्यक्षगृहीतेर्थे व्यवहारमात्रप्रवर्तनफलत्वाद्वृक्षादौ शिशपात्वादिवत् । न चात्यक्षाऽक्षाश्रितगुण्लिङ्गसम्बन्धः
प्रत्यक्षतः प्रतिपन्नः । कार्यहेतोश्र्य सिद्धे कार्यकारणभावे कारणप्रतिपत्तिहेतुत्वम्, तत्सिद्धिश्राध्यक्षानुपलम्भप्रमाणसम्पाद्या । न चेन्द्रियगुणाश्रितसम्बन्धग्राहकत्वेन।ध्यक्षप्रवृत्तिः, येन तत्कार्यत्वेन
कस्यचिल्लिङ्गस्याप्यध्यक्षतः प्रतिपत्तिः स्यात् । श्रनुपलब्धेस्त्वेवंविधे विषये प्रवृत्तिरेव न सम्भवत्यभावमात्रसाधकत्वेन।स्याः व्यापारोपगमात् ।

बन जावेंगे। क्योंकि हेतु का अपने साध्य के साथ अविनाभाव होना जरूरी नहीं रहा है।

अच्छा आप जैन यह बताइये कि इन्द्रियगुग्गों को सिद्ध करनेवाला अनुमान स्वभावहेतु से प्रवृत्त होता है कि कार्य हेतु से प्रवृत्त होता है या कि अनुपलब्धिरूप हेतु से प्रवृत्त होता है ? यदि कहा जाय कि स्वभावहेतु से उत्पन्न हुन्ना मनुमान गुर्गों को सिद्ध करता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं-क्योंकि स्वभाव हेत् वाला अनुमान प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थ में व्यवहार कराता है, यही इस अनुमान का काम है, जैसे कि जब वृक्षत्वको शिशपाहेतु से सिद्ध किया जाता है-"वृक्षोऽयं शिश-पात्वात्" यह वृक्ष है क्योंकि शिशपा है इन्यादि । तब यह स्वभाव हेतु वाला अनुमान कहलाता है। ऐसे स्वभावहेत् वाले अनुमान से गुग्गों की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियों के भ्राश्रय में रहनेवाले जो अतीन्द्रिय गूण हैं उन्हें भ्राप प्रामाण्य का हेतू मान रहे हैं, सो इन्द्रिय गुगा श्रीर प्रामाण्य का जो संबंध है वह प्रत्यक्षगम्य तो है नहीं, अतः स्वभाव हेतु वाला अनुमान गुग्गों का साधक है ऐसा कहना बनता नहीं है। यदि कहा जाय कि कार्य हेतु से गुणों का सद्भाव सिद्ध होता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ग्रभी तक उनमें कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं हुग्रा है, जब वह सिद्ध हो तब कार्य से कारएों की प्रतिपत्ति होना बने । कार्यकारणभाव की प्रतिपत्ति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुपलब्धि हेतुवाले अनुमान से हो सकती है, किन्तु यहां जो इन्द्रियगूणों के ग्राश्रय में रहनेवाला प्रामाण्य है उनके संबंध को ग्रयात् इन्द्रियों के गुएा (नेत्र-निर्मलतादि) कारण हैं और उनका कार्य प्रामाण्य है इस प्रकार के संबंध को प्रत्यक्ष प्रमाण तो ग्रहण कर नहीं सकता है, जिससे कि कार्यत्व से किसी हेतु की प्रतिपत्ति प्रत्यक्ष से करली जावे, मतलब यह प्रामाण्यरूप कार्य प्रत्यक्ष हो रहा है अत: इन्द्रियों में भवश्य ही गुरा हैं इत्यादि कार्यानुमान तब बने जब इनका अविनाभाव संबंध

न चात्र लिङ्गमस्ति । यथार्थोपलिब्धरस्तीत्यप्यसङ्गतम्; यतो यथार्थत्वायथार्थत्वे विहाय यदि कार्यस्थोलब्ध्यास्यस्य स्वरूपं निश्चितं भवेत्तदा यथार्थत्वलक्षणः कार्यविशेषः पूर्वस्मात्कारणक-लापादनिष्पद्यमानो गुणास्यं स्वोत्पत्तौ कारणान्तरं परिकत्पयेत् । यदा तु यथार्थेवोपलिब्धः स्वयो (स्वो)त्पादककारणकापानुमापिका तदा कथं तद्व्यतिरिक्तगुणसद्भावः? भ्रयथार्थत्वं तूपलब्धेविशेषः पूर्वस्मात्कारणसमूहादनुत्पद्यमानः स्वोत्पत्तौ सामश्यन्तरं परिकत्पयतीति परतोऽप्रामाण्य तस्योत्पत्तौ दोषापेक्षत्वात् ।

प्रत्यक्ष से जान लिया होता, इसलिये यहां पर गुण और प्रामाण्य का कार्यकारणभाव प्रत्यक्षगम्य नहीं है यह निश्चित हुआ। अनुपलब्धि हेतु से गुण और प्रामाण्य का कारणकार्यभाव जानना भी शक्य नहीं है, क्योंकि अनुपलब्धि तो मात्र अभाव को सिद्ध करती है। इस तरह के विषय में तो अनुपलब्धि की गति ही नहीं है। यहां पर घट नही है क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है इत्यादिरूप से अनुपलब्धि की प्रवृत्ति होती है, इसका इसके साथ कारणपना या कार्यपना है ऐसा सिद्ध करना अनुपलब्धि के वश की बात नहीं है।

जैन "इन्द्रियोंके गुणों से प्रामाण्य होता है, [प्रमाण में प्रामाण्य म्राता है] ऐसा मानते हैं किन्तु इन्द्रियगत गुणों को बतलाने वाला कोई हेतु दिखाई नहीं देता है। कोई शका करे कि जैसी की तैसी पदार्थों की उपलब्धि होना ही गुणों को सिद्ध करने वाला हेतु है? सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि यथार्थरूप कार्य और ग्रयथार्थरूप कार्य इन दोनों प्रकारके कार्यों को छोड़कर अन्य तीसरा उपलब्धि नामका कार्यत्व सामान्य का स्वरूप निश्चित होवे तो यथार्थ जाननारूप जो कार्य विशेष है वह पहिले कहे गये कारणकलाप (विज्ञानमात्र की इन्द्रियरूप सामग्री) से पैदा नहीं होता है इसिलये वह प्रपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की ग्रपेक्षा रखता है इत्यादि बात सिद्ध होवे, किन्तु हमें इन्द्रियदि से यथार्थरूप पदार्थ की उपलब्धि होती है जो कि ग्रपने उत्पादक कारणासमूह का ही ग्रनुमान करा रही है तो फिर उस कारणासमूह से पृथक् गुणों का सद्भाव क्यों माने? इन्द्रिय से यथार्थरूप पदार्थ का ग्रहण हो जाता है गतः वह इन्द्रियों को हो अपना कारण बतावेगा, उन्हें छोड़ कर भन्य को कारण कैसे बतायेगा? इस तरह पदार्थ का यथार्थ ग्रहणरूप कार्य तो ग्रपने सामान्यकारण को बताता है यह निश्चित हो जाता है। ग्रब ग्रयथार्थरूप से पदार्थ की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थरूपसे पदार्थ की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थरूपसे पदार्थ

न चेन्द्रिये नैर्मरूपादिरेव गुणः; नैर्मरूपं हि तत्स्वरूपम्, न तु स्वरूपाधिको गुणः तथा व्यवदे-शस्तु दोषाभावनिबन्धनः । तथाहि-कामलादिदोषासत्त्वान्निर्मलमिन्द्रियं तत्सत्त्वे सदोषम् । मनसोपि निद्राश्चभावः स्वरूपं तत्सद्भावस्तु दोषः । विषयस्यापि निश्चलस्वादिस्वरूपं चलत्वादिस्तु दोषः । प्रमातुरिप क्षुषाद्यभावः स्वरूपं तत्सद्भावस्तु दोषः ।

न चैतद्वक्तव्यम्-'विज्ञानजनकानां स्वरूपमयथार्थोपलब्ध्या समिधगतम् यथार्थत्वं तु पूर्वस्मा-

की उपलब्धि होती है तो वह पूर्वकथित जो इन्द्रियरूप कारणकलाप है उससे नहीं होती है, उसके लिये तो अन्य ही कारणकलाप चाहिये, इस प्रकार अप्रामाण्य तो परापेक्ष है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में दोषों की भपेक्षा होती है। दूसरी एक बात यह है कि इन्द्रियमें जो निर्मलपना है वह तो उसका स्वरूप है, स्वरूप से ग्रिधिक कोई न्यारा गुण नहीं है, इन्द्रिय के स्वरूप को जो कोई "गुरा" ऐसा नाम कहकर पुकारते भी हैं सो ऐसा कहने में निमित्त कारणके दोषों का अभाव है, ग्रर्थात् जब इन्द्रियों में दोषों का ग्रभाव हो जाता है तब लोग कह देते हैं कि इस इन्द्रिय में निर्मलतारूप गुण है इत्यादि। इसी बात को सिद्ध करके प्रकट किया जाता है-जब नेत्र में पीलिया-कामला भ्रादि रोग या काच बिन्दू भ्रादि दोष नहीं होते हैं-तब नेत्र इन्द्रिय निर्मल है ऐसा कहते हैं, तथा-जब ये कामलादि दोष मौजूद रहते हैं तब उस इन्द्रिय को सदोष कहते हैं, जैसा चक्षु इन्द्रिय में घटित किया वैसा ही मन में भी घटित कर सकते हैं। देखो-मन का स्वरूप है-निद्रा आलस्य ग्रादि का होना, ग्रोर इससे विपरीत उन निद्रा म्रादि का होना वह दोष है, उसके सद्भाव में मन सदोष कहलावेगा, और इसी तरह प्रमेय का निश्चल रहना, निकटवर्ती रहना इत्यादि तो स्वरूप है और इससे उल्टा श्रस्थिर होना, दूर रहना इत्यादि दोष है। तथा-जाननेवाला जो व्यक्ति है उसका अपना स्वरूप तो क्षुधा आदि का न होना, शोक आदि का न होना है, और इन पीड़ा धादि का सद्भाव दोष है। इस प्रकार इन्द्रिय, विषय, मन और प्रमाता इनका अपने अपने स्वरूप में रहना स्वरूप है, श्रीर इनसे विपरीत होना-रहना वह दोष है और वे दोष ही ग्रप्रामाण्य का कारण हुन्ना करते हैं, यह बात सिद्ध हुई। कोई इस तरह से कहैं कि विज्ञान को उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं उनका स्वरूप तो ग्रयथार्थरूप से हुई पदार्थ की उपलब्धि से जान लिया जाता है और पदार्थ की वास्तविक उपलब्धि तो पूर्व कथित इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न नहीं होकर अन्य गुण नामक सामग्री से होती है ? [ प्रथात पदार्थ का असत्यग्रहण इन्द्रिय के स्वरूप से होता है भीर सत्यग्रहण

त्कारणकल।पादनुत्पद्यमानं गुणास्यं सामध्यन्तरं परिकल्पयितं इति; यतोऽत्र लोकः प्रमाणम् । न चात्र मिथ्याज्ञान।त्कारणस्वरूपमात्रमेवानुमिनोति किन्तु सम्यग्ज्ञानात् ।

किन्तः स्रर्थतथाभावप्रकाशनरूपं प्रामाण्यम्, तस्य चक्षुरादिसामग्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्यनु-त्पत्युपगमे विज्ञानस्य स्वरूपं वक्तन्यम् । न च तद्रूपन्यतिरेकेण तस्य स्वरूपं पश्यामो येन तदुत्पत्ताव-प्यनुत्पन्नमुत्तरकालं तत्रैवोत्पत्तिमदम्युपगम्यते प्रामाण्यं भित्ताविव चित्रम् । विज्ञानोत्पत्तावप्यनुत्पत्तौ व्यतिरिक्तसामग्रीतश्चोत्पत्त्यभ्युपगमे विरुद्धधर्माध्यासात्कारणभेदाच तथोर्भेदः स्यात् ।

इन्द्रिय के गुण से होता है ] सो इस प्रकार की विपरीत कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषय में तो लोक ही प्रमाण है, [लोक में जैसी मान्यता है वही प्रमाणिक बात है ] लोक में ऐसा नहीं मानते हैं कि मिथ्याज्ञान से चक्षु ग्रादि इन्द्रियों का स्वरूप ही ग्रमुमानित किया जाता है भ्रथात्—मिथ्याज्ञान इन्द्रियों के स्वरूप से होता है ऐसा कोई. नहीं मानता है, सब ही लोक इन्द्रियों के स्वरूप से सम्यग्ज्ञान होना मानते हैं। सम्यग्ज्ञानरूप कार्य से इन्द्रियस्वरूप कारण का ग्रमुमान लगाते हैं कि यह सम्यग्ज्ञान जो हुग्रा है वह इन्द्रिय—स्वरूप की वजह से हुग्रा है इत्यादि, ग्रतः इन्द्रिय का स्वरूप ग्रयथार्थउपलब्धि का कारण है ऐसा जैन का कहना गलत ठहरता है।

इस बात पर विचार करे कि प्रामाण्य तो पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका प्रकाशन करने रूप होता है ग्रथित् प्रमाण का कार्य पदार्थ को यथार्थ रूप से प्रतिभासित कराना है, यही तो प्रमाण का प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य चक्षु ग्रादि इन्द्रिय सामग्री से विज्ञान के उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं होता है तो इसके ग्रातिरक्त विज्ञान का और क्या स्वरूप है वह तो ग्राप जैनों को बताना चाहिये ? क्योंकि इसके ग्रातिरक्त उसका कोई स्वरूप हमारी प्रतीति में ग्राता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रामाण्य ही उस विज्ञान या प्रमाण का स्वरूप है, उससे ग्रातिरक्त ग्रीर कोई प्रामाण्य हमें प्रतीत नहीं होता कि जिससे वह प्रमाण के पैदा होने पर भी उत्पन्न नहीं हो; ग्रीर उत्तरकालमें उसी में वह भिक्ति पर चित्र की तरह पैदा हो।

भावार्थ — प्रमाण अपनी कारणसामग्रीरूप इन्द्रियादि से उत्पन्न होता है भौर पीछे से उन इन्द्रियों के गुणादिरूप कारणों से उसमें प्रमाणता आती है जैसा कि दीवाल के बन जाने पर उसमें चित्र बनाया जाता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि किन्द्र, ग्रर्थतथात्वपरिच्छेदरूपा शक्तः प्रामाण्यम्, शक्तयश्च भावानां सत(स्वत) एवोत्पद्यन्ते नोत्पादककारणाधीनाः । तदुक्तम्—

> "स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसतौ शक्तिः कर्तुं मन्येन पायंते ।।"

> > [ मी० व्लो० सू० २ व्लो० ४७ ]

न चैतत्सत्कार्यदर्शनसमाश्रयणादिभिघीयते; किन्तु यः कार्यगतो धर्मः कारणे समस्ति स कार्यवत्तत एवोदयमासादयति यथा मृत्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेपि मृत्पिण्डादुपजायमाने मृत्पिण्ड-

यदि ज्ञानकी उत्पत्ति के श्रनंतर प्रमाणता श्राती है और ज्ञान के उत्पादक कारणों से उसमें प्रामाण्य नहीं आता है श्रन्य कारण से श्राता है, ऐसा कहा जाय तो यह कहना दिवाल के बननेके बाद उस पर चित्र बनाया जाता है उसके समान होगा अर्थात् दोनों का समय श्रीर कारण पृथक् पृथक् सिद्ध होगा।

तथा प्रमाण की उत्पत्ति होने पर भी प्रमाणता उत्पन्न नहीं होती है श्रीर प्रमाण के कारणकलाप के अतिरिक्त कारण के द्वारा वह पैदा होती है इस प्रकार स्वीकार किया जाय तो ज्ञानरूप प्रमाण श्रीर प्रामाण्य में विरुद्ध दो धर्म-उत्पन्नत्व और श्रमुत्पन्नत्व पैदा हो जाने से एवं प्रमाण श्रीर प्रामाण्य के कारणों में भेद हो जाने से प्रमाण श्रीर प्रामाण्य में महान् भेद पड़ेगा ? [ जो किसी भी वादी प्रतिवादी को इष्ट नहीं है ]।

जैन को एक बात श्रीर यह समकानी है कि ज्ञान में पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो सामर्थ्य है वही प्रामाण्य है सो ऐसी जो शक्तियां पदार्थों में हुआ करती हैं वे स्वतः ही हुआ करती हैं, उनके लिये अन्य उत्पादक कारण की जरूरत नहीं होती है, कहा भी है—विश्व में जितने भी प्रमाण हैं उनमें प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा बिलकुल निश्चय करना चाहिये, क्योंकि जिनमें स्वतः वैसी शक्ति नहीं है तो अन्य कारण से भी उसमें वह शक्ति आ नहीं सकती, ऐसा नियम है, इस मीमांसा-श्लोकवाक्तिक के श्लोक से ही निश्चय होता है कि प्रमाण में प्रामाण्यभूत शक्ति स्वतः है। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि इस तरह मानने में तो सांख्य के सत्कार्यशद का प्रसंग आता है ? सो इस तरह की शंका करना भी ठीक नहीं है, इस विषय को हम अच्छी तरह से उदाहरण पूर्वक समकाते हैं, सुनिये ! कार्य में जो स्वभाव रहता है

रूपादिद्वारेगोपजायन्ते । ये तु कार्यधर्माः कारणेष्वविद्यमाना न ते ततः कार्यवत् जायन्ते किन्तु स्वत एव, यथा तस्यैवोदकाहरगाञ्चक्तिः । एवं विज्ञानेप्यर्थतथात्वपरिच्छेदशक्तिश्चक्षुरादिष्वविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एवाविभवति । उक्तं च —

> "ग्रात्मलाभे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत्। लब्घात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु॥" [ मी • इलो ॰ सू • २ इलो ॰ ४८ ] यथा-मृत्पिण्डदण्डचक्रादि घटो जन्मन्यपेक्षते। उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते"॥ [

वह उसमें अपने कारण से म्राता है कार्य जैसे ही कारण से उत्पन्न हुमा कि साथ ही वे स्वभाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के पिण्ड में रूप ग्रादि गुएा हैं दे घटरूप कार्य के उत्पन्न होते ही साथ के साथ घटरूप कार्य में भ्रा जाते हैं। कोई कोई कार्य के स्वभाव ऐसे भी होते हैं कि जो कारगों में नहीं रहते हैं, ऐसे कार्य के वे गूग उस कारण से पैदा न होकर स्वतः ही उस कार्य में हो जाया करते हैं। जैसे कार्यरूप घट में जल को धारण करने का गूण है वह सिर्फ उस घटरूप कार्य का ही निजस्व-भाव है, मिट्टीरूप कारए। का नहीं । जैसे यहां मिट्टी श्रीर घट की बात है वैसे विज्ञान की बात है, विज्ञान में भी पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो सामर्थ्य है वह उसके कारणभूत चक्षु ग्रादि में नहीं है, ग्रतः वह शक्ति चक्षु आदि से पैदा न होकर स्वतः ही उसमें प्रकट हो जाया करती है। यहीं बात अन्यत्र कही है-पदार्थ उत्पत्ति मात्र में कारणों की अपेक्षा रखते हैं, जब वे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात् अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकते हैं तब उनकी निजी कार्य में प्रवृत्ति तो स्वयं ही होती है। मतलब-पदार्थ या घटरूप कार्य मिट्टीकारण से सम्पन्न हुम्रा भ्रब उस घट का कार्य जो जल भारण है वह तो स्वयं घट ही करेगा, उसके लिये मिट्टी क्या सहायक बनेगी? अर्थात् नहीं । इसी विषय का खुलासा कारिका द्वारा किया गया है - मिट्टी का पिण्ड, दंड, कुम्हार का चक्र इत्यादि कारण घट की उत्पत्ति में जरूरी हैं, किन्तु घट के जल घारए करनेरूप कार्य में तो मिट्टी आदि कारएों की अपेक्षा नहीं रहती है। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं कि कार्य निष्पन्न होने पर फिर भ्रपने कार्य के संपादन में वह कारण की भ्रपेक्षा नहीं रखता है।

चक्षुरादिविज्ञानकारणादुपजायम।नःत्वात्तस्य परतोऽभिषाने तु सिद्धसाध्यतः । म्रनुमानादिमुद्धिस्तु गृहीताविनाभावादिलिङ्गादेरुपजायमाना प्रमाणभूतैवोपजायतेऽतोऽत्रापि तेषां न व्यापारः ।
तभोत्पत्तौ तदन्यापेक्षम् ।

नापि ज्ञात्रो, तद्धि तत्र कि कारणगुणानपेक्षते, संवादप्रत्ययं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; गुणानां प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वेन प्रागेवासत्त्वप्रतिपादनात् । संवादज्ञानापेक्षाप्ययुक्ताः; तत्खलु समानजा-

जैन का कहना है कि चक्षु भ्रादि जो ज्ञान के कारए हैं उन कारएों से प्रामाण्य पैदा होता है भ्रतः हम प्रामाण्य को पर से उत्पन्न हुन्ना भानते हैं सो ऐसा मानने में हम भाट्टों को कोई ग्रापत्ति नहीं है, हम भी तो ऐसा ही सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्षप्रमाण के प्रामाण्य में जो बात है वही ग्रनुमानादि अन्य प्रमाणों में है । अनुमान प्रमाण साध्य के साथ जिसका ग्रविनाभाव संबंध गृहीत हो चुका है ऐसे ग्रविनाभावी हेतु से प्रमाणभूत ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही आगमप्रमाण भ्रादि जो प्रमाण हैं वे सभी प्रमाण ग्रपने २ कारणों से प्रामाण्यसहित ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये इन प्रत्यक्ष, अनुमान, भागम, आदि प्रमागों में प्रामाण्य उत्पन्न कराने के लिये गुण चाहिये क्योंकि गुर्गों से ही प्रामाण्य होता है इत्यादि कहना गलत है। इस तरह प्रामाण्य की उत्पत्ति भ्रन्य की भ्रपेक्षा से होती है ऐसा उत्पत्ति का प्रथम पक्ष असिद्ध हो जाता है। इसी तरह ज्ञप्ति के पक्ष पर भी जब हम विचार करते हैं तो वहां पर भी उसे ग्रन्थ की भ्रपेक्षा नहीं रहती है। ऐसा सिद्ध होता है। प्रामाण्य की ज्ञित में अन्य कारण की अपेक्षा होती है ऐसा जैन स्वीकार करते हैं सो उनसे हम पूछते हैं कि वह अन्य कारण कौन है ? कारए। (इन्द्रिय) के ग्रुए। हैं ? या संवादक ज्ञान है ? कारए। के ग्रुए। की अपेक्षा है ऐसा प्रथमपक्ष मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रभी २ हमने यह सिद्ध कर दिया है कि गुणों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्रहण नहीं होता है, ग्रतः वे ग्रसत्रूप ही हैं। द्वितीय विकल्प प्रामाण्य अपनी ज्ञप्ति में संवादक ज्ञान की ग्रपेक्षा रखता है ऐसा कहना भी बेकार है, यही प्रकट किया जाता है, अप्तिमें संवादक ज्ञान की अपेक्षा रहती है ऐसा कहा सो वह संवादकज्ञान समानजाति का है ? या भिन्न जाति का है ? समानजातीय संवादकज्ञान को ज्ञप्ति का हेतु माना जावे तब भी प्रश्न पैदा होता है कि वह समानजातीय संवादकज्ञान एकसंतान से [उसी विवक्षित पूरुष से] उत्पन्न हमा है ? अथवा दूसरे संतान से उत्पन्न हुम्रा है ? दूसरे संतान से उत्पन्न हुम्रा संवादक-ज्ञान इस विवक्षित प्रामाण्य का हेतु बन नहीं सकता, यदि बनेगा तो देवदत्त के घट

तीयम्, भिन्नजातीयं वा ? प्रथमपक्षे किमेकसन्तानप्रभवम्; भिन्नसन्तानप्रभव वा ? न ताविद्भन्न-सन्तानप्रभवम्; देवदत्तघटशाने यज्ञदत्तघटज्ञानस्यापि संवादकत्वप्रसङ्गात् । एकसन्तानप्रभवमप्यभिन्न-विषयम्, भिन्नविषयं वा ? प्रथमविकल्पे संवाद्यसंवादकभावाभावोऽविशेषात् । ग्रभिन्नविषयत्वे हि यथोत्तरं पूर्वस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किन्न स्यात् ? कथं चास्य प्रमाणात्विनिश्चयः ? तदुत्तरकालभाविनोऽन्यस्मात् तथाविघादेवेति चेत्, तिह तस्याप्यन्यस्मात्तथाविघादेवेन्यनवस्था । प्रथमप्रमाणान्तस्य प्रामाण्यनिश्चयेऽन्योन्याश्रयः । भिन्नविषयमित्यपि वार्त्तम्; श्रुक्तिशकले रजतज्ञानं प्रति उत्तर-

ज्ञान में यज्ञदत्त के घट ज्ञान से प्रमाणता आने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, क्योंकि ग्रन्य संतान का ज्ञान ग्रपने प्रामाण्य में संवादक बनना ग्रापने स्वीकार किया है अब दूसरे विकल्प की अपेक्षा विचार करते हैं कि प्रामाण्य में संवादकज्ञान कारण है वह अपना एक ही विवक्षितपुरुष संबंधी है सो ऐसा मानने पर फिर यह बताना पड़ेगा कि वह एक ही पूरुष का संवादक ज्ञान प्रामाण्य के विषय को ही ग्रहण करनेवाला है कि भिन्नविषयवाला है ? यदि कहा जावे कि प्रामाण्य का विषय ग्रौर संवादक ज्ञान का विषय श्रभिन्न है तो संवाद्य ग्रौर संवादक भाव ही समाप्त हो जावेगा-अयों कि दोनों एक को ही विषय करते हैं। जहां अभिन्नविषयवाले ज्ञान होते हैं वहां उत्तरकालीन ज्ञान पूर्व का संवादक है ऐसा कह नहीं सकते, उसमें तो पूर्वज्ञान का संवादक जैसे उत्तरज्ञान है वैसे ही उत्तरज्ञान का संवादक पूर्वज्ञान भी बन सकता है। कोई विशे-षता नहीं आती है। हम जैनसे पूछते हैं कि यदि प्रामाण्य, संवादकज्ञान की अपेक्षा रखता है तो उस संवादकज्ञान में भी प्रामाण्य है उसका निश्चय कौन करता है ? उत्तरकालीन अन्य कोई उसी प्रकारका ज्ञान उस संवादकज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय करता है ऐसा कहा जाय तो अनवस्था भाती है, क्यों कि आगे को संवादक जानों में प्रामाण्य के निर्णय के लिये ग्रन्य २ संवादकज्ञानों की अपेक्षा होती ही जायगी। अनवस्था को दूर करने के लिये प्रथमज्ञान से संवादकज्ञान की प्रमाणता का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार करो तो ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्रायेगा, क्योंकि प्रथमज्ञान से उत्तरके संवादकज्ञान में प्रमाणता का निर्णय धौर उत्तरज्ञान की प्रमाणता से प्रथम ज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय होगा, इस तरह किसी का भी निर्णय नहीं होगा। प्रामाण्य को अपना निर्णय करने के लिये जिसकी अपेक्षा रहती है ऐसा वह संवादक ज्ञान यदि भिन्न ही विषयवाला है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में क्या दोष भाता है यह हम बताते हैं---प्रामाण्य का विषय भौर संवादक

कालभाविशुक्तिकाशकलज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापकत्वप्रसङ्गात्।

नापि भिन्नजातीयम्; तद्धि किमर्थिकयाज्ञानम्, उतान्यत्? न तावद्यत्; घटज्ञानात्पटज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयप्रसङ्गात् । नाप्यर्थिकयाज्ञानम्; प्रामाण्यनिश्चयाभाषे प्रवृत्त्याभावेनार्थेकियाज्ञानाघटनात् । चक्रकप्रसङ्गश्च । कथं चार्थिकयाज्ञानस्य तिन्नश्चयः ? ध्रन्यार्थिकयाज्ञानाचे दनवस्या ।
प्रथमप्रमाणाचे दन्योन्याश्चयः । ग्रथिकयाज्ञानस्य स्थतः प्रामाण्यनिश्चयोपगमे चाद्यस्य तथाभावे किकृतः
प्रद्वेषः ? तदुक्तम्—

ज्ञान का विषय एक तो है नहीं पृथक् है, भौर फिर भी वह संवादकज्ञान प्रामाण्य की व्यवस्था कर देता है तब तो सीप के टुकड़े में हुए रजतज्ञान के प्रति उत्तरकाल में सीप में सीप का ज्ञान होता है वह प्रामाण्य का व्यवस्थापक है ऐसा मानना होगा, क्योंकि उसमें भिन्नविषयता तो है ही। भ्रतः भिन्नविषयवाला सजातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की ज्ञप्ति में कारण है ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है।

भ्रव भिन्न जातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की ज्ञिष्त में कारण है ऐसा मानो तो क्या दोष है यह भी हम प्रकट करते हैं - भिन्नजातीय संवादकज्ञान कौन सा है -क्या वह अर्थिकिया का ज्ञान है ? या और कोई दूसरा ज्ञान है ? मतलब यह है-कि प्रमाण ने "यह जल है" ऐसा जाना ग्रब उस प्रमाण की प्रमाणिकता को बताने के लिये संवादक ज्ञान धाता है। ऐसा जैन कहते हैं सो बताग्रो कि वह ज्ञान किसको जानता है ? उसी जलकी ग्रथं किया को जो कि स्नान पान आदिरूप है उसको ? ग्रथवा जो अन्य विषय है उसको ? वह भन्य विषय को जाननेवाला है। ऐसा कहो तो ठीक नहीं होगा क्योंकि यदि अन्यविषयक संवादकज्ञान प्रामाण्यज्ञप्ति में कारण होता है तो घटज्ञान से पटज्ञान में भी प्रामाण्य ग्रा सकता है? भिन्नजातीय तो वह है ही ? अर्थिकिया का ज्ञान संवादक है ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि श्रभी प्रामाण्य का निश्चय तो हुआ नहीं है उसके ग्रभाव में प्रामाण्य की शप्ति का कारण जो संवादक ज्ञान है उसका स्वविषय में [अर्थिकिया के ग्रहरा में] व्यापार होना संभव नहीं है। जो पुरुष वस्तु में प्रवृत्ति करते हैं वे पहिले अपने ज्ञान में प्रमाणता को देखते हैं-फिर जानकर प्रवृत्ति करते हैं। विना प्रवृत्ति के प्रथं किया का ज्ञान कैसे होगा ? अर्थात् नहीं हो सकता तथा इस तरह मानने में चक्रक दोष भी ग्राता है देखो ! अर्थिकया का ज्ञान उत्पन्न होने पर पूर्वज्ञान में प्रामाण्य आना भीर पूर्वज्ञान में प्रामाण्य के होनेपर उसकी विषय में प्रवृत्ति होना । पूनः प्रवृत्ति होनेपर अर्थिकया का ज्ञान हो सकना.

"यथैव प्रथमज्ञानं तत्संवादमपेक्षते ।
संवादेनापि संवादः परो मृग्यस्तथैव हि ।। १ ।। [ ]
कस्यचित्तु यदीष्येत स्वत एव प्रमाणता ।
प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेषः केन हेतुना ।। १ ।।
[ मी० श्लो० सू० २ श्लो० ७६ ]
संवादस्याथ पूर्वेण संवादिस्वात्प्रमाणता ।
प्रन्योन्याश्रयभावेन प्रामाण्यं न प्रकल्पते ।। १ ।। [ ] इति ।

इत्यादि तीन के चक्र में चक्कर लगाते रहना होगा, और सिद्धि तीनों में से किसी एक को भी नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि अर्थिकियाके ज्ञान द्वारा प्रामाण्यका निश्चय ऐसा मान भी लेवें किन्तु फिर उस अर्थिकिया ज्ञानका प्रामाण्य किसके द्वारा निश्चित होगा? उसके लिये यदि अन्य अर्थिकिया ज्ञान आयेगा तो अनवस्था फैलती है।

यदि अनवस्थादीष को टालने के लिये ऐसा कहा जाय कि प्रथमप्रमाण से संवादकज्ञान में प्रामाण्य ग्रायेगा तो ग्रन्योन्याश्रयदोष उपस्थित होता है। इस प्रकार की ग्रापत्तियों से बचने के लिये श्रथं कियाविषयकसंवादकज्ञान को स्वतः प्रामाण्यभूत मानते हो तब तो प्रथमज्ञान में भी स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करने में क्या देष है? कुछ भी नहीं इस विषय का विवेचन मीमांसाक्लोकवात्तिक में किया है, उसका उद्ध-रण इस प्रकार है—

जैन लोग "प्रथमज्ञान [किसी भी एक विवक्षित पदार्थ को जाननेवाला प्रमाण] अपनी प्रमाणता के लिये अन्य संवादकज्ञान की अपेक्षा रखता हैं" ऐसा मानते हैं तो वह संवादकज्ञान भी अपनी प्रमाणता के लिये अन्य संवादक की अपेक्षा रखेगा, और वह भी अन्य संवादक की, इस तरह संवादक की लम्बी भड़ों को रोकने के लिये किसी एक विवक्षित संवादक ज्ञान में स्वतः प्रमाणता स्वीकार की जावे तो प्रथमज्ञान को ही स्वतः प्रमाणभूत मानने में क्या द्वेष भाव है ? अर्थात् कुछ नहीं। अनवस्थादोष न होवे इस वजह से संवादक में प्रमाणता प्रथमज्ञान से आती है ऐसी कल्पना करें तो इतरेतराश्रय दोष आता है।।१।।२।।३।।

मर्थिकयाज्ञानस्यार्थाभावेऽदृष्टत्वाञ्च स्वप्रामाण्यिनिश्चयेऽन्यापेक्षा साधनज्ञानस्य त्वर्थाभावेपि दृष्टत्वात्तत्र तदपेक्षा युक्ता; इत्यप्यसङ्गतम्; तस्याप्यर्थमन्तरेण स्वप्नदशायां दर्शनात् । फलावाप्तिरूप त्वात्तस्य तत्र नान्यापेक्षा साधनिनभिक्षिज्ञानस्य तु फलावाप्तिरूपत्वाभावात्तदपेक्षा; इत्यप्यनुत्तरम्; फलावाप्तिरूपत्वस्याप्रयोजकत्वात् । यथैव हि साधनिनभिक्षिनो ज्ञानस्यान्यत्र व्यभिचारदर्शनात्सत्या-सत्यविचारणायां प्रेक्षावतां प्रवृत्तिस्तथा तस्यापि विशेषाभावात् ।

शंका—ग्रथं कियाज्ञान तो श्रथं के सद्भाव विना देखा नहीं जाता है, किन्तु उसके सद्भाव में ही देखा जाता है. श्रतः ग्रथं कियाज्ञान में प्रमाणता का निश्चय करने के लिये श्रन्य की ग्रपेक्षा करनी नहीं पड़ती, किन्तु साधन का जो ज्ञान है वह तो ग्रथं के ग्रभाव में भी देखा जाता है, श्रतः साधनज्ञान की प्रमाणता के लिये श्रन्य की श्रपेक्षा लेनी पड़ती है।

समाधान — यह शंका गलत है, क्योंकि अर्थकियाज्ञान भी पदार्थ के विना देखा जाता है, जैसे कि स्वप्न में पदार्थ नहीं रहता है फिर भी अर्थिकिया का ज्ञान तो होता देखा जाता है।

शंका—अर्थिकियाज्ञान फल की प्राप्तिरूप होता है, इसलिये उसमें ग्रन्य की ग्रंपेक्षा नहीं होती, किन्तु जो साधन को बतलानेवाला ज्ञान है वह फलप्राप्तिरूप नहीं होता, ग्रतः उसमें ग्रंपनी प्रमाणता के लिये ग्रन्य ज्ञान की ग्रंपेक्षा रहती है, मतलब यह है कि "यह जल है" ऐसा ज्ञान होने पर उस जलका कार्य या फल जो स्नानादिरूप है उसकी प्राप्ति में ग्रन्यज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, परन्तु स्नान का साधन जो जल है सो उसके ज्ञान में तो ग्रन्य ज्ञान की ग्रंपेक्षा जरूर होती है, क्योंकि वह तो फलप्राप्तिरूप नहीं है।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि फल की प्राप्ति प्रामाण्य की प्रयोजक नहीं हुम्रा करती है। देखो—जिस प्रकार स्नानादिक के कारणभूत जो जला-दिक पदार्थ हैं उनको प्रतिभासित करने वाले ज्ञान में कहीं [मरीचिका में] व्यभिचार देखनेमें आता है, म्रर्थात् "यह जल है" ऐसी प्रतीति सत्यजल में होती है म्रौर मरीचिका में भी होती है, म्रौर इसीलिये तो उस जलज्ञान के सत्य म्रसत्य के निर्णय करने में बुद्धिमानों की प्रवृत्ति होती है, ठीक इसी तरह म्रथंकियाज्ञान में भी होता है, म्रर्थात् अर्थिकया के ज्ञावमें भी सत्य म्रसत्यका निर्णय करके प्रवृत्ति होती है कोई विशेषता नहीं।

किन्छ, समानकालमर्थिकियाज्ञानं पूर्वज्ञानप्रामाण्यव्यवस्थापकम्, भिन्नकालं वा ? यद्योक-कालम्; पूर्वज्ञानविषयम्, तदविषयं वा ? न तावत्तदविषयम्; चक्षुरादिज्ञाने ज्ञानान्तरस्याप्रति-भासनात्, प्रतिनियतरूपादिविषयत्वात्तस्य । तदविषयत्वे च कथं तज्ज्ञानप्रामाण्यनिश्चायकत्वं तदग्रहे तद्धर्माणां ग्रहणविरोघात् । भिन्नकालिमत्यप्ययुक्तम्; पूर्वज्ञानस्य क्षाणिकत्वेन नाशे तदग्राहकत्वेनो-त्तरज्ञानस्य तत्प्रामाण्यनिश्चायकत्वायोगात् । सर्वप्राणभृतां प्रामाण्ये सन्देहिवपर्ययाक्रान्तत्वासिद्धेश्च । समुत्पन्ने खलु विज्ञाने 'श्रयमित्थमेवार्थः' इति निश्चयो न सन्देहो विपर्ययो वा । तदुक्तम् ।

> "प्रमार्ग ग्रहणात्पूर्वः स्वरूपेगीव संस्थितम् । निरपेक्षं स्वकार्ये च गृह्यते प्रत्ययान्तरै: ॥ १ ॥"

> > [ मी • इलो • सू० २ इलो • ८३ ] इति

तथा-एक प्रश्न यह भी होता है कि ग्रर्थिकया का ज्ञान जो कि पूर्वज्ञान में प्रमाणता को बतलाता है, वह उसके समकालीन है या भिन्नकालीन है ? यदि सम-कालीन है तो उसी पूर्वज्ञान के विषय को जानने वाला है या नहीं ? समकालीनज्ञान का विषय वही है जो पूर्वज्ञान का है ऐसा कहो तो असंभव है, क्योंकि चक्षु घ्रारा आदि पांचों ही इन्द्रियों के ज्ञानों में ज्ञानरूप विषय प्रतिभासित होता ही नहीं, इन्द्रियों का विषय तो ग्रपना २ निश्चित रूप गंधादि है। इस प्रकार समकालीन ज्ञान पूर्वज्ञान को विषय करनेवाला हो नहीं सकता है, यह सिद्ध हुआ। अब यदि उसको विषय नहीं करे तो बताईये वह पूर्वज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय कैसे करायेगा ? अर्थातु नहीं कर सकता, जब वह पूर्वज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर सका तो उसका धर्म जो प्रामाण्य है उसे कैसे ग्रहण करेगा ? ग्रर्थिकया का ज्ञान भिन्न काल में रहकर पूर्वज्ञान की प्रमाण्ता को बतलाता है ऐसा दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वज्ञान क्षणिक होने से नष्ट हो चुका है ग्रब उसका ग्रग्राहक ऐसा उत्तर ज्ञान उसके प्रामाण्य का निश्चय नहीं करा सकता। एक बात यह भी है कि सभी प्राणियों के प्राधाण्य संदेह एवं विपर्यय रहता ही नहीं, क्योंकि सभी ज्ञान जब भी उत्पन्न होते हैं तब वे संशयादि से रहित ही उत्पन्न होते हैं, ग्रतः उनको ग्रन्य की ग्रपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। ज्ञान उत्पन्न होते ही ''यह पदार्थ इस प्रकार का है'' ऐसा निश्चय नियम से होता है उस समय उसमें न संशय रहता है, और न विषयंय ही रहता है। कहा भी है-प्रामाण्य जिसका धर्म है ऐसा वह प्रमाण (ज्ञान) स्वग्रहरण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है, तथा ग्रपना कार्य जो पदार्थ की परिच्छित्त है उसको संवादकज्ञान की

प्रमाणाप्रमाणयोक्त्पत्ती तुल्यरूपत्वाम्न संवादिवसंवादावन्तरेण तयोः प्रामाण्याप्रामाण्य-निभ्रय इति च मनोरथमात्रम्; ग्रप्रमाणे बाधककारणदोषज्ञानयोरवश्यंभावित्वादप्रामाण्यनिश्चयः, प्रमाणे तु तयोरभावात्प्रामाण्यावसायः।

यापि-तत्तुस्यरूपेऽन्यत्र तयोर्दर्शनात्तदाशस्त्रा; सापि त्रिचतुरज्ञानापेक्षामात्राज्ञिवर्तते । न च तदपेक्षायां स्वतः प्रामाण्यव्याघातोऽनवस्था वाः संवादकज्ञानस्याप्रामाण्यव्यवच्छेदे एव व्यापारा-दन्यज्ञानानपेक्षणाच । तदुक्तम्—

श्रपेक्षा विना ही करता रहता है, पश्चात् जिज्ञासु पुरुष द्वारा संवादरूप ज्ञानोंसे उसका ग्रहण हो जाता है।

शंका-प्रमाण ग्रीर ग्रप्रमाण उत्पत्ति के समय तो समान ही रहते हैं-उनमें संवाद और विसंवाद के विना प्रामाण्य और श्रप्रामाण्य का निश्चय होना शक्य नहीं है ?

समाधान — यह कथन मनोरथमात्र है, अप्रमाण तो बाधककारण और दोषों से जन्य हुआ करता है अतः उनका ज्ञान होना जरूरी है, उसीसे अप्रमाण में अप्रामाण्य का निश्चय होता है। प्रमाण में ऐसी बात नहीं है अतः प्रामाण्य को जानने के लिये बाधककारण और दोषों के ज्ञानों की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रमाण के प्रामाण्य का निश्चय तो अपने आप हो जाता है।

प्रमाण ज्ञानके समान मालूम पड़नेवाला जो ग्रप्रमाणभूत ज्ञान है उसमें संशय तथा विपयंयपना देखा जाता है ग्रतः कभी कभी प्रमाण ज्ञान भी ग्रप्रामाण्यपनेकी शंका हो सकती है किन्तु वह शंका आगे के तीन चार ज्ञानोंकी ग्रपेक्षा लेकर ही समाप्त हो जाया करती है। इस पर कोई कहे कि आगे के ज्ञानोंकी अपेक्षा मानेंगे तो स्वतः प्रामाण्य ग्रानेका जो सिद्धांत है वह खतम होगा, तथा ग्रनवस्था दोष भी आयेगा? सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ग्रागेके तीसरे या चौथे ज्ञानकी जो अपेक्षा बतायी वे ज्ञान इतना ही कार्य करते हैं कि प्रथम या द्वितीय ज्ञानके अप्रामाण्यताका व्यवच्छेद [नाश] करते हैं तथा वे ज्ञान ग्रपनी सत्यताके लिये ग्रन्यकी ग्रपेक्षा भी नहीं रखते हैं।

मीमांसाइलोक वार्तिक में लिखा है, ज्ञान की प्रमाणता में शंका म्राजाय तो उसको तीन चार ज्ञान [संवादक ज्ञान म्राकर] उत्पन्न होकर दूर कर दिया करते हैं,

"एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मितः। प्रार्थ्यते तावतैवेयं स्वतः प्रामाण्यमञ्जुते ॥ १ ॥"

[मी॰ इलो॰ सू० २ इलो॰ ६१]

योऽप्यनुत्पद्यमानः संशयो बलादुत्पाद्यते सोप्यर्थिकयार्थिनां सर्वत्र प्रवृत्त्यादिव्यवह।रोज्छेद-कारित्वान्न युक्तः । उक्तश्व—

> ''श्राशङ्केत हियो मोहादजातमिप बाधकम्। स सर्वव्यवहारेषु सशयात्मा क्षयं व्रजेत् ।। १ ।।'' [

इनसे अधिक ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने से ही कार्य हो जाता है भीर प्रामाण्य स्वतः ही भ्रा जाता है।

जैनादिक का कहना है कि प्रमाण से पदार्थ का ज्ञान होने पर भी उस विषय में संशय हो जाय कि यह ज्ञान अर्थिकिया में समर्थ ऐसे पदार्थ को विषय कर रहा है या विपरीत किसी पदार्थ को ? सो ऐसी जबरदस्ती संशय को उत्पन्न होने की ग्राशंका करना ठोक नहीं है क्योंकि ऐसे तो प्रयंत्रिया के इच्छक पूरुष किसी भी पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे, इस तरह से तो फिर प्रवृत्ति या निवृत्ति का व्यवहार ही समाप्त हो जायगा, कहने का ग्रभिप्राय यह है कि प्रमाश के विषय में संशय नहीं रहता. ऐसा हम मानते हैं। किन्तू जैन व्यर्थ उस विषय में संशय हो जाने की ग्राशंका करते हैं। इससे क्या होगा कि किसी भी पदार्थ में ग्रहण झादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि संशय बना ही रहेगा ? यही बन्त हमारे ग्रन्थ में कही है-जो व्यक्ति प्रमाण के प्रामाण्य में बाधक कारण नहीं होते हुए भी व्यर्थ की बाधक होने की शंका करे तो वह संशयी पुरुष नष्ट ही हुन्ना समभता चाहिये, क्योंकि वह सभी व्यवहार कार्यों में प्रवृत्त ही नहीं हो सकेगा। इस प्रकार निश्चित होता है कि प्रमाण अपनी प्रामाणिकता में भ्रन्य की भ्रपेक्षा नहीं रखता है। तथा वेद शास्त्र के निमित्त से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में भी स्वतः प्रामाण्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये, क्योंिक वेद अपीरुषेय होने से (पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होने से) दोष रहित है, इस-लिये जैसे प्रनुमान, प्राप्तवचनरूप ग्रागम, इन्द्रियज्ञान ये सब प्रमाण स्वतः प्रामाण्य स्वरूप है वैसे वेद जनित बृद्धि भी स्वत:प्रमाणभूत है। कहा भी है-वेद का पठन, मनन ग्रादि के करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वतःप्रमाणभूत है, क्योंकि वह चोदनाजनिता तु बुद्धिरपौरुषेयत्वेन दोषरहिताचोदनावाक्यादुपजायमाना लिङ्गासोक्त्यक्ष-बुद्धिवत्स्वतः प्रमाणम् । तदुक्तम्—

> "चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः। कारगौजंग्यमानत्वाल्लिङ्गाप्तोक्त्यक्षबुद्धिवत्।। १।।"

> > [मी॰ श्लो॰ सू॰ २ श्लो० १८४]

तन्न ज्ञारी परापेक्षा।

ज्ञान दोषरिहतवेदवाक्यों से पैदा हुआ है और वेद स्वतः प्रमाणभूत है। जैसे-निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुआ अनुमानप्रमाण, आप्तवचन से उत्पन्न हुआ आगमप्रमाण, इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्षप्रमाण स्वतः प्रमाणस्वरूप होता है। इस प्रकार यहां तक भाट्ट ने यह सिद्ध करके बताया है कि प्रामाण्य की ज्ञप्ति में पर की अपेक्षा नहीं हुआ करती है।

अब प्रमाग् का जो स्वकार्य है उसमें भी पर की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसा सिद्ध किया जाता है-प्रामाण्य जिसका धर्म है ऐसे प्रमाण का जो अपना कार्य (प्रवृत्ति कराना ग्रादि) है उसमें भी उसे अन्य की भपेक्षा नहीं होती है। जैन ग्रन्य की ग्रपेक्षा होती है ऐसा मानते हैं, सो वह प्रत्य कौन है कि जिसकी अपेक्षा प्रमाण को लेनी पड़ती है, क्या वह संवादकज्ञान है कि कारएगुग हैं ? संवादकज्ञान की अपेक्षा लेकर प्रामाण्य घर्मवाला प्रमाण निजी कार्य को करता है ऐसा कहो तो चक्रक दोष आता है, कैसे सो बताते हैं-प्रामाण्य धर्मवाला प्रमाण जब भ्रथंपरिच्छित्तिरूप ग्रपने कार्य में प्रवृत्त होगा तब प्रयंकिया को चाहनेवाले व्यक्ति वहां प्रवृत्ति करेंगे और उन व्यक्तियों के प्रवर्तित होने पर प्रयंकिया का ज्ञानरूप संवाद पैदा होगा, पुन: संवाद के रहते हुए ही उसकी अपेक्षा लेकर प्रमाण अपना कार्य जो अर्थिकिया को जानना है उसमें प्रवृत्ति करेगा, इस तरह प्रमाण की स्वकार्य में प्रवृत्ति १, उसके बल पर फिर मर्थिकियार्थी पुरुष की प्रवृत्ति २, भौर फिर उसकी भ्रपेक्षा लेकर संवादकज्ञान ३, इन तीनों में गोते लगाते रहने से इस चक्रक से छुटकारा नहीं होगा, तीनों में से एक भी सिद्ध नहीं होगा । यदि भिन्नकालीन अर्थात् भावीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान की अपेक्षा लेकर प्रमाण अपने कार्य में प्रवृत्ति करता है ऐसा कहा जाय सो वह भी बनता नहीं है, देखो-भावीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान का वर्तमान में तो प्रसत्त्व

नापि स्वकार्ये; तत्रापि हि कि तःसंवादप्रत्ययमपेश्चते, काररागुगान् वा ? प्रथमपक्षे चक्रकप्रसङ्गः-प्रमाणस्य हि स्वकार्ये प्रवृत्तौ सत्यामर्थिकियाथिनां प्रवृत्तिः, तस्यां चार्थिकियाज्ञानोत्पत्तिलक्षणः
संवादः; तत्सद्भावे च संवादमपेक्ष्य प्रमाणं स्वकार्येऽथंपरिच्छेदलक्षणे प्रवर्तेत । भाविनं संवादप्रत्ययमपेक्ष्य तत्तत्र प्रवर्त्तते; इत्यप्यनुपपन्नम्; तस्यासत्त्वेन स्वकार्ये प्रवर्त्तमानं विज्ञानं प्रति सहकारित्वायोगात् ।

द्वितीयपक्षेऽिप गृहीताः स्वकारणगुणाः तस्य स्वकार्ये प्रवर्त्तमानस्य सहकारित्वं प्रतिपद्यन्ते, श्रगृहीता वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; श्रतिप्रसङ्गात् । प्रथमपक्षेऽनवस्था-स्वकारणगुणज्ञानापेक्षं हि

है सो वह जान को अपने कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिये सहायक नहीं बन सकता है जो ग्रभी पैदा ही नहीं हुआ है वह वर्तमान ज्ञान में क्या सहायता पहुंचायेगा ? कुछ भी नहीं। प्रमारा को स्वकार्य में कारणों के गुणों की अपेक्षा होती है ऐसा जो दूसरा विकल्प है सो इस पर हम पूछते हैं कि प्रमाण को ग्रपने कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिये सहायता पहुंचानेवाले कारगों ( इन्द्रियों ) के गूगा हैं वे ग्रहण किये हए जिने हए ] हैं कि नहीं ? यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि वे गुण ग्रहण किये हए नहीं हैं तो श्रितिप्रसंग होगा-अर्थात् ग्रन्य प्रमाणके जो हैं उनके गूण भी हमारे लिये हमारे ज्ञान में सहायक बन सकते हैं, क्योंकि वे गुण भी तो श्रगृहीत हैं। पहला पक्ष-प्रमाणके कारएगों के गुण गृहीत हैं [जाने हुए हैं] तो इस पक्ष में ग्रनवस्था ग्रावेगी । वह ऐसे-प्रमाण जब भपने प्रामाण्य के कारण जो इन्द्रियों के गूण हैं उनके ज्ञान की भ्रपेक्षा लेकर निजी कार्य के करने में प्रवृत्ति करता है सो कारएों के गुग्गों का जो ज्ञान है वह जिस जान से होता है वह भी भ्रपने कारणों के गुणों की भ्रपेक्षा रखकर ही अपना कार्य जो प्रथमप्रमाण के कारणगूगों को जानना है उसे करेगा, तथा यह जो दूसरे नम्बर का कारए। गूर्गों को जाननेवाला ज्ञान है वह भी अपने कारणगुण के ज्ञानकी अपेक्षा लेकर प्रवर्तित हो सकेगा। भावार्थ-जैसे किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ, ग्रब उस प्रमाणभूत ज्ञान का कार्य को उस जल में प्रवृत्ति करनारूप है उसमें प्रवृत्ति होने के लिये अपने कारणगुण के ज्ञान की अपेक्षा लेनी पड़ेगी कि मेरे इस जलज्ञान का कारण नेत्र हैं इसके गूण स्वच्छता आदि हैं - मेरी ग्रांखें निर्मल हैं ऐसा ज्ञान होगा, तब जल में उसकी प्रवृत्ति हो सकेगी, तथा ऐसा ज्ञान उसे कोई बतायेगा तभी होगा, कि तुम्हारी भ्रांखें साफ-निर्दोष हैं इत्यादि, पुनः वह बतानेवाले व्यक्ति का ज्ञान भी प्रामाणिक होना चाहिये, प्रतः उसके ज्ञान की सत्यता श्रर्थात् बतलाने वाले प्रमाणं स्वकार्यं प्रवर्तत तदिष स्वकारणमुख्कानापेक्षं प्रमासकारणगुखग्रहणलक्षणे स्वकार्यं प्रवर्तत तदिष च स्वकारणगुखग्रहणलक्षणे स्वकार्यं प्रवर्तत तदिष च स्वकारणगुखग्रहणलक्षणे स्वकार्यं प्रवर्तत तदिष च स्वकारणगुखग्रहणनानपेक्षस्यैव प्रमाणकारणगुखपिरिच्छेन् दलक्षणे स्वकार्यं प्रवृत्तिरस्यु विशेषाभावात् । तदुक्तम् —

''जातेपि यदि विज्ञाने तावश्नार्योऽवधार्यते । यावत्कारराज्ञुद्धत्वं न प्रमासान्तराद्गतम् ॥ १ ॥

के नेत्र भी गुणवान हैं कि नहीं इसकी भी जानकारी होनी चाहिये, इस प्रकार एक प्रमाण के कार्य होने में अनेकों प्रमाणभूत व्यक्तियों की और ज्ञानों की आवश्यकता होती रहेगी, तब भनवस्था तो भ्रा ही जायगी, फिर भी प्रमाण का कार्य तो हो ही नहीं सकेगा, जैसे संसारी जीवों को आकांक्षाएँ भ्रागे २ बढ़ती जाती हैं—यह कार्य हो जाय, यह मकान बन जाय, इसी की चिंता मिटे तो धर्मकार्य को करूं गा इत्यादि, वैसे ही प्रमाण का कार्य तभी हो जब उसके कारणगुणों का ज्ञान हो, पुनः वह ज्ञान जिससे होगा उसकी सत्यता जानने की अपेक्षा होगी इत्यादि अपेक्षाएँ बढ़ती जावेगी भीर प्रमाण का कार्य यों ही पड़ा रह जायगा।

प्रवास यहां पर प्रनवस्था दोष को मिटाने के लिये कोई चतुर व्यक्ति कहे कि प्रमास के कारसमुणों को जाननेवाला जो ज्ञान है उसको प्रपने कारसमुण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह तो उसकी प्रयेक्षा के विना ही अपना कार्य जो प्रमास के कारसमुणों का जानना है उसमें स्वयं प्रवृत्त होता है, ऐसा कहने पर तो वह पहला प्रमास भी कारसमुणों के ज्ञान की अपेक्षा किये विना ही प्रपने कार्य-पदार्थ को जानना आदि को स्वतः कर सकेगा, दोनों में प्रथम प्रमास अभैर उस प्रथम प्रमास के कारस गुराों को जानने वाला प्रमास इनमें कोई भी विशेषता नहीं है जिससे कि एक को तो कारसमुण के ज्ञान की अपेक्षा लेनी पड़े और एक को नहीं लेनी पड़े इस प्रकार के ग्रनवस्था के विषय में हमारे प्रत्थ में भी कहा गया है अब हम उसे प्रकट करते हैं—ज्ञान उत्पन्न होने पर भी तबतक वह प्रपने विषय का निर्घार नहीं करता है जबतक कि वह धन्यज्ञान से अपने कारसमुण की शुद्धता को नहीं जानता, इस प्रकार की जो मान्यता है उसमें भागे कहा जानेवाला ग्रनवस्था दोष भाता है—जब प्रथमज्ञान अपनी प्रवृत्ति में अपने कारसमुण को जाननेवाले की अपेक्षा त्वकर प्रथमज्ञान के कारसमुणों को जानने के लिये प्रस्थ की अपेक्षा त्वकर प्रथमज्ञान के कारसमुणों को जाननेवाले की अपेक्षा त्वकर प्रथमज्ञान के कारसमुणों को जानने में प्रवृत्त होगा, क्योंकि जबतक

तत्र ज्ञानम्बरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । मावद्धि न परिच्छित्रा गुद्धिस्तावदसस्समा ॥ २ ॥ तस्यापि काश्णे गुद्धे तज्ज्ञानस्य प्रमाणता । तस्याप्येवमितीत्थं च न क्वचिद्व्यविष्ठिते ॥ ३ ॥

[मी० ब्लो० सू० २ ब्लो॰ ४६-४१] इति

श्चन प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्—'प्रत्यक्षं न तान्प्रत्येतुं समर्थम्' इति ; तन्नेन्द्रिये शक्तिरूपे, व्यक्तिरूपे वा तेषामनुपलम्भेनाभावः सरध्यते ? प्रथमपक्षे-मुसावद्दोषासामप्यभावः । नह्याधाराप्रत्य-

उसकी शुद्धि—[सत्यता] नहीं जानी है तबतक वह असत् समान ही रहेगा, अतः उसकी सत्यता का निर्णय भी उसके कारणगुण की शुद्धि से ही होवेगा, तभी वह प्रमाण प्रामाण्य सहित कहलायेगा, फिर वह तीसरा ज्ञान भी कारणगुण की शुद्धि जानकर ही प्रवृत्त होगा, इस प्रकार किसी भी ज्ञान में प्रामाण्य व्यवस्थित नहीं हो सकेगा, न प्रमाणों में स्वकार्य के करने की क्षमता आयेगी। इस प्रकार हम भाट्ट ने यह सिद्ध किया कि प्रमाण को अपने प्रामाण्य की उत्पत्ति में और ज्ञित तथा स्वकार्य में पर की अपेक्षा नहीं होती है अतः प्रमाण में स्वतः प्रामाण्य आता है।

ज्ञैन — हम जैन भाट्ट के इस लम्बे चीड़े पूर्व पक्ष का सविस्तार खण्डन करते हैं —

भाट्ट ने सबसे पहिले कहा है कि "इन्द्रियों के गुणों को प्रत्यक्षप्रमाण जानने में सक्षम नहीं है" सो इस पर हम उनसे पूछते हैं कि शक्ति प्र—[क्षमोपशमरूप] इन्द्रिय में गुणों की अनुपलिष्य होने से उनका अभाव मानते हो या व्यक्तिरूप (बाह्मोन्द्रिय आंख की पुतली आदि में) इन्द्रिय में गुणों की अनुपलिष्य होने से गुणों का अभाव मानते हैं—तो इस मान्यता में केवल गुणों का ही अभाव सिद्ध नहीं होगा किन्तु साथ ही दोषों का अभाव भी सिद्ध हो जायगा, क्योंकि शक्तिरूप इन्द्रिय में जैसे गुण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वैसे दोष भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तथा—आधार के अप्रत्यक्ष रहने पर आध्य का प्रत्यक्ष होना भी खन्य नहीं है, ऐसा ही नियम है। अतः आधार जो शक्तिरूप इन्द्रिय है प्रत्यक्ष नहीं होने से उसके आध्यरूप गुणों का प्रत्यक्ष होना भी बनता नहीं, अन्यका अतिप्रसङ्ग उपस्थित होगा। इस प्रकार शक्तिरूप इन्द्रियों में गुण, उपलब्ध नहीं होते,

क्षत्वे आवेयप्रत्यक्षता नामातिप्रसङ्गात्। ग्रथ व्यक्तिरूपे; तत्रापि किमात्मप्रत्यक्षेण गुणानामनुपलम्भः, परप्रत्यक्षेण वा ? प्रथमविकल्पे दोषाणामप्यसिद्धिः। न ह्यात्मीयं प्रत्यक्षं स्वचक्षुरादिगुणदोषविवेचने प्रवत्ति इत्येतत्प्रातीतिकम्। स्पार्शनादिप्रत्यक्षेण तु चक्षुरादिसद्भावमात्रमेव प्रतीयते इत्यतोपि गुण-दोषसद्भावासिद्धः। ग्रथ परप्रत्यक्षेण ते नोपलभ्यन्ते; तदसिद्धम्; यथंव हि काचकामलादयो दोषाः परचक्षुषि प्रत्यक्षतः परेण प्रतीयन्ते तथा नैमंत्यादयो गुणा ग्रपि।

जातमात्रस्यापि नैर्मल्यास्युपेतेन्द्रियप्रतीतेः तेषां गुराह्णपत्वाभावे जातितैमिरिकस्याप्युपल-स्भादिन्द्रियस्वरूपव्यतिरिक्तितिमरादिदोषासामप्यभावः। कथं वा रूपादीनां घटादिगुरास्वभावता

यह पक्ष खिण्डत हो जाता है। दूसरा पक्ष जो व्यक्तिरूप इन्द्रिय है उसमें गुर्गों का स्रभाव है। ऐसा कहो तो हम आपसे पूछते हैं कि यह बात आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हो ? अपने ही प्रत्यक्षज्ञान से या दूसरे पुरुष के प्रत्यक्षज्ञान से ? यदि अपने प्रत्यक्ष से उनका स्रभाव सिद्ध करते हो तो दोषों का अभाव मी सिद्ध हो जायगा, क्योंकि अपना निज का प्रत्यक्षज्ञान निजी (खुद के) चक्षु आदि इन्द्रियों के गुण या दोषों को जानता हो या उनका विवेचन करता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता, अपनी आंख का काजल अपने को नहीं दिखता ऐसी कहावत भी है। स्पार्शन आदि प्रत्यक्ष के द्वारा यदि आँख आदि का ज्ञान होता है तो भी उससे मात्र उन नेत्रादिक का सद्भाव ही सिद्ध होता है, उस स्पार्शन प्रत्यक्ष से उनके गुण और दोषों का सद्भाव तो सिद्ध नहीं होता है। यदि कहा जावे कि पर व्यक्ति के प्रत्यक्षज्ञान से वे इन्द्रियोंके गुर्गा उपलब्ध नहीं होते; सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे पराये व्यक्ति के नेत्र में काचिन्दु, पीलिया आदि दोष हैं उनका प्रत्यक्ष होता है वैसे ही निर्मलता आदि गुण भी प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। अतः पर के द्वारा नेत्रादि के गुग्ग प्रत्यक्ष नहीं होते हैं ऐसा कहना ससत् ठहरता है।

शंका— नेत्र में जो निर्मलता ग्रादि होती है वह तो उसके जन्म के साथ ही साथ दिखायी देती है ग्रर्थात् नेत्रादि इन्द्रियां नैर्मल्यादि गुण सहित ही पैदा होती हैं, ग्रयत: निर्मलतादि को गुण नहीं कह सकते हैं।

समाधान — ऐसा नहीं कहना, क्योंकि कोई जन्मसे तिमिरदोष युक्त है ग्रर्थात् जन्मान्ध है उसके नेत्रेन्द्रियका स्वरूप तिमिर दोष से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखायी देता ग्रतः उस तिमिर दोषको नेत्रेन्द्रियका स्वरूप ही मानना चाहिये, इस तरह भी उत्पत्तिप्रभृतितः प्रतीयमानत्वाविशेषात् ? यचक्षुरादिव्यतिरिक्तभावाभावानुविधायि तत्तत्कारण्कम्, यथाऽप्रामाण्यम्, तथा च प्रामाण्यम्। यच तद्व्यतिरिक्तं कारणं ते गुणाः' इत्यनुमानतोषि तेषां सिद्धिः।

यचे न्द्रियगुर्गैः सह लिङ्गस्य प्रतिबन्धः प्रत्यक्षेग् गृह्येत, ग्रनुमानेन वेत्याद्युक्तम्; तदप्य-युक्तम्; ऊहास्यप्रमार्गान्तरात्तत्प्रतिबन्धप्रतीतेः । कथं चाप्रामाण्यप्रतिपादकदोषप्रतीतिः ? तत्राप्यस्य

कोई कह सकता है ? क्योंकि जो उत्पत्ति के साथ हो वह उसका स्वरूप कहलाता है ऐसा आपने बताया है। इस प्रकार गुणोंका अभाव करनेसे दोषोंका ग्रभाव भी करना पड़ता है।

एक बात भीर यह होगी कि यदि उत्पत्ति के साथ ही नेत्रादिकों में निर्मलतादि पायी जाती है श्रतः वह नेत्र का गुण न होकर उसका स्वरूप मात्र है ऐसा माना जाय तो घट आदि पदार्थों में उत्पत्ति के साथ ही रूप रसादि रहते हैं, उनको भी गुगा नहीं कहना चाहिये । वे भी घट के स्वरूप ही कहलाने चाहिये । क्योंकि वे घट की उत्पत्ति के साथ ही उसमें प्रतीत होते हैं, कोई विशेषता नहीं है। जैसे नेत्र में निर्मलता उत्पत्ति के साथ ही है वैसे ही घट में रूप रसादि भी उत्पत्ति के साथ ही हैं, फिर घट के रूपादिको तो गुण कहना ग्रौर नेत्र की निर्मलता को स्वरूप कहना यह कैसे बन सकता है ? नहीं बन सकता । जो चक्षु ग्रादि इन्द्रिय से ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी वस्तू के सद्भाव में होता है भीर उस वस्तु के भ्रभाव में नहीं होता है वही उस प्रामाण्य का कारण है-जैसे अप्रामाण्य का कारण अन्य किसी वस्तु को माना है। अनुमान प्रयोग इस तरह होगा-प्रमाणमें प्रामाण्य चक्षु आदि से पृथक् अन्य किसी कारण की अपेक्षा से होता है (साध्य), क्योंकि वह चक्षु आदि से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ के साथ प्रन्वय व्यतिरेक रखता है (हेतु) जैसे प्रप्रामाण्य पृथक् कारणों की ग्रपेक्षा से होता है (दृष्टान्त), जो इन्द्रियोंसे अतिरिक्त ग्रन्य कोई पदार्थ है जो कि प्रामाण्य का कारण है वही गुरा कहलाता है। इस भ्रनुमान से गुराों की सिद्धि हो जाती है।

भाट्ट ने पूर्वपक्ष में पूछा है कि इन्द्रियों के गुणों के साथ हेतु का — (यथार्थरूप से पदार्थ की उपलब्धि होने रूप कार्यत्व का) जैन लोग ग्रविनाभाव संबंध मानते हैं, सो वह ग्रविनाभाव प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है या ग्रनुमान के द्वारा ? इत्यादि सो

समानत्वात् । नैर्मत्यादेर्मलाभावरूपत्वात्कथं गुरारूपतेत्यप्यसाम्प्रतम्; दोषाभावस्य प्रतियोगिपदार्थ-स्वभावत्वात् । निःस्वभावत्वे कार्यत्वधर्माधारत्विवरोधात् खरविषाग्यवत् । तथाविषस्याप्रतीतेरन-भ्युपगमाच, ग्रन्यथा—

> "भावान्तरविनिर्मु को भावोऽत्रानुपलम्भवत् । ग्रभावः समस्त (सम्मतस्त,स्य हेतोः किष्ट समुद्भवः ॥" [

भाट्ट का ऐसा कहना भ्रयुक्त है, क्यों कि जैन लोग तर्क नामक प्रामाणान्तर से ही इन्द्रियगुण के साथ कार्यंत्व हेतु का अविनाभाव संबंध निश्चित करते हैं. किसी भी भ्रमुमान के हेतु का अविनाभाव हो वह तर्क प्रमाण से ही जाना जाता है। भ्रच्छा— भ्राप भ्रपनी बात बताइए कि भ्रप्रामाण्य को प्रतिपादन करने वाले जो दोष हैं उन दोषों की प्रतीति कैसे होनी है भ्रथात् भ्रप्रामाण्य का भ्रौर दोषों का अविनाभाव किस प्रमाण से जाना जाता है भ्रमुमान से कि प्रत्यक्ष से? इत्यादि प्रश्न तो भ्रापके ऊपर भी भ्राप भें ग, भ्राप भाट्ट उन प्रश्नों का निवारण कैसे कर सकेंगे। भ्रापके यहां तो तर्क प्रमाण माना नहीं है कि जिसके द्वारा हेतु का भ्रविभाव जाना जाय।

शंका--नेत्र की निर्मलता तो यही है कि मल का न होना, अतः उसके अभाव को आप गुण कैसे कह सकते हैं।

समाधान — यह शंका ठीक नहीं है, दोषों का अभाव को प्रतियोगी पदार्थ के स्वभावरूप ही कहा जाता है ध्रथित दोषों का अभाव है तो गुणों का सद्भाव है, मिथ्यात्व आदि नहीं हैं तो सम्यक्त है, ध्रज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी है, इस तरह से ही पाना जाता है, अभाव को यदि इस प्रकार भावान्तरस्वभावरूप नहीं माना जाय और सर्वथा निस्स्वभावरूप ही माना जाय तो वह तुच्छाभाव कार्यत्व धर्म का ग्राधारभूत नहीं बन सकता। कहने का मतलब यही है कि दोषों का ग्रभाव गुणरूप नहीं है तो उसमें जो कुछ कार्यप्रक्रिया होती है—जैसे कि नेत्र में अंजनादि से निर्मलतारूप कार्य होते हैं वे नहीं हो सकते, जैसे गधे का सींग निःस्वभाव होने से उसमें कुछ भी कार्य नहीं होते हैं। सर्वथा निःस्वभावरूप ग्रभाव प्रतीति में भी नहीं ग्राता है; ग्रौर न ग्रापने निःस्वभाव ग्रभाव को माना ही है। यदि ग्रभाव को सर्वथा निःस्वभावरूप मानोगे तो ग्रागे के श्लोक में कथित मान्यता में बाधा उपस्थित होगी—

भावांतरसे निर्मुक्त ऐसा भाव हुआ करता है, जैसे-घट का अनुपलम्भ है तो वह अनुपलम्भ घट से भिन्न पट की या अन्य की उपलब्धि की बतलाता है, यही

इत्यस्य विरोधः।

तथा च गुणदोषाणां परस्परपरिहारेणावस्थानाहोषाभावे गुणसद्भावोऽवश्याभ्युपगन्तव्यो ऽग्न्यभावे शीतसद्भाववत्. स्रमावाभावे भावसद्भाववद्वा । स्रन्यथा कथं हेतौ नियमाभावो दोषः स्यात् स्रमावस्य गुणरूपतावहोषरूपत्वस्थाप्ययोगात् ? तथाच-नैर्मत्यादिव्यतिरिक्तगुणरिहताचक्षुरादेरुप-जायमानप्रामाण्यविश्यमिवरहव्यतिरिक्तदोषरिहताद्वेतोरप्रामाण्यमप्युपजायमानं स्वतो विशेषाभा-वात् । तथा च-

> "स्रप्रामाण्य त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंशयैः। वस्तुत्वादद्विविधस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात् ॥"

> > [मी॰ श्लो॰ सू॰ २ श्लो॰ ५४]

ग्रभाव का स्वरूप मान्य है। ऐसे ग्रभाव का किसी हेतु से उत्पाद क्यों नहीं होगा ? अवश्य ही होगा, मतलब-इस श्लोक में ग्रभाव को भावान्तरस्वभाववाला सिद्ध किया है। इसलिये उमे निःस्वभाव मानना विरुद्ध पड़ता है, इस प्रकार अभाव तुच्छाभावरूप नहीं है यह सिद्ध हुआ। जब गुण ग्रीर दोष एक दूसरे का परिहार करके रहते हैं यह निश्चित हो गया तब जहां दोषों का अभाव है वहां गुणों का सद्भाव अवश्य ही हो जाता है, जैसे-ग्रग्नि के श्रभाव में शीत का सद्भाव श्रवश्य होता है। ग्रथवा श्रभाव के ग्रभाव में (घट के भ्रभाव के अभाव में घट भाव का सद्भाव) ग्रवश्य ही होता है, यदि इस तरह नहीं माना जाय तो जब हेतु में भ्रविनाभाव का ध्रभाव रहता है तब उस हेत् में नियमाभाव दोष कैसे माना जायगा ? - ग्रर्थात् नहीं माना जायगा, अविना भावरूप गुरा नहीं होने से हेतु सदोष है ऐसा कथन तभी सिद्ध होगा जब पदार्थ में दोष के अभाव में गुरा ग्रीर गुण के ग्रभाव में दोष माने जायें। ग्रभावके यदि गुरा रूपता नहीं है तो उसके दोष रूपता भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार आप नेत्र में जो निर्मलता है उसे गुणरूप नहीं मानते हैं एवं गुणों की अपेक्षा लिये विना ही चक्षु ग्रादि इन्द्रियों से प्रमाण में प्रमाणता होना स्वीकार करते हैं; उसी प्रकार अविना-भाव रहित होने रूप जो हेत् का दोष है उस दोष की अपेक्षा लिये विना यों ही भ्रपने भ्राप ग्रप्रामाण्य उत्पन्न होता है भ्रथीत् स्वतः ही ग्रप्रामाण्य आता है ऐसा क्यों नहीं मानते हैं ? दोनों में कोई विशेषता नहीं है-प्रामाण्य को गूणों की अपेक्षा नहीं है तो मप्रामाण्य को भी दोषों की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार उभयत्र समानता सिद्ध होती है और उसके सिद्ध होनेपर निम्न क्लोक का अभिप्राय विरोध को प्राप्त इत्यस्य विरोधः । ततो हेतोनियमविरहस्य दोषरूपत्वे चेन्द्रिये मनापगमस्य गुग्रारूपतास्तु । तथाच सूक्तिमिदम्—

> "तस्माद्गुणेभ्यो दोषागामभावस्तदभावतः । श्रश्रामाण्यद्वयासत्त्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥" [ मी॰ श्लो॰ सू॰ २ श्लो॰ ६४ ] इति ।

'गुणेभ्यो हि दोषाग्णामभावः' इत्यभिदघता 'गुणेभ्यो गुग्णाः' एवाभिहितास्तथा प्रामाण्यमेवा-प्रामाण्यद्वयासत्त्वम्, तस्य गुणेभ्यो भावे कथं न परतः प्रामाण्यम् ? कथं वा तस्यौत्सिंगिकत्वम्

होता है कि-मिध्यात्व, श्रज्ञान और संशय के भेद से अप्रामाण्य तीन प्रकार का है। इन तीनों में संशय और मिध्यात्व ये दो वस्तुरूप [भाव रूप] हैं, भ्रीर भ्रज्ञान तो ज्ञानका धभावरूप मात्र है। भाव रूप जो मिथ्यात्व और संशय हैं इनकी उत्पत्ति अर्थात् अप्रामाण्यकी उत्पत्ति ] दुष्ट कारण जो काच कामलादि इन्द्रिय दोष है उस कारणसे होती है। इस क्लोक में सिर्फ श्रप्रामाण्यको परसे उत्पन्न होना बताया है, किंतु यह कथन बाधित हो चुका है इसलिये बुद्धिमत्ता की बात यही है कि जिस प्रकार हेतू में भविनामाव का अभाव दोषरूप है उसी प्रकार इन्द्रिय में मल का भ्रभाव होना गुग्रारूप है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। आपके ग्रन्थ में लिखा है कि गुर्गों से दोषों का ग्रभाव हो जाया करता है, श्रीर उनका भभाव होने से संशय विपर्ययरूप दोनों अप्रामाण्य खतम हो जाते हैं इस वजह से प्रामाण्य भ्रबाधित रहता है अर्थात् स्वतः आता है ऐसा माना है।।१।। इस श्लोक में गुणों से दोषों का ग्रभाव होता है ऐसा जो कहा गया है सो इसका मतलब हम तो यही निकालते हैं कि गुगों से गुण ही होते हैं। तथा प्रामाण्य ही अप्रामाण्य द्वयका [मिध्यात्व और संशय] असत्व है। श्रब यह जो प्रामाण्य है वह गुगाोंसे होता है ऐसा सिद्ध हो रहा है तब परत: प्रामाण्यवाद किस प्रकार सिद्ध नहीं होगा ? अवश्य होगा । दूसरी बात यह है कि दुष्ट कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले [सदोष इन्द्रियादिसे ] ग्रसत्य ज्ञानोंमें नैसर्गिकपना नहीं है ग्रर्थात् स्वतःग्रप्रामाण्य नहीं है ऐसा आपका कहना है वह किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि प्रामाण्यवत् अप्रामाण्य भी नैसर्गिक होनेमें कोई ग्रापत्ति नहीं दिखायी देती, जैसे गुरगोंसे दोषों का ग्रभाव होकर उससे अश्रामाण्य का असत्व होता है। ऐसा आप मानते हैं, वैसे दोषों से गुणोंका अभाव होकर प्रामाण्यका ग्रसत्व होता है ऐसा भी ग्रापको मानना चाहिये। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस कार एसे प्रामाण्य को सर्वधा स्वतः होना स्वीकार करते हो दुष्टकारणप्रभवासत्यप्रत्ययेष्वभावात् ? ग्रप्नामाण्यस्य चौत्सर्गिकत्वमस्तु दोषाणां गुणापगमे व्या-पारात् । भवतु वा भावाद्भिन्नोऽभावः; तथाप्यस्य प्रामाण्योत्पत्तौ व्याप्रियमाण्यत्वात्कर्यं तत्स्वतः ? न वाभावस्याऽजनकत्वम्, कुडचाद्यभावस्य परभागावस्थितघटादिप्रत्ययोत्पत्तौ जनकत्वप्रतीतेः, प्रमाण-पञ्चकाभावस्य वाभावप्रमाणोत्पत्तौ ।

योपि-यथार्थंत्वायथार्थत्वे विहायोपलम्भसामान्यस्यानुपलम्भः-सोपि विशेषनिष्ठत्वात्तत्सा-मान्यस्य युक्तः । न हि निविशेषं गोत्वादिसामान्यमुपलभ्यते गुणदोषरहितमिन्द्रियसामान्यं वा,

उसी कारणसे ग्रप्रामाण्य भी स्वतः होना सिद्ध होता है। दुर्जनसंतोषन्याय से यदि ग्रापकी बात हम स्वीकार भी करलें कि भाव से भिन्न ग्रभाव होता है—गुणों से भिन्न ही दोषों का ग्रभाव हुम्रा करता है तो भी प्रामाण्य की उत्पत्त में वह ग्रभाव व्यापार करता है—प्रामाण्य को उत्पन्न करता है, ग्रतः प्रामाण्य में स्वतस्त्व कैसे ग्रा सकता है। तुम कहो कि ग्रभाव ग्रजनक है—किसी को पैदा नहीं करता है; सो भी बात नहीं है, कैसे सो बताते हैं, भित्ति आदि का ग्रभाव जब होता है तब उसके परभाग में रखे हुए घट आदि पदार्थों का ज्ञान होता है, वह ज्ञान भित्ति के ग्रभाव के कारण से ही तो होता है, तथा पांचों प्रमाणों का (प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, ग्रागम, उपमान, ग्रथपित्त) ग्रभाव भी ग्रभाव प्रमाण की उत्पत्ति में कारण है, इन उदाहरणों से निश्चित होता है कि ग्रभाव भी कार्य का जनक है।

भाट्ट ने जो यह कहा है कि यथार्थग्रहण ग्रीर अयथार्थग्रहण को छोड़कर ग्रन्यरूप से [सामान्यरूप से] पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है सो यह कथन ठीक ही है क्योंकि केवल सामान्य का ग्रहण नहीं होता सामान्य तो ग्रपने विशेषों में ही स्थित रहता है। कहीं पर भी विशेष रहित अकेला सामान्य नहीं प्रतीत होता, जैसे कि सफेद काली ग्रादि ग्रपने विशेषों को छोड़कर गोत्व सामान्य कहीं पर भी स्वतंत्ररूप से प्रतीति में नहीं ग्राता है। इसी प्रकार गुण ग्रीर दोष इन दोनों विशेषों से रहित ग्रकेला इन्द्रियरूप सामान्य भी कहीं पर प्रतीत नहीं होता ग्रतः केवल सामान्यके बारे में ही यह प्रक्रन हो कि सामान्य ग्रकेला नहीं रहता इत्यादि, सो बात नहीं है, विशेष भी सामान्य के विना ग्रकेला नहीं रहता, उभयत्र समानता है।

मीमांसकभाट्ट लोक व्यवहार को प्रमाण मानते हैं, ग्रतः श्रभय की-प्रामाण्य ग्रीर अप्रामाण्य दोनों की ही उत्पत्ति पर से होती है ऐसा लौकिकव्यवहार उन्हें मानना येनोपलम्भसामान्येऽप्ययं पर्यनुयोगः स्यात् । लोकं च प्रमाणयतोभयं परतः प्रतिपत्तव्यम् । सुप्रसिद्धो हि लोकेऽप्रामाण्ये दोषावष्टव्धचक्षुषो व्यापारः, प्रामाण्ये नैर्मस्यादियुक्तस्य, 'यत्पूर्वं दोषावष्टव्धमिन्द्रियं मिथ्याप्रतिपत्तिहेतुस्तदेवेदानीं नैर्मस्यादियुक्तं सम्यक्प्रतिपत्तिहेतुः, इति प्रतीतेः ।

यबोच्यते-क्वचिक्तिर्मलमपीन्द्रियं मिथ्याप्रतीतिहेतुरन्यत्रारक्तादिस्वभावं सत्यप्रतीतिहेतुः, तत्रापि प्रतिपत्तु दोषः स्वच्छनील्यादिमले निर्मलाभिप्रायात् । श्रनेकप्रकारो हि दोषः प्रकृत्यादिभेदात्, तदभावोपि भावान्तरस्वभावस्तथाविषस्तत एव । न चोत्पन्नं सिंहज्ञानं प्रामाण्ये नैर्मल्यादिकमपेक्षते येनानयोर्भेदः स्यात् । गुण्वचक्षुरादिभ्यो जायमानं हि तदुपात्तप्रामाण्यमेवोपजायते ।

चाहिये। क्योंकि लोक व्यवहार में देखने में ग्राता है कि ग्रप्रामाण्य के होने में दोष-युक्त नेत्र कारण होता है तथा प्रामाण्य में निर्मलतादि गुण्युक्त नेत्र कारण होता है। लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि सदोष चक्षु का व्यापार अप्रामाण्य में भ्रौर नैर्म-ल्यादिगुण युक्त चक्षु का व्यापार प्रामाण्य में कारण होता है, लोक में ऐसी प्रतीति होती है कि जो नेत्र ग्रादि इन्द्रियां पहले दोषयुक्त होने से मिथ्याज्ञान का काररा बनती थीं वे ही इन्द्रियां भ्रब निर्मलतादि गुण्युक्त होकर सम्यक् प्रतीति की उत्पत्ति में हेतु बनती हैं। भाट्ट का जो ऐसा कहना है 'कि कहीं २ निर्मलगुणयुक्त नेत्र भी मिथ्याज्ञान के कारण हो जाते हैं, तथा कहीं २ किसी व्यक्ति के लालिमादिदोषयुक्त नेत्र सत्यज्ञान के कारण होते हैं" सो इस प्रकार के ज्ञान होने में इन्द्रियगत निर्मलता का दोष नहीं है किन्तू जाननेवाले पुरुष की ही गलती है, क्योंकि वे व्यक्ति स्वच्छ नीली आदिरूप आँख के मल को ही निर्मलता मान बैठते हैं। पुरुष और उसके नेत्रादि इन्द्रियों में अनेक प्रकार के वातादि दोष हुआ करते हैं और उन दोषों का ग्रभाव जो कि भावान्तर स्वभाववाला है, श्रनेक प्रकार का हुआ करता है। एक बात यह भी है कि ज्ञान उत्पन्न होकर फिर अपने में प्रामाण्य के निमित्त निर्मलतादिक की अपेक्षा करता हो ऐसी बात तो है नहीं जिससे प्रमाणभूत ज्ञान श्रीर प्रामाण्य में भेद माना जाय, प्रमाण ज्यों ही गुणवान् नेत्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है त्यों ही वह प्रामाण्य सहित ही उत्पन्न होता है, इसलिये इनमें काल का भेद नहीं पड़ता है।

भाट्ट की मान्यता है कि पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो शक्ति है उस शक्तिलक्षणवाला प्रामाण्य स्वतः ही हो जाया करता है, इस मान्यता पर हम जैन का ग्राक्षेप है कि यदि पदार्थ को जैसा का तैसा जानना रूप प्रामाण्य स्वतः होता है मर्थतयाभावपरिच्छेदसामर्थ्यलक्षणप्रामाण्यस्य स्वतो भावाभ्युपगमे च स्रथान्ययात्वपरिच्छेद-सामर्थ्यलक्षणाप्रामाण्यस्याप्यविद्यमानस्य केनचित्कत्तुं मशक्तोः स्वतो भावोऽस्तु ।

कथं चैवं वादिनो ज्ञानरूपतात्मन्यविद्यमानेन्द्रियं जन्यते ? तस्यास्तत्राविद्यमानत्वेष्युत्पत्त्यु-पगमेऽर्थग्रहण्णकत्या कोपराधः कृतो येनास्यास्ततः समुन्पादो नेष्यते ? न चेमाः शक्तयः स्वाबारेभ्यः समासादितव्यतिरेकाः येन स्वाधाराभिमतविज्ञानवत् कारणेभ्यो नोदयमासादयेगुः । पाश्चात्यसंवाद-

तो पदार्थ को विपरीत जानने की शक्तिलक्षणवाला प्रप्रामाण्य भी स्वतः हो जावे, क्या बाधा है, "जो ग्रविद्यमान होता है उसको किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है" "नहि स्वतः ग्रसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पार्यते" ऐसा ग्रापने परतः प्रामाण्य का निषेध करने के लिये कहा था; सो भ्रब यही बात भ्रप्रामाण्य में भी है, भ्रप्रामाण्य भी पर से (दोषों से) कैसे हो सकता है ? असत् शक्ति पैदा नहीं की जा सकती, ऐसा ग्रापका ही कहना है ? ग्रसत् शक्ति के विषय में हमें ग्रापसे ग्रीर भी पूछना है कि जब ग्रविद्यमान शक्ति भ्रन्य कारए से उत्पन्न नहीं की जा सकती है तो भ्रात्मा में भ्रविद्यमान ऐसी घटाकार आदि ज्ञानरूपता इन्द्रियों के द्वारा किस प्रकार पैदा की जाती है ? बताइये, यदि ग्रर्थाकार ज्ञान रूपता ग्रात्मा में नहीं होती हुई भी इन्द्रियों द्वारा की जाती है तो पदार्थ को यथार्थ ग्रहण करने की शक्ति भी इन्द्रियों के द्वारा क्यों नहीं की जा सकती है ? उसने क्या अपराध किया है कि जो अर्थाकार ज्ञान-रूपता अविद्यमान है और यथार्थग्रहणशक्ति भी अविद्यमान है तो भी अर्थाकारज्ञान-रूपता तो इन्द्रियों से उत्पन्न हो जाय थ्रौर यथार्थग्रहण्यक्ति उत्पन्न न होवे ऐसी बात कैसे बन सकती है ? एक बात यह भी है कि शक्तियां जो होती हैं वे अपने म्राधार से भिन्न नहीं होतीं, म्रपना ग्राधार जो यहां ज्ञान है उनसे ये यथार्थग्रहण या अर्थाकारज्ञानरूपता ग्रपने ग्राधारभूत ज्ञान के समान कारणों से उत्पन्न न होवे, सो बात नहीं है म्रर्थात् अपना आधार जो ज्ञान है, वह ज्ञान जिसे कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण से उस ज्ञान की शक्तियां भी उत्पन्न हो जाया करती हैं, क्योंकि वे शक्तियां उस ज्ञान से भिन्न नहीं हैं। जो जिससे पृथक् नहीं होता है अभिन्न होता है वह उसके कारण से उसमें साथ ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे-घट का रूप घट से पृथक् नहीं है, ग्रत: घट जिससे पैदा होता है उसीसे उसका रूप पैदा हो जाया करता है। ऐसे ही ज्ञान या प्रमाण जिस इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न होता है, उसीसे उसमें प्रामाण्य उत्पन्न हो जाता है ऐसा मानना चाहिये।

प्रत्ययेन प्रामाण्यस्याजन्यत्वात्स्वतो भावेऽप्रामाण्यस्यापि सोस्तु । न खलूत्पन्ने विज्ञाने तदप्युत्तरकाल-भाविविमंवादप्रत्ययाद्भवति ।

यचोक्तम्-'लब्बात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु' तदप्युक्तिमात्रम्; यथावस्थितार्थव्य-वसायरूपं हि संवेदनं प्रमाणम्, तस्यात्मलाभे कारणापेक्षायां काऽन्या स्वकार्ये प्रवृत्तिर्या स्वयमेव

भावार्थ - जैन यद्यपि प्रामाण्य का स्वतः होना ग्रीर पर से होना दोनों प्रकार से होना मानते हैं, किन्तु जब भाट्ट ने यह हठाग्रह किया कि पर से प्रामाण्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि ''नह्यसती शक्तिः कर्त्तुं मन्येन पार्यते'' अपने में नहीं रही हुई शक्ति दूसरेके द्वारा पैदा नहीं की जा सकती है, इत्यादि—तब ग्राचार्य ने कहा कि ऐसी बात है तो भ्रप्रामाण्य भी पर से उत्पन्न नहीं हो सकता, जिसे ग्रापने दोषरूप पर कारण से उत्पन्न होना स्वीकार किया है, भ्रप्रामाण्य के विषय में भी 'नह्यसती शक्तिः कर्त्त'-मन्येन पार्यते" यह नियम लागू होता है, हां, इतना जरूर है कि मिथ्यात्वरूप ग्रन्तरंग कारण ग्रीर सदोष इन्द्रियादिरूप बहिरंग कारगों से उस जान में विपरीतता ग्राती है। यहां ज्ञान को इन्द्रियों से जन्य जो माना है वह सहायक कारण की अपेक्षा से माना है। ज्ञान और उसकी ग्रर्थग्रहण शक्ति ये दोनों अभिन्न हैं-ग्रतः ज्ञान यदि इन्द्रियरूप कारण से (सहायक कारण की भ्रपेक्षा से) उत्पन्न होता है तो साथ हो यथार्थग्रहण शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अप्रामाण्ययुक्त ज्ञान भी ग्रपने अप्रामाण्यधर्म या शक्ति के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा भाट्न को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रामाण्य में स्वतः ही होने का हठाग्रह किया है। जैन तो स्याद्वादी हैं, वे प्रामाण्य ग्रीर ग्रप्रामाण्य को स्वतः परतः दोनों रूप से होना मानते हैं। यहां सिर्फ भाट्न के एकान्त पक्ष का खण्डन करने के लिये कहा है कि प्रामाण्य स्वतः होता है तो धप्रामाण्य भी स्वतः होगा इत्यादि, इसी विषय पर श्रागे भी कह रहे हैं। भाद का कहना है कि पीछे से भ्रानेवाला जो संवादकज्ञान है उससे ज्ञानमें प्रामाण्य पैदा नहीं होता है, इसलिये हम प्रामाण्य को स्वतः ही होना मानते हैं, सो हम जैन का कहना है कि मप्रामाण्य भी पीछे से मानेवाले विसंवाद या दोष से पैदा नहीं होता है, इसलिये अप्रामाण्य को भी स्वतः होना मानना चाहिये। ऐसा तो होता ही नहीं कि ज्ञान उत्पन्न हो चुका हो ग्रौर उसमें ग्रप्रामाण्य उत्तर कालीन विसंवादक ज्ञान से उत्पन्न हो जाय । म्रतः भ्रप्रामाण्य पीछे दोष म्रादि पर कारण से उत्पन्न होता है यह कथन असत्य ही ठहरता है।

स्यात् ? घटस्य तु जलोद्वहनव्यापारात्पूर्वं रूपान्तरेशापि स्वहेतोक्त्यत्ते युंक्ता भृदादिकारशनिरपेक्ष-स्य तत्र प्रवृत्तिः प्रतीतिनिबन्धनत्बाद्वस्तुव्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तूत्पस्यनन्तरमेव विनाशोपगमात्कुतो लब्धात्मनो वृत्तिः स्वयमेव स्मात् ? तदुक्तम्—

> "न हि तत्क्षरामप्यास्ते जायते वाऽप्रमात्मकम्। येनावंप्रहणे पश्चाद्व्याप्रियेतेन्द्रियादिवत् ॥ १ ॥

मीमांसक भाट्न ने प्रतिपादन किया था पदार्थ जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो चकते हैं तब वे स्वतः ही अपने कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह प्रतिपादन भी ठीक नहीं है, इसी को बताते हैं-पदार्थ जैसा है वैसा उसका निश्चय करना-जानना जिससे होता है वह ज्ञान प्रमाणभूत कहलाता है, ग्रर्थातु जैसी वस्तू है वैसी ही उसका ज्ञान के द्वारा ग्रहण होना प्रामाण्य का लक्षण है। ऐसे प्रामाण्य में या प्रामाण्यधर्मवाले प्रमाण में कारणों की भ्रपेक्षा देखी जा रही है तब भीर न्यारी कौन सी प्रमाण की प्रवृत्ति बचती है कि जिसमें वह स्वतः प्रवृत्त न हो; प्रथित्-यथावस्थित पदार्थ को जानना ही प्रामाण्य है भौर वही प्रमास की प्रवृत्ति है। पदार्थ अपने स्वरूप को प्राप्त कर फिर ग्रपने कार्य में प्रवृत्ति किया करते हैं ऐसा सिद्ध करते समय उन्होंने जो घट का उदाहरण दिया था सो घट की बात जुदी है, घट भ्रपना कार्य जो जलधारण ग्रादि है उसमें प्रवृत्ति करने के पहले भी भिन्नस्वरूप से स्वकारण द्वारा उत्पन्न होते हुए देखा जाता है अर्थात् मिट्टी म्रादि कारण से घट मपने स्वरूप को प्राप्त करता है पर वह स्वरूप तो उस समय उसका रिक्ततारूप रहता है [खाली-रूप होता है ] बाद में जल घारण-[जलादि से भरे रहने ] रूप जो स्वकार्य है उसमें उसकी प्रवृत्ति हुआ करती है, अतः घट का जो जलधारणादि कार्य है उसमें मिट्टी मादि कारणों की अपेक्षा उसे नहीं होती है, घटादि पदार्थ इसी तरह से स्वकार्यको करनेवाले होते हैं। ऐसा ही सभी को प्रतीत होता है, प्रतीति के बल पर ही वस्तुधीं की व्यवस्था हुआ करती है। यह घट की प्रक्रिया ज्ञान में घटित नहीं होती अर्थात् घट की तरह ज्ञान पहले इन्द्रियोंसे प्रामाण्य रहित उत्पन्न होता हो फिर स्वकार्य में प्रवत्त होता हो सो बात नहीं, वह तो प्रामाण्य युक्त ही उत्पन्न होता है। तथा ज्ञान उत्पत्ति के भ्रनन्तर ही नष्ट हो जाता है ऐसा भ्रापने स्वीकार किया है, अतः पहिले ज्ञान उत्पन्न होवे फिर वह जाननेरूप कार्य में प्रवृत्त होवे ऐसा ज्ञान के सम्बन्ध में घट की तरह होना सिद्ध नहीं होता है। ग्रापके ग्रन्थ में भी यही बात कही है-

तेन जन्मैव बुद्धे विषये व्यापार उच्यते । तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च घी: ।। २ ।।" [मी० इलो० सू० २ इलो० ४४-४६ ] इति ।

किञ्च, प्रमाणस्य कि कार्यं यत्रास्य प्रवृत्तिः स्वयमेवोच्यते-यथार्थपरिच्छेदा, प्रमाणिमद-मित्यवसायो वा ? तत्राद्यविकल्पे 'ग्रात्मानमेव करोति' इत्यायातम्, तचायुक्तम्; स्वात्मिनि क्रियावि-रोधात् । नापि प्रमाणिमदिमित्यवसायः; भ्रान्तिकारणसद्भावेन ववचित्तदभावात्, क्वचिद्विप-र्ययदर्शनाच ।

प्रमाण या विज्ञान उत्पत्ति के बाद क्षरणमात्र भी ठहरता नहीं है—नष्ट हो जाता है, तथा ग्रप्रमाणरूप भी पैदा नहीं होता । प्रमाण की जो उत्पत्ति है वही उसका विषय में व्यापार या प्रवृत्ति कहलाती है, ग्रतः ज्ञान इन्द्रियों के समान उत्पत्ति के बाद भी स्वकार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, अतः ज्ञान का उत्पन्न होना ही उसकी विषय में प्रवृत्ति है वही प्रमा—जाननेरूप प्रमिति है । ग्रीर वही इस प्रमा का करण है प्रमायुक्त बुद्धि भी वही है, सब कुछ वही है । अतः श्रापके इस ग्रागम कथन से सिद्ध होता है कि ज्ञान उत्पत्ति के बाद ही नष्ट हो जाता है ।

दूसरी बात यह है कि भ्राप स्वयं कि प्रमाण का कार्य क्या है कि जिसमें इसकी—प्रमाण की प्रवृत्ति स्वयं होती है? क्या जैसा पदार्थ है वैसा ही जानना यह प्रमाण का कार्य है अथवा "यह प्रमाण है" ऐसा निश्चय होना यह प्रमाण का कार्य है? प्रथम विकल्प—यथार्थ रूप से जानने को प्रमाण का कार्य माना जाय तो प्रमाण ने भ्रपने की किया ऐसा भ्रयं हुआ पर यह कथन आपके मन्तव्य से फिट नहीं बैठता है क्योंकि "स्वात्मिन किया विरोध:" भ्रपने भ्रापमें किया नहीं होती ऐसा आपका ही सिढांत है। "यह प्रमाण है" ऐसा स्वका बोध होना प्रमाण का कार्य है, ऐसा दूसरा विकल्प भी गलत है, देखिये! किसी मनुष्य के नेत्र सदोध हैं इससे उसे सत्यजल ज्ञान के हो जाने पर भी भ्रम हो जाता है अतः वह व्यक्ति यह जल ज्ञान प्रमाण है ऐसा विणय नहीं कर पाता है। तथा कहीं कहीं पर तो इससे विपरीत भी देखा जाना होता है—जैसे कि भ्रान्त ज्ञान में "यह प्रमाण है" ऐसा निर्णय गलत हो जाता है, सो इस प्रकार का निर्णय होने मात्र से क्या भ्रान्त ज्ञान प्रमाण बन जायेगा? नहीं। यहां तक प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रामाण्य की उत्पत्ति किस प्रकार पर से (गुणों से होती है) भ्रातो है इस बात को सबल युक्तियों से सिद्ध करते हुए आचार्य

अनुमानोत्पादकहेतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गुणो यथा तद्वे कल्यं दोषः । साध्याविना-भावस्य हेतुस्वरूपत्वादगुणारूपत्वाभावे तद्वे कल्यापि हेतोः स्वरूपविकलत्वादोषता मा भूत् ।

मागमस्य तु गुणवत्पुरुषप्रणीतत्वेन प्रामाण्यं सुप्रसिद्धम्, भ्रपौरुषेयत्वस्यासिद्धेः, नीलोत्पला-दिषु दहनादीनां वित्तथप्रतीतिजनकत्वोपलम्भेनानेकान्तात्, परस्परविरुद्धभावनानियोगाद्यर्थेषु प्रामाण्यः

ने भाट्ट के विविध कथनों भ्रौर शंकाओं का निरसन किया है। ब्रब भनुमान प्रमाण में भी गुर्गों से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है ऐसा सिद्ध करते हैं-धनुमान का उत्पादक जो हेतु है उस हेतु का भपने साध्य के साथ भविनाभाव से रहना गुरा कहा जाता है, जैसा कि अपने साध्य के साथ हेतु का ग्रविनाभाव से नहीं रहना हेतु का दोष कहा गया है। "साध्य के साथ प्रविनाभावपने से रहना हेतु का स्वरूप है न कि गुण" यदि ऐसा माना जाय तो अविनाभाव की विकलता भी हेतु का स्वरूप ही मानना चाहिये; उसे दोष रूप नहीं मानना चाहिये, इस तरह अनुमान प्रमाण में भी गुणों से ही प्रमाणता की उत्पत्ति होती है, यह सिद्ध हुआ । भ्रागम में प्रमाणता की उत्पत्ति का कारण तो उसका गुणवान्-रागद्वेष रहित पुरुष के द्वारा प्रशीतत्व होना है यह सर्व प्रसिद्ध बात है, फिर भी मीमांसकादि आगम को अपीरुषेय (-पुरुष के द्वारा नहीं रचा हुआ) मानते हैं, सो यह अपौरुषेयपना असिद्ध है-क्योंकि विना पुरुषकृत प्रयत्न के शब्द रचना होती नहीं इत्यादि अनेक दूषण श्रागम को श्रपौरुषेय मानने में आते हैं। तथा जो ग्रपीरुषेय [पुरुषकृत नहीं] है वही सत्य है ऐसा कहना ग्रनैकान्तिक दोष युक्त है, कैसे सो बताते हैं-जंगल में जब स्वयं दावाग्नि प्रज्वलित होती है तब उस भ्राग्नि के प्रकाश में नील कमल भ्रादि पदार्थ लाल रंग युक्त सुवर्ण जैसे दिखायी देते हैं, सो ऐसे मिथ्याज्ञान होने में कारण पुरुषकृत प्रयत्न न होकर ग्रपौरुषेय [स्वयं प्रकट हुई दवाग्नि] ही कारण है। ग्रतः जो ग्रपौरुषेय है वही प्रमागा है-सत्य ज्ञानका कारण है ऐसा नियम नहीं रहता है। एक बात सुनिये! भ्राप लोग वेद को अपौरुषेय मानते हैं, घीर उसी को सर्वथा प्रमाणभूत स्वीकार करते हैं तो फिर वेद के पदों के घर्ष करने में इस प्रकार की परस्पर विरुद्धार्थता क्यों ? देखो "पूर्वाचार्यो हि धात्वर्थं वेदे भट्टस्तु भावनाम् । प्राभाकरो नियोगंतु शंकरो विधिमन्नवीत्" पूर्वाचार्यं वेदस्थित पदों का धर्य धातु परक करते हैं, भाट्ट भावना रूप धर्य करते हैं, तुम्हारे भाई प्रभाकर नियोग रूप ग्रर्थ करते हैं तथा शंकरमतवाले उन पदों का अर्थ विधिरूप करते हैं, सो अपौरु-षेय वेद को प्रमाराभूत मानने में इन परस्पर विरुद्ध श्रर्थों को भी प्रामाशािक मानना

प्रसङ्गाच । निखिलवचनानां लोके गुणवन्पुरुषप्रणीतःवेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः, ग्रजान्यशापि तत्परिकरूपने प्रतीतिविरोधाच ।

श्राप च श्रपौरुषेयत्वेप्यागमस्य न स्वतोऽर्षे प्रतीतिजनकत्वम् सर्वदा तत्प्रसङ्गात् । नापि पुरुषप्रयत्नाभिन्यक्तस्य; तेषां रागादिदोषदुष्टत्वेनोपगमात् तत्कृताभिन्यक्तोर्यथार्थतानुपपत्तेः । तथाच श्रप्रामाण्यप्रसङ्गभयाद्पौरुषेयत्वाभ्युपगमो गजस्नानमनुकरोति । तदुक्तम्—

पड़ेगा। इसलिये वेद वचन ही प्रमाराभूत है ऐसी बात नहीं बनती है। प्रसिद्ध बात जगत में है कि जो वचन गुणवान, पुरुष के द्वारा कहे गये होते हैं उन्हीं में प्रामाण्य होता है ग्रीर वे ही मान्य होते हैं। इससे विपरीत मानते हैं तो प्रतीति से विरोध खाता है अर्थात् - वेद का रचयिता पुरुष नहीं है वह तो अपीरुषेय है ऐसा स्वीकार करोगे तो प्रतीति विरुद्ध बात होगी, क्योंकि ग्रपीरुषेय वचनों में प्रमाणता ग्राती ही महीं है। वह तो गुणवान पुरुष के वचनों से ही आती है। श्रापके शाग्रह से श्रव हम इसे ग्रपौरुषेय मान कर उस पर विचार करते हैं, भले ही आपका आगम ग्रपौरुषेय होवे तो भी वह स्वत: ही अपने अर्थों की प्रतीति तो नहीं करायेगा ? यदि स्वत: ही अर्थ की प्रतीति कराता है ऐसा माना जाय तो हमेशा ही प्रतीति कराने का प्रसङ्ग ब्राप्त होता है, इसलिये वेद स्वतः ही अपने पदों का अर्थबोध कराता है ऐसा कहना नलत है। यदि किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा उन वेद पदों का प्रयं समकाया जाता है इस प्रकार का पक्ष माना जाय तो भी भापत्तिजनक है, क्योंकि ग्रापके मतानुसार सभी पुरुष रागद्वेष ग्रादि दोषों से भरे हुए होते हैं, वे वेद पदों का सही अर्थ समभा नहीं सकते, ग्रत: पुरुष के द्वारा जो वेदवाक्यों का ग्रर्थ किया जावेगा तो "उन वाक्यों का ऐसा ही प्रथं है" इस तरह की निर्दोष प्रतीति कैसे हो सकेगी भीर कैसे उस अर्थ म प्रमाणता भासकेगी ? नहीं भा सकती । दूसरी बात यह है कि भापने अप्रामाण्यके भयसे वेदको अपीरुषेय माना था [अर्थात् वेदको पूरुषकृत मानेंगे तो अप्रमाराभूत होवेगा किन्तु उसको अपौरुषेय मानकर भी पुनः वेदार्थको पुरुषकृत बताया सो यह गजस्तान जैसी चीज हुई अर्थात् -स्वच्छताके लिये हाथी ने स्नान किया किन्तु पून: ग्रपने ऊपर घूलको डाल दिया, ठीक इसी प्रकार ग्रप्रामाण्य के दोष को दूर करनेके लिये वेदको अपीरुषेय स्वीकार किया किन्तु पुनः वेदार्थ को पुरुषकृत ही मान लिया, सो यह मीमांसक की गज स्नान जैसी प्रक्रिया है। कहा भी है-

## "मसंस्कार्यतया पुंभिः सर्वथा स्याश्रिरर्थता । संस्कारोपगमे व्यक्तं गजस्नानमिदं भवेत् ॥ १ ॥"

[ प्रमाखवा० १।२३२ ]

तम् प्रामाण्यस्योत्पत्तौ परानपेक्षा ।

नापि ज्ञप्तो । साहि निर्निमत्ता, सिन्न (सिन)मित्ता वा ? न ताविन्निमित्ता; प्रतिनियत-देशकालस्वभावाभावप्रसङ्गात् । सिनिमित्तस्वे कि स्वनिमित्ता, ग्रन्यनिमित्ता वा ? न तावत्स्विनिमत्ता, स्वसंविदितत्वानम्युपगमात् । ग्रन्यनिमित्तत्वे तित्कं प्रत्यक्षम्, उतानुमानम् ? न तावत्प्रत्यक्षम्; तस्य

यदि वेदार्थ को पुरुष द्वारा संस्कारित नहीं मानते हैं तो वेद पद निरर्थक ठहरते हैं, भ्रोर यदि वे पद पुरुष द्वारा संस्कारित हैं ऐसा मानते हैं तो स्पष्ट रूपसे गज स्नांनका अनुकरण होता है ।। १ ।।

इस प्रकार प्रामाण्य की उत्पत्तिमें परकी श्रपेक्षा नहीं होती ऐसा मीमांसक का एकांत ग्राग्रह था वह सिद्ध नहीं हुग्रा। ग्रब प्रामाण्य की जिश्व परसे नहीं होती ऐसा उन्हीं मीमांसक का जो पूर्वपक्ष था उस पर विचार करते हैं-सबसे पहले प्रश्न होता है कि प्रामाण्यकी ज्ञित निर्निमित्तक है या सनिमित्तक है ? निर्निमित्त का मानना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जिसको निमित्त रहित मानने पर प्रतिनियत देश प्रतिनियत काल एवं प्रतिनियत स्वभावपनेका उस जिसमें अभाव होगा, जो निर्निमित्त वस्त होती है उसमें प्रतिनियत देश-इसी एक विवक्षित स्थान पर होना, प्रतिनियत काल-इसी कालमें होना घोर प्रतिनियत स्वभाव-इसी स्वभाव रूप होना ऐसा देशादिका नियम बन नहीं सकता । दूसरा प्रश्न-प्रामाण्य की क्षत्रि सनिमित्तक है ऐसा मानने पर प्रश्न होता है कि उस जिप्त का निमित्त क्या है ? क्या प्रामाण्य ही उसका निमित्त है अथवा प्रामाण्य से पृथक् कोई दूसरा उसका निमित्त है ? स्वनिमित्तक [प्रामाण्य 'निमित्तक | ज्ञप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि मीमांसकों ने ज्ञान को स्वसंविदित माना ही नहीं है। यदि ज्ञप्ति का अन्य दूसरा निमित्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो पुनः प्रश्नों की माला गले पड़ती है कि वह अन्य निमित्त कौन है। क्या प्रत्यक्ष है प्रथवा प्रनुमान? प्रत्यक्ष निमित्त बन नहीं सकता क्योंकि प्रामाण्य की ज्ञप्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इन्द्रिय से संयुक्त विषय में प्रवृत्ति करता है। प्रक्षं-इन्द्रियं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्" ऐसी प्रत्यक्ष पद की व्युत्पत्ति है, सो प्रामाण्य के तत्र व्यापाराभावात् । तद्धीन्द्रयसंयुक्ते विषये तद्व्यापारादुदयमासादयस्त्रस्यक्षव्यपदेशं लभते । न च प्रामाण्येनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगो येन तद्व्यापारचनितप्रस्यक्षेण तस्प्रतीयेत । न।पि मनोव्यापारजप्रस्य-क्षेण; एवंविधानुभवाभावात् ।

नाप्यनुमानतः; लिङ्गाभावात् । ग्रथार्थप्राकटघं लिङ्गम्; तित्कं यथार्थत्विविशेषण्विशिष्टम्, निर्विशेषण् वा ? प्रयमपक्षै तस्य यथार्थत्विविशेषण्यहण् प्रथमप्रमाणात्, ग्रन्यस्माद्धाः ? ग्राद्यपक्षै परस्पराश्रयः दोषः । द्वितीयेऽनवस्था । निर्विशेषण्।त्तत्प्रतिपत्तौ चातिप्रसङ्गः । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां

साथ इन्द्रियोंका सिन्नकर्ष तो होता नहीं जैसा कि पदार्थ के साथ होता है। इन्द्रिय ग्रीर प्रामाण्य का जब संप्रयोग ही नहीं तो उसके व्यापार से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष के द्वारा प्रामाण्य की जिप्त किस प्रकार जानी जायगी? श्रर्थात् नहीं जानी जायगी। मन से उत्पन्न हुए मानस प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्रामाण्य के जिप्त की प्रतीति नहीं हो सकृती क्योंकि इस प्रकार का किसी को भी अनुभव नहीं होता है कि मानस प्रत्यक्ष जिप्त को ग्रहण करता है। इस तरह जिप्त का निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण है यह बात ग्रसिद्ध हुई। श्रमुमान से भी जिप्त का ग्रहण होना बनता नहीं, क्योंकि यहां हेतु का ग्रभाव है।

शंका—ज्ञिष्ति को ग्रहण करने वाले श्रनुमान में श्रथंप्राकटच हेतु है, श्रथीत् प्रमाण में प्रामाण्य है क्योंकि अर्थप्राकटच-पदार्थ का जानना हो रहा है इस श्रथंप्राक-टचरूप हेतु वाले अनुमान से ज्ञिष्त का बोध हो जायगा।

समाधान — ठोक है ! पर यह अर्थ प्राकटच हेतु यथार्थत्व विशेषण से सहित है कि उससे रहित है ? यदि यथार्थत्व विशेषण से युक्त है तो उस विशेषण को कौन जानता है ? क्या प्रथम प्रमाण—ज्ञान जानता है अथवा अन्य कोई प्रमाण ? प्रथम प्रमाण जानता है ऐसा कहो तो परस्पराश्रय दोष आता है कैसे—सो ही बताते हैं — किसी पुरुष को 'यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ सो इस ज्ञान की प्रमाणता का निमित्त है अर्थप्राकटच, और यह अर्थप्राकटच यथार्थ रूप से वस्तु का ग्रहण होना रूप विशेषण वाला है, इस बात को प्रथम जल ज्ञान तब जानेगा जब वह अर्थप्राकटच में यथार्थत्व रूप विशेषण को ग्रहण करेगा और पुनः जाने हुए उस यथार्थत्व विशेषणवाले हेतु से उस प्राथमिक जल ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होगा। इस तरह दोनों असिद्ध ही रह जायेंगे। दूसरा पक्ष—अन्य कोई प्रमाण से अर्थ प्राकटच हेतु का यथार्थत्व विशेषण ज्ञाना जाता है ऐसा मानो, तो अनवस्था होती है, क्योंकि आगे आगे आने वाले

तरप्रामाण्यनिश्चये स्वतः प्रामाण्यव्याचातश्च ।

यच संवादात्पूर्वस्य प्रामाण्ये चककदूषणः; तदप्यसङ्गतमः; न खलु संवादात्पूर्वस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्त्तते, किन्तु विह्निरूपदर्शने सत्येकदा शीतपीडितोऽन्यार्थं तद्देशमुपसर्पन् कृपालुना वा केन-चित्ताद्देशं वह्ने रानयने तत्स्पर्शविशेषमनुभूय तद्रूपस्पर्शयोः सम्बन्धमवगम्यानभ्यासदशायां 'ममायं रूपप्रतिभासोऽभिमतार्थकियासाधनः एवंविधप्रतिभासत्वात्पूर्वोत्पन्ने वंविधप्रतिभासवत्' इत्यनुमाना-

प्रमाणों में ग्रर्थ प्राकटच के यथार्थत्व विशेषण को जानने के लिये प्रमाण परंपरा की विश्रान्ति नहीं होगी प्रर्थात् अनुमान के हेत् का विशेषण जानने के लिये पून: अन्य प्रमाण की जरूरत होगी, पुनः उसमें प्रदत्त हेतु के विशेषण को जानने के लिये अन्य प्रमाण ज्ञान की ग्रावश्यकता होगी, इस प्रकार कहीं भी स्थिति नहीं रहेगी। इन दोषों से बचने के लिये यदि अर्थप्राकटच हेतू विशेषण रहित माना जाय तो अतिप्रसंग होगा-प्रथित् यह जल ज्ञान प्रमाएाभूत है क्यों कि इसके द्वारा प्रथंप्राकटच हुआ है सो इतने मात्र हेतु से जलज्ञान में प्रामाण्य माना जाये तो मिध्याज्ञान में भी प्रामाण्य मानना पड़ेगा ? क्योंकि उसके द्वारा भी श्रर्थप्राकटच तो होता ही है। किन्ध-यदि प्रत्यक्ष या धनुमान द्वारा पूर्वज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होना माने तो "प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः होती है ऐसी श्रापकी मान्यता खतम होती है जो श्रापको श्रनिष्ट है। भाट्ट ने पूर्व में कहा था कि संवादक ज्ञान से प्रमाण में प्रामाण्य ग्राता है ऐसा माना जायगा तो चक्रक दोष आवेगा सो यह कहना गलत है-क्योंकि कोई पुरुष प्रपने जलादि ज्ञानों में संवादक प्रत्यय के द्वारा प्रमाणता का निश्चय करके अर्थ किया करने की प्रवृत्ति नहीं करता है। ग्रर्थ किया में प्रवृत्ति किस तरह होती है ? ऐसा प्रश्न हो तो बताते हैं - किसी पुरुष ने पहले अग्नि का रूप दूर से देखा था, वह पुरुष पुष्पादि वस्तु को लाने के लिये वहीं कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे सर्दी लगी, वहीं पर कहीं भ्रग्नि जल रही थी, उस ग्राग्न को देखकर वह उसके निकट गया तो उसे उसका उष्णस्पर्श प्रतीत हुन्ना तब वह पुरुष पूर्वमें देखा हुआ भास्वर रूप और वर्तमान का मनुभव किया हुआ, उष्णस्पर्श इन दोनोंका संबंध जान लेता है कि ऐसे भास्वर इप वाला पदार्थ उष्णता युक्त होता है, मेरा यह रूपका ज्ञान इच्छित कार्य को करने वाला है। इस तरह निश्चय करके वह पुरुष भ्रग्नि से तापने भ्रादि कार्य में प्रवृत्ति करता है क्यों कि वह ग्रन्नि के विषय में ग्रनभ्यस्त था, यदि उस शीत पीडित पुरुष को देखकर कोई दयालु व्यक्ति उसके पास धनि को लाकर रखता है तब भी वह पुरुष धने

स्साधनिक्षांसिज्ञानस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्तते । कृषीवलादयोपि ह्यनम्यस्तबीजादिविषये प्रथमतरं सावच्छरावादावल्पतरबीजवपनादिना बीजाबीजनिर्धारणाय प्रवर्तन्ते, प्रश्चाद्दष्टसाधम्यात्परिशिष्टस्य बीजाबीजतया निश्चितस्योपयोगाय परिहासय च प्रम्यस्तबीजादिविषये तु निःसंशयं प्रवर्तन्ते ।

यश्चाभ्यधायि-संवादप्रत्ययात्पूर्वस्य प्रामाण्यावगमेऽनवस्था तस्याप्यपरसंवादापेक्षाऽविशेषात्; तदप्यभिधानमात्रम्; तस्य संवादकपत्वेनापरसंवादापेक्षाभावात्। प्रथमस्यापि संवादापेक्षा मा

पहले देखे हुए अग्नि का रूप याद कर भीर वर्तमान में उसका स्पर्श शीतनिवारक जानकर संबंध का ज्ञान करता है कि इस प्रकार का रूप प्रतिभास किसी वस्तु का होवे तो वह शीतबाधा को दूर करने वाली वस्तु समभनी चाहिये। इस तरह साधन निर्भासी ज्ञान में प्रामाण्य देखकर इष्ट कार्य में ( शीतता को दूर करना भ्रादि में ) प्रवृत्ति करता है। इसी विषय में अन्य दृष्टांत भी हैं, जैसे-किसानादि लोग विवक्षित गेहं आदि बीजों की अंकुरोत्पादनरूप शक्ति को (गूएा धर्म को ) नहीं जानते हों. उन विवक्षित बीजों के विषय में भ्रनभ्यस्त हों तो वे पहले सकोरा गमला भ्रादि में थोड़े से बीजों को बो देते हैं और बीज भवीज की परीक्षा करते हैं-कि इस गमले में अमूक बीज बोये तो अंकूरे बढ़िया आये या नहीं इत्यादि, जब उन किसानों को बीज भीर प्रबीज की परीक्षा हो जाती है तब उनमें से जिनके अंकूर ठीक उगे उन्हें बोने योग्य समभकर उन्हीं के समान जो बीज रखे थे उनका तो खेती में उपयोग करते हैं भीर जो अबीज रूप से परीक्षा में उतरे थे उनको छोड़ देते हैं खेती में बोते नहीं हैं। इसी प्रकार कोई किसान बीज के विषय में प्रभ्यस्त है तो वे निःसंशय बीजवपन कार्य को करते हैं। इसलिये ग्रनभ्यस्त भवस्था में संवादक से प्रामाण्य आने में चक्रक ब्रादि दोष नहीं ब्राते हैं ऐसा सिद्ध होता है। संवादक प्रत्यय से प्रामाण्य मानने पर जो प्रनवस्था दोष आने की बात भाट्टने कही थी सो भी ठीक नहीं, क्योंकि संवादक तो संवादस्वरूप ही है, उसको दूसरे संवादक ज्ञान की अपेक्षा नहीं पड़ती है। अन्यथा वह संवादक ही क्या कहलावेगा।

शंका—ऐसी बात है तो प्रथम ज्ञान के प्रामाण्य में भी संवादक की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये ?

समाधान — ऐसा प्रदन गलत है, प्रथमज्ञान तो असंवाद रूप है, इसलिये उसमें संवादक ज्ञान से प्रामाण्य निश्चित किया जाता है। प्रथं किया का जो ज्ञान है

भूदित्यप्यसमीचीनम्; तस्यासंवादरूपत्वात्, ग्रतः संवादकद्वारे एव।स्य प्रामाध्यं निश्चीयते ।

श्रयंकियाज्ञानं तु साक्षादिवसंवाद्ययंकियालम्बनस्वाक्ष तथा प्रामाण्यनिश्चयभाक् । तेन 'कस्यिवस् यदीष्येत' इत्यादि प्रलापमात्रम् । न चार्थिकियाज्ञानस्याप्यवस्तुवृत्तिकाङ्कायामन्यप्रमाणा-पेक्षयानवस्थावतारः । श्रस्यार्थाभावेऽदृष्टत्वेन निरारेकस्वात् । यथेव हि-कि 'गुणव्यितिरिक्ते न गुणिनाऽर्थेकिया सम्पादिता उताऽभ्यतिरिक्ते नोभयरूपेणानुभयरूपेण, त्रिगुणात्मना वार्थेन, परमाणु-समूहलक्षणेन वा' इत्याद्यर्थकियाथिनां चिन्ताऽनुपयोगिनी निष्पन्नत्वाद्वाञ्छितफलस्य, तथेयमपि 'कि

उसके विषय में तो यह समक्षता चाहिये कि वह ज्ञान साक्षात् ही विसंवाद रहित होता है, क्योंकि स्नान पानादि अर्थ किया ही जिसका अवलंबन [विषय] है तो ऐसे ज्ञान में संवादक की अपेक्षा लेकर प्रामाण्य का निश्चय नहीं हुआ करता है, वह तो स्वतः ही प्रामाण्य स्वरूप होता है। भाट्ट ने कहा था—यदि किसी एक संवादक ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य होता है तो प्रथम ज्ञानमें स्वतः प्रामाण्य मानने में क्यों द्वेष करते हो? इत्यादि सो यह कथन भी बकवाद मात्र है, क्योंकि हम जैन इस बातको बता चुके हैं कि संवादक ज्ञान अभ्यस्त विषयक होनेसे स्वतः प्रामाण्यक रहता है, किन्तु इस तरह सभी ज्ञान अभ्यस्त नहीं हुआ करते। मीमांसकने कहा था कि अर्थक्रियाका ज्ञान भी पदार्थके अभाव हो सकता है अतः उसके अवास्तविकताके बारे में शंका उपस्थित हो जाय तो पुनः अभ्य प्रमाणकी अपेक्षा लेनी पड़ेगी और इस तरह अनवस्था आवेगी; सो यह कथन अविचार पूर्ण है, अर्थक्रियाका कभी भी पदार्थ के अभाव में देखा नहीं जाता, अतः उसमें अवास्तविकता की शंका होना असंभव है, अर्थात् "यह जल है" ऐसा ज्ञान होनेके अनंतर उस जलकी अर्थक्रिया जो स्नान पानादि है वह सम्पन्न हो जाती है तब उसमें अवास्तविकता का कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

एक बात भीर भी विचारणीय है कि जिस पदार्थ से जो अर्थ किया सम्पन्न होती है उस पदार्थ में गुगा हैं वे गुगा पदार्थ से पृयक् हैं या अपृथक् हैं, उभयरूप हैं या अनुभय रूप हैं, ऐसा विचार अर्थिकिया को चाहने वाले व्यक्ति को नहीं हुआ करता है, तथा यह पदार्थ सत्व रज, तम गुण वाला प्रधान है अथवा परमागुओं का समूह रूप है। कैसा है ? किससे बना है ? इत्यादि चिंता अर्थ कियार्थी पुरुष नहीं किया करते हैं, उनके लिये इन विचारों की जरूरत ही नहीं, उनका कार्य स्नानपानादि है वह हुआ कि फिर वे सफल मनोरथ वाले कृतकृत्य हो जाते हैं। भावार्थ-किसी पुरुष को प्यास बस्तुभूतायामवस्तुभूतायां वार्थिकियायां तत्संबेदनम्' इति । वृद्धिच्छेदादिकं हि फलमभिलिषतम्, त्रश्चे क्रिष्पन्नं नृडिव तृडिव)योगिज्ञानानुभवे कि तिश्चन्तासाध्यम् ?

न च स्वप्नार्थिकियाज्ञानस्यार्थीभावेपि दृष्टत्वाज्जाग्रदर्थिकयाज्ञानेषि तथा श्रङ्काः तस्यैतिहि-परीतत्वात् । स्वप्नार्थिकियाज्ञानं हि सबाधम् ; तद्रुष्टुरेवोत्तरकालमन्यथाप्रतीतेः न जाग्रद्शाभावीति । यदि चात्रार्थेकियाज्ञानमर्थमन्तरेण स्यात् किमन्यज्ञानमर्थाव्यभिचारि यद्वलेनार्थव्यवस्था ?

लगी थी, गरमी सता रही थी, जंगल में भटकते हए दूर से सरोवर दिखायी दिया तब वह सीघा जाकर स्नान करना, पानी पीना आदि कार्य करता है न कि यह सोचता है कि "यह जल है" इसमें शीतलता गुण है सो इस गुण को यौगमत के समान पृथक् माने प्रथवा सांख्य चार्वाक के समान अपृथक् माने, जैन मीमांसकों के मान्यतानुसार शीत गुण जल से अपृथक् पृथक् दोनों रूप है, बौद्ध गुण को गुणीसे अनुभयरूप बतलाते हैं. सांख्य जलादि सभी वस्तु को त्रिगुणात्मक प्रधान की पर्याय बतलाते हैं, बौद्ध के एक भाई परमाणुष्रों का समृह रूप वस्तु स्वीकार करते हैं इत्यादि दुनियां भर की चिंता उस पिपासू को नहीं सताती है उसको तो प्यास-गरमी सता रही है वह मिट गयी कि वह सफल मनोरथ वाला होकर, अपने मार्ग में लग जाता है, इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रथं किया का बोध होने पर पूनः शंका या कोई आपत्ति शाती ही नहीं इसलिये आगे के जानों की अपेक्षा नहीं होती कि जिन्हें लेकर अनव-स्था हो।। पर्थ किया के इच्छ्क पुरुष जिस प्रकार पदार्थ के गुए। आदि में लक्ष्य नहीं देते हैं. उसी प्रकार अर्थ किया के विषय में भी लक्ष्य नहीं रखते कि वास्तविक प्रर्थ किया के होने पर उसका संवेदन (ज्ञान) हो रहा है प्रथवा प्रवास्तविक प्रथं किया के होने पर हो रहा है ? इत्यादि जल की ध्रथं किया के इच्छुक, पुरुष, तृष्णा शांत करना, शरीर का मैल दूर करना भ्रादि फल की अभिलाषा करते हैं सो वह ग्रभि-लाषा पूर्ण हो जाने पर उन्हें जब संतीष होता है तो वे व्यर्थ की वस्तु की चिंता क्यों करें। कोई कहे कि स्वप्न में मर्थ कियाका ज्ञान विना पदार्थ के भी होता है, इसलिये शंका होती है कि जाग्रद दशा में जो अर्थिकियाका ज्ञान हो रहा है वह कहीं विनापदार्थ के तो नहीं है ? इत्यादि सो ऐसी शंका बेकार है । स्वप्न में प्रनुभवित हम्ना प्रथंकियाका ज्ञान जाग्रद दशाके मर्थि किया ज्ञान से विपरीत है, देखी ! स्वप्न में अर्थि किया जो ज्ञान होता है वह बाघायुक्त है, खुद स्वप्न देखने वाले को ही वह उत्तरकाल में [जाग्रद प्रवस्था में ] मन्यथा [विपरीत अर्थ किया का ग्रसाधक] दिखाई देता है, जाग्रद दशा के मर्थ अपि च, 'म्रथंकिय।हेतुर्ज्ञानं प्रमाणम्' इति प्रमाणलक्षणं तत्कथं फलेप्य।शङ्कघते ? यथा 'म्रंकुरहेतुर्ज्ञीजम्' इति बीजलक्षणस्यांकुरेऽभावात् नैव प्रक्नः 'कथमंकुरे बीजरूपता निभ्नीयते' इति, एवमत्रापि ।

यचे दमुक्तम् "श्रोत्रधीश्चाप्रमार्गा स्यादितराभिरसङ्गितः(तेः)।"
[मी॰ इलो॰ पु० २ इलो॰ ७७]

इति; तदप्ययुक्तम्; वीगादिरूपविशेषोपलम्भतस्तच्छव्दविशेषे शङ्काव्यावृत्तिप्रतीतेः कथिम-

किया ज्ञान में ऐसी बाधा नहीं आती है। यदि जाग्रद दशा का मर्थ किया का ज्ञान विना पदार्थ के होने लगे तो फिर ऐसा कौन सा ग्रीर न्यारा ज्ञान है कि जो ग्रर्थ का अव्यभिचारी | ग्रर्थ-के विना नहीं होने वाला | है ? एवं जिसके बलसे वस्तु व्यवस्था होती है ? मतलब जाग्रद् दशा में जो अर्थ किया दिखाई देती है उसको देखकर सिद्ध करते हैं कि यह पदार्थ इस काम को करता है, इत्यादि यदि इस जाग्रद् [सावधान ग्रवस्था का] ज्ञान भी विना पदार्थ के होता है ऐसा माना जाय तो फिर पदार्थ व्यवस्था बनेगी ही नहीं। तथा ग्राप लोग जो ज्ञान ग्रर्थ किया का कारएा है वह प्रमाण है ऐसा तो मानते हैं, फिर उसी के फल में किसप्रकार शंका करते हैं? जैसे अंकूर का जो कारण होता है वह बीज कहलाता है ऐसा बीज का लक्षरा निश्चित होने पर फिर प्रश्न नहीं होता है कि अंकूर बीज से कैसे हुआ, अंकूर में बीज रूपता का निश्चय कैसे करें ? इत्यादि सो जैसे बीज भीर अंकुर के विषय में शंका नहीं होतो वैसे ही अर्थ किया के ज्ञान में प्रामाण्य की शंका नहीं होती, वह तो पूर्व ज्ञान का ही फल इप है। मीमांसकों के ग्रन्थ में लिखा है कि कर्ण से होने वाला ज्ञान यदि इतर इन्द्रिय ज्ञानों से ग्रसंगत है तो वह ग्रप्रमाणभूत कहलाता है, इत्यादि सो यह कथन ध्रयुक्त है, बात यह है कि किसी एक इन्द्रिय के ज्ञान का अन्य इन्द्रिय ज्ञानसे बाधित होना जरूरी नहीं है श्रोत्रेन्द्रिय से वीगादि का शब्द सूना ग्रीर उसका रूप विशेष भी देख लिया हो फिर शब्द में शंका नहीं होती कि यह शब्द वीणाका है या वेश्नुका है ? इसलिये ऐसा नियम से नहीं कह सकते कि श्रोत्रेन्द्रिय ज्ञान इतर इन्द्रिय ज्ञानों से बाधित ही होता है। अतः उपर्युक्त अर्घ क्लोक का अर्थ-''श्रोत्रधीक्चाप्रमाणं स्या-दितरामिर संगते: ।। गलत सिद्ध होता है। श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान है उसमें भी ग्रर्थ किया का अनुभव होता है ग्रतः वह भी स्वतः प्रामाण्यरूप है जैसे कि गन्ध ज्ञान, रसादि ज्ञान स्वतः प्रामाण्यरूप माने हैं। इस श्रोत्रज्ञान में संश्वायदि का अभाव रहता

तराभिरसङ्गतिः ? श्रोत्रबुद्धे रर्थिकयानुभवरूपत्वेन स्वतः प्रामाण्यसिद्धेश्च गन्धादिबुद्धिवत् । संशया-द्यभावान्नान्येन सङ्गत्यपेक्षा । यत्रैव हि संशयादिस्तत्रैव साज्येक्षते नान्यत्र ग्रतिप्रसङ्गात् ।

ग्रथोच्यते ग्रथंकियाऽविसंवादात्पूर्वस्य प्रामाण्यनिश्चये मिर्गाप्रभायां मिर्गाबुद्धेरिप प्रामाण्य-निश्चयः स्यात्; तदप्यपर्यानोचिताभिधानम्; एवंभूतार्थंकियाज्ञानान्मिर्गाबुद्धेरप्रामाण्यस्येव निश्चया-त्तेन संवादाभावात् । कुन्त्वकाविवरस्थायां हि मिर्गाप्रभायां मिर्गाज्ञानम् ग्रपर(ग्रपवर)कान्तर्देश-सम्बद्धे तु मर्गावर्थकियाज्ञानिमिति भिन्नदेशार्थग्राहकत्वेन भिन्नविषययोः पूर्वोत्तरज्ञानयोः कथमविस-

है ग्रत: इसमें ग्रन्य संवादक की अपेक्षा नहीं रहती । जहां जिस ज्ञान में संशयादि होते हैं वहां पर ही संवादक की भ्रपेक्षा लेनी पड़ती है, सब जगह नहीं। विना संशय के भी संवादक की अपेक्षा लेना मानेंगे तो खुद को प्रतीत हुए सुख आदि में भी अन्य की ग्रपेक्षा लेनी होगी ऐसा ग्रति प्रसंग उपस्थित होगा। शंका - अर्थ किया में ग्रविसंवाद होने से ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो मिएा-रत्न की कान्ति में उत्पन्न हुई मिए। की बुद्धि को भी प्रमाणभूत मानने का प्रसंग प्राप्त होगा ? समाधान - यह शंका भी असत् है क्योंकि ग्रर्थ किया का ज्ञान उस मणि के प्रतिभास को अप्रामाण्य ही सिद्ध कर देगा, श्रर्थात् यदि मणि की प्रभा में मणिका ज्ञान हो जाय तो उसे उठाने प्रादि रूप जो अर्थ किया होगी तो उसीसे उस ज्ञान में अप्रमाणता निश्चित हो जायगी, क्योंकि उस मणि प्रभा के ज्ञानको पृष्ट करनेवाला संवादक प्रमाण नहीं है। मिए प्रभा में मिण का प्रतिभास जो होता है उस विषय में बात ऐसी है कि खिड़की भरोका भादि के छेद से मिए। की कान्ति भाती है उसे देखकर कदाचित ऐसा प्रतिभास होता है कि "यह मिए है" किन्तू मिण को उठाना भ्राभूषरण बनाना मादि अर्थ किया का ज्ञान तो कैमरे के म्रन्दर जहां मिए। रखी है वहां मिण में ही होगा, इस प्रकार का मिए। ज्ञान भीर मिए। की अर्थ किया का ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न स्थान में हुए हैं भिन्न भिन्न ही इनका विषय है ऐसे पूर्वोत्तर काल में होने वाले ज्ञानों में ग्रविसंवाद कैसे ग्रा सकता है ? ग्रथीत् इसमें तो तिमिर [ अंधकार ] ग्रादि से उत्पन्न हए भ्रम ज्ञान के समान या रजत में प्रतीत हुए सीप के समान विसंवाद ही रहेगा. भ्रविसंवाद नहीं भ्रायेगा । भ्रीर भी जो कहा गया है कि कहीं कूट [काल्पनिक] जयत् गर्मे भी होने वाला ज्ञान प्रमाणभूत मानना चाहिये क्योंकि उसमें कतिपय अर्थ किया देखी जाती है। सो उसमें जो कूट में कूट का ज्ञान हुआ है वह प्रमाणभूत ही है, किन्तु प्रकूट का ज्ञान प्रमाणभूत नहीं है क्योंकि उस ज्ञानका कोई संवादक प्रत्यय

बादस्तिमिराद्याहितविभ्रमज्ञानवत् ?

यचान्यदुक्तम् — ववित्क्टेपि जयतुङ्गे ज्ञानं प्रमाणं स्यात्कतिपवार्थिकयादर्शनात्, तत्र कूटे कूटजानं प्रमाणमेवाऽक्ट्रजानं तु न प्रमाणं तत्संवादाभावात् । सम्पूर्णचेतनालाभो हि तस्यार्थिकया न कतिपयचेतनालाभ इति ।

यश्च किविषयं भिन्नविषयं वा संवादकिमित्युक्तम्; तत्रैकाधारवित्रिरूपादीनां तादात्म्यप्रितदन्धे-नान्योन्यं व्यभिचाराभावात् । जाग्रद्शारसादिज्ञानं रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात् । भिन्नविषय-त्वेप्याशिङ्कतविषयाभावस्य रूपज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्मकम् । दृश्यते हि विभिन्नदेशाकारस्यापि वीगादे रूपविशेषदर्शने शब्दविशेषे शङ्काब्यावृत्तिः किं पुनर्नात्र ? अविनाभावो हि सवाद्यसंवादक-

नहीं है। संपूर्ण चेतनालाभ होना ही उस पदार्थ की ग्रर्थ किया कहलाती है न कि कतिपय चेतनालाभ।

आप भाट्ट ने पूछा था कि पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय करने वाला जो संवादक ज्ञान ग्राता है वह संवादक ज्ञान पूर्वज्ञान के विषय को ही ग्रहण करने वाला होता है मथवा भिन्न विषय वाला होता है इत्यादि उस पर हम जैन कहते हैं कि जहां एक ही ग्राधार में रहने वाले या एक संतानवर्त्ती जो रूप रस आदि विषय होते हैं उनका तादातम्य संबंध होने के कारण वे एक दूसरे से व्यभिचरित नहीं होते हैं ग्रत: ये भिन्न विषय रूप होकर भी परस्पर में संवादक बन जाते हैं। जाग्रद्र दशा में होने वाला रसादि का ज्ञान रूपादिका ग्रविनाभावी होता है क्योंकि वह रसादिको विषय करनेवाला है। रूप ज्ञान ग्रीर रस का ज्ञान भिन्न भिन्न विषय वाले हैं तो भी उनमें से जो प्रथम हो उसके प्रामाण्य का निश्चय ग्रागे के ज्ञान कराते हैं, देखा भी जाता है कि भिन्न देश एवं माकार वाले ऐसे वीणा मादि के रूप विशेष का ज्ञान होने पर वह रूप ज्ञान पहले सुने हुए उसी वीणा के शब्द के विषय में उत्पन्न हुई शंका को दूर कर उसमें प्रमाणता लाते हैं, ग्रर्थात् पहले दूर से वीगा का शब्द सुना उस ज्ञान में शंका हुई कि यह किस वाद्य का शब्द है फिर वीगा का रूप देखा तब उस रूप ज्ञान ने शब्द ज्ञान की प्रमाणता निश्चित की। इस प्रकार भिन्न देश भीर भ्राकार स्वरूप वीगादि का रूप विशेष देखने पर शब्दविशेष में जो शंका हुई थी उसकी व्यावृत्ति हो जाती है तब रूप ज्ञान से रस ज्ञान संबंधी या रस ज्ञान से रूपज्ञान संबंधी ग्राशंका दूर होकर प्रामाण्य ग्रावे तो क्या ग्राश्चर्य है ? पूर्व ग्रीर उत्तर ज्ञानों में अविनाभाव होना ही संवाद्य संवादकपना कहलाता है ग्रन्य कुछ नहीं ग्रर्थात् वे

भावनिमित्तं नान्यत्।

संवादज्ञानं कि पूर्वज्ञानिविषयं तदिवषयं वा; इत्याद्यप्यसमीक्षिताभिषानम्; न खलु संवाद-ज्ञानं तद्ग्राहित्वेनास्य प्रामाण्य व्यवस्थापयति । कि तिह् ? तत्कार्यविशेषत्वेनाग्न्यादिकमिव धूमादिकम् ।

सर्वं प्राणभृतां प्रामाण्ये सन्देहविपर्ययासिद्धे श्चः; इत्यप्ययुक्तम्; प्रेक्षापूर्वकारिणो हि प्रमाणा-प्रमाणिविन्तायामिषिकियन्ते नेतरे । ते च कासाश्विदज्ञा (श्विज्ज्ञा)नव्यक्तीनां विसंवाददर्शनाज्जाता-

- ज्ञान चाहे भिन्न विषय वाले हों चाहे ग्रभिन्न विषय वाले हों, उनका ग्रविनाभाव है तो संवाद्य संवादकपना होकर संवाद्य ज्ञान की प्रमाणता संवादकज्ञान से हो जाती है। संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञान के विषय को जानने वाला है कि उस विषय को नहीं जानने वाला है इत्यादि प्रश्न भी भविचार पूर्वक किये गये हैं संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञानके विषय को ग्रहण करनेवाला होता है इसलिये उस ज्ञानकी प्रमाणता को बतलाता हो सो तो बात नहीं है, किन्तू उस पूर्व ज्ञान के विषय के कार्य स्वरूप भ्रर्थ किया को देखकर उसमें प्रामाण्य स्थापित किया जाता है, जैसे कि घूम कार्य को देखकर ग्रग्नि का अस्तित्व स्थापित किया जाता है। तथा जो भाट्ट ने यह कहा है कि विश्व में जितने प्राणी हैं उन सबके प्रामाण्य में सदेह तथा विपर्यय नहीं हुआ करता, ज्ञानके उत्पन्न होनेपर तो ''यह पदार्थ इसीप्रकार का है'' ऐसा निश्चय ही होता है, न कि संदेह या विपर्यय होता है इत्यादि ! सो इस पर हम जैनका कहना है कि जो बुद्धिमान होते हैं वे ही प्रमाण ग्रीर भ्रप्रमाण का विचार करने के श्रधिकारी होते हैं। भ्रन्य सर्व साधारण पुरुष नहीं क्योंकि जो प्रेक्षापूर्वकारी होते हैं वे ही किन्हीं किन्हीं ज्ञान भेदों में विसंवाद को देखकर शंका शील हो जाते हैं कि सिर्फ ज्ञान मात्र से "यह पदार्थ इस प्रकार का ही है" ऐसा निश्चय कैसे हो सकता है और कैसे इस ज्ञान में प्रमाणता है ? इत्यादि विचार कर वे संवादक ज्ञान से उस भ्रपने पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निर्णय कर लेते हैं। यदि इस तरह का विचार वे नहीं करें तो फिर उनमें बुद्धिमत्ता ही क्या कहलावेगी। तथा भाट्ट ने पूर्वपक्ष की स्थापना करते समय कहा है कि प्रमारा की प्रमाणता का निर्णय होने के विषय में तो यह बात है कि बाधक कारण भ्रीर दोषका ज्ञान इनका जिसमें भ्रभाव हो उस ज्ञान में प्रमाणता का निश्चय हो जाता है ? सो यह भी कथन मात्र है। ग्राप यह बताइये कि प्रमाणमें बाधक कारएका ग्रभाव है इस बातको किस प्रकार जाना है ? बाधक के अग्रहण होनेपर भ्रथवा बाधक के

शिक्ता। कर्य ज्ञानमात्रात् 'मपमित्यमेवार्थः' इति निश्चिन्वन्ति प्रामाण्यं वास्य ? मन्ययेषां प्रेक्षावत्तेव हीयेत ।

प्रमाणे बाधककार एदोषज्ञानाभावात्प्रामाण्यावसायः; इत्यप्यभिधानमात्रम्; तदभावो हि बाधकाग्रहणे, तदभावनिश्चये वा स्यात् ? प्रथमपक्षे भ्रान्तज्ञाने तद्भावेषि तदग्रहणं किश्वत्कासं हष्टम्, एवमत्रापि स्यात् । 'भ्रान्तज्ञाने किश्वत्कालमग्रहेषि कालान्तरे बाधकग्रहणं सम्यग्ज्ञाने तु काला-न्तरेषि तदग्रहण्म्' इत्ययं विभागः सर्वविदां नास्माहशाम् । बाधकाभावनिश्चयोषि सम्यग्ज्ञाने प्रवृत्तोः

ग्रभावका निश्चय होनेपर ? बाधकका ग्रग्रहण् होनेपर प्रमाणमें बाधक कारण का ग्रभाव माना जाता है ऐसा प्रथम पक्ष स्वीकार करे तो भ्रांत ज्ञानमें बाधक कारण रहते हुये भी कुछ काल तक उसका ग्रहण नहीं होता है, ऐसा बाधकका ग्रग्रहण् प्रमाण भूत ज्ञानमें भी स्वीकार करना होगा।

मीमांसक — भ्रांत ज्ञानमें कुछ समय के लिये बाधकका श्रग्रहण मले ही हो जाय किन्तु कालांतर में तो बाधकका ग्रहण हो ही जाता है, सम्यग्ज्ञान में ऐसी बात नहीं है उसमें तो कालान्तरमें भी बाधकका श्रग्रहण ही रहेगा।

जैन — इसतरह का विभाग तो सर्वज्ञ ही कर सकते हैं, हम जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते, अर्थात् इस विवक्षित ज्ञानमें आगामी कालमें कभी भी बाधकका ग्रहण नहीं होगा एव इस ज्ञानमें तो बाधकका ग्रहण होवेगा ऐसा निर्णय करना ग्रसर्वज्ञको शक्य नहीं है।

द्वितीयपक्ष — बाधक के अभाव का निश्चय कर फिर उससे प्रमाणके प्रामाण्य का निर्णय होता है ऐसा माना जाय तो पुनः प्रश्न होता है कि उस प्रमाणभूत सम्य-ग्जान में बाधक के ग्रभाव का निश्चय कब होता है ? प्रवृत्ति होने के पहले होता है अथवा उत्तरकाल में होता है ? प्रथम पक्ष कहे तो वही पहले की बात आवेगी कि भ्रान्त ज्ञान में भी प्रमाणता मानने का प्रसंग ग्रावेगा । मतलब सम्यग्जान में बाधक के अभाव का निश्चय यदि प्रवृत्ति होने के पहले होता है तो इस तरह का निश्चय तो भ्रान्तज्ञान में भी होता है ग्रतः वहां पर भी प्रामाण्य का प्रसंग आवेगा जो किसी को भी इष्ट नहीं है । अतः प्रवृत्ति के पहले बाधकाभाव के निश्चय होने मात्र से ज्ञान प्रामाणिक नहीं बन सकता । दूसरा पक्ष—सम्यग्जान में बाधकाभाव का निश्चय प्रवृत्ति के बाद होता है । ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि ज्ञान की विषय में प्रवृत्ति के बाद होता है । ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि ज्ञान की विषय में प्रवृत्ति

प्राक्, उत्तरकालं वा ? ग्राद्यविकल्पे भ्रान्तज्ञानेपि प्रमागात्वसङ्गः । द्वितीयविकल्पे तिभव्चयस्याकि-चित्करत्वं तमन्तरेगीव प्रवृत्तोरुत्पन्नत्वात् । न च बाधकाभावनिश्चये कि चित्रिमित्तमस्ति । मनुपल-विधरस्तीति चेत्कि प्राम्काला उत्तरकाला वा ? न तावत्प्रामकाला; तस्याः प्रवृत्त्युत्तरकालभाविबाध-काभावनिश्चयनिमित्तत्वासम्भवात् । न ह्यन्यकालानुपलिब्धरन्यकालमभावनिश्चयं च विद्धात्यति-प्रसङ्गात् । नाप्युत्तरकाला, प्राक् प्रवृत्तोः 'उत्तरकालं बाधकोपलिब्धनं भविष्यति' इत्यसर्वविदा निश्चतुमश्चयत्वेनासिद्धत्वात् । प्रवृत्त्युत्तरकालभाविनिश्चयमात्रनिमित्तत्वे न कि चित्रफलम् तस्या-कि चित्करत्वात् ।

[भ्रथंकिया] हो चुकने पर बाधक का ग्रभाव जानना बेकार है प्रवृत्ति के लिये ही तो बाधकाभाव जानना था कि यह जो ज्ञान हुम्रा है सो इसके जाने हुए विषय में बाधक कारण तो नहीं है ? इत्यादि किन्तु जब उस ज्ञान के विषय में पुरुषकी प्रवृत्ति हो चुकी भीर उस विषय की सत्यता भी निर्गीत हो चुकी तब बाधकाभावके निश्चय से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बाधकका ग्रभाव निश्चित करने के लिये कोई कारण चाहिये। यदि कहा जाय कि अनुपलब्धि कारण है अर्थात् इस विवक्षित प्रमारा में बाधा नहीं है, क्योंकि उस बाधाकी अनुपलब्धि है, इस प्रकार अनुपलब्धि को बाधका-भावके निश्चयका कारण माना जाय? इस पर पुनः प्रश्न होता है कि-वह अनुपलब्धि सम्यग्ज्ञान में प्रवृत्ति से पहले होती है या पीछे होती है ? पहले होती है कहो तो बनता नहीं क्योंकि वह प्रवृत्ति के उत्तर कालमें होने वाले बाधक के ग्रभाव के निश्चय का निमित्त नहीं हो सकती है। देखिये ग्रन्यकाल में हुई वह अनुपलब्धि ग्रन्यकाल में होनेवाले बाधक के अभाव का निश्चय कैसे करा सकती है यदि ऐसा माना जावे तो श्रवि प्रसंग घावेगा, श्रर्थात् जहां वर्तमान में घट की धनुपलब्धि है वहां वह अन्य समय में भी उसके श्रभाव को करने वाली हो जावेगी किन्तू ऐसा तो होता नहीं है श्रतः ग्रन्यकालीन ग्रनुपलब्धि ग्रन्यकाल के बाधकाभाव को नहीं बता सकती यह निश्चित हुआ। उत्तरकालीन अनुपलब्धि से बाधकाभावका निश्चय होना भी ग्रशक्य है, प्रवृत्ति के पहले जैसे बाधकाभाव की भ्रनुपलब्धि है वैसे ही भ्रागे उत्तर कालमें भी बाधक उपस्थित नहीं होगा, ऐसा निश्चित ज्ञान तो ग्रसर्वजों को होना ग्रशक्य है। तथा यदि प्रवृत्ति हो जाने के बाद बाधकाभाव का निश्चय अनुपलब्धि से हो भी जाय तो उससे कोई लाभ होनेवाला नहीं है वह तो श्रकिचित्कर ही रहेगी। भावार्थ-मीमांसक इन्द्रियों के गुरादि से ज्ञानों में प्रमाणता आती है ऐसा नहीं मानते किन्तु बाधककारण

किन्त, प्रसी सर्वसम्बन्धिनी, प्रात्मसम्बन्धिनी वा ? प्रथमपक्षे प्रसिद्धा; न खलु 'सर्वे प्रमान्तारो बाधकं नोपलभन्ते' इत्यविग्दिशिना निश्चेतुं शक्यम् । नाप्यात्मसम्बन्धिनी; तस्याः परचेतो-वृत्तिविशेषेरनैकान्तिकत्वात् । सन्नानुपलब्धिनिमित्तम् ।

नापि संवादोनवस्थाप्रसङ्गात् । कारणदोषाभावेष्ययमेव न्यायः ।

श्रीर दोष इनका श्रभाव होने से ज्ञान में प्रामाण्य श्राता है ऐसा स्वीकार करते हैं, इस मान्यता पर विचार करते हुए आचार्य ने सिद्ध किया है कि बाधकाभाव पूर्वोत्तर वर्ती होकर भी प्रमाण में प्रमाणता का सदुभाव बता नहीं सकता श्रर्थात् किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुश्चा श्रव इस ज्ञान की प्रमाणता भाट्टमतानुसार स्वत: या बाघकाभाव के निश्चय से होती है सो इस जल ज्ञान में बाघक कारण नहीं है श्रर्थात् बाधक का श्रभाव है ऐसा निश्चय कब होता है सो विमर्श करें — जब वह जल का प्रतिभास करने वाला पुरुष जल लेने के लिये प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति के पहले बाघकाभाव होना माना जाय तो ऐसा प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव श्रयत्य प्रतिभास करानेवाले श्रान्त श्रादि विपरीत ज्ञानों में भी पाया जा सकता है। ग्रत: प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव कुछ मूल्य नहीं रखता। प्रवृत्ति के बाद श्रर्थात् पुरुष को जब जल का ज्ञान होता है और वह स्नानादि किया भी कर लेता है उस समय जल ज्ञान के बाधकाभाव का निश्चय करना तो वह केवल हास्यास्पद ही होगा—क्योंकि कार्य तो हो चुका है। अर्थात् जलज्ञान की सत्यता तो साक्षात् सामने ग्रा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता लावेगा कि जिसके लिये वह अपेक्षित हो।

उत्तर या पूर्वकाल के अनुपलिश्व हेतु से बाधकाभाव निश्चय करना भी पहले के समान अनुपयोगी है, अतः बाधकाभाव के निश्चय से (स्वतः) प्रामाण्य आता है यह कथन खण्डित होता है। जल ज्ञान में कुछ समय के लिये बाधा नहीं आती ऐसा मानकर उस ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य स्थापित किया जाय तो आन्ति आदि आनों में भी प्रामाण्य मानना होगा, क्योंकि कुछ काल का बाधकाभाव तो इन ज्ञानों में भी रहता है। तथा हमेशा ही जल ज्ञान में बाधकाभाव है ऐसा जानने पर उसमें प्रामाण्य आता है इस तरह माना जाय तो हमेशा के बाधकाभाव को तो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं हम जैसे ब्यक्ति नहीं। किञ्च सर्व संबंधिनी अनुपलिश्व बाधकाभावको निश्चय कराने वाली होती है या केवल आतम संबंधी अनुपलिश्व बाधकाभावका निश्चय कराने वाली होती है ? सर्व संबंधी अनुपलिश्व तो असिद्ध है क्योंकि सभी प्रमाताओं को बाधक

एवं 'त्रिचतुरज्ञान' इत्याद्यपि स्वगृहमान्यम्; 'कस्यचिद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं पुनरप्रामाण्यं पुनः प्रमागाता' इत्यवस्थात्रयदर्शनाद्बाधके तद्बाधकादौ वावस्थात्रयमाशङ्कमानस्य परीक्षकस्य कथं नापरापेक्षा येनानवस्था न स्यात् ?

'म्राशङ्केत हियो मोहात्' इत्याद्यपि विभीषिकामात्रम्, यतो नाभिशापमात्रात्प्रेक्षावतां प्रमाण्मन्तरेण बाधकाशङ्का व्यावर्तते । न चास्या व्यावर्त्तक प्रमाणं भवन्मतेऽस्तीत्युक्तम् । कारण

की उपलब्धि नहीं है ऐसा निश्चय करना भ्रत्पज्ञानियों के लिये शक्य नहीं है। यदि म्रात्म संबंधी म्रन्पलब्धि बाधकाभावका निश्चय कराती है ऐसा कहा जाय तो यह कहना भी गलत है, इस आत्म संबंधी अनुपलब्धिकी परके चित्त वृत्तिके साथ अनैका-न्तिकता प्राती है प्रथति जो अपने को अनुपलब्ध हो वह नहीं है ऐसा नियम नहीं क्यों कि पर जीवों का मन हमें अनुवलब्ध है तो भी वह मौजूद तो है ही, ग्रतः प्रमारा में बाधककी ग्रनुपलब्धि देखकर उसके ग्रभावका निश्चय किया जाता है ऐसा कहना असिद्ध है। तथा प्रामाण्य लाने में जो बाधकाभावको हेत् माना गया है उस बाधका-भावका निश्चय संवाद से हो जायगा ऐमा कहना भी शक्य नहीं, क्योंकि ग्रनवस्था दोष आता है-पूर्वज्ञान में बाधकाभावको जानने के लिये संवाद ग्राया उस संवाद की सत्यता को [ या बाधकाभाव को ] जानने के लिये फिर ग्रन्य संवाद ग्राया इस तरह मनवस्था मावेगी। इस प्रकार यहां तक प्रामाण्य बाधकाभाव हेतु से आता है ऐसी मान्यता का खण्डन किया। इसी तरह कारए। के दोष का अभाव होने से प्रामाण्य स्वतः भ्राता है ऐसा भाट्र का दूसरा हेतु भी बाधकाभाव के समान सार रहित है ग्रतः उसका निरसन भी बाधकाभाव के निरसन के समान ही समभना चाहिये। भावार्थ - जैसे बाधकाभाव में प्रश्न उठे हैं ग्रौर उनका खण्डन किया गया है उसी प्रकार कारण दोष अर्थात् इन्द्रियों के दोषों का अभाव होने से प्रमाण में प्रामाण्य स्वतः आता है ऐसा मानने में प्रश्न उठते हैं भीर उनका खण्डन होता है। जैसे इन्द्रिय के दोषों का ग्रभाव कैसे जाना जाय ? इन्द्रिय के दोषों को ग्रहण किये बिना उनका अभाव माना जाय तो भ्रान्त ज्ञान में भी प्रामाण्य ग्रायेगा । तथा दोषाभाव का बोध कब होगा प्रवृत्ति के पहले कि पीछे ? पहले दोषाभाव का बोध होना माने तो वही भ्रान्तिज्ञान में सत्य होने का प्रसंग ग्राता है, तथा प्रवृत्ति के बाद दोषाभावका ज्ञान होगा तो उससे लाभ क्या होगा कुछ भी नहीं, प्रवृत्ति तो हो चुकी । अर्थिकिया होने पर सत्यता का निर्णय हो ही जाता है, इसलिये कारणदोष के ग्रभाव से प्रामाण्य

दोषज्ञानेपि पूर्वेण जाताशङ्कस्य तत्कारणदोषान्तरापेक्षायां कथमनवस्था न स्यात्? तस्य तत्कारण-दोषग्राहकज्ञानाभावमात्रतः प्रमाणत्वान्नानवस्था, यदाह—

षाना भी सिद्ध नहीं होता है। भाट्ट ने कहा था कि तीन चार ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर प्रामाण्य थ्रा जाता है इनसे अधिक ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती इत्यादि सो यह कथन केवल अपने घर की ही मान्यता है सर्व मान्य नहीं है। किसी एक विवक्षित जलादि के ज्ञान में प्रामाण्य, फिर अप्रामाण्य पून: प्रमाणता ऐसे तीन ग्रवस्थाग्रों के देखने पर बाधक में भी बाधक फिर ग्रबाधक फिर बाधक इस तरह तीन भवस्था की शंका करते हुए परीक्षक पूरुष के लिये और भी आगे को ज्ञानों की अपेक्षा क्यों नहीं आयेगी ? ग्रवश्य ही आवेगी फिर अनवस्था कैसे रुक सकेगी। ग्रर्थातु नहीं रुक सकेगी। भावार्थ-किसीको जलका ज्ञान हम्रा उस ज्ञानके प्रमाणता का कारण मीमांसकमतानुसार दोषाभाव है उसको दूसरे ज्ञान ने जाना कि यह जो जल देखा है उसका कारण नेत्र है उसमें कोई काच कामलादि दोष नहीं है इत्यादि, फिर दोष का अभाव प्रकट करने वाले इस ज्ञान के [जो दूसरे नंबर का है] दोष के श्रभाव को जानने में तीसरा ज्ञान प्रवृत्त हम्रा फिर चौथा प्रवृत्त हुआ, सो चार ज्ञान तक यदि प्रवृत्ति हो सकती है तो आगे पांचवें आदि जानों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी ? जिससे कि अनवस्था का प्रसंग रुक जाय। ऐसे ही बाधकाभाव जानने के लिये तीन चार ज्ञानी की ही प्रवृत्ति हो ग्रन्य ज्ञानों की नहीं सो बात भी नहीं, वहां भी आगे आगे जानों की परम्परा चलने के कारण अनवस्था भ्रावेगी ही अतः स्वतः प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये भाट्ट ने तीन चार ज्ञान की बात कही थी सो वह ग्रनवस्था दोष युक्त हो जाती है।। मीमांसक ने अपने ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा था कि बाधा नहीं होते हुए भी मोह के कारए। जो प्रमाए। में बाधा की शंका करता है वह संशयी पुरुष नष्ट हो जाता है इत्यादि सो ऐसा कथन तो केवल डर दिखाने रूप ही है। डर दिखाने मात्र से किसी बुद्धिमान पुरुष की प्रमाण के बिना बाधा की शंका तो दूर हो नहीं सकती, भ्रथति जब तक प्रमाण में प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता तब तक तुम्हारे डर दिखाने मात्र से वह शंका नहीं करे ऐसी बात बुद्धिमानों पर तो लागू नहीं होती मूर्ख पर भले ही वह लागु हो जावे। प्रमाण के विषय में आयी हुई बाधा को दूर करने के लिये ग्रापके मतमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा हम जैन सिद्ध कर चुके हैं। दोष का ज्ञान होना इत्यादि विषय में भी कह दिया है कि कारण जो इन्द्रियां हैं उनके दोष काच

"यदा स्वतः प्रमागात्वं तदान्यन्नं व मृग्यते । निवर्त्तते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयत्नतः" ।। [ मी० इलो० सू० २ इलो० ५२ ]

प्रागेव विहितोत्तरम् । न च दोषाज्ञानात्तदभावः, सत्स्विप तेषु तदज्ञानसम्भवात् । सम्य-ग्ज्ञानोत्पादनशक्तिवैपरीत्येन मिथ्याप्रत्ययोत्पादनयोग्य हि रूपं तिमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स चातीन्द्रियत्वात्सन्निप नोपलक्ष्यते । न च दोषाः ज्ञानेन व्याप्ता येन तन्निवृत्त्या निवर्त्तेरन् । ततोऽयुक्तमिदम्—

कामलादि हैं उनका ग्रभाव बतलाने को दूसरा प्रमाण ग्रायेगा उसमें फिर शंका होगी कि इसमें कारण दोष का अभाव है कि नहीं फिर तीसरा ज्ञान उस अभाव को जानेगा, इत्यादि रूपसे ग्रनवस्था कैसे नहीं श्रावेगी ? अपित ग्रावेगी ही । तीसरे आदि प्रमाणों में उनके कारण दोषों को ग्रहण करने वाला ज्ञान नहीं रहता श्रतः तीसरादि ज्ञान प्रमाणभूत है और इसलिये भनवस्था भी नहीं भाती ऐसा मीमांसकका कहना था उनके ग्रन्थ में भी ऐसा ही लिखा है यदा स्वतः प्रमाग्गत्वं इत्यादि ग्रथित् जब प्रामाण्य स्वतः ही भाता है तब अन्य संवादकादि की खोज नहीं करनी पड़ती है क्योंकि प्रमाण के विषय में मिण्यात्व भ्रादि दोष तो बिना प्रयत्न के दूर हो जाते हैं। यह श्लोक कथित बात तथा पहले की दोष ग्राहक ज्ञान के ग्रभाव की बात इन दोनों के विषयमें प्रथम ही उत्तर दे चुके हैं अर्थात् दोष का श्रभाव सिद्ध करने में श्रनवस्था दोष श्राता ही है ऐसा प्रतिपादन हो चुका है। तथा इस क्लोक में ग्रागत "दोषाज्ञानात्" इस पद से जो यह प्रकट किया गया है कि दोष के ग्रज्ञान से दोष का ( मिध्यात्वादिका ) अभाव हो जाता है सो यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि दोषों के म्रजान से उनका अभाव नहीं हो सकता उनके होते हुए भी तो उनका अज्ञान रह सकता है। सम्यग्ज्ञान को उत्पन्न करने की जो शक्ति है उस शक्ति से विपरीत जो मिथ्याज्ञान है उसको उत्पन्न करने वाला इन्द्रिय दोष होता है यह अंधकार ग्रादि के निमत्त से होता है ऐसा यह मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करने वाला दोष अतीन्द्रिय होता है ग्रतः वह मौजूद रहे तो भी दिखलायी नहीं पड़ता है। तथा दोषोंका ज्ञानके साथ ग्रविनाभाव तो है नहीं जिससे कि ज्ञान के निवृत्त होने पर वे भी निवृत्त हो जाय । इस प्रकार दोषाभाव करवैमें भी अनवस्था होना निश्चित है. इसलिये नीचे कहे गये इन नौ श्लोकों के अर्थ का विवेचन असिद्ध हो जाता है भव उन्हीं श्लोकार्थों को बताते हैं ... तस्मात्-प्रयात् ''तस्मात्स्वतः प्रमाण्यत्वं सर्वत्रौत्सर्गिकं स्थितम् । बाधकरण्डुष्ट्रत्वज्ञान।भ्यां तद्दपोद्यते ।। पराधीनेपि वै तस्मिन्नानवस्था प्रसज्यते । प्रमाणाधीनमेतद्धि स्वतस्तच प्रतिष्ठितम् ।। प्रमाणां हि प्रमाणेन यथा नान्येन साध्यते । न सिध्यत्यप्रमाण्यत्वमप्रमाणात्त्रयैव हि ॥ बाधकप्रत्ययस्तावदर्थान्यत्व।ऽवधारण्म् । सोऽनपेक्षः प्रमाण्यत्व।त्पूर्वज्ञानमपोहते ।। यत्रापि त्वपवादस्य स्यादपेक्षा क्वचित्पुनः । जाताशङ्कस्य पूर्वेण् साध्यन्येन निवत्तंते ॥

प्रथम ज्ञान ग्रपने में प्रमाणता के लिये संवादज्ञान की अपेक्षा रखे तो ग्रनवस्थादि दोष श्राते हैं ग्रतः इनसे बचने के लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणों में विरपवाद स्वतः ही प्रामाण्य आना स्वीकार किया गया है अप्रामाण्य तो बाधक कारण और इन्द्रिय दोष से झाता है ग्रीर उनके ज्ञान से वह हटाया जाता है।। १।। अप्रामाण्य को पराधीन मानने पर द्मनवस्था आयेगी सो भी बात नहीं, क्योंकि अप्रामाण्य का निश्चय तो प्रमाण के श्राधीन है भीर प्रमाण स्वतः प्रमाणभूत है ॥ २ ॥ जिस प्रकार प्रमाणभूत ज्ञान धन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता उसी प्रकार अप्रमाण किसी प्रमाणभूत ज्ञानके बिना भ्रप्रमाण मात्रसे सिद्ध नहीं हुआ करता ।।३।। पदार्थका अन्यथारूपसे अवधारण जिनना करना बाधक प्रत्यय कहलाता है वह बाधक प्रत्यय अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। क्योंकि वह स्वयं में प्रमाणभूत होता है सो इस तरह का बाधक झान आकर पूर्व ज्ञान में [ मरीचिका में जायमान जल ज्ञानमें ] बाधा उपस्थित करता है अर्थात् यह जल नहीं है मरु मरीचिका है, ऐसा कहता है ॥४॥ यदि कदाचित् किसी विषयमें बाधक प्रत्यय को पुनः ग्रन्य बाधक ज्ञान की भ्रपेक्षा लेनी पड़े तो जिसे शंका हुई है ऐसे पुरुष की वह शंका अन्य बाधक प्रत्यय से दूर हो जाती है। मतलब किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ उसे बाधित करने के लिये बाधक ज्ञान ग्राया ग्रीर उसने प्रकट किया कि यह जल ज्ञान सत्य नहीं है इत्यादि सो उस बाधक प्रत्यय को कदाचित ग्रपनी सत्यता निश्चित करने के लिये जब अन्य ज्ञान की [बाधकान्तर की] भवेक्षा करनी पड़े तब तीसरा बाधक ज्ञान भाता है किन्तु वह तीसरा ज्ञान उस दूसरे बाधकान्तरमुत्पन्नं यद्यस्यान्विच्छतोऽपरम् । ततो मध्यमबाधेन पूर्वस्यंव प्रमाणता ॥ ग्रयान्यदप्रयत्नेन सम्यगन्वेषणे कृते । मूलाभावान्न विज्ञानं भवेद्बाधकबाधनम् ॥ ततो निरपवादत्वानोनेवाद्यं बलीयसा । बाष्यते तेन तस्यैव प्रमाणत्वमपोद्यते ॥ एवं परीक्षकज्ञानं तृतीयं नातिवर्तते । ततःश्राजातवाधेन नाशङ्क्षयं बाधकं पुनः ॥"

कथं वा चोदनाप्रभवचेतसो निःगङ्कः प्रामाण्यं गुरावतो वक्तुरभावेनाऽपवादकदोषाभावा-

ज्ञानका सजातीय तथा संवादक ही रहता है अर्थात् दूसरे नंबर के ज्ञान की मात्र पृष्टि ही करता है।। प्र।। तथा कभी वह तीसरा ज्ञान बाधक ज्ञान का सजातीय न होकर विजातीय उत्पन्न हो जाय तो फिर बीच का जो द्सरे नंबर का बाधक ज्ञान है उसमें बाघा आने से प्रथम ज्ञानमें प्रमाणता मानी जायगी।।६।। यदि कदाचित तीसरे ज्ञानको बाधित करनेवाला चौथा ज्ञान बिना इच्छाके उत्पन्न हो जाय तो उस चतुर्थज्ञान में प्रामाण्य का सर्वथा स्रभाव होनेके कारण उसके द्वारा बाधक ज्ञान [द्वितीयको बाधित करनेवाला तृतीयज्ञान] जरा भी बाधित नहीं होता ॥७॥ इसतरह चतुर्थज्ञान निरुप-योगी होनेकी वजहसे एवं तृतीय ज्ञान द्वारा जिसका बाधा दैनापन भली प्रकारसे सिद्ध हो चुका है ऐसे बलवान दितीय ज्ञानदारा प्रथम बाधाको प्राप्त होता है ग्रौर इसतरह द्वितीय ज्ञानसे मात्र प्रथम ज्ञानकी प्रमाणता समाप्त की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनसे श्रधिक ज्ञान होते ही नहीं हैं फिर निरपवादपने से द्वितीयज्ञान जो कि बलवान है प्रथमज्ञान को बाधित कर देता है, इसलिये प्रथमज्ञान की प्रामाएाता ही मात्र समाप्त हो जाती है, ।। 🗸 ।। इस प्रकार परीक्षक पुरुष के ज्ञान तृतीयज्ञान का उल्लंघन नहीं करते हैं इसलिये ग्रब निर्वाधज्ञान वाले उस पुरुष को स्वतः प्रामाण्य-वादमें शंका नहीं रहती ।। १ ।। ये उपर्युक्त नो श्लोक प्रामाण्य स्वतः और ग्रप्नामाण्य परत: होता है इस बात की सिद्धि के लिये दिये गये हैं। किन्तु इनसे मीमांसकों का इच्छित-मनोरथ सिद्ध होनेवाला नहीं है, क्योंकि हम जैन ने प्रामाण्य को सर्वथा स्वतः मानने और अप्रामाण्य को सर्वथा परतः मानने में कितने ही दोष बताकर इस मान्यता का संयुक्तिक खण्डन कर ही दिया है।

सिद्धेः ? ननु वक्तृगुर्गौरेवापवादकदोषाभावो नेष्यते तदभावेष्यनाश्रयागां तेषामनुपपत्तेः । तदुक्तम्—

"शब्दे दोषो द्भवस्तावद्वक्ऋषीन इति स्थितम्।

तदभावः क्वचित्तावदगुणवद्वक्तृकस्वतः ॥ तद्गुणैरपकृष्टानां शब्दे संकान्त्यसम्भवात ।

यद्वा वक्तुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः ॥"

[ मी० इलो• सु• २ इलो० ६२-६६ ]

इत्यपि प्रनापमात्रमपौरुषेयत्वस्यासिद्धेः । तत्रश्चे दमयुक्तम्-

ये मीमांसक वेद से उत्पन्न हुए ज्ञान में प्रामाण्य किसप्रकार से मान सकते हैं ? क्योंकि गुणवान् वक्ता के ग्रभाव में भ्रपवादक दोषों के अभाव की वेद में सिद्धि नहीं हो सकती है।

मीनांसक — हम वक्ता के गुणों द्वारा ग्रयवादक दोषों का ग्रभाव होता है ऐसा नहीं मानते किन्तु, हम तो यही मानते हैं कि गुणवान् वक्ता जब कोई है ही नहीं तब बिना ग्राश्रय के नहीं रहने वाले दोष वेद में रह ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हो हमारे ग्रन्थ में प्रतिपादन किया है—शब्द एवं वाक्य में जो दोष उत्पन्न होते हैं वे वक्ता की ग्राधीनता को लेकर ही उत्पन्न होते हैं दोषों का अभाव किन्हीं २ वाक्यों में जो देखा जाता है वह गुणवान् वक्ता के होने के कारण देखा जाता है।। १।। वक्ता के ग्रुणों से निरस्त हुए-दोष शब्दों में संक्रामित नहीं होते, इसलिये वेद में स्वतः प्रामाण्य है। ग्रथवा वक्ता का ही जहां ग्रभाव है वहां दोष कहां रहेंगे ? क्योंकि वे बिना ग्राश्रय के तो रहते नहीं। २।। अतः वेद में स्वतः प्रामाण्य है।

जैन—यह मीमांसक का कहना प्रलापमात्र है, क्योंकि वेद में अपौरुषेयता की सर्वथा असिद्धि है। वेद में अपौरुषेयता का खण्डन होने से ही निम्नकथित श्लोक का अर्थ दोष युक्त ठहरता है—''वेद में अप्रामाण्य से रहितपना इसलिये शी झ (सहज) ही सिद्ध होता है कि वहां वक्ता का ही अभाव है, वेद का कर्ता पुरुष है नहीं, वेद में इसी कारण से अप्रामाण्य की शंका तक भी नहीं हो पाती।। १।। सो यह कथन बाधित होता है।

भ्रब यहां यह निश्चय करते हैं कि वेद से प्राप्त हुआ ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान दोषों के कारणों को हटाये विना उत्पन्न होता है, जैसे द्विचन्द्र का "तत्रापवादिनमुं क्तिर्वक्त्रभावास्त्तघीयसी । वेदे तेनाप्रमाग्गत्वं नाशस्त्रामिप गच्छति ॥ १ ॥" [मी • क्लो • सू • २ क्लो • ६८ ]

स्थितं चैतचोदनाजनिता बुद्धिनं प्रमाणमिनराकृतदोषकारणप्रभवत्वात् द्विचन्द्रादिबुद्धिवत् । च चैतदिसद्धम्, गुणवतो वक्तुरभावे तत्र दोषाभावासिद्धेः । नाप्यनैकान्तिकं विरुद्धं वाः दुष्टकारण-प्रभवत्वाप्रामाण्ययोरिवनाभावस्य मिथ्याज्ञाने सुप्रसिद्धि (द्व)त्वादिति ।

सिद्धं सर्वे जनप्रबोधजननं सद्योऽकलङ्काश्रयम्, विद्यानन्दरामन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम् ।

ज्ञान या रस्सी में सर्पका ज्ञान, सीप में चांदी ग्रादि का ज्ञान दोषों को निराकृत किये बिना उत्पन्न होता है, ग्रतः वह प्रमाण नहीं होता, इस ग्रनुमान में दिया गया "ग्रनिराकृतदोषक।रणप्रभवत्वात्" यह हेतु ग्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि वेद में गुणवान् वक्ता का ग्रभाव तो भले हो किन्तु इतने मात्रसे उसमें दोषों का ग्रभाव तो सिद्ध नहीं होता। इसी तरह यह हेतु ग्रनैकान्तिक या विरुद्ध दोष युक्त भी नहीं है—क्योंकि दोषयुक्त कारण से उत्पन्न होना ग्रीर ग्रप्रामाण्य का होना इन दोनों का परस्पर में अविनाभाव है, ग्रीर यह मिण्याज्ञान में स्पष्ट हो प्रतीत होता है।

भावार्थ — भाट्ट प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं उनकी मान्यता का खंडन करते हुए श्रागम प्रमाण के प्रामाण्य का विचार किया जा रहा है, श्रागम अर्थात् भाट्ट का इष्टवेद सर्वोपिर आगम है। वे वेद को ही सर्वथा प्रमाणभूत मानते हैं, इसका कारण यही है कि वह अपौरुषेय है, सो यहां पर श्राचार्यने प्रपौरुषेय वेद को असिद्ध कहकर ही छोड़ दिया है, क्योंकि आगे इस पर पृथक् प्रकरण लिखा जानेवाला है। भाट्ट वेदको प्रामाण्य इसलिये मानते हैं कि वहां वक्ता का श्रभाव है, क्योंकि दोषयुक्त पुरुष के कारण वेद में अप्रामाण्य आ सकता था, किन्तु जब वह पुरुषकृत ही नहीं है तो फिर अप्रामाण्य श्राने की बात ही नहीं रहती, सो इसका खण्डन करने के लिये ही श्राचार्य ने यह अनुमान उपस्थित किया है कि वेद से उत्पन्न हुई बुद्धि [ज्ञान] अप्रमाण है (पक्ष) क्योंकि वह दोषों के कारणों को बिना हटाये ही उत्पन्न हुई है (हेतु) यह "अनिराकृत दोष कारण प्रभवत्वात्" हेतु श्रसिद्ध दोष युक्त नहीं है। वेद में गुण्यान् वक्ता का श्रभाव है, श्रीर इसी कारण वहां दोषों का श्रभाव भी असिद्ध है। दोषों का श्रभाव नहीं होने के कारण वेद में श्रप्रामाण्य ही सिद्ध होना

निर्दोषं परमागमार्थं विषयं प्रोक्तं प्रमालक्षराम् । युक्त्या चेतिसि चिन्तयन्तु सुवियः श्रीवर्द्धं मानं जिनम् ।। १ ।।

परिच्छेदावसानं धाशिषमाह। चिन्तयन्तु। कम् ? श्रीवर्द्धमानं तीर्थंकरपरमदेवम्। भूयः कथम्भूतम् ? जिनम्। के ? सुधियः। कव ? चेतिस। कया ? युक्त्या ज्ञानप्रधानतया। भूयोपि कथम्भूतम् ? सिद्धं जीवन्मुक्तम्। भूयोपि कीहशम् ? सर्वजनप्रबोधजननम् सर्वे च ते जनाश्च तेषां प्रबोध्यस्तं जनयतीति सर्वजनप्रबोधजननस्तम्। कथम् ? सद्यः क्रिटिति। भूयोपि कीहशम् ? धकलङ्कान्ध्रत्तं जनयतीति सर्वजनप्रबोधजननस्तम्। कथम् ? सद्यः क्रिटिति। भूयोपि कथम्भूतम् ? मनोनन्दनम्। श्रयम्-कलङ्कानां द्रव्यकमंणामभावः धकलङ्कास्तस्याश्रयस्तम्। भूयोपि कथम्भूतम् ? मनोनन्दनम्। कथम् ? नित्यं सर्वदा। कुतः ? विद्यानन्दसमन्तभद्रगुण्तः-विद्या केवलज्ञानमानन्दः सुखं समन्तती भद्राणि कत्याणानि समन्तभद्राणि विद्या चानन्दश्च समन्तभद्राणि चतान्येव गुणास्तिभ्यः ततः। भूयोपि कीहशम् ? निर्दोषं रागादिभावकर्मरहितम्। भूयोपि कथम्भूतम्। परमागमार्थंविषयम्-

है। तथा हमारे इस हेतु में अनैकान्तिक दोष भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान सदोष कारण से होगा वह अप्रमाण ही रहेगा, इसलिये अप्रामाण्य साध्य और सदोषकारण प्रभवत्व हेतु का अविनाभाव है। जहां साधन साध्यका अविनाभाव है वहां पर वह साधन अनैकान्तिकता बनता ही नहीं है। "विपक्षेऽप्यविरुद्धवृत्तिरनैकान्तिकः" जो हेतु साध्य में रहता हुआ भी विपक्ष में रहता है वह हेतु अनैकान्तिक होता है। यहां अप्रामाण्य साध्य है उसका विपक्ष प्रामाण्य है उसके साथ यह अनिराकृत दोष कारण प्रभवत्व हेतु नहीं रहता, अतः अनैकान्तिक नहीं है। यह विरुद्ध दोषयुक्त भी नहीं है, क्योंकि जो हेतु साध्य से विपरीत साध्य में ही रहता है वह विरुद्ध होता है, यहां अप्रामाण्य से विपरीत जो प्रामाण्य है उसमें हेतु नहीं रहता है, अतः विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार असिद्ध आदि तीनों दोषों से रहित "अनिराकृतदोषकारणप्रभवत्व हेतु अपना साध्य जो वेदजन्य बृद्धि में अप्रामाण्य है उसको सिद्ध करता है।

श्रव श्री प्रभाचन्द्राचार्य प्रथम श्रध्याय के श्रन्त में मंगलाचरण करते हैं -

सिद्धं सर्वजनप्रबोधजननं सद्योऽकलंकाश्रयम् । विद्यानंदसमन्तभद्रगुरातो नित्यं मनोनंदनम् ॥ निर्दोषं परमागमार्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षराम् । युक्तया चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्द्धमानं जिनम् ॥ १ ॥

ग्राचार्य आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे भव्यजीवो । ग्राप केवलज्ञानादि स्वरूप श्रीवर्द्धमान प्रभु का चिन्तवन-ध्यान करो, क्योंकि वे संपूर्ण जीवों के लिये

परमागमार्थो विषयो यस्य स तथोक्तस्तम् । भूयोपि की इशम् ? प्रोक्तं प्रकृष्टमुक्तं वचनं यस्यासौ प्रोक्तस्तम् । भूयोपि कथम्भूतम् ? प्रमालक्षणम् ॥ श्री: ॥

इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमार्त्तण्डे परीक्षामु-खालक्ट्रारे प्रथम: परिच्छेद: समाप्तः ।। श्री: ।।

सम्यक् ज्ञान को देने वाले हैं, द्रव्यकर्मरूपमल के अभाव के ग्राश्रयभूत हैं, विद्यानंदस-मन्तभद्र ग्रर्थात् केवलज्ञान, ग्रानंद-सुख सब प्रकार से कल्याएं के प्रदाता होने से सदा ग्रानंददायी हैं। रागादिरूप भावकर्म से विहीन हैं। परमागमार्थ जिनका विषय है, और जो उत्कृष्टवचन युक्त हैं।

इस प्रकार परीक्षामुख के म्रलंकार स्वरूप श्री प्रभाचन्द्राचार्य विरचित प्रमेयकपलमात्तंण्ड में प्रथमाध्याय का यह हिन्दी म्रनुवाद समाप्त हुआ।



### प्रामाण्यवाद का सारांश

प्रामाण्यके विषयमें मीमांसकका पूर्वपक्ष-प्रमाणमें प्रामाण्य [ज्ञानमें सत्यता] प्रपत्ने ग्राप ही ग्राता है अथवा यों कि हिये कि प्रमाण सत्यताके साथ ही उत्पन्न होता है। इस विषयमें जैनका अभिप्राय यह रहता है कि प्रमाण में प्रामाण्य परसे भी ग्राता है, गुण युक्त इन्द्रियां ग्रादिके होनेसे प्रमाणभूत ज्ञान प्रगट होता है। किन्तु ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि इन्द्रियादिके ग्रुणोंको ग्रहण करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा तो गुण इसलिये ग्रहण नहीं होते कि गुण ग्रतीन्द्रिय हुग्रा करते हैं। ग्रनुमान द्वारा ग्रुणोंका ग्रहण होना माने तो उसके लिये ग्रवनाभावी हेतु चाहिये, ग्रुणोंके प्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण हेतुका अविनाभाव ग्रहण होना भी ग्रुणोंके ग्राहक नहीं हैं। प्रमाणकी ज्ञाहक नहीं बन सकता। इसी तरह ग्रन्य प्रमाण भी ग्रुणोंके ग्राहक नहीं हैं। प्रमाणकी ज्ञाहक नहीं बन सकता। इसी तरह ग्रन्य प्रमाण भी ग्रुणोंके ग्राहक नहीं हैं। प्रमाणकी ज्ञान्त मी स्वतः हुग्रा करती है, यदि कारण ग्रुणों की [इन्द्रियादि के ग्रुणोंकी] अपेक्षा अथवा संवाद प्रत्ययकी अपेक्षा को लेकर ज्ञान्त [जानना] का होना माने तो ग्रनवस्था होगी, ग्रर्थात् कोई एक विविक्षित ज्ञान ग्रपने विषयमें ग्रन्य संवादक ज्ञान की ग्रेपक्षा रखेगा, ग्रीर

इसतरह आगे आगे संवादक ज्ञानोंकी अपेक्षा बढ़ती जानेसे अनवस्था आती है तथा यह संवादक ज्ञान प्रमाणज्ञानका सजातीय है या विजातीय है, भिन्न विषयवाला है या अभिन्न विषय वाला है ? इत्यादि अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं और इनका सही उत्तर नहीं मिलता है अतः प्रमाणमें प्रमाणता गुणोंसे न आकर स्वतः ही आती है ऐसा मानना चाहिये।

अप्रमाणभूत ज्ञानमें तो अप्रामाण्य परसे ही ब्राता है, कारण कि अप्रमाणकी अप्रमाणताका निश्चय कराने के लिये बाधक कारण और दोषों का ज्ञान होना अवश्यंभावी है, इनके बिना अमुक ज्ञान अप्रमाणभूत है ऐसा निश्चय होना अशक्य है। अप्रामाण्य को परसे माननेमें अनवस्था आनेकी ग्राणंका भी नहीं करना चाहिये, क्यों कि किसी भी अप्रमाणभूत ज्ञानकी अप्रामाण्यिकता का निश्चय जिन बाधक कारण और दोष ज्ञान द्वारा होता है, वे ज्ञान स्वयं प्रमाणभूत हैं, उनके प्रामाण्य का निर्णय करने के लिये अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों कि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही ग्राता है ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। अभिप्राय यह है कि "इदं जलं" यह जल है ऐसा किसी को ज्ञान हुया अब यदि यह प्रतिभास सही है तो उसकी सत्यता का निर्णय कराने के लिये अन्य की ग्रावश्यकता ही नहीं और यदि यह प्रतिभास गलत है तो उसमें बाधक कारण उपस्थित होना है एवं दोषोंका ज्ञान इस प्रतिभास को असत् साबित कर देता है कि "न इदं जलं बाध्य मानत्वात्" यह जल नहीं है क्योंकि इसमें स्नानादि अर्थंकिया का अभाव है, नेत्रके सदोषता के कारण अथवा सूर्य की तीक्षण चमक के कारण ऐसा प्रतिभास हुआ इत्यादि। इस प्रकार प्रत्यक्षादि छहों प्रमाणों में स्वतः ही प्रमाणता हुआ करती है और अप्रमाणता पर से होती है ऐसा नियम सिद्ध होता है।

शब्द प्रमाण ग्रथित् वेद वाक्यों में स्वतः प्रामाण्य कैसे ग्रावेगा क्यों कि उसमें तो गुणवान वक्ता ग्रथवा ग्राप्तकी ग्रावश्यकता रहती है। ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है हम मीमांसक वेद को ग्रपौरुषेय स्वीकार करते हैं जब वेद का कर्ता ही नहीं है तब उसमें अप्रामाण्यकी गुंजाइश ही नहीं रहती, क्यों कि शब्दों में श्रप्रमाण्ता लानेका हेतु तो सदोष वक्ता पुरुष है! ऐसा पुरुष कृत अप्रामाण्य ग्रपौरुषेय वेदमें नहीं होनेके कारण वेद स्वतः प्रामाणिक सिद्ध होता है।

इसतरह प्रमाणोंमें प्रामाण्य स्वतः स्राता है या रहता है ऐसा निर्वाध सिद्ध हुआ। जैन—प्रामाण्यके विषयमें मीमांसक का यह कथन बाधित है प्रमाणोंद्वारा इन्द्रियोंके गुए ग्रहण नहीं होते ऐसा कहना गलत है, अनुमान प्रमाण द्वारा इन्द्रियादि गुणोंकी भली प्रकारसे सिद्धि होती है. देखिये ! मेरे नेत्र निर्मलता ग्रादि गुण युक्त हैं [ एक्ष ] क्योंकि यथार्थ रूपका प्रतिभास कराते हैं [ हेतु ] इसप्रकार वास्तविक रूप प्रतिभास वाले ग्रविनाभावी हेतु द्वारा नेत्र इन्द्रियमें गुए का सद्भाव सिद्ध होता है। प्रामाण्यकी उत्पत्तिकी तरह जिप्त भी कथं चित् परतः हो सकती है, प्रामाण्य संवादक प्रत्ययसे ग्राता है ऐसी जैनकी मान्यता पर ग्रनवस्थाका उद्भावन किया वह ग्रसत् है। बात यह है कि किसी भी विवक्षित प्रमाए में यदि ग्रनभ्यस्त दशा है तो संवाद ज्ञानसे प्रमाणता ग्राया करती है किन्तु वह संवाद ज्ञान तो स्वतः प्रामाण्य रूप हो रहता है क्योंकि ग्रभ्यस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी ग्रपेक्षा ग्रागे अ। गे बढ़ती जायगी ग्रौर ग्रनवस्था होवेगी ऐसा कहना ग्रसिद्ध है।

प्रमाणकी प्रामाणिकताको सिद्ध करनेवाला संवाद प्रत्यय इस विवक्षित प्रमागुका सजातीय होता है या विजातीय भिन्न विषयवाला है या धभिन्नवाला है ? इत्यादि प्रश्नोंका बिलकुल सही उत्तर दिया जाता है, सुनिये! संवाद प्रत्यय सजातीय भी होता है थीर कहीं विजातीय भी होता है, जैसे दूरसे किसी हिलती हुई सफेद वस्तुको देखकर ज्ञान हुआ कि यह ध्वजा है फिर धागे उसके निकट जाने पर उस ध्वजा के प्रतिभासका संवाद करनैवाला [उसको पुष्ट करनेवाला] बिलकुल स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि यह ध्वजा ही है। कहीं पर संवाद प्रत्यय विजातीय भी होता है, जैसे कहीं दूरसे सुमध्र शब्द सुनाई दिया तो उस शब्दको सुनकर हमें प्रतिभास हुआ कि यह वीणाकी अंकार सुनाई दे रही है। फिर ब्रागे वीणाके स्थानपर जाकर देखते हैं तो उस रूप ज्ञान द्वारा पहले के वी एगाके भंकार संबंधी प्रतिभास प्रामा एगिक सिद्ध होता है। इन्हीं उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है कि प्रमाणकी प्रमाणता को बतलानेवाला संवाद प्रत्यय भिन्न विषयवाला भी होता है ग्रीर अभिन्न विषयवाला भी होता है। अप्रमागामें ग्रप्रामाण्य परसे ही आता है तथा ऐसा माननेमें अनवस्था नहीं आती. इत्यादि रूपसे किया गया प्रतिपादन भी निर्दोष नहीं है। देखिये ! मीमांसकने कहा कि बाधक कारणादिसे प्रप्रामाण्य ग्राता है ग्रीर बाधक कारणादि तो स्वतः प्रमाणभूत रहते ही हैं ग्रतः श्रनवस्था नहीं होगी, सो बात गलत है, ग्रप्रमारा ज्ञानमें बाधा देनेवाला जो बाधक कारण आता है उसके प्रामाण्यके विषयमें शंका उपस्थित होनेपर

अन्य प्रमाणकी भावश्यकता पड़ेगी ही पुनः उस द्वितीय प्रमाण में भी शंका हो सकती है ? भतः भ्रनवस्था दोष तो तदवस्थ ही है ।

"वेदमें स्वतः प्रामाण्य होता है क्योंकि वह प्रपौरुषेय है" ऐसा कहना भी प्रसिद्ध है। प्रपौरुषेयका घोर प्रामाण्यका कोई अविनाभाव तो है नहीं कि जो जो प्रपौरुषेय है वह वह प्रमाणभूत है, यदि ऐसा मानेंगे तो चोरी ग्रादिका उपदेश भी प्रपौरुषेय है [किसीपुरुषने ग्रमुक कालमें चोरी ग्रादिका उपदेश दिया ऐसा निश्चय नहीं ग्रिपतु वह विना पुरुषके अपने ग्राप प्रवाहरूपसे चल आया है] उसे भी प्रामाणिक मानना पड़ेगा? वेदके ग्रपौरुषेयके विषयमें ग्रागे [दूसरे भागमें] एक पृथक् प्रकरण आने वाला है उसमें इसका पूर्णरूपेण निराकरण करनेवाले हैं अतः यहां ग्रधिक नहीं कहते।

इसप्रकार प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणों में स्वतः ही प्रामाण्य झाता है ऐसा कहना गलत ठहरता है। कहने का अभिप्राय यह है कि "इदं जलमस्ति" यह जल है ऐसा हमें प्रतिभास हुमा, अब यदि यह ज्ञान पूर्वके अभ्यस्त विषयमें हुमा है अर्थात् पहले जिस सरोवर आदिमें स्नानादि किये थे उसी स्थानपर जल ज्ञान हुमा है तो उसमें अन्य संवादक ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है वह तो स्वतः ही प्रामाण्यभूत कहलायेगा। किन्तु अचानक किसी अपरिचित प्रामादिमें पहुंचते हैं और वहांपर दूरसे जल जैसा दिखाई देने लगता है तब किसी अन्य पुरुषको पूछकर अथवा स्वयं निकट जाकर स्नानादि किया द्वारा उस जल ज्ञानका प्रामाण्य निश्चित होता है, अथवा दूरसे ही अनुमान द्वारा जल ज्ञानकी प्रामाणिकता निश्चित करता है कि यहां निकटमें अवश्य ही जल है क्योंकि कमलकी सुगंघी आ रही, शीतल हवा भी आ रही इत्यादि। सो अभ्यस्त और अनभ्यस्त दशा की अपेक्षा प्रामाण्य स्वतः और परतः हुमा करता है सर्वथा एकांत नहीं है, इसी स्याद्वाद द्वारा ही वस्तु तत्व सिद्ध होता है अतः श्री माणिकनंदी धाचार्यने बहुत ही सुन्दर एवं संक्षिप्त शब्दों में कहा है कि "तत् प्रामाण्यं स्वतः परतश्च"।।१३।।

इसप्रकार इस प्रथम परिच्छेदमें प्रमाणके विषयमें विभिन्न मतों की विभिन्न मान्यताग्रोंका विवेचन एवं निराकरण करके प्रमाणका निर्दोष लक्षण "स्वापूर्वार्थं व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्" सिद्ध किया है। अंतमें उसके प्रामाण्यके बारेमें सीमांसक का सर्वथा स्वतः प्रामाण्यवादका जो पक्ष है उसका उन्मूलन किया है, और प्रामाण्य को भी स्याद्वाद मुद्रासे अंकित किया है।

#### **\* प्रामाण्यवाद का सारांश समाप्त \***

# प्रत्यक्षेक प्रमाणवादका पूर्वपक्ष

नास्तिक वादी चार्वाक एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है, उसका कहना है कि अनुमाव द्वारा ज्ञात हुई वस्तु कभी ग्रसत्य भी ठहरती है, जैसे प्रसिद्ध भ्रम हेतु से ग्रामिका अनुमान किया जाता है किन्तु यह भ्रम हेतु व्यभिचरित होता हुगा देखा जाता है, गोपाल घटिकादि में भ्रम तो रहता है पर वहां अपिन तो उपलब्ध नहीं होती ? ग्रतः ग्रनुमान ज्ञान अप्रमाणभूत है, तथा गौण होनेके कारण भी ग्रनुमानको अप्रमाण माना जाता है, यौगादि परवादी अनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत इसलिये मानते हैं कि उसके द्वारा स्वर्गादि परोक्ष पदार्थ सिद्ध किये जांय किन्तु विचार करके देखा जाय तो इस लोक संबंधी इन घट पटादि दृश्य पदार्थोंको छोड़कर ग्रन्य परलोक, ग्रात्मा आदि पदार्थ हैं ही नहीं ग्रतः उनको जाननेके लिये ग्रनुमान की ग्रावश्यकता ही नहीं है।

यावज्जीवेत् मुग्वं जीवेत्, ऋणंकृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥ १ ॥

अर्थ — जब तक जीना है तब तक सुखसे ही रहे, चाहे ऋ एा करके भी घृतादि विषय सामग्री का उपभोग करना चाहिये, क्योंकि शरीरके नष्ट होनेपर [मरनेके पश्चात्] फिर ग्राना नहीं है न कही अन्यत्र जाना है, सब समाप्त हो जाता है।

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थाः ।। १ ।।

अर्थ — किसी वस्तुको तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसी वस्तुके विषयमें ग्रन्य ग्रन्य विरुद्ध तर्क या युक्तियां भी पायी जाती हैं, भावना, नियोग ग्रादि नाना ग्रथोंका प्रतिपादन करने के कारण श्रुति [वेद] भी प्रमाणभूत नहीं है, एवं ऐसा कोई मुनि नहीं है कि जिसके वचन प्रामाणिक माने जांय। धर्म कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। जिस मार्गका महाजन ग्रनुसरण करते हैं वही मार्ग ठीक है। इस तरह परलोक आदि परोक्ष पदार्थोंका ग्रस्तित्व नहीं होनेके कारण ग्रनुमान ग्रादि परोक्ष प्रमाणोंको माननेकी ग्रावश्यकता नहीं रहती है। अतः एक प्रत्यक्षज्ञान ही प्रमाणरूप सिद्ध होता है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*



श्रय प्रमाणसामान्यलक्षणं व्युत्पाद्ये दानीं तिद्वशेषलक्षणं व्युत्पादियतुमुपक्रमते । प्रमाण-लक्षणिविशेषव्युत्पादनस्य च प्रतिनियतप्रमाणव्यिकिनिष्ठत्वात्तदिभप्रायवांस्तद्वचिक्तसंख्याप्रतिपादन-पूर्वकं तल्लक्षणिविशेषमाह—

## तद्द्रेघा ।। १ ।।

तत्स्व।पूर्वेत्यादिलक्षणालक्षितं प्रमाणां द्वेधा द्विप्रकारम्, सकलप्रमाणभेदप्रभेदानामत्रान्तर्भा-

अब प्रमाण के सामान्य लक्षण के कहने के बाद इस समय उसीका विशेष लक्षण विश्वद रूपसे कहने के लिए द्वितीय अध्यायका प्रारंभ करते हैं, प्रमाणके विशेष लक्षणको कहना उसकी प्रतिनियत संख्याके ग्रधीन है, अतः इसी ग्रभिप्रायसे श्री माणिक्यनंदी ग्राचार्य सर्वप्रथम प्रमाणके भेदोंकी संख्या बताते हैं ग्रौर फिर विशेष लक्षण कहते हैं।

स्त्र-तद्देधा ॥ १ ॥

वर्ष — वह प्रमाण दो प्रकारका है। स्वापूर्वार्थ ... इत्यादि लक्षग्से लिक्षत जो प्रमाण है वह दो प्रकारका है, क्योंकि संपूर्ण प्रमाणोंके भेद प्रभेद इन्होंमें झन्तर्भू त हो जाते हैं, अन्य अन्य मतों में परिकल्पित किये गये एक, दो, तीन आदि प्रमाण सिद्ध नहीं होते ऐसा आगे स्वयं आचार्य प्रतिपादन करनेवाले हैं। चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है, उसकी एक प्रमाण संख्यामें अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव होना असंभव है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणमें और अनुमानादि प्रमाणोंमें विलक्षणता है, तथा वे भिन्न भिन्न सामग्रीसे भी उत्पन्न होते हैं, अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रियादिसे और अनुमानादिप्रमाण हेतु आदिसे उत्पन्न होते हैं। तथा इनका स्वभाव भी विलक्षण [विश्वद अविश्वद] है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणमें अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव होना संभव नहीं है।

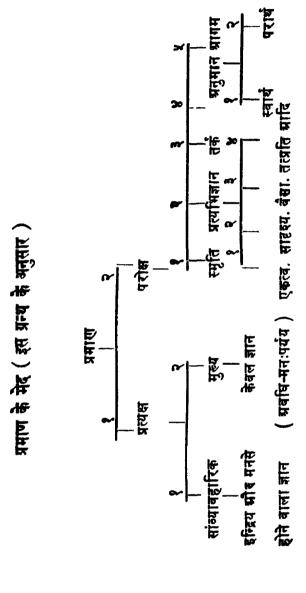



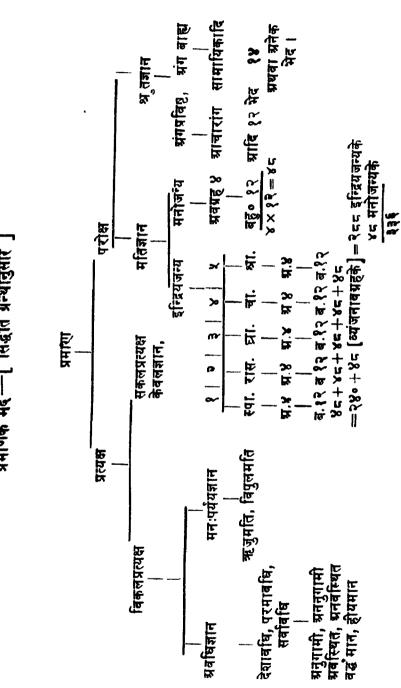

विभावनात् । 'परपरिकल्पितैकद्वित्र्यादिप्रमाग्गसस्यानियमे तदघटनात्' इत्याचार्यः स्वयमेवाग्रे प्रतिपादियिष्यति । ये हि प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाग्गमित्याचक्षते न तेषामनुमानादिप्रमाग्गान्तरस्यात्रान्तर्भावः सम्मवति तद्विलक्षग्रत्वाद्विभिन्नसामग्रीप्रभवत्वाच ।

ननु चास्याऽप्रामाण्यान्नान्तर्भावविभावनया किन्तित्प्रयोजनम् । प्रत्यक्षमेकमेव हि प्रमाणम्, प्रगौणत्वात्प्रमाणस्य । प्रथंनिश्चायक च ज्ञानं प्रमाणम्, न चानुपानादर्थनिश्चयो घटते-सामान्ये सिद्धसाधनाद्विशेषेऽनुगमाभावान् । तदुक्तम्—

चार्वक — अनुमानादिक तो अप्रमाणभूत हैं अतः यदि उनका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव नहीं हुआ तो क्या आपित्त है ? हम तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, क्योंकि वही मुख्य है, जो मुख्य होता है वह प्रमाणभूत होता है । जो पदार्थका निश्चय कराता है वह प्रमाण कहलाता है, जैनादि प्रवादी द्वारा माने गये अनुमान से पदार्थका निश्चय तो होता नहीं, इसका भो कारण यह है कि अनुमान सिर्फ सामान्यका निश्चय कराता है और सामान्य तो सिद्ध [ जाना हुआ ] ही रहता है । भावार्थ — धूमको देखकर अग्नि निश्चय करना अनुमान है सो यह ज्ञान विशेष अग्निको [पत्नेकी अग्नि, काष्ठकी अग्नि] तो बताता नहीं, केवल सामान्य अग्निको बनाता है, सामान्य अग्निमें तो विवाद रहना नहीं अतः अनुमान ज्ञान अर्थ निश्चय करानेमें खास उग्योगी नहीं है । कहा भी है— अनुमान ज्ञान विशेषकी जानकारी कराता नहीं और सामान्य तो सिद्ध ही रहता है अतः अनुमान प्रमाणकी जरूरत नहीं है ।

अनुमान को प्रवित्तित होनेके लिये व्याप्तिका ज्ञान होना जरूरी है तथा हेतुमें पक्ष धर्मत्व होना भी जरूरी है, सो व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं हो सकता क्योंिक प्रत्यक्ष प्रमाण सिर्फ निकटवर्ती वस्तुग्रोंको ही. जानता है, उसके द्वारा ग्रिखल साध्य साधनभूत पदार्थोंको ग्रपेक्षा रखनेवाली व्याप्तिका ज्ञान होना ग्रशक्य है, प्रत्यक्षमें ऐसी सामर्थ्य होती ही नहीं ग्रनुमान द्वारा व्याप्तिका ग्रहण होना भी ग्रशक्य है, क्योंिक व्याप्तिको जाननेवाला ग्रनुमान भी तो व्याप्ति ग्रहण से उत्पन्न होगा, ग्रब यदि इस दूसरे ग्रनुमानकी व्याप्तिको ग्रहण करनेके लिए पुनः अनुमान आयेगा तो ग्रनवस्था या इतरेतराश्रय दोष ग्रायेगा कैसे सो ही वताते हैं—ग्रनवस्था दोष तो इसप्रकार होगा कि—प्रथम नम्बरके अनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिए तीसरा अनुमान प्रवृत्त हुग्रा इसप्रकार ग्रमुमानांतर आते रहनेसे मूल क्षतिकरी ग्रनवस्था ग्राती है। साध्य साधनकी व्याप्तिको ग्रनवस्था ग्राती है। साध्य साधनकी व्याप्तिको

विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसावनम् ] इति ।

किन्द्य, व्याप्तिग्रहणे पक्षधमंतावगमे च सत्यनुमानं प्रवर्तते । न च व्याप्तिग्रहण्मध्यक्षतः; ग्रस्य सिन्निहितमात्रार्थग्राहित्वेनाखिलपदार्थाक्षेपेण व्याप्तिग्रहणेऽसामध्यात् । नाप्यनुमानतः; ग्रस्य व्याप्तिग्रहणेऽनवस्थेतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गः । न चान्यत्प्रमाण्य तद्ग्राहकमस्ति । तत्कुतोनुमानस्य प्रामाण्यम् ? इत्यसमीक्षिताभिधानम्; ग्रनुमानादेरप्यध्यक्षवत्प्र-तिनियतस्वविषयव्यवस्थायामविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः । प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः । प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः । प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवादकत्वविषयव्यवस्थायामविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः । प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः । प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः । प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवादकत्वेन प्रामाण्यमित्वाद्यस्यवस्थायामविसंवादकात्वे ।

यच-ग्रगोणस्वारप्रमाणस्येत्युक्तम्, तत्रानुमानस्य कुतो [गौणत्वम्, ] गौणार्थविषयत्वात्, प्रत्यक्षपूर्वकत्वाद्वा ? न तावदाद्यो विकल्पः; श्रनुमानस्याप्यध्यक्षवद्वास्तवसामान्यविशेषारमकार्थविष-

ग्रहण किये विना ग्रनुमानका उत्थान नहीं होगा ग्रीर ग्रनुमानका उत्थान हुए बिना व्याप्तिका ग्रहण नहीं होगा, इसप्रकार ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता है।

श्रनुमानको छोड़कर श्रन्य कोई ऐसा प्रमाण है नहीं कि जिसके द्वारा व्याप्ति का ग्रहण हो सके, अतः श्रनुमानमें प्रमाणता किसप्रकार सिद्ध हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती।

जैन — यह कथन बिना सोचे किया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाणकी तरह म्रनु-मानादि ज्ञान भी प्रमाराभूत हैं, क्योंकि ये भी प्रत्यक्षके समान म्रपने नियत विषयको व्यवस्थापित करते हैं तथा प्रत्यक्ष के समान ही म्रविसंवादी हैं। प्रत्यक्षप्रमाणमें म्रविसंवादीपना होने के कारण प्रमाणता आती है तो अनुमानमें भी अविसंवादीपना होनेके कारए प्रमाणता म्राती है, उभयत्र समानता है।

ग्रापने कहा कि ग्रगौग होनेसे प्रत्यक्ष ही प्रमाण है सो बताइये कि अनुमान गौण क्यों है गौण ग्रथंको विषय करता है इसलिये, श्रथवा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है इसलियें? पूर्व विकल्प ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षकी तरह ग्रनुमानका विषय भी सामान्यविशेषात्मक मुख्य अर्थ ही माना गया है, सौगतके समान कल्पित सामान्यको विषय करनेवाला अनुमान है ऐसा जैन नहीं मानते हैं, हम तो अनुमान में कल्पित सामान्यका निषेध करनेवाले हैं। दूसरा विकल्प-ग्रनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है ग्रतः गौग है ऐसा कहना भी ग्रयुक्त है यदि अनुमानको प्रत्यक्ष पूर्वक होने मात्रसे गौण मानते हैं तो किसी किसी प्रत्यक्षको ग्रनुमान पूर्वक होनेसे गौण मानना होगा ? कैसे यत्वाभ्युपगमात् । न खलु कित्तिसामान्यायंविषयमनुमानं सौगतवज्जेनैरिष्टम्, तिह्रषयत्वस्यानुमाने निराकिरिष्यमाण्यत्वात् । प्रत्यक्षपूर्वंकत्वाचानुमानस्य गौण्यत्वे प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपूर्वंकत्वा-दगौण्यत्वप्रसङ्गः, प्रनुमानात्साध्यायं निश्चित्य प्रवर्त्तमानस्याष्यक्षप्रवृत्तिप्रतीतेः । ऊहास्यप्रमाणपूर्वंक त्वाचास्याध्यक्षपूर्वंकत्वमसिद्धम् ।

यश्चोक्तम् 'न च व्याप्तिग्रहणमध्यक्षतः' इत्यादिः तदप्युक्तिमात्रम्; व्याप्तेः प्रत्यक्षानुपलम्भ-बलोद्भूतोहास्यप्रमाणात्प्रसिद्धेः । न च व्यक्तीनामानन्त्यं देशादिव्यभिचारो वा तत्प्रसिद्धे बिषकः, सामान्यद्वारेण-प्रतिबन्धावधारणात्तस्य चानुगताऽबाधितप्रत्ययविषयत्वादस्तित्वम् । प्रसाधियव्यते च "सामान्यविशेषात्मा तदर्थः" [परीक्षामुख ४-१] इत्यत्र वस्तुभूतसामान्यसद्भावः ।

सो ही बताते हैं —िकसी पुरुषको धूम देखकर ग्रग्निका ज्ञान हुआ पश्चात् साक्षात् पर्वतपर जाकर ग्रग्निका प्रत्यक्षज्ञान हुआ सो ऐसा प्रत्यक्ष अनुमानके पीछे होता हुग्रा देखा जाता है। तथा यह बात ग्रसिद्ध है कि ग्रनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, क्योंकि वह तो तर्क नामक प्रमाण पूर्वक होता है और ग्रपने विषयको निश्चित रूपसे जानता है। चार्वाकने कहा कि व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकता दित्यादि, सो वह सब प्रलाप मात्र है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान तो प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रनुपलभ [ ग्रन्वय व्यतिरेक ] दोनोंके बलसे उत्पन्न हुए तर्क नामक प्रमाणसे होता है।

शंका—व्यक्तियोंकी [धूम एवं ग्रग्निकी] अनंतता एवं देशादिका व्यभिचार तर्क प्रमाणकी सिद्धिमें बाधक बनता है ग्रर्थात् जहां जहां थ्रम होता है वहां वहां ग्रग्नि होती है, जहां ग्रग्नि नहीं होती वहां ध्रम भी नहीं होता इसप्रकारसे समस्त देश ग्रोर कालका उपसंहार करनेवाला तर्क होता है, सो इस तर्क द्वारा साध्यसाधनभूत अंनत व्यक्तियोंमें संबंध निश्चित नहीं हो सकता, ग्रतः यह ज्ञान ग्रप्रमाणभूत है।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि व्यक्तियोंके मनंत होनेपर भी उनका सामान्यरूपसे तर्क द्वारा अविनाभाव निश्चित किया जा सकता है ग्रतः तर्क ज्ञान प्रमाणभूत ही है, तथा अनुगत [ यह गौ है, यह गौ है ] विषयकी मबाधित प्रतीति करावेवाला होनेसे भी तर्क प्रमाणका अस्तित्व सिद्ध होता है, "सामान्य विशेषात्मानदर्थः" इस सूत्रके विवेचनमें हम यह सिद्ध करनेवाले ही हैं कि सामान्य [ मनुगत प्रत्ययका कारण ] भी वस्तुभूत होता है। [ काल्पनिक नहीं ]।

चार्वाक — "प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगौणत्वात्" प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि प्रधानभूत है ऐसा कहते हैं, किन्तु तर्क ज्ञान को प्रमाणभूत माने बिना ऐसा कहना

न चोहप्रमाणमन्तरेण 'प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगौणत्वात्' इत्याद्यभिषातुं शक्यम् । तथाहि— भगौणत्वमिवसंवादित्वं वा लिङ्गं नाप्रसिद्धप्रतिबन्धं सत् प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमनुमापयेदतिप्रसङ्गात् । प्रतिबन्धप्रसिद्धिश्चानवयवेनाभ्युपगन्तव्या, भ्रन्यथा यस्यामेव प्रत्यक्षव्यक्तौ प्रामाण्येनागौणत्वादेरसौ सिद्धस्तस्यामेवागौणत्वादेस्तित्सध्येत्, न व्यक्त्यन्तरे तत्र तस्यासिद्धत्वात् । न चासौ साकत्येनाध्य-क्षात्सिच्येत्तस्य सिम्निहितमात्रविषयकत्वात् । अर्थकत्र व्यक्तौ प्रत्यक्षैणानयोः सम्बन्धं प्रतिपद्यान्यत्रा-प्येवंविधं प्रत्यक्षं प्रमाणिमत्यगौणत्वादिप्रामाण्ययोः सर्वोपसंहारेण प्रतिबन्धप्रसिद्धिरित्यभिषीयते; न भविषये सर्वोपसंहारेण प्रतिपत्तिश्च नामान्तरेणोह एवोक्तः स्थात् ।

शक्य नहीं है, इसीको बताते हैं—ग्रगोणत्वात् प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्" ऐसे मनुमान वाक्यमें जो ग्रगोणत्व हेतु दिया जाता है भ्रथवा ग्रविसंवादित्व रूप हेतु दिया जाय तो वे दोनों ही हेतु अज्ञात ग्रविनाभाव संबंध वाले होंगे तो प्रत्यक्षके प्रामाण्यपनेका ग्रनुमाप नहीं लगा सकते हैं, यदि ग्रज्ञात अविनाभाव संबंधमे भी ग्रनुमाप लगा सकते हैं तो जिस पुरुषके श्रम ग्रग्निका अविनाभाव ग्रज्ञात हो उस पुरुषके भी धूमको देखकर ग्रग्निका ज्ञान होने लगेगा। इसतरह का ग्रतिप्रसंग उपस्थित होगा।

ग्रविनाभावसंबंधकी निश्चित साकत्य रूपसे स्वीकार करनी ही होगी श्रन्यथा जिस किसी एक प्रमाणमें ग्रगौणत्वादिका प्रामाण्यके साथ अविनाभाव संबंध सिद्ध हुग्रा हो सिर्फ उसी एक प्रमाणमें प्रत्यक्ष प्रमाणता सिद्धुध होगी, ग्रन्य प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं, क्योंकि ग्रन्य प्रमाणमें ग्रविनाभाव संबंध असिद्ध है। यहां कोई कहे कि अगौणत्व ग्रीर प्रामाण्यका अविनाभाव साकत्य रूपसे सभी प्रत्यक्ष प्रमाणोंमें सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्षप्रमाण ही है वही इस ग्रविनाभावका निश्चय करा देगा? सो बात असभव है, क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण सिर्फ सिन्नाहत [ निकटवर्त्ती ] पदार्थको विषय करता है।

चार्वाक — िकसी एक प्रमाणमें इन ग्रगौरात्व ग्रीर प्रामाण्यका ग्रविनाभाव संबंधको भलीप्रकारसे समभकर अन्य सभी प्रमाणोंमें ग्रगौणत्व ग्रीर प्रामाण्यका सर्वोप-संहार रूपसे ग्रविनाभाव संबंध सिद्ध किया जायगा कि सभी प्रत्यक्ष प्रमारा इसीप्रकार के होते हैं इत्यादि।

जैन — ऐसा नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष प्रमाशाका भ्रविषय होनेके कारण सर्वोप-संहार रूपसे अविनाभावकी प्रतिपत्ति होना ग्रशक्य है [ भ्रथीत् सर्वोपसंहारी व्याप्ति ग्रग्निधूमादीनां चेवमविनाभावप्रतिपत्तिः किन्न स्यात् ? येन 'ग्रनुमानमप्रमाणमविनाभावस्याखिल-पदार्थाक्षेपेण प्रतिपत्तुमशक्यत्वात्' इत्युक्तं शोभेत ।

किञ्चानुमानमात्रस्याप्रामाण्यं प्रतिपादयितुमिभप्रेतम्, श्रतीन्द्रियार्थानुमानस्य वा ? प्रथमपक्षे प्रतीतिसिद्धसक्तव्यवहारोज्छेदः । प्रतीयन्ते हि कुतिश्चिदविनाभाविनोऽर्थादर्थान्तरं प्रतिनियतं प्रति-यन्तो लोकिकाः, न तु सर्वस्मात्सर्वम् । द्वितीयपक्षे तु कथमतीन्द्रियप्रत्यक्षेतरप्रमाणानामगौणत्वादिना प्रामाण्येतरञ्यवस्था ? कथं वा परचेतसोऽतीन्द्रियस्य व्यापारभ्याहारादिकार्यविशेषात् प्रतिपत्तिः ?,

प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं है ] एक बात यह भी है कि यदि आप सर्वोपसंहार रूपसे प्रतिपत्ति होना स्वीकार करते हैं तो नामान्तरसे तक प्रमाणका ही स्वरूप भ्रा जाता है, तथा जिसप्रकार भ्रगीणत्व भ्रौर प्रमाणत्वका भ्रविनाभाव प्रत्यक्ष प्रमाणमें प्रसिद्ध होता है उसीप्रकार अग्नि भ्रौर पूम भ्रादिका भ्रविनाभाव क्यों नहीं प्रसिद्ध होगा ? अर्थात् होगा ही। भ्रतः भ्रापका पूर्वोक्त कथन अपुक्त मिद्ध होता है कि संपूर्ण साध्यसाधनभूत पदार्थोंका अविनाभाव जानना भ्रशक्य होनेसे भ्रनुमान ज्ञान भ्रप्रमाण है इत्यादि। तथा यह बनाइये कि सारे ही भ्रनुमान ज्ञान अप्रमाणभूत मानना इष्ट है भ्रथवा भ्रतीन्द्रियको विषय करनेवाले भ्रनुमान भ्रप्रमाणभूत मानना इष्ट है ? प्रथमपक्ष कहे तो प्रतीति सिद्ध सकल व्यवहार नष्ट होवेगा, क्योंकि व्यवहारमें देखा जाता है कि लौकिक जन किसी एक भ्रविनाभावी हेतु द्वारा भ्रभी पदार्थका निश्चय नहीं करते [ भ्रथित भ्रविनाभावी हेतु वाले भ्रनुमान ज्ञान प्रमाणताकी कोटिमें भ्रा जानेसे सभी अनुमान भ्रप्रामाणिक है ऐसा कहना बाधित होता है]।

द्वितीयपक्ष — अतीन्द्रिय अर्थको प्रहण करनेवाले अनुमानको अप्रमाणभूत मानते हैं ऐसा कहे तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षप्रमाण और अतीन्द्रिय प्रनुमान प्रमाण इन दोनों ज्ञानोंका क्रमशः अगौणत्व और गौणत्वादि हेतु द्वारा प्रामाण्य और अप्रामाण्य किसप्रकार व्यवस्थित होगा ? एवं परके अतीन्द्रियभूत मनकी व्यापार, व्याहारादि कार्य विशेष द्वारा सिद्धि होती है वह किसप्रकार होवेगी ? तथा स्वर्ग अदृष्ट देवता आदिका अगौण होनेसे एक प्रत्यक्ष ही प्रमाणभूत है अनुमान अगौण नहीं है अतः उससे पदार्थका निश्चय नहीं होता, इत्यादि अनुमान वाक्य रूप कथन करता है। पुनश्च इसी अनुमान द्वारा प्रत्यक्षादिकी प्रमाणता सिद्ध करता है सो यह किसप्रकार शक्य है? यदि अनुमान स्वर्गापूर्वदेवतादेस्तथाविषस्य प्रतिषेधोऽनुपलब्धेः स्यात् ? सोयं चार्वाकः "प्रमाणस्यागौण्रत्वादनुमान् नादर्थनिश्चयो दुलंभः" [ ] इत्याचक्षाणः कथमत एवाष्यक्षादेः प्रामाण्यादिकं प्रसाधयेत् ? प्रसाधयन्वा कथमतीन्द्रियेतरार्थविषयमनुमानं न प्रमाण्येत् ? उक्तं च—

"प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः।
प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेवाच कस्यचित्।।" [ ] इति ।
तन्नानुमानस्याप्रामाण्यम् ।

मान द्वारा प्रत्यक्षका प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है तो श्रतीन्द्रिय गम्य और इन्द्रियगम्य पदार्थको विषय करनेवाला श्रनुमानज्ञान किसप्रकार प्रमाण्भूत नहीं माना जायगा ? श्रयीत् इसे भी प्रमाण्भूत मानना होगा। कहा भी है— प्रमाणत्व और श्रप्रमाणत्वका श्रस्तित्व होनेसे, पर प्राणियोंकी बुद्धिकी प्रतीति होनेसे तथा परलोकादि किसीका प्रतिषेध करनेसे प्रत्यक्षके अतिरिक्त जो श्रनुमान है उसकी प्रमाणता सिद्ध होती है।। १।।

भावार्थ — यहांपर ग्रनुमान ज्ञानमें प्रमाणता सिद्ध करनेके लिये तीन हेतु उपस्थित किये हैं, वे इसप्रकार हैं—यह ज्ञान प्रामाणिक है क्योंकि इसमें ग्रविसंवाद है एवं यह ज्ञान ग्रप्रामाणिक है क्योंकि इसमें विसंवाद है, इसतरह ज्ञानोंकी प्रमाणता ग्रप्रमाणताका निर्णय ग्रनुमान द्वारा ही होता है। तथा इस पुरुषमें बुद्धि है, क्योंकि वचन कुशलता ग्रादि बुद्धिके कार्य दिखाई दे रहे इत्यादि रूपसे परव्यक्तिमें बुद्धिका ग्रस्तित्व ग्रनुमान द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। तीसरा अनुमान चार्वाकको इसलिये चाहिये कि उन्हें परलोक ग्रादिका निषेध करना है ग्रर्थात् "स्वर्गादि परलोकका ग्रस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी अनुपलब्धि हैं" इत्यादि ग्रनुमानद्वारा ही परलोकादि प्रतिषेध करना संभव है। उपर्युक्त तीनों ही बातें प्रत्यक्ष द्वारा तो सिद्ध नहीं की जा सकती ग्रतः ग्रनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत मानना ग्रावश्यक है। इसप्रकार प्रत्यक्षके समान अनुमान भी एक पृथक् प्रमाण है ऐसा निश्चय हुआ।

#### \* प्रत्यक्षेक प्रमाणवाद समाप्त #



# प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्ववादका पूर्वपक्ष

प्रमेय ग्रर्थात् पदार्थ दो प्रकारके हैं ग्रतः प्रमाण के दो भेद होते हैं। तस्यविषयः स्वलक्षणम् ।। १२ ।। [न्याय बिन्दु पृष्ठ ६६]

प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण है। स्वलक्षण नया है इस बातको-निर्विकल्प प्रत्यक्षका वर्णन करते हुए कह ग्राये हैं कि जिस पदार्थकी निकटतासे ज्ञानमें स्पष्टता

आती है और दूरी होनेसे ग्रस्पष्टता आती है वह स्वलक्षण है।

तदेव परमार्थसत् ॥१४॥ म्रथंकिया सामर्थ्यं लक्षणत्वादु वस्तुनः ॥१५॥ ( न्याय बिन्दुः पृ० ७६-७८ )

यह स्वलक्षण ही परमार्थ है। ग्रर्थिकयामें जो समर्थ है वही वस्तुका स्वरूप है और वही स्वलक्षण है-(असाधारण रूप है)।

अन्यत् सामान्यलक्षणम् ॥१६॥ सोऽनुमानस्य विषयः ॥१७॥ [ पृष्ठ ७६-५० ]

इस स्वलक्ष ग्रासे पृथक् सामान्य लक्षण है. ग्रोर यह ग्रनुमानका विषय है, [ ग्रनुमानके द्वारा जानने योग्य है । ] वस्तुके साधारण रूप का सामान्य लक्षण क्या है ? सो इस विषयमें कहा जाता है कि धमं (रूप ग्रादि परमाणु) क्षणिक हैं इन धमोंके पुंजमें (परमाणु समूहमें) जल लाना आदिका सामध्यं उत्पन्न होता है । जल लाना ग्रादि अर्थिक्यामें समर्थ जो वस्तु क्षण होता है वही स्वलक्ष ग्रा कहलाता है । इसमें देशकी दृष्टिसे विस्तार नहीं है ग्रीर कालकी दृष्टिसे स्थिरता भी नहीं है । इसका स्वरूप यही है कि ग्रथंकिया का सामर्थ्य होना है, ग्रीर ग्रथंकिया का सामर्थ्य एक क्षण में ही रहता है इस बातको बौद्ध ग्रन्थों में ग्रनेक जगह सिद्ध किया है । ग्रतः वस्तुका ग्रथंकिया समर्थ एक क्षण ही स्वलक्षण है । इसमें जो स्थूलता या विस्तार भासित होता है वह सिर्फंज्ञानमें प्रतीत होता है । वह कोई वस्तुका धर्म नहीं है । वह प्रतीति इसी प्रकार होती है कि जैमे दूर से भिन्न भिन्न वृक्षों में कुंजकी प्रतीति होती है वस्तुमें स्थिरताकी प्रतीति भी होती है किन्तु यह सब कोई तथ्य नहीं है । तथ्य तो यह है कि

एक क्षण नष्ट होता है उसके अनंतर दूसराक्षण उत्पन्न होता है इस प्रकार उपादान उपादेय भावसे क्षणोंकी परंपरा चलती है वही क्षण संतान कहलाता है जो नील या घट ग्रादि क्षणोंकी संतान हैं उनको एक मानकर स्थिरताका आभास होने लगता है। समस्त घट संतानोंका जो साधारण रूप है वही सामान्य लक्षण है। क्योंकि स्वलक्षण तो वस्तुका असाधारण रूप है। वह सबसे व्यावृत्त है। अतः निश्चय हुग्ना कि जो वस्तु का वास्तिवक स्वलक्षण —क्षण स्थायी ग्रसाधारण रूप है वह प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय है, और जो क्षण प्रवाह रूप साधारण—सामान्य लक्षण है वह अनुमान प्रमाणका विषय है। इस प्रकार प्रमेय—वस्तु या पदार्थ दो प्रकारके होतेसे उनके ग्राहक ज्ञातोंसे— (प्रमाणोंमें) भेद हो जाता है यह कथन सिद्ध हुआ।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*



# प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्वविचारः

#

मस्तु नाम प्रत्यक्षानुमानभेदात्प्रमागाद्वै विष्यमित्यारेकापनोदार्थम्—

#### प्रत्यचेतरभेदात् ॥२॥

इत्याह । न खलु प्रत्यक्षानुमानयोव्यस्यियागमादिप्रमाणभेदानामन्तर्भावः सम्भवति यतः सौग-तोपकल्पितः प्रमाणसंस्थानियमो व्यवतिष्ठेत ।

प्रमेयद्वे विध्यात् प्रमाणस्य द्वे विध्यमेवेत्यप्यसम्भाज्यम्, तद्द्वे विध्यासिद्धेः, 'एक एव हि

यहांपर अनुमानप्रमाणको सिद्ध हुआ देखकर सौगत प्रवादी कहते हैं कि जैनने जो प्रमाणको दो संख्या बतलायी है वह ठीक ही है, प्रमाणको प्रत्यक्ष श्रीर अनुमान इसप्रकार दो तरहका मानना चाहिये।

इस तरह आक्षेप होने पर आचार्य कहते हैं।

प्रत्यक्षेतरभेदात् ॥ २ ॥

प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है, बौद्धकी मान्यताके समान वह प्रत्यक्ष भीर अनुमानके भेदसे दो प्रकारका नहीं है, क्योंकि इस संख्यामें आगे कहे जानेवाले आगमादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव नहीं हो पाता।

बौद्ध-प्रमाणका विषय जो प्रमेय है वह दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका स्वीकार किया गया है।

जैन — ऐसा नहीं है, प्रमेय का दो पना ही जब ग्रसिद्ध है तब उससे प्रमाणके दो भेद किसप्रकार सिद्ध हो सकते हैं ? भ्रथांत् नहीं सिद्ध हो सकते । प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही है ऐसा हम ग्रागे सिद्ध करनेवाले हैं । ग्राप बौद्ध अनुमान का विषय केवल एक सामान्य ही है ऐसा मानते हैं सो इस लक्षण वाले भ्रनुमान द्वारा विशेष विषयोंमें प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । यह तो निश्चित बात है कि ग्रन्य विषयवाला ज्ञान अन्य विषयोंमें प्रवृत्ति नहीं करता, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ग्रतिप्रसंग होगा, ग्रथांत् फिर तो घटको विषय करनेवाला ज्ञान पटमें प्रवृत्ति कराने लगेगा।

बौद्ध — हेतुसे अनुमित किये गये सामान्यसे विशेषकी प्रतिपत्ति होती है और उस प्रतिपत्तिसे विशेषमें प्रवृत्ति हो जाती है।

सामान्यविशेषात्मार्थः प्रमेयः प्रमाग्गस्य' इत्यग्ने वक्ष्यते । किञ्चानुमानस्य सामान्यमात्रगोचरत्वे ततो विशेषेष्वप्रवृत्तिप्रसङ्गः । न खल्वन्यविषयं ज्ञानमन्यत्र प्रवर्ताकम् प्रतिप्रसङ्गात् । ग्रथ लिङ्गानुमितात्सा-मान्याद्विशेषप्रतिपत्तोस्तत्र प्रवृत्तिः; नन्वेवं लिङ्गादेव तत्प्रतिपत्तिरस्तु कि परम्परया ? ननु विशेषेषु लिङ्गस्य प्रतिबन्धप्रतिपत्तोरभावात्कथमतस्तेषां प्रतिपत्तिः ? तदेतत्सामान्येपि समानम् । ग्रथाप्रति-

जैन —यदि ऐसी बात है तो सीधे हेतुसे ही विशेषकी प्रतिपत्ति होना माने । परंपरासे क्या प्रयोजन है ? ग्रर्थात् हेतुसे सामान्यकी प्रतिपत्ति होना फिर उस सामान्य से विशेषकी प्रतिपत्ति होना ऐसा मानते हैं उसमें क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं।

बौद्ध-विशेषोमें हेतुके म्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है मतः अनुमान द्वारा उन विशेषोंका ज्ञान किसप्रकार हो सकता है ?

जैन — यह बात तो सामान्यमें भी घटित होगी। प्रर्थात् जैसे विशेषोंमें हेनुके अविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है वैसे विशेषोंमें सामान्यके प्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है प्रतः सामान्य द्वारा विशेषोंका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? प्रर्थात् नहीं हो सकता।

भावार्थ — बौद्ध अनुमान का विषय सिर्फ सामान्य है ऐसा मानते हैं मतः आचार्य ने कहा कि यदि अनुमान ज्ञान केवल सामान्य को विषय करता है तो उस ज्ञान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति होना ग्रंशक्य होगा ? इस पर बौद्धने कहा कि ग्रंगुमान द्वारा सामान्यको जानकर फिर उस ग्रंगुमित सामान्य द्वारा विशेषका ज्ञान हो जावेगा । सो इस कथन पर शंका होती है कि ऐसा परंपरागत विशेषका ज्ञान होने की ग्रंपेक्षा सीघा ही ग्रंगुमान द्वारा विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होगा वैसा ज्ञान होने क्या बाधा है ? इसका समाधान करते हुए बौद्ध कहते हैं कि विशेषोंमें हेतुके अविनामावका ज्ञान नहीं होनेसे अनुमान प्रमाण सीघा विशेषोंमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता । तब ग्राचार्यने समकाया कि यह कथन सामान्यके बारे में भी लागू होता है विशेषोंमें सामान्यके अविनाभाव की प्रतिपत्ति भी कहां है ? कि जिससे वह अनुमान सामान्य विशेषमें प्रवृत्ति करा सके । ग्रंतः यही निश्चय होता है कि यदि ग्रंगुमान प्रमाणका विषय विशेष नहीं है तो विशेषमें उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती ।

बौद्ध-विशेषोंमें सामान्यका अविनाभाव जाना हुआ नहीं रहता तो भी सामान्य विशेषका गमक हुन्रा ही करता है।

पन्नप्रतिबन्धमिप सामान्यं तेषां गमकम्; लिङ्गमप्येवंविधं तद्गमकं किन्न स्यात्? सामान्यस्यापि सामान्येनैव विशेषेषु प्रतिबन्धप्रतिपत्तावनवस्थासामान्याद्धि सामान्यप्रतिपत्तौ विशेषेष्वप्रवृत्तौ पुनस्त-तोऽप्यपरसामान्यप्रतिपत्तौ स एव दोषः । मतः सामान्यतदनुमानानामनवस्थानाद् प्रवृत्तिविशेषेषु स्यात् ।

किन्द्व व्यापकमेव गम्यम् ग्रव्यिभचारस्य तत्रैव भावात् व्यापकं च कारणं कार्यस्य, स्वभावो भावस्य । तच स्वलक्षणमेव, ग्रतस्तदेव गम्यं स्यात् न सामान्यमध्यापकत्वात् । ग्रथ तदिप व्यापकम्, स्वलक्षण्वद्वस्तुत्वम्, ग्रन्थथा तस्मिन्नधिगतेषि प्रयोजनाभावात्तत्रानुमानमप्रमाणमेव स्यात् ।

जैन—तो फिर हेतु इसी तरह ग्रज्ञात रहकर भी विशेष का गमक क्यों नहीं होगा ? यदि कहा जाय कि सामान्य भी मात्र सामान्यरूपसे विशेषोंमें श्रविनाभावका ज्ञान कराता है तो ग्रनवस्था ग्रायेगी । इसीको बताते हैं—सामान्यसे मात्र सामान्य ही जाना जाता है ग्रतः उससे विशेषोंमें प्रवृत्ति तो होगी नहीं, उस प्रवृत्ति के लिये पुनः ग्रनुमान प्रयुक्त होगा किन्तु उससे भी अपर सामान्य मात्र की प्रतिपत्ति होगी न कि विशेषमें प्रवृत्ति होगी ग्रतः पूर्वोक्त दोष तदवस्थ रहता है, इसप्रकार सामान्य और तद् ग्राहक ग्रनुमान इनकी ग्रनवस्था होती जानेसे विशेषोंमें प्रवृत्ति होना अशक्य ही है ।

दूसरी बात यह है कि व्यापकको ही गम्य माना जाता है क्योंकि उसीमें म्रव्यिभचारपना है, भौर यह व्यापक कार्यका कारणा तथा भावका स्वभाव रूप हुआ करता है, इस तरह का जो व्यापक है वह स्वलक्षण ही हो सकता है, भ्रतः स्वलक्षण को ही गम्य मानना होगा सामान्यको नहीं, क्योंकि सामान्य अव्यापकरूप है। यदि कहा जाय कि सामान्य भी व्यापकरूप स्वीकार किया जाता है तब तो स्वलक्षणके समान सामान्य को भी वास्तविक पदार्थ मानना पड़ेगा, अन्यथा उसको जान लेने पर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तथा ऐसे भ्रवास्तविक सामान्यको जाननेवाला भ्रनु-मान अप्रमाण ही कहलायेगा।

भावार्थ — बौढ सामान्यको श्रवास्तिविक श्रीर स्वलक्षणभूत विशेषको वास्ति विक मानते हैं, इघर अनुमानको सामान्य का ग्राहक मानते हैं सो ऐसे अवास्तिवक पदार्थको विषय करनेवाला ज्ञान श्रप्रमाणभूत ही ठहरता है, ऐसे श्रप्रमाणभूत सिढ हुए श्रनुमान ढारा विशेषोंमें प्रवृत्ति होना अशक्य है अतः बौद्धने जो पहले कहा था कि श्रनुमान ढारा सामान्यको ज्ञात कर उस ज्ञात सामान्यसे विशेषोंमें प्रवृत्ति हुग्रा करती है, सो सब गलत साबित होता है। किन्द्र, तस्त्रमेयद्वित्वं प्रमाणद्वित्वस्य ज्ञातम्, अज्ञातं वा ज्ञापकं भवेत् ? यद्यज्ञातमेव तत्तस्य ज्ञापकम्; तिंह तस्य सर्वत्राविशेषात्सर्वेषामिवशेषेण तस्त्रितिपत्तिप्रसङ्गतो विवादो न स्यात् । ज्ञातं चेस्कुतस्तज्ज्ञिः ? प्रत्यक्षात्, प्रनुमानाद्वा ? न तावत्प्रत्यक्षात्; तेन सामान्याप्रहणात् । प्रहणे वा तस्य सविकल्पकत्वप्रसङ्गो विषयसङ्करश्च प्रमाणद्वित्वविरोधी भवतोऽनुषज्येत । नाप्यनुमानतः; अत एव । स्वलक्षणपराङ् मुखतया हि भवतानुमानमभ्युपगतम् —

''मतद्भेदपरावृत्तवस्तुमात्रप्रवेदनात् । सामान्यविषय प्रोक्तं लिङ्गं भेदाप्रतिष्ठितेः ।।'' (

किञ्च, प्रमेयद्वित्व प्रमाणिद्वित्वका ज्ञापक होता है ऐसा आपका ग्राग्रह है सो बताइये कि प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है अथवा विना ज्ञात हुए ही जापक बनता है ? विना ज्ञात हुए ही प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनेगा तो ऐसा अज्ञात प्रमेयद्वित्व सर्वत्र समान होनेसे सभी मनुष्योंको समानरूपसे उसकी प्रतीति भ्रायेगी फिर यह विवाद नहीं हो सकता था कि प्रमाणद्वित्व (दो प्रकार का प्रमाण) प्रमेयद्वित्वके कारण है ग्रर्थात् प्रमेय दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका हो जाता है। दूसरा पक्ष - प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है ऐसा माने तो यह बताइये कि प्रमेयद्वित्वका ज्ञान किससे हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ अथवा भ्रनुमान से हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ तो कह नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष सामान्य रूप प्रमेयको ग्रहण नहीं करता, यदि करेगा तो वह सविकल्पक कहलायेगा तथा विषय संकर दोष भी आयेगा प्रथति प्रत्यक्ष प्रमाण यदि सामान्यको ग्रहण करता है तो वह निर्विकल्प नहीं रहता क्योंकि सामान्यको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सविकल्प होता है ऐसा श्रापका अध्यह है, तथा जब प्रत्यक्षने श्रनुमानके विषयभूत सामान्यको ग्रहण किया तब विषयसंकर हुआ फिर तो दो प्रमाण कहां रहे ? क्यों कि दो प्रकार का प्रमेय होने से प्रमाणको दो प्रकारका माना था, जब दोनों प्रमेयोंको [सामान्य भ्रौर विशेषको] एक प्रत्यक्ष प्रमाणने प्रहण किया तब अनुमान प्रमाणका कोई विषय रहा नहीं अतः उसका श्रभाव ही हो जायगा।

दूसरा पक्ष — प्रमागिदित्वका प्रमेयदित्वपना ग्रनुमानसे जाना जाता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इस पक्षमें भी विषय संकर ग्रादि वे ही उपर्युक्त दोष ग्राते हैं, ग्रापके यहां ग्रनुमानको स्वलक्षणसे पराङ्मुख माना है ग्रर्थात् अनुमान स्वलक्षणभूत विशेषको नहीं जानता ऐसा माना है। ग्रनुमानके विषयमें आपके यहां कहा

इत्यिभवानात् । द्वाभ्यां तु प्रमेयद्वित्वस्य ज्ञाने(ऽ)स्य प्रमाणद्वित्वज्ञापकत्वायोगः, ग्रन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां प्रतिपश्चाद्व मद्वित्वात् तदन्यतरस्याग्निद्वित्वप्रतिपत्तिः स्यात् । द्वै विष्यमिति द्वि द्विष्ठो धर्मः । स च द्वयोज्ञाने ज्ञायते नाम्यथा । न ह्यज्ञातसह्यविन्ध्यस्य तद्गतद्वित्वप्रतिपत्तिरस्ति । परस्पराश्रयानुषञ्जश्च-सिद्धे हि प्रमाणद्वित्वेऽतः प्रमेयद्वित्वसिद्धिः, तस्याश्च प्रमाणद्वित्वसिद्धिः, व्यथंस्ति । प्रथान्यतः प्रमाणद्वित्वस्य सिद्धिः, व्यथंस्ति प्रमेयद्वित्वोपन्यासः । तदप्यन्यदेकं वा स्यात्, ग्रनेकं वा ? एकं चेद्विषयसञ्चरः । प्रत्यक्षं हि स्वलक्षणाकारमनुमानं तु सामान्याकारम्, तद्वयस्यैकज्ञानवेद्यत्वे सुप्रसिद्धो विषयसञ्चरः । ग्रथानेकज्ञानवेद्यम्; तदप्यपरेणानेकज्ञानेन वेद्यं तदप्यपरेणेत्यनवस्था ।

है कि-भेदोंकी [विशेषोंकी] परावृत्तिसे रहित मात्र सामान्यका वेदन करनेवाला होनेसे तथा स्वलक्षणकी व्यवस्था नहीं करनेसे लिंग ज्ञान [ग्रनुमान प्रमाण] सामान्यविषय वाला माना जाता है।। १।।

अनुमान और प्रत्यक्ष दोनोंसे प्रमेयका द्वित्वपना जाना जाता है ऐसा कहेंगे तो वह प्रमेयद्वित्व प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक नहीं बन सकता यदि इसतरहका दो जानों द्वारा जात हुआ प्रमेयद्वित्व ज्ञापक हो सकता है तो देवदत्त ग्रीर यज्ञदत्त द्वारा जाने हुए ध्मद्वित्वसे उन दो पुरुषोंमें से किसी एकको ग्रग्निके द्वित्वकी प्रतिपत्ति होना भी स्वीकार करना चाहिये ? [क्योंकि विभिन्न दो प्रमाणोंद्वारा ज्ञात हुन्ना प्रमेयद्वित्वज्ञापक बन सकता है ऐसा कहा है ] तथा द्वे विध्य जो होता है वह दो पदार्थीमें रहनेवाला धर्म होता है सो वह द्वेविध्य उन दोनों पदार्थोंका ज्ञान होनेपर जाना जा सकता है धन्यथा नहीं, जैसे कि किसी पुरुषने सध्याचल और विन्ध्याचलको नहीं जाना है तो उन दोनों पर्वतों में होनेवाला दें विध्य [ दो पना ] भी ग्रज्ञात ही रहता है । तथा प्रमेयद्वित्व होनेसे [ प्रमेय यानी पदार्थ दो प्रकारके होनेसे ] प्रमारा दो प्रकारका है ऐसा सौगतका कहना भ्रन्योन्याश्रय दोषसे भरा हुआ है, क्योंकि प्रमाणद्वित्व प्रमाणका दोपना ] सिद्ध होनेपर उसके द्वारा प्रमेयद्वित्वकी सिद्धि होगी भ्रौर प्रमेयद्वित्वके सिद्ध होनेपर प्रमाणिंदत्व सिद्धि होगी इसतरह परस्पराश्रित रहनेसे दोनों ग्रसिद्ध रह जाते हैं। यदि कहा जाय कि प्रमागिद्धित्वकी सिद्धि प्रमेयद्वित्वसे न करके ग्रन्य किसी ज्ञानसे करेंगे तो प्रमेयद्वित्व हेतुका उपन्यास करना व्यर्थ है, प्रर्थात् "प्रमाण दो प्रकार का है क्योंकि प्रमेय भूत विषय ही दो प्रकारका होता है" इसतरह प्रमेयद्वित्व हेतु द्वारा प्रमाणद्वित्वको सिद्ध करनेकी क्या भ्रावश्यकता है ? क्योंकि प्रमाणद्वित्व किसी अन्य ही ज्ञान द्वारा सिद्ध होता है ? तथा यह भी प्रश्न होता है कि प्रमाणद्वित्वको

नन् स्वलक्षराकारता प्रत्यक्षेणात्मभूतेव वेद्यते सामान्याकारता त्वनुमानेन, तयोश्च स्वसंवेद-नप्रत्यक्षसिद्धत्वात् प्रत्यक्षसिद्धमेव प्रमाणद्वित्वं प्रमेयद्वित्वं च, केवलम् यस्तया प्रतिपद्यमानोपि न व्यवहरति स प्रसिद्धे न प्रमेयद्वै विष्येन प्रमाखद्वै विष्यव्यवहारे प्रवर्त्यते ; तदप्यसारम् : ज्ञानादर्यान्तर-स्यानर्थान्तरस्य वा केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य वा क्वचिज्ज्ञाने प्रतिभासाभावात. उभयास्मन एवान्तर्बहिर्वा वस्तुनोऽध्यक्षादिप्रत्यये प्रतिभासमानत्वात् । प्रयोगः-ग्रसति बाधके यद्यथा प्रतिभासते सिद्ध करनेवाला वह जो अन्य कोई ज्ञान है वह एक है अथवा अनेक है ? एक मानेंगे तो विषय संकर नामा दूषण होगा, कैसे सो ही बताते हैं-प्रत्यक्षप्रमाण स्वलक्षणाकार वाला होता है और अनुमान प्रमाण सामान्याकार वाला होता है ऐसा भ्राप बौद्धका ही सिद्धांत है सो विलक्षण आकारवाले उन दोनों प्रमाणोंको एक ही ज्ञान जानेगा तो विषयसंकर स्पष्ट ही दिखायी दे रहा है। श्रिथात् सामान्याकार और स्वलक्षणाकार भूत दो प्रमागोंके दो विषयरूप माकार थे उन दोनोंको ग्रहण करनेसे दोनों विषयोंका [सामान्य ग्रीर स्वलक्षणका] ग्रहण भी हो चुकता है ग्रीर इसतरह एक ज्ञानमें दोनों की एक साथ प्रतिपत्तिरूप विषय संकर होता है | प्रमाणद्वित्वका ग्राहक जो अन्य कोई ज्ञान है वह ग्रनेकरूप है श्रर्थात् अनेक ज्ञानोंद्वारा प्रमाग्यद्वित्व जाना जाता है तो पूनः प्रश्न होगा कि वे प्रनेक ज्ञान भी किसी अपर भ्रमेक ज्ञान द्वारा ही ज्ञात होते हैं क्या ? तथा वे अपर ज्ञान भी अन्य किसी ज्ञानसे वेद्य होंगे ? इसतरह अनवस्था आती है।

बौद्ध—स्वलक्षरणाकारता प्रत्यक्षद्वारा आत्मभूत ही वेदनकी जाती है भीर सामान्याकारता अनुमानद्वारा वेदन की जाती है तथा उन दोनों प्रमाणों की सिद्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा हो जाया करती है अतः प्रमाणद्वित्व एवं प्रमेयद्वित्व दोनों भी प्रत्यक्षसे ही सिद्ध होते हैं, किन्तु इस व्यवस्थाको स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा जानता हुआ भी जो मनुष्य अपने व्यवहारमें नहीं लाता है उस पुरुषको प्रसिद्ध प्रमेयद्वित्व हेतु द्वारा प्रमाणद्वित्व व्यवहारमें प्रवर्तित कराया जाता है।

जैन— यह कथन ग्रसार है, ज्ञानसे सर्वथा ग्रथांतरभूत या ग्रनथांतर भूत ग्रकेले सामान्यका ग्रथवा विशेषका किसी भी ज्ञानमें प्रतिभास नहीं होता है। प्रत्यक्षादि ज्ञानमें तो अंतस्तत्व बहिस्तत्वरूप चेतन ग्रौर जड़ पदार्थ सामान्य विशेष्यात्मक ही प्रतिभासित हो रहे हैं। ग्रनुमान प्रमाण द्वारा इसी बातको सिद्ध करते हैं— बाधकके नहीं होनेपर जो जिसप्रकारसे प्रतिभासित होता है उसको उसीप्रकारसे स्वीकार करना चाहिये, जैसे नील पदार्थ नीलाकारसे प्रतिभासित होता है ग्रतः उसे नीलरूपही स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण भी सामान्यविशेषात्मक पदार्थको तत्तर्थैवाभ्युपगन्तव्यम् यथा नीलं नीलतया, प्रतिभासते चाध्यक्षादि प्रमाणं सामान्यविशेषा-त्मार्थेविषयतयेति ।

विषय करते हुए प्रतीत होते हैं धतः उन्हें वैसा ही स्वीकार करना चाहिये इसतरह सामान्य ग्रौर विशेष दोनों पृथक् दो पदार्थ हैं और उनको जाननेवाले ज्ञान भी दो [प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रनुमान ] प्रकारके हैं ऐसा बौद्धका कहना खंडित हो जाता है।

#### \* समाप्त \*

### प्रमेयद्वित्वसे प्रमाणद्वित्वको मानने वाले बौद्ध के खंडनका सारांश

बौद्ध लोग प्रत्यक्ष घ्रौर अनुमान दो प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष का विषय विशेष, [स्वलक्षरा ] माना है ग्रीर ग्रनुमानका विषय सामान्य माना है, उनका कहना है कि विषय भिन्न भिन्न होनेके [ ग्रर्थात् वस्तु दो तरह की होनेके ] कारएा ही दो प्रमारा हैं। किन्तू यह कथन बिलकूल असत्य है प्रमेय दो तरहका है ही नहीं। प्रत्यक्ष हो चाहे धनुमान हो दोनों प्रमाण सामान्य ग्रीर विशेष को जानते हैं एक एक को नहीं हम बौद्ध से पूछते हैं कि दो तरह का प्रमेय है इस बातको कौन जानता है, प्रत्यक्ष या अनुमान ? तुम कहो कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमेयद्वित्व को जानता है सो कैसे बने ? जब कि प्रत्यक्ष का विषय एक विशेष ही है, सामान्य नहीं, तो वह दोनों को कैसे जाने ? अनुमान कहो तो वही बात, क्योंकि वह भी सिर्फ सामान्य को ही जानता है विशेषको नहीं ग्रत: दोनों ही एक एक को जाननेवाले होनेसे प्रमेय दो तरहका है यह बात व्यवस्थापक प्रमाराके अभावमें ग्रसिद्ध ही रहेगी। यदि प्रत्यक्ष या ग्रनुमान में से कोई भी एक प्रमाण दोनों प्रमेयोंको जानेंगे तब तो बहत भारी ग्रापत्ति ग्राप बौद्ध पर ग्रा पड़ेगी, ग्रर्थात् प्रमेयद्वित्व को प्रत्यक्ष ग्रथवा अनुमान जानता है तो विषय संकर हुआ क्योंकि दोनोंके विषयको एकने जाना, तथा सामान्य विषयको प्रत्यक्ष ने जाना ग्रन: वह सविकल्पक हो गया क्योंकि ग्रापने सामान्य विषय वाले ज्ञानको सविकल्पक रूपसे स्वी-कार किया है। तथा प्रमेय दो है भ्रतः प्रमाण भी दो प्रकार है, यह सिद्धांत भी गलत हो जाता है। अतः बौद्ध को अंतरंग वस्तू जीव और बहिरंग वस्तू जड पदार्थ इन दोनों को भी सामान्य विशेषात्मक मानना चाहिये, तथा इन दोनोंका ज्ञानभी दोनों अनुमान तथा प्रत्यक्षके द्वारा होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

प्रमेयद्वित्व से प्रमाणद्वित्व को माननेवाले बौद्ध के खंडनका सारांश समाप्त हुआ ।

## **ग्रागमविचारः**

#### \*\*

ननु मा भूत्प्रमेयभेदः, तथाप्यागमादोनां नानुमानादशन्तरत्वम् । शब्दादिकं हि परोक्षार्थं सम्बद्धम्, ग्रसम्बद्धं वा गमयेत् ? न तावदसम्बद्धम्, गवादेरप्यश्वादिप्रतिभासप्रसङ्गात् । सम्बद्धं चेत्; तिल्लङ्गमेव, तज्जनितं च ज्ञानमनुमानमेव । इत्यप्यसाम्प्रतम्; प्रत्यक्षस्याप्येवमनुमानत्वप्रसङ्गात् – तदिप हि स्वविषये सम्बद्धं सत्तस्य गमकम् नान्यथा, सर्वस्य प्रमातुः सर्वाथंप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । श्रथ

बौद्ध — प्रमेयके भेद मानना इष्ट नहीं है तो रहने दीजिये किन्तु आगमादि ज्ञानोंका अनुमान प्रमाणसे पृथकपना तो कथमिप सिद्ध नहीं होता । देखिये ! मीमांसकादिने ग्रागमादि प्रमाणोंका कारण शब्दादिकों को माना है सो वे शब्दादिक परोक्षभूत पदार्थोंके गमक हुआ करते हैं सो उन पदार्थोंसे संबद्ध होकर गमक होते हैं ग्रथवा ग्रसंबद्ध होकर गमक होते हैं ? असंबद्ध होकर गमक होना तो ग्रामक्य है, ग्रन्थथा गो ग्रादि शब्दसे ग्रथव आदि पदार्थका प्रतिभास होना भी स्वीकार करना पड़ेगा ? क्योंकि शब्दादिक पदार्थके साथ संबद्ध हुए बिना ही गमक हुग्रा करते हैं ऐसा मान रहे हो ! यदि इस दोषको दूर करनेके लिये दूसरा पक्ष स्वीकार करे कि पदार्थसे संबद्ध होकर ही शब्दादिक उस पदार्थके गमक हुआ करते हैं तो वे शब्दादिक लिंग [साधन] रूप ही सिद्ध हुए, एवं उससे उत्पन्न हुग्रा ज्ञान भी ग्रनुमान ही कहलाया ? ग्रिभप्राय यह हुआ कि शब्दादि कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञान अनुमान प्रमाणरूप ही सिद्ध होते हैं न कि ग्रागमादि रूप।

जैन—यह कथन ग्रयुक्त है, इसतरह पदार्थसे संबद्ध होकर उसके गमक होने मात्रसे ग्रागमादि ज्ञानोंको ग्रनुमानमें ग्रन्तभूत किया जाय तो प्रत्यक्षप्रमाणका भी ग्रनुमानमें अन्तर्भाव हो जानेका प्रसंग ग्राता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण भी ग्रपने विषय में संबद्ध होकर ही उसका गमक होता है ग्रन्यथा नहीं, यदि स्वविषयमें संबद्ध हुए बिना गमक होना स्वीकार करेंगे तो सभी प्रमाताग्रोंको सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेका ग्रात प्रसंग ग्राता है।

बौद्ध-यद्मिप प्रत्यक्ष भ्रौर अनुमान दोनों प्रमाणोंमें विषयसे संबद्ध होना समान है किन्तु सामग्री भिन्न भिन्न होनेकी वजहसे इनमें पृथक् प्रमाणपना माना जाता है। विषयसम्बद्धस्वाविशेषेपि प्रत्यक्षानुमानयोः सामग्रीभेदात्प्रमागान्तरत्वम् ; शाब्दादीनामप्येवं प्रमागा-न्तरत्वं किन्न स्यात् ? तथाहि-शाब्दं तावच्छब्दसामग्रीतः प्रभवति—

"शब्दादुदेति यज्ज्ञानमश्रत्यक्षैपि वस्तुनि ।

शाब्दं तदिति मन्यन्ते प्रमाणान्तरवादिनः ॥" [

इत्यभिधानात् । न चास्य प्रत्यक्षताः; सिवकल्पकास्पष्टस्वभावत्वात् । नाप्यनुमानताः; त्रिरूपलिङ्गाप्रभवत्वादनुमानगोचराथिविषयत्वाच । तदुक्तम्—

मीशंसक—इसीप्रकारसे आगमादि ज्ञानोंमें भी भिन्न प्रमाणपना क्यों न माना जाय ? देखिये आगमादि ज्ञानोंकी सामग्री भी विभिन्न प्रकारकी होती है, शब्द रूप सामग्री से ग्रागम ज्ञान प्रादुर्भू त होता है, जैसा कि कहा है—वस्तुके ग्रप्रत्यक्ष रहनेपर भी शब्दद्वारा उसका ज्ञान हो जाया करता है, इस ज्ञानको प्रमाणान्तरवादी मीमांसक जैन आदि ने ग्रागम प्रमाणारूप माना है।। १।।

इस शब्द जन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण तो कह नहीं सकते, क्योंकि यह सविकल्प होता है एवं ग्रस्पष्ट स्वभाववाला होता है। ग्रागम ज्ञानको अनुमान रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि यह ज्ञान त्रिरूपहेतु जन्य नहीं है, तथा ग्रनुमानके गोचरभूत पदार्थोंको विषय भी नहीं करता है। हम।रे मीमांसाश्लोकवात्तिक नामा ग्रन्थमें यही बात कही है-प्रत्यक्षके समान ग्रागम ज्ञानमें भी ग्रनुमानपना नहीं पाया जाता, इसका भी कारण यह है कि आगम ज्ञान त्रिरूप हेतु से विरहित है एवं अनुगेय विषयको भी ग्रहण नहीं करता। इसी कारिकाका स्पष्टीकरण करते हैं कि भूमादि हेतुसे उत्पन्न होनेवाले अनुमान ज्ञानका विषय धर्म विशिष्ट धर्मी हुआ करता है, जिसप्रकार का यह विषय है उसप्रकारका विषय शब्दजन्य ज्ञानमें तो नहीं रहता न त्रिरूप हेतुत्व रहता है, यह बात तो सर्व जन प्रसिद्ध है। त्रैरूप्यहेतुता शब्दमें किसप्रकार संभव नहीं है इस बातका खुलासा करते हैं कि-धर्मीका भ्रयोग होनेसे शब्दमें पक्ष धर्मत्व सिद्ध नहीं होता। इस ज्ञानका विषयभूत जो अर्थ है उसीको धर्मी माने ! इसतरहकी किसीको धाशंका हो तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि शब्दका पद र्थं के साथ ग्रविनाभाव संबंध तो है नहीं यह भी निष्टिचत है कि अप्रतिभासित पदार्थमें यह शब्द उस पदार्थका धर्म है इसतरहसे शब्दकी प्रतीति होना संभव नहीं। भ्रव यदि यह मान लेवें कि पदार्थके प्रतिभासित हो जानेपर "यह उसका धर्म है" इसतरह शब्दकी प्रतीति होती है। सो यह प्रतीति कुछ उपयोगी सिद्ध नहीं होती; क्योंकि इस शब्द प्रतीतिके बिना भी

### "तस्मादननुमानत्वं शाब्दे प्रत्यक्षवद्भवेत् । त्रैरूप्यरहितत्वेन तादृग्विषयवर्जनात् ।। १ ॥"

#### [ मी० इलो॰ शब्दपश्चि इलो० १८ ]

याहशो हि घूमादिलिङ्गजस्यानुमानस्य विषयो धर्मविशिष्टो धर्मी ताहशा विषयेण रहितं शाब्दं सुप्रसिद्धं त्रेरूप्यरहितं च । तथा हि-न शब्दस्य पक्षधर्मत्वम्; धर्मिणोऽयोगात् । न चार्षस्य धर्मित्वम्; तेन तस्य सम्बन्धासिद्धे: न चाप्रतीतेथें तद्धमंतया शब्दस्य प्रतीतिः सम्भविनी । प्रतीते धार्ये न तद्धमंतया प्रतिपत्तिः शब्दस्योपयोगिनी, तामन्तरेणाप्यर्थस्य प्रागेव प्रतीतेः । धथ शब्दो धर्मी, धर्यंवानिति साध्यो धर्मः, शब्द एव च हेतुः; न; प्रतिज्ञार्थेकदेशत्वप्राप्तेः । प्रथ शब्दत्वं हेतुरिति

पदार्थका प्रतिभास तो पहले ही हो चुकता है।

बौद्ध — शब्दको धर्मी ग्रौर ग्रथंवानको साध्यका धर्म बनाकर शब्दत्वरूप हेतु दिया जाय, ग्रथात् ''शब्द ग्रथंव:न होता है, क्योंकि वह शब्दरूप है' इसप्रकारसे शब्द ग्रीर ग्रथंका अविनाभाव संबंध सिद्ध होता है। [ ग्रौर इसतरहका ग्रविनाभाव सिद्ध होनेपर शब्दजन्य ग्रागमज्ञानका ग्रनुमानमें ग्रन्तभिव होना सिद्ध होता है ]।

मीमांसक — इसतरह कहे तो प्रतिज्ञाके एकदेशरूप हेतु को माननेका प्रसंग प्राप्त होता है प्रथित् शब्द प्रथंवान होता है, क्योंकि वह शब्द रूप है, ऐसा ग्रनुमान बाक्य रचनेमें शब्द ही पक्ष ग्रीर शब्द ही हेतुरूप बनता है, सो यह प्रतिज्ञाका एक देश नामा हेतुका दोष है।

बौद्ध — उपर्यु क्त अनुमान वाक्यमें शब्दको हेतु न बनाकर शब्दत्वको [शब्द-पनाको] हेतु बनाते हैं भ्रतः प्रतिज्ञाका एकदेशरूप दूषरा प्राप्त नहीं होता।

मीमांतक—यह भी ठीक नहीं, शब्दत्वको हेतु बनावे तो वह साध्यका अगमक रहेगा, क्योंकि शब्दत्व तो गो अश्व आदि सभी शब्दों में पाया जाता है अतः वह शब्दत्व विवक्षित शब्दका अर्थके साथ अविनाभाव सिद्ध करनेमें गमक नहीं बन सकता, तथा हम लोग आगे गो शब्दमें शब्दत्वका निषेध भी करनेवाले हैं (क्योंकि हम मीमांसक गो आदि शब्दको अतीतादि कालोंमें एक ही मानते हैं सो ऐसे गो शब्दमें शब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता "न एक व्यक्ती सामान्यम्" एक गो शब्दरूप व्यक्ति में शब्दत्व सामान्यका रहना असंभव है, उसका कारण भी यह है कि सामान्य तो

त प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वम्; न; शब्दत्वस्यागमकत्वात्, गोशब्दत्वस्य च निषेतस्यमानत्वेनासिद्ध-त्वात्। उक्तं च—

"सामान्यविषयत्वं हि पदस्य स्थापियव्यते ।
धर्मी धर्मविशिष्टश्च लिङ्गीत्येतच साधितम् ।।
न तावदनुमानं हि यावत्तद्विषयं न तत् ।"
[ मी० श्लो० शब्दपरि० श्लो० ४४-४६ ]
"श्चथ शब्दोऽर्थवस्वेन पक्षः कस्मान्न कल्प्यते ।।
प्रतिज्ञार्थेकदेशो हि हेतुस्तत्र प्रसज्यते ।"

[ मी॰ इलो॰ शब्दपरि० इलो• ६२–६**३** ]

व्यापक एवं एक होता है यह अनेले एक गो शब्दमें किसप्रकार रह सकता है? अर्थात् नहीं।)

मीमांसा श्लोकवातिकमें कहा है कि गौ भ्रादि पदका सामान्य विषयत्व होता है ऐसा हम स्थापित करनेवाले ही हैं तथा इसबातको तो प्रथम ही सिद्ध कर दिया है कि धर्मी और धर्म विशिष्ट को विषय करनेवाला अनुमान हुआ करता है, सो गो भ्रादि शब्दसे होनेवाला ज्ञान, भ्रोर धर्मी एवं धर्म विशिष्ट निमित्तसे होनेवाला ज्ञान ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? धतः बौद्धका यह कहना कि शब्दजन्यज्ञान अन्मानमें ग्रन्तर्भूत होता है सो गलत है। शब्दजन्य ज्ञानको ग्रनुमान प्रमारण तब तक नहीं कह सकते कि जबतक उसका विषय जो धर्मी श्रीर धर्म विशिष्ट है उसको प्रहत्ता न किया जाय। यदि कोई शंका करे कि ''शब्द अर्थवान् होता है क्योंकि वह शब्द रूप है" इत्यादि अनुमान द्वारा शब्द भौर भ्रर्थका अविनाभाव सिद्ध करके फिर उस शब्दजन्य ज्ञानको धनुमानमें अन्तर्भूत किया जाय तो इस पक्षमें क्या बाघा है ? सो इस शंकाका यह समाधान है कि उपर्युक्त अनुमानमें दिया गया शब्दरूप हेत् प्रतिज्ञाका एक देश होनेसे असिद्ध है। यदि शब्दको हेतू न बनाकर शब्दत्वको बनावे तो वह हेत् भी साध्यका गमक नही हो पाता, क्योंकि गौ आदि शब्दभूत व्यक्तिमें शब्दत्व सामान्य रहनेका निषेध है ऐसा हम आगे निश्चित करनेवाले हैं। गोशब्द में शब्दत्व सामान्यका निषेध करनेका कारण भी यह है कि गौ शब्दभूत विशेष्य मात्र एक व्यक्ति रूप है उसमें शब्दत्व सामान्य रूप विशेषण रहता है तो उसको भी एक रूप होनेका प्रसंग आता है।

"शब्दत्वं गमकं नात्र गोशब्दत्वं निषेत्स्यते ॥ व्यक्तिरेव विशेष्यातो हेतुश्चंका प्रमज्यते ॥" [ मी० क्लो० शब्दपदि० क्लो० ६४ ]

न चार्थान्वयोस्यास्ति व्यापारेग् हि सद्भावेन सत्तयेति यावत्। विद्यमानस्य ह्यन्वेतृत्वं, नाविद्यमानस्य। 'यत्र हि धूमस्तत्रावश्यं विद्वारस्ति' इत्यस्तित्वेन प्रसिद्धोऽन्वेता भवति धूमस्य। न त्वेवं शब्दस्यार्थेनान्वयोस्ति, न हि तत्र शब्दाकान्ते देशेऽर्थस्य सद्भावः। न खलु यत्र पिण्डखर्ज्र् रादि-शब्दः श्रूयते तत्र पिण्डखर्ज्र् राद्यथोंप्यस्ति। नापि शब्दकालेऽर्थोऽवश्यं सम्भवति; रावग्रशङ्खचन्नवर्त्या-

भावार्थ — शब्दजन्य ज्ञानको ग्रागम प्रमाण न मानकर अनुमानप्रमाण मानना चाहिये ऐसा बौद्धका कहना है इसपर जैनाचार्य बौद्धको समभा रहे थे कि बौचमें ही मीमांसक बौद्धके मंतव्यका निरसन करते हुए कहते हैं कि शब्दजन्य ज्ञानको ग्रनुमान किसप्रकार मान सकते हैं ? क्योंकि ग्रनुमानमें प्रतिज्ञा ग्रीर हेतु रूप ज्ञान होता है; इसपर बौद्धने ग्रनुमान उपस्थित किया कि "शब्द ग्रथंवाला होता है क्योंकि वह शब्द रूप है" इसतरह शब्द ग्रीर अर्थका ग्रविनाभाव होनेसे शब्दको सुनकर जो भी ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाण्य ही होता है ग्रथींत् गो शब्द सुना तो यह गो शब्द सास्वादिमान ग्रथंका प्रतिपादक है इत्यादि अनुमानरूप ही ज्ञान होता है। मीमांसक नै कहा कि उपर्युक्त ग्रनुमान वाक्य सदोष है, देखिये "शब्द अर्थवाला होता है" यह तो प्रतिज्ञावाक्य है ग्रीर क्योंकि वह शब्दरूप है यह हेतु वाक्य है सो शब्द ही तो प्रतिज्ञाका वाक्यांश है और उसीको फिर हेतु भी बनाया; सो यह प्रतिज्ञाका एक देश नामा हेत्वाभास [ सदोष हेतु ] है। यदि शब्दको हेतु न बनाकर शब्दत्वको बनाया जाय तो भी गलत होता है क्योंकि शब्द तो गो ग्रादि विशेषरूप है ग्रीर शब्दत्व सामान्य सर्वत्र व्यापक एक है ऐसा व्यापक सामान्य एक व्यक्तिमें ग्रविनाभावसे रहना ग्रीर उसका गमक होना ग्रसंभव है।

दूसरी बात यह है "शब्द अर्थवान होता है" इस प्रतिज्ञा वाक्यमें बाधा ग्राती है क्योंकि शब्दके व्यापार के साथ ग्रयंका ग्रन्वय नहीं है कि जहां शब्दका उच्चारण-रूप व्यापार हुग्ना वहां ग्रथं अवश्य ही हो, शब्दका जहां सद्भाव या सत्ता हो वहां ग्रथं भी जरूर हो ऐसा नियम नहीं है। तथा जो अन्वेतृत्व होता है वह विद्यमानका होता है ग्रविद्यमानका तो होता नहीं, प्रसिद्ध बात है कि "जहां धूम है वहां ग्रवश्य ही ग्रिन है" इसप्रकार ग्रस्तित्वपनेसे प्रसिद्ध ग्रिन धूम की अन्वेता होती है, इसप्रकार का

दिशब्दा हि वत्तंमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यश्च. इति कुतोऽर्थेः शब्दस्यान्वेतृत्वम् ? नित्यविभुत्वाभ्याम् तत्त्वे चातिप्रसङ्गः । तदुक्तम्—

"भ्रन्त्रयो न च शब्दस्य प्रमेयेग् निरूप्यते । व्यापारेग् हि सर्वेषामन्वेतृत्वं प्रतीयते ।। १ ।। यत्र घूमोस्ति तत्राग्निरस्तित्वेनान्वयः स्फुटः । न त्वेवं यत्र शब्दोस्ति तत्रार्थोस्तीति निश्चयः ।। २ ।। न तावद्यत्र देशेऽसौ न तत्काले च गम्यते । भवेत्रित्यविभुत्वाचे त्सर्वार्थेष्विप तत्समम् ।। १ ।। तेन सर्वत्र दृष्टत्वाद्वचित्ररेकस्य चागतेः । सर्वशब्दैरशेषार्थप्रतिपत्तिः प्रसज्यते ।। ४ ।।"

[ मी० इलो॰ शब्दपरि॰ इलो॰ ८५-६८ ]

अन्वेतृत्व शब्द और अर्थमें संभव नहीं, इसका भी कारण यह है कि शब्दसे आकांत जो देश है उस देशमें (कानमें या मुखमें) अर्थका सद्भाव तो है नहीं; देखिये जिस स्थान पर पिंडखजूर आदि शब्द सुनायी दे रहा है उस स्थान पर पिंडखजूर नामा पदार्थ तो मौजूद है नहीं [कर्ण प्रदेशमें खजूर तो मौजूद नहीं] तथा शब्दके कालमें अर्थका होना भी जरूरी नहीं, रावण शंख चक्री आदि शब्द तो अभी वर्त्तमानमें मौजूद हैं किन्तु उनके अर्थ तो भूत और भावी रूप हैं? फिर किसप्रकार अर्थोंके साथ शब्दका अन्वेता-पन माना जा सकता है? तथा हम मीमांसक शब्दको नित्य और व्यापक मानते हैं सो यदि शब्दका अर्थके साथ अन्वय है तो हर किसो गो आदि शब्दसे अश्व आदि अर्थकी प्रतीति होनेका अति प्रसंग आता है? क्योंकि शब्द व्यापक होनेसे अश्व आदि सभी पदार्थोंमें अन्वत है। इस विषय को हमारे मान्य ग्रन्थमें भी कहा है—

शब्दका प्रमेयार्थके साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमेयार्थीका ग्रन्वय तो उनके व्यापार ग्रर्थात् सद्भावसे निश्चित होता है ।।१।। जैसे कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां ग्रिन्त होती है इसप्रकारका ग्रन्वय ग्रिन्ति सद्भावसे ही तो जाना जाता है, ऐसा शब्द ग्रीर ग्रथमें घटित नहीं होता कि जहां जहां विवक्षित शब्द है वहां वहां ग्रथं ग्रवश्य है ।।२।। शब्द ग्रीर ग्रथंका देशान्वय या कालान्वय ग्रर्थात् जिस जिस स्थान पर शब्द है उस उस स्थान पर ग्रथं है, जिस जिस कालमें शब्द है उस धन्वयाभावे च व्यतिरेकस्याप्यभावः--

"झन्वयेन विना तस्माद्वयतिरेकः कथं भवेत्।" [

इत्यभिषानात् । ततः शाब्दं प्रमाणान्तरमेव ।

उस कालमें ग्रथं ग्रवश्य है ऐसा ग्रन्वय सिद्ध नहीं होता, तथा शब्द नित्य एवं व्यापक है वह तो सब पदार्थों में समान रूपसे ग्रन्वित है ग्रतः सर्वत्र होने के कारण व्यतिरेक व्याप्ति घटित नहीं हो सकती ग्रथीत् जहां जहां ग्रथं नहीं होता वहां वहां शब्द भी नहीं होता ऐसा व्यतिरेक शब्दके सर्वत्र व्यापक रहने के कारण बन नहीं सकता। सभी शब्दों द्वारा सभी अर्थों को प्रतिपत्ति हो जाने का ग्रतिप्रसंग भी ग्राता है, क्यों कि व्यापक होने की वजह से सभी शब्द सब ग्रथों में मौजूद हैं ।।३।।४।। यह भी नियम है कि जिसमें ग्रन्वय घटित नहीं होता उसमें व्यतिरेक भी घटित नहीं होता है "अन्वयेन विना व्यतिरेकः कथं भवेत्" ऐसा आगम वाक्य है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शब्द जन्य ज्ञान ग्रनुमान में अन्तर्लीन नहीं हो सकता वह तो ग्रागम प्रमाण रूप पृथक् ही सिद्ध होता है।

### **\* ग्रागमविचार समाप्त \***



# श्रागमप्रमाण का पृथक्पना श्रौर उसका सारांश

बौद्ध — आगम प्रमाणको अनुमान में शामिल कर देना चाहिये जैसे अनुमान परोक्ष अर्थ से संबद्ध होकर उसे ग्रहण करता है वैसे ही आगम भी परोक्ष विषय से संबद्ध होकर ही ग्रहण करता है, अतः आगम और अनुमान एक ही है।

मीमांसक — यह बौद्धका कहना बुद्धिका द्योतक नहीं है ऐसा कहो तो प्रत्यक्ष भी अनुमानमें शामिल हो जायगा, क्योंकि वह भी विषय से संबद्ध होकर जानता है, आपने ग्रनुमान में ग्रागम को कैसे शामिल किया है ? क्योंकि ग्रनुमान की तरह ग्रागम त्रिरूप हेतुजन्य नहीं होता है, तथा उसका विषय भी ग्रनुमेय नहीं होता। "शब्द अर्थवाला है शब्दरूप होने से" यह अनुमान भी शब्दमें अनुमानरूपता सिद्ध नहीं करता, क्योंकि अर्थका शब्द के साथ अन्वय तथा व्यतिरेक घटित नहीं होता है, अर्थात् जहां जहां अर्थ है वहां वहां शब्द है और जहां जहां अर्थ नहीं वहां वहां शब्द नहीं, ऐसा अन्वय व्यतिरेक नहीं पाया जाता, अतः आगम एक पृथक् प्रमाण ही सिद्ध होता है, तथा मीमांसक आदिके यहां शब्दको नित्यव्यापी माना है इसलिये भी शब्द और अर्थका अन्वय आदि संबंध नहीं बन पाता है, इस प्रकार बौद्ध के दो ही प्रमाण मानने का आग्रह खंडित हो जाता है। यहां पर जैन ने चुप रहकर ही बौद्धके मंतक्यका मीमांसक द्वारा निरसन करवाया है।

\* आगमप्रमाण का पृथक्षना श्रौर उसका सारांश समाप्त \*



## उपमानविचारः



उपमानं च। घस्य हि लक्षणम्—

''दृश्यमानाद्यदम्यत्र विज्ञानमुपजायते । सादृश्योपाधितस्तज्ज्ञैरुपमानमिति स्मृतम् ।। १ ।।'' [

येन हि प्रतिपत्त्रा गौरूपलब्धो न गवयो, न चातिदेशवास्यं 'गौरिव गवयः' इति श्रुतं तस्या-रण्ये पर्यटतो गवयदर्शने प्रथमे उपजाते परोक्षे गवि साहश्यज्ञानं यदुत्पद्यते 'ग्रनेन सहशो गौः' इति, तस्य विषयः साहश्यविशिष्टः परोक्षो गौस्तद्विशिष्टं वा साहश्यम्, तच्च बस्तुभूतमेव । यदाहु—

> "साह्यस्य च वस्तुत्वं न शक्यमपबाधितुम्। भूयोवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्।।"

[ मी॰ इलो॰ उपमानपरि॰ इलो॰ १८ ] इति

मीमांसकमत में उपमानप्रमाण माना है। वह भी बौद्ध की प्रमाण संख्याका व्याघात करता है, उपमानप्रमाण का लक्षण इसप्रकार कहा गया है—दिखाई दे रहे गवय ग्रादि पदार्थ से ग्रन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह उपमानप्रमाण है। यह साहश्यरूप उपाधि के कारण होता है। इस प्रकार उपमान को जाननेवालों ने उपमान प्रमाणका लक्षण किया है।। १।। ग्रव इसी उपमानका विवेचन किया जाता है। जिस पुरुष ने गाय को ही देखा है, गवय (रोक्ष) को नहीं देखा है, तथा—"गोसहशो गवयः" ऐसा ग्रतिदेश वाक्य भी नहीं सुना, (ग्रन्यवस्तु के प्रसिद्ध धर्मका ग्रन्य वस्तु में आरोप करना ग्रति देश कहलाता है) ऐसे उस पुरुषको वन में घूमते समय जब रोक्ष दिखाई पड़ता है तो उसे पहिले देखी हुई परोक्ष गाय की स्मृति ग्राई और स्मृति ग्रानेपर उसे ज्ञान उत्पन्न होता है कि "अनेन सहशः गौः" इसके समान गाय है सो इस प्रकार के उपमानप्रमाण का विषय गवय के साहश्य से विशिष्ट परोक्ष गाय है, ग्रथवा गाय से विशिष्ट साहश्य है। यह साहश्य वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। कहा भी है—कि साहश्य की वास्तविकता का निराकरण नहीं कर सकते हैं. बहुत से ग्रवयवों की समानता का योग जो जात्यन्तर रोक्ष पदार्थ में होता है ग्रथित् गाय जाति से ग्रन्य जो रोक्ष है या रोक्ष से ग्रन्य जात्यन्तर जो गाय है इनमें बहुत से ग्रारीरिक अवयवों

श्रस्य चानिधगतार्थाधिगन्तृतया प्रामाण्यम् । गवयविषयेगा हि प्रत्यक्षेण गवयो विषयीकृतो, न त्वसिक्तििषि साहश्यविधिष्टो गौस्तिद्विष्टि वा साहश्यम् । यच पूर्वे 'गौः' इति प्रत्यक्षमभूत्त-स्यापि गवयोत्यन्तमप्रत्यक्ष एव । इति कथं गवि तदपेक्षं तत्साहश्यक्षानम् ? उक्तं च—

"तस्माद्यत्समयंते तत्स्यात्साहश्येन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य साहश्यं वा तदन्वितम् ॥ १ ॥ प्रत्यक्षैणावबुद्धे पि साहश्ये गवि च स्मृते ॥ विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धे स्पमानप्रमाणता ॥ १ ॥

की समानता रहती है, ऐसी वह समानता ही इस उपमान प्रमाण का विषय है।। १।।

यह उपमान प्रमाण पूर्व में नहीं जाने गये समानतारूप अर्थको जाननेवाला है, ग्रतः प्रमाणभूत है। इस उपमान प्रमाणका विषय किस प्रकार अपूर्व है सो समभाया जाता है—रोभ को विषय करनेवाला जो प्रत्यक्ष है उसने केवल रोभ को ही जाना है, दूरवर्ती साहश्ययुक्त गायको नहीं, अथवा गाय में जो साहश्य है उस साहश्यको उस प्रत्यक्ष ने विषय नहीं किया है तथा उसने अपने नगर में जो गाय देखी हुई थी उस समय उसे रोभ भी ग्रत्यन्त परोक्ष था, अतः गाय में या रोभ में रोभ की या गायकी अपेक्षा लेकर रोझ के समान गाय है या गाय के समान रोभ है ऐसा साहश्यज्ञान प्रत्यक्षद्वारा कैसे हो सकता है ? ग्रर्थात् नहीं हो सकता, कहा भी है कि—रोभ के देखने पर जो गाय का स्मरण होता है वह साहश्य से विशेषित होकर ही उपमान प्रमाण का विषय होता है, ग्रयवा गो का या रोभका जो साहश्य है वह इस प्रमाण का विषय होता है, ग्रयवा गो का या रोभका जो साहश्य है वह इस प्रमाण का विषय होता है। १।।

प्रत्यक्ष से रोक्त को जान लेने पर भी श्रीर गाय के स्मरण हो जाने पर भी गवय के समान गाय होती है ऐसा जो विशिष्ट साहश्य ज्ञान होता है वह प्रत्यक्षादि प्रसाण का विषय नहीं है, किन्तु यह उपमान प्रमाण का ही विषय है, इस तरह यह उपमान ज्ञान श्रपूर्वीर्थ का ग्राहक होने से प्रमाणभूत है।। २।।

जिस प्रकार पर्वतादिस्थानके विषयभूत हो जाने पर (प्रत्यक्ष से जाने जाने पर) तथा ग्रग्नि के स्मरण होने पर भी अनुमान विशिष्ट विषयवाला होने के कारण अप्रमाण नहीं माना जाता है उसी प्रकार यहां पर भी मानना चाहिये, मतलब-अनु-

#### उपमानविचारः

### प्रत्यक्षैपि यथा देशे स्मर्यमाणे च पावके । विशिष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमाणता ॥ ३ ॥"

[ मी • वलो • उपमानपरि • वलो • ३७-३१ ] इति ।

न चेदं प्रत्यक्षम्; परोक्षविषयत्वात्सिविकस्पकत्वाच । नाप्यनुमानम्; हेत्वभावात् । तथा हि-गोगतम्, गवयगतं वा सादृश्यमत्र हेतुः स्यात् ? तत्र न गोगतम्; तस्य पक्षधमैत्वेनाग्रह्णात् । यदा हि सादृश्यमात्रं धीम, 'स्मर्यमाणेन गवा विशिष्टम्' इति साद्यम्, यदा च तादृशो गौः; तदा न तद्यमैतया ग्रह्णमस्ति । ग्रत एव न गवयगतम् । गोगतसादृश्यस्य गोवां हेतुत्वे प्रतिज्ञार्थेकदेशत्व-

मान का विषय धूम ग्रीर ग्रग्नि है, वह यद्यपि प्रत्यक्ष स्मरणादि से जाना हुग्ना रहता है फिर भी विशिष्टविषय का ग्राहक होने से उसमें प्रामाण्य माना जाता है; वैसे ही उपमान में गाय का स्मरण ग्रीर रोभ का प्रत्यक्ष होने पर भी साहश्य रूप विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करानेवाला होने से प्रमाणता है।। ३।।

यह उपमान प्रमाण प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंिक वह परोक्षविषयवाला है ग्रौर सिवकल्पक है। तथा-यह उपमानप्रमाण ग्रनुमानरूप भी नहीं है, क्योंिक इस ज्ञान में हेतु का अभाव है, यदि कहा जाये कि हेतु है तो वह कौनसा है ? क्या गाय में होने वाला साहश्य हेतु है या रोभ में होनेवाला साहश्य हेतु है ? गाय में रहनेवाला साहश्य हेतु बन नहीं सकता, क्योंिक वह पक्षधर्मरूप ग्रहण करने में नहीं ग्राया है। कैसे — सो बताते हैं—

जब साहश्य सामान्यको पक्ष श्रीर स्मरणमें आयी हुई गायके समान है ऐसा साध्य बनाया जाता है (अयं गवयः स्मयंमाण गो समानः ) अथवा उस गायके समान यह गवय है ऐसा पक्ष बनाया जाता है [गवय समानः गौः ] उस समय यह साहश्य पक्षका धमं है इसरूपसे ग्रहण नहीं होता है, श्रर्थात् जैसे ध्रम ग्राग्नका धमं होता है ऐसा हमें पहलेसे ही मालूम रहता है श्रतः पवंतपर श्राग्नको सिद्ध करते समय ध्रमको हेतु बनाया जाता है, किन्तु "गायके समान गवय है क्योंकि गायमें होनेवाले श्रवयवोंके सहश है" ऐसे श्रनुमान प्रयोगसे गवयको गायके सहश सिद्ध करते समय "गोगत सहशत्वात्" ऐसा हेतु नहीं बना सकते क्योंकि गो और गवयकी समानता होती है ऐसा हमें पहलेसे निश्चित रूपसे मालूम नहीं रहता है। जैसे गोगत साहश्य पक्षधमं रूपसे निश्चित नहीं है वैसे गवयगत साहश्य भी पक्षधमंरूपसे निश्चित नहीं है श्रतः

प्रसङ्गश्च । न च साहश्यमत्र प्राक्त्रमेयेण प्रतिबद्धं प्रतिपक्षम् । न चान्वयप्रतिपत्तिमन्तरेण हेतोः साध्यप्रतिपादकत्वमुपलब्धम् । ततो गवार्थंदर्शने गवयं पश्यतः साहश्येन विश्विष्टे गवि पक्षधमंत्वग्रहणं सम्बन्धानुस्मरणं चान्तरेण प्रतिपत्तिशत्यसमाना नानुमानेऽन्तर्भवतीति प्रमाणान्तरमुपमानम् । उक्तं च-

"न चैतस्यानुमानत्वं पक्षधर्माद्यसम्भवात् । प्राक्त्रमेयस्य सादृश्यंः धिमत्वेन न गृह्यते ॥ १ ॥ गवये गृह्यमाणं च न गवार्थानुमापकम् । प्रतिज्ञार्थेकदेशत्वाद्गोगतस्य न लिङ्गता ॥ २ ॥

गवयगत साहरयको भी हेतु नहीं बना सकते। गाय गवय के समान होती है ऐसा सिद्ध करनेके लिए गायमें होनेवाली सहशताको ही हेतु बनाया जाय [गौ: गवयेन सहशः गोगत सहशत्वात् ] तो प्रतिज्ञाका एक देश रूप सदोष हेतु होनेका प्रसंग आता है। तथा यह गोगत साहश्य पहलेसे अविनाभावरूपसे जाना हुआ भी नहीं है। हेतुके अविनाभावका निश्चय हुए विना सपक्षमें अन्वय की प्रतिपत्ति भी नहीं होती और अन्वय की प्रतिपत्ति (जानकारी) के विना हेतु साध्यका गमक होता हुआ कहीं देखने में नहीं आता है। इस प्रकार साहश्य सामान्यादि में पक्ष धर्मत्वादि सिद्ध नहीं होते, अतः जिसने गायको देखा है ऐसे पुरुषके गवयको वर्त्तमान में देखते हुए साहश्यसे विशिष्ट गाय है ऐसा पक्षधर्मग्रहण और संबंधका स्मरण हुए विना ही ''यह गवय गाय के समान है'' ऐसा ज्ञान होता है इसलिये इस ज्ञानको अनुमानमें अन्तर्भूत नहीं कर सकते, इस प्रकार उपमा प्रमाण पृथक् रूपसे सिद्ध होता है। कहा भी है—

पक्षधमंत्व ग्रादि का असभव होनेसे इस उपमा प्रमाणको अनुमानप्रमाणमें ग्रन्तिहित नहीं कर सकते, प्रमेयके (गोगत या गवयगतके) सादृश्यको पहले धर्मीपनेसे ग्रहण नहीं किया है [अतः ग्रन्वय भी नहीं होता] । १।। गवयमें ग्रहण किया हु ग्रा सादृश्य गोका अनुमापक नहीं होता क्योंकि "यह सादृश्य इस पक्षका धर्म है" ऐसा पक्षधमंपनेसे निश्चित नहीं है भौर यदि गोगत सादृश्यसे गायकी गवयके साथ समानता सिद्ध करना करे ग्रर्थात् "गोगत सदृशता के कारण गो गवयके समान है" इस तरह का अनुमान वाक्य कहे तो प्रतिज्ञाका एक रूप सदोष हेतु वाला अनुमान कहलायेगा, ग्रतः गोगत सादृश्यको हेतु बनाना ग्रशक्य है ।।२।। गवयगत सादृश्य गो के साथ संबद्ध नहीं होनेसे वह भी गायका हेतु नहीं बनता। सभी पुरुषोंने इस सादृश्य को देखा

गवयश्चाप्यसम्बन्धान्न गोलि क्रित्वमृण्छिति । सादृष्यं न च सर्वेगा पूर्वं दृष्ट् तदन्विय ।। १ ।। एकस्मिन्नपि दृष्टे ये द्वितीयं पश्यतो वने । सादृष्येन सहैवास्मिस्तदैवोत्पद्यते मितिः ।। ४ ॥" [मी० ब्लो० उपमानपरि० ब्लो• ४३-४६] इति ।

भी नहीं ग्रतः इसका साध्य साधन रूपसे ग्रन्वय निश्चय होना ग्रशक्य है ।।३।। ग्रतः ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि एक गो ग्रादि पदार्थको देखनेके बाद दूसरे गवयादि पदार्थको वनमें देखनेपर "यह उसके समान है" इसप्रकारका सादृश्यका जो ज्ञान होता है वह उपमा प्रमाण है, न कि अनुमान प्रमाण है, क्योंकि अनुमानप्रमाण माननेभें उपर्युक्त रीतिसे बाधा ग्राती है ।।४।। इसप्रकार ग्रनुमानादिसे पृथक् ऐसा उपमाप्रमाण मीमांसक मतमें इष्ट माना जाता है।

#### **\* उपायात्रमाण समाप्त \***



### **प्रर्थापत्तिविचारः**

\*\*

तथार्थापत्तिरिव प्रमाणान्तरम् । तल्लक्षणं हि—"ग्रर्थापत्तिरिव दृष्टः श्रुतो वार्थोन्यथा नोप-पद्यते इत्यदृष्टार्थकल्पना" । [ शावरभा• १।१।४ ] कुमारिकोप्येतदेव भाष्यकारवचो भ्याचष्टे ।

"प्रमाणपट्कविज्ञातो यत्रार्थोऽनम्बद्या भवन् ।

श्रदृष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥"

[मी० इलो० ग्रर्था परि० इलो० १]

धव यहां पर ग्रथपित्तिप्रमाण भी स्वतंत्र प्रमाण है ऐसा मीमांसकादिके मतानुसार विचार किया जाता है। जैसे भ्रागम भ्रीर उपमाप्रमाण स्वतंत्र सिद्ध हुए हैं, वैसे ही प्रथापत्ति भी एक स्वतंत्र प्रमाण है, उसका भी प्रन्तभीव अनुमान में नहीं होता है। उसका लक्षण इस प्रकार से है - दृष्ट-प्रत्यक्षप्रमाए। से जाना गया ग्रथवा श्रुत श्रागमप्रमाए। से जाना गया पदार्थ जिसके विना संभव नहीं हो सके ऐसे उस अदृष्ट अर्थ की कल्पना जिसके द्वारा की जाती है उसका नाम अर्थापत्ति है। कूमारिल नामक मीमांसक के ग्रन्थकार ने भी भाष्यकार के इस वचनको "प्रमागाषट्कं" इत्यादि क्लोक द्वारा इस प्रकार से पृष्ट किया है कि छह प्रमाणोंके द्वारा जाना गया अर्थ जिसके बिना नहीं होता हम्रा जिस अदृष्ट मर्थ की कल्पना कराता है ऐसी उस भ्रदृष्ट अर्थ की कल्पना का नाम अर्थापत्ति प्रमाण है। जैसे किसी व्यक्ति ने नदी का पूर देखा, वृष्टि होती हुई नहीं देखी, ग्रब वह व्यक्ति नदी पूर को देखकर ऐसा विचार करता है कि ऊपर में बरसात हुए बिना नदी में बाढ़ थ्रा नहीं सकती, श्रतः ऊपर में वृष्टि हुई है। इस प्रकार से भ्रहष्ट पदार्थ का निश्चय जिस ज्ञानके द्वारा होता है वह म्रर्थापत्ति नामका प्रमाण कहलाता है।। १।। मतलब कहने का यह है कि प्रत्यक्ष, श्रनुमान, श्रागम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमागोंके द्वारा जाना हथा पदार्थ जिसके बिना नहीं बनता-सिद्ध नहीं होता उस पदार्थ की सिद्धि करना ग्रथी ति का विषय है। इस अर्थापत्ति प्रमाण के अनेक भेद हैं-उनमें प्रत्यक्षपूर्वक होनेवाली ग्रथीपित इसप्रकार से है-जैसे किसी ने स्पार्शन प्रत्यक्ष से ग्रग्निके दाह को जाना,

प्रत्यक्षाविभिः षड्भिः प्रमाणैः प्रसिद्धो योथंः स येन विना नोपपद्यतेःतस्यार्थस्य करूपनमर्थापत्तिः । तत्र प्रत्यक्षपूर्विकार्थापत्तिर्यथागेः प्रत्यक्षेण प्रतिपन्नाद्दाहाद्दृहनशक्तियोगोऽर्थापत्त्या प्रकल्प्यते ।
न हि शक्तिः प्रत्यक्षेण परिच्छेद्याः प्रतीन्द्रियस्वात् । नाप्यनुमानेनः ग्रस्य प्रत्यक्षावगतप्रतिबन्धलिङ्गप्रभवत्वेनाभ्युपगमात्, ग्रर्थापत्तिगोचरस्य चार्थस्य कदाचिदप्यघ्यक्षागोचरत्वात् । ग्रनुमानपूर्विका
त्वर्थापत्तिर्यथा सूर्ये गमनात्तच्छक्तियोगिता । ग्रत्र हि देशाद्शान्तरप्राप्त्या सूर्ये गमनमनुमीयते
ततस्तच्छिक्तिसम्बन्ध इति । श्रुतार्थापत्तिर्यथा—पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते दिति वाक्यश्रवणाद्राविभोजनप्रतिपत्तिः । उपमानार्थापत्तिर्यथा—गवयोपमिताया गोस्तज्ज्ञानग्राह्यताशक्तः । ग्रर्थापत्तिपूर्विकाऽर्थापत्तिर्यथा—शब्देऽर्थापत्तिप्रबोधिताद्वाचकसामर्थ्यादिभिधानसिष्यर्थं तिन्नत्यत्वज्ञानम् । शब्दा

अब उस दाह के द्वारा ग्रग्निमें परोक्षार्थ का-जलाने की शक्ति का निश्चय ग्रर्थापति कराती है कि ग्रग्निमें दाहक शक्ति है।

शक्ति प्रत्यक्ष से इसलिये जानने में नहीं श्राती है कि वह अतीन्द्रय है । शक्ति को म्रानुमान से भी जान नहीं सकते, क्योंकि म्रानुमान प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका साध्यके साथ भ्रविनाभाव संबंध जान लिया गया है ऐसे हेतू से पैदा होता है ऐसा प्रत्यक्षद्वारा जाना हुआ भ्रष्य यहां नहीं है अर्थात् भ्रषीपति का विषय कभी भी प्रत्यक्ष के गोचर नहीं होता है। दूसरी ग्रर्थापत्ति ग्रनुमान पूर्वक होती है, जैसे-सूर्यमें गमनरूप कार्य देखकर उसकी कारराभूत गमनशक्ति के योग का ज्ञान होना, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे देश से देशान्तर प्राप्ति को देखकर किसीने इसी हेतु से-सूर्य में गतिमत्त्व का अनुमान से निश्चय किया कि "सूर्य: गतिमान देशाहेशान्तर प्राप्ते:" सूर्य में गतिमत्त्व है, क्योंकि वह एक देश से दूसरे देश में जाता है जैसे बाण आदि पदार्थ गमन शील होनेसे देशसे देशान्तर में चले जाते हैं। ऐसा पहिले तो अनुमान के द्वारा सूर्यमें गमन सिद्ध किया, फिर देश से देशान्तर प्राप्ति के द्वारा गमनशक्ति का ज्ञान अर्थापत्ति से किया कि सूर्य गमनशक्ति से युक्त है क्योंकि गतिमत्व की अन्यथा अनुपपत्ति है। यह अनुमानपूर्विका अर्थापत्ति का उदाहरण है। श्रुत से-आगम से होनेवाली अर्थापत्ति का उदाहरण जैसे-पूज्ट या मोटा देवदत्ता दिन में भोजन नहीं करता है ऐसा वाक्य किसी ने सुना भीर इससे उसके रात्रिभोजन का निश्चय किया कि-देवदत्ता रात्रिमें भोजन करता है, क्योंकि दिनमें भोजन तो करता नहीं फिर भी पुष्ट है। इस अर्थापिता के बल से देवदत्ताका रात्रिमें भोजन करना सिद्ध हो जाना है।

उपमानार्बापत्ति इस प्रकार से है, यथा-रोभरूप उपमानके ज्ञान द्वारा

द्ध्ययं: प्रतीयते, ततो व।चकसामथ्यं, ततोपि तन्नित्यत्विमिति । स्रभावपूर्विकाऽर्थापत्तिर्यथा-प्रमाणाभाव-प्रमितचैत्राभाविवशेषिताद्गेहाचै त्रबहिर्भावसिद्धः, 'जीवस्रौ त्रोऽन्यत्रास्ति गृहे स्रभावात्'इति । तदुक्तम्-

"तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञाताहाहाह्ह्नशक्तता।
वह्ने रनुमितास्त्रये यानात्तच्छक्तियोगिता ॥ १ ॥"
[ मी॰ इलो॰ ग्रर्था॰ इलो॰ ३ ]
"पीनो दिवान भुंक्ते चेत्येवमादिवचःश्रुतौ।
रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरूच्यते॥ २ ॥"
[ मी॰ इलो॰ ग्रर्था॰ इलो॰ ५१ ]

ग्राह्मता शक्ति से युक्त गाय है क्योंकि वह उपमेय है, यदि वह ऐसी शक्ति से युक्त नहीं होती तो वह उपमेय भी नहीं होती। ग्रथीपत्तिपूर्वक होनेवाली ग्रथीपत्ति इस प्रकार से है जैसे शब्द में पहिले अर्थापत्ति से वाचक सामर्थ्य का निश्चय करना भीर फिर उससे उसमें नित्यत्व का ज्ञान करना, इसका भाव ऐसा है कि शब्द में वाचक शक्ति के बिना प्रर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है प्रतः अर्थप्रतीति से शब्द में पहिले वाचक शक्तिका निश्चय अर्थापत्ति से होता है, और फिर इस अर्थापत्तिप्रबोधित सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व का निश्चय हो जाता है, इस तरह शब्द से भ्रर्थकी प्रतीति उससे वाचक सामध्यं ग्रीर वाचक सामध्यं से शब्द में नित्यत्व सिद्ध होता है। अभाव पूर्वक अर्थापत्ति इस प्रकार से है जैसे अभावप्रमाण के द्वारा किसी ने जीते हए चैत्रका घरमें अभाव जाना अर्थात् जीता हुम्रा चैत्र घरमें नहीं है ऐसा किसी ने भ्रभाव प्रमाण द्वारा जाना फिर भर्यापत्ति से यह सिद्ध किया कि वह बाहर है, इस प्रकार अर्थापत्ति से उसका बाहिर होना सिद्ध हो जाता है कि जीता हुआ चैत्र ग्रन्य स्थान पर है क्यों कि घर में उसका ग्रभाव है। इसी ६ प्रकार की अर्थापत्ति का स्वरूप इन मीमांसक इलोकवात्तिक के इलोकों द्वारा कहा गया है, प्रत्यक्ष से जानी हुई भ्रग्निकी उष्णता से उसमें दहनशक्तिका निश्चय करना यह प्रत्यक्षपूर्विका प्रर्थापत्ति का उदाहरए। है। सूर्य **पै** गमनिकया को प्रनुमान से जानकर उसमें गमनशक्तिका निश्चय करना यह अनुमान पूर्विका ग्रथीपत्ति का उदाहरण है।। १।। पुष्ट देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है इत्यादि वचन सुनकर उसमें उसके रात्रिभोजन करने का ज्ञान होना, यह श्रागम पूर्वक प्रथापत्तिका उदाहरण है।। २।। रोभ से उपित गाय का साहश्य ज्ञान द्वारा ग्रहगा करने योग्य शक्ति संपन्न होना यह उपमानपूर्वक ग्रर्थापत्तिका उदाहरण है। शब्दमें

"गवयोपिमताया गोस्तज्ज्ञानग्राह्मशक्तता।

प्रभिषानप्रसिद्ध्यर्थमर्थापत्यावबोषितात्॥ १॥

शब्दे वाचकसामंध्यातित्रित्यत्वप्रमेयता।

प्रभिषानान्यथाऽसिद्धेरिति वाचकशक्तता।। २॥

प्रथापत्यावगम्यैव तदन्यत्वगतेः पुनः।

प्रथापत्यन्तरेगीव शब्दिनित्यत्विनिश्चयः॥ ३॥

दर्शनस्य परार्थत्वादित्यस्मिन्नभिष्ठास्यते।

प्रमागाभावनिर्गीतचैत्राभाविकोषितात्॥ ४॥

गेहाच त्रबहिर्भावसिद्धिर्यात्विह द्शिता।

तामभावोत्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत्।। ४॥

[मी० श्लो० ग्रर्था० श्लो० ४-६] इत्यादि।

वाचकशक्ति को सिद्ध करनेके लिए अर्थापत्ति प्रमाण आता है उससे शब्दकी वाचक शक्तिको जानकर उसी वाचक शक्ति द्वारा वाचककी ग्रन्यथानुपपत्तिसे शब्दमें नित्यपना सिद्ध किया यह अर्थापत्ति से होनेवाली अर्थापत्ति है। जिस अर्थापत्तिसे शब्दमें वाचक शक्तिको सिद्ध किया है उसी अर्थापत्तिसे शब्दमें नित्यपना भी सिद्ध हो जायगा । ऐसी कोई ग्राशंका करे तो वह ठीक नहीं, क्योंकि अभिधान वाचक ) की भ्रन्यथाऽसिद्धि रूप श्रन्यथानुपपत्तिवाले अर्थापत्तिसे तो सिर्फ शब्दकी ग्रभिधान शक्ति ही सिद्ध होती है, शब्दकी नित्यताको सिद्ध करनेके लिये तो ग्रिभिधान शक्ति वाचक शक्ति ] की ग्रन्यथा सिद्धि रूप अन्यथानुपपत्ति आयेगी, ग्रतः शब्दकी वाचक शक्ति तो ग्रर्थापत्ति गम्य है भ्रोर शब्दकी नित्यता अर्थापत्ति जन्य भ्रथीपत्तिगम्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये ।। १ ।। ।। २ ।। इस विषयमें "दर्शनस्य परार्थत्वात्" इत्यादि सूत्रकी टीका करते समय ग्रागे कहा जायगा। ग्रभावप्रमाण द्वारा चैत्रका घरमें ग्रभाव सिद्ध करके उस ग्रभाव विशेषसे घरके बाहर चैत्रका सद्भाव सिद्ध करना ग्रभावप्रमाणसे होनेवाली अर्थापत्ति है, इसप्रकार ग्रभावप्रमाण जन्य ग्रथापत्तिका उदाहरण समभाना चाहिये, इस अभावप्रमाण पूर्विका ग्रथिपत्तिके ग्रन्य भी उदाहरण हो सकते हैं उनको यथायोग्य लगा लेना चाहिये। इस तरह मीमांसकाभिमत अर्थापत्ति प्रमाण बौद्धकी प्रमाण संख्याका विघटन करता है।

#### \* प्रथापतिविचार समाप्त \*

## **ग्रभावविचारः**

#

तथाऽभावप्रमाणामपि प्रमाणाम्तरम् । तद्धि निषेध्याधारवस्तुप्रहणादिसामग्रीतस्त्रिप्रकार-मुत्पन्नं सत् क्वचित्प्रदेशादौ घटादीनामभावं विभावयति । उक्तं च—

> "ग्रहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥ [मी• इलो• श्रभाव• इलो• २७]

"प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमागाभाव उच्यते । सात्मनोऽपरिगामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥"

[ मी • इलो • ग्रभाव • इलो • ११ ]

मीमांसक मतमें ग्रभाव प्रमाण भी एक पृथक् प्रमाण माना है, ग्रब उसका कथन प्रारंभ होता है-ग्रभाव प्रमाण निषेध करने योग्य घट ग्रादि पदार्थ के ग्राधार-भूत वस्तुको ग्रहण करने आदि रूप सामग्री से तीन प्रकारका उत्पन्न होता है ग्रीर वह किसी विशिष्ट स्थान पर घट आदि पदार्थोंका ग्रभाव प्रदर्शित करता है। कहा भी है-पहले बस्तुके सद्भावको जानकर एवं प्रतियोगीका ( घटादिका ) स्मरण कर बाह्य इन्द्रियोंके ग्रपेक्षाके विना नास्तिका [नहीं का] जो ज्ञान होता है वह ग्रभाव प्रमाण कहलाता है ।।१।। वह तीन प्रकारका है प्रमाग्गाभाव, आत्माका ज्ञानरूप ग्रपरिणाम, श्रीर तदन्यज्ञान, प्रत्यक्षादि पांच प्रमागोंका नहीं होना प्रमाणाभाव नामा श्रभाव प्रमाण कहलाता है, श्रात्माका ज्ञानरूप परिणमन नहीं होना दूसरा ग्रभाव प्रमाण है, अन्यवस्तुमें ज्ञानका होना तीसरा स्रभाव प्रमाण है ॥२॥ जिस वस्तुरूपमें पांचों प्रमारा वस्तु की सत्ताका भवबोध करानेमें प्रवृत्त नहीं होते उसमें भ्रभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, इस तरह यह भ्रभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति बतलायी गयी है।।३।। वस्तुका अभाव प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षका अभाव रूप विषयके साथ विरोध है, इन्द्रियोंका संबंध तो भावांश वस्तुके साथ होता है न ग्रभावांशके साथ । कहा भी है--- "नहीं है" इस प्रकारका नास्तिताका ज्ञान इन्द्रियद्वारा उत्पन्न कराना भ्रशक्य है, क्योंकि इन्द्रियोंकी योग्यता मात्र भावांशके साथ संबद्ध होनेकी है।।१।।

"प्रमाण्यश्वकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता ।।"

[मी • श्लो • ग्रभाव • श्लो • १] इति।

न चाष्यक्षेणाभावोऽवसीयते; तस्याभावविषयत्वविरोघात्, भावांशेनैवेन्द्रियाणां सम्बन्धात् । तदुक्तम्—

> "न ताविदिन्द्रियेगीषा नास्तीत्युत्पाद्यते मितः । भावांशेनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥"

> > [ मी॰ श्लो॰ श्रभाव॰ १८ ] इति ।

नाप्यनुमानेनासौ साध्यते; हेतोरभावात् । न च विषयभूतस्याभावस्याभावादभावप्रमागावैयथ्यंम्; कारणादिविभागतो व्यवहारस्य लोकप्रतीतस्याभावप्रसङ्गात् । उक्तंच--

"न च स्याद्वचवहारोयं कारणादिविभागतः।
प्रागभावादिभेदेन नाभावो यदि भिद्यते ।। १ ॥"

[ मी॰ श्लो॰ ग्रभाव॰ श्लो॰ ७ ]

प्रभावां प्रमुमानद्वारा भी प्रहण नहीं होता क्यों कि अनुमान में हेतुकी अपेक्षा रहती हैं सो यहां है नहीं। [प्रभाव रूप वस्तुका किसीके साथ प्रविनाभाव तो हो नहीं सकता प्रतः हेतु और प्रतिज्ञारूप अनुमान प्रमाण द्वारा अभावका प्रहण होना अशक्य है] यहां कोई कहे कि अभावप्रमाणका विषय तो अभाव रूप है अतः विषयका अभाव होनेसे अभाव प्रमाणको मानना व्यर्थ है ? सो बात नहीं है, इस तरह मानेंगे तो कारण श्रादिके विभागसे होनेवाला लोक प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होनेका प्रसंग भाता है, कहा भी है कि कारणादि विभागसे होनेवाले प्रागभाव प्रध्वंसाभाव श्रादि अभावके भेदों द्वारा अभावमें भेद होना स्वीकार न किया जाय तो यह अभावभेदका प्रसिद्ध व्यवहार नष्ट हो जाता है।।१।। यदि अभाव नामा कोई विषय नहीं होता तो प्रागभाव प्रादि अभावोंके भेद नहीं बन सकते थे इसप्रकारकी अन्यथानुपपत्ति द्वारा भी अभाव की वस्तुरूपता सिद्ध होती है। इसी बातको हमारे प्रन्थमें कहा है कि प्रागभाव भादि भेद अवस्तुके तो हो नहीं सकते अतः अभावको वस्तुरूप मानना चाहिये, यदि अभाव प्रमाण के विषयभूत अभावको वस्तुरूप नहीं मानते तो कारण आदिके द्वारा होनेवाला कार्योंका जो अभाव है वह कौनसाभाव है सो बताइये ?।।१।। अभावकी वास्तविकता

प्रागमावादिभेदान्यथानुपपत्ते श्चास्यार्थापत्या वस्तुरूपतावसीयते । उक्तं च-"न चावस्तुन एते स्युर्भेदास्तेनास्य वस्तुता ।
कार्यादीनामभावः को भावो यः कारणादिनः(ना) ॥ १ ॥"
[ मी॰ व्लो॰ ग्रभाव॰ व्लो॰ द

श्रनुमानावसेया चास्य वस्तुता । यदाह—

"यद्वानुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिग्राह्मो यतस्त्वयम् ।

तस्माद्गवादिवद्वस्तु प्रमेयत्वाच गृह्यताम् ।। १ ॥"

[मी• श्लो० श्रभाव• श्लो० ఓ]

चतुःप्रकारश्चाभावो व्यवस्थितः-प्रानप्रव्वंसेतरेतराऽत्यन्ताभावभेदात् । उक्तं च-"वस्त्वऽसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाश्रिता । क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ॥ १ ॥

भ्रनुमान द्वारा भी जानी जाती है जैसा कि कहा है - जिस कारणसे यह भ्रभाव भ्रनुवृत्त बुद्धि ग्रीर व्यावृत्त बुद्धि द्वारा [इसके होनेपर होना ग्रीर न होनेपर नहीं होना रूप अन्यथानुपपत्तिद्वारा ] ग्रहण करनेमें ग्राता है उसी कारणसे गो आदिके समान वस्तुरूप है, तथा यह प्रमेयधर्मयुक्त होनेसे भी प्रमाए द्वारा ग्रहए। करने योग्य माना जाता है ।।१।। इसप्रकार स्रभाव प्रमाणके विषयभूत अभावांशकी सिद्धि होती है, यह स्रभाव चार प्रकारका है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और प्रत्यंताभाव ग्रब इनके लक्षण बताये जाते हैं - दूधमें दहीका जो ग्रभाव है वह प्रागभाव कहलाता है, इन दूध दही झादि में परस्परकी जो असंकीर्णता है वह अभाव प्रमाणके प्रामाण्य पर निभंर है ग्रथित् ग्रभाव प्रमागाद्वारा ही यह ग्रसंकीर्णता सिद्ध की जाती है।।१।। दूधका दहीमें जो अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव कहा जाता है, गायमें अश्व श्रादि अन्य अन्य पदार्थीका जो अभाव रहता है उसे इतरेतराभाव कहते हैं।।२।। खरगोशके मस्तकके अवयव निम्न, वृद्धि रहित एवं कठोरता म्रादि धर्म रहित होते हैं, म्रत: खरगोशके मस्तकपर विषाणका नहीं होना अत्यंताभाव कहलाता है।।३।। इन चार प्रकारके श्रभावोंको व्यवस्थापित करनेवाला श्रभाव प्रमाए है यदि इस प्रमाणको न माना जाय तो प्रतिनियत वस्तु व्यवस्थाका लोप ही हो जायगा ? कहा भी है-यदि म्रभाव प्रमाण की प्रामाणिकता न स्वीकार करे तो दूबमें दही ग्रीर दहीमें दूधकी संभावना हो

नास्तिता प्रयसो दिन प्रव्यंसाभावलक्षरणम् ।
गिव योऽपवाद्यभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २ ॥
शिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः ।
शश्चशृङ्गादिरूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते ॥ ३ ॥
[मी • इलो • स्रभाव • श्लो • २-४]

यदि चैतेषां व्यवस्थापकमभावास्यं प्रमाणं न स्यात्तदा प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविलोपः स्यात्। तदुक्तम्-

"क्षीरे दिध भवेदेवं दिष्त क्षीरं घटे पट: । शशे शृङ्गं पृषिव्यादी चैतन्यं मूर्तितात्मिनि ।। ग्रप्सु गन्धो रसश्चाग्नौ वायी रूपेण तौ सह । व्योग्नि संस्पर्शता ते च न चेदस्य प्रमाणता ।।" [मी० श्लो• ग्रभाव• श्लो• ४–६] इति ।

जायगी, घटमें पटका ग्रस्तित्व धानना पड़ेगा, खरगोशमें सींगका ग्रस्तित्व, पृथ्वी आदि में चैतन्यका अस्तित्व, आत्मामें मूर्तित्वका अस्तित्व इत्यादि विपरीतताको मानना पड़ेगा ।।१।। जलमें गन्ध, अग्निमें रस, वायुमें रूप रस गंध, एवं ग्राकाशमें गंध, रस, रूप और स्पर्श इन सबका सद्भाव मानना होगा ?।।२।।

शंका—वस्तु निरंश है उस निरंशवस्तुके स्वरूपको (अर्थात् सदुभावांशको) ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उसका सर्वात्मपनेसे ग्रहण हो जाता है फिर भ्रन्य कोई अंश तो उस वस्तुमें बचा नहीं कि जिसकी व्यवस्था करने के लिये भ्रभाव नामका प्रमाण श्रावे एवं उसको प्रमाणभूत माने ?

समाधान— यह शंका ठीक नहीं है, वस्तु निरंश न होकर सद असद रूप दो अंश वाली है, उसमें प्रत्यक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर भी अन्य जो असदंश है वह अगृहीत ही रहता है उस असदंशकी व्यवस्था करनेके लिये प्रवृत्त हुए अभाव प्रमाण में प्रामाण्यकी क्षति नहीं मानी जा सकती । कहा भी है—वस्तु हमेशा स्वरूपसे सत और पररूपसे असत् हुआ करती है, इन सत् असत् रूपोंमेंसे कोई एक रूप किन्ही प्रमाणों द्वारा जाना जाता है तथा कभी कोई एक दूसरा रूप अन्य प्रमाण द्वारा जाना जाता है ॥१॥ जिसकी जहां पर जब उद्भूति होती है एवं पुरुषको जाननेकी इच्छा होती है तदनुसार उसका उसीके द्वारा अनुभव किया जाता है [जाना जाता है] और

न च निरंशत्वाद्वस्तुनस्तरस्वरूपग्राहिणाध्यक्षेणास्य सर्वात्मूना ग्रहणादगृहीतस्य चापरस्या-दंशस्य तत्राभावात् कथं तद्वभवस्थापनाय प्रवर्त्तमानमभावाख्यं प्रमाणं प्रामाण्यमदनुते ? इत्यभिधात-व्यम्; यतः सदसदात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादिना तत्र सदंशग्रहणेप्यगृहीतस्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय प्रमाणाभावस्य प्रवर्त्तमानस्य न प्रामाण्यव्याहतिः । उक्तं च—

> "स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सवसदाश्मके । बस्तुनि ज्ञायते किश्विद्र्षं कैश्चित्कदाचन ॥ १ ॥ यस्य यत्र यदोद्भूतिजिघृक्षा चोपजायते । वेद्यतेनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ २ ॥ तस्योपकारकत्वेन वर्ततेंऽशस्तदेतरः । उभयोरिप संवित्त्या उभयानुगमोस्ति तु ॥ ३ ॥"

> > [मी० श्लो• भ्रभाव० श्लो० १२-१४]

उस ज्ञानको उसीके नामसे पुकारा जाता है।।२।। जिस समय सद ग्रसद अंशोंमें से एक का ग्रहण होता है उस समय अवशेष ग्रंश उसमें रहता ही है भीर उसका उपकारक भी होता है, जब ज्ञानसे दोनों भी अंश संविदित होते हैं तब दोनोंका ग्रनुगम होता है।। ३।। जब भावांशको ग्रहण करना होता है तब सद्भाव ग्राहक प्रत्यक्षादि पांचों प्रमास्पोंका ग्रवतार होता है, और उन्हींका व्यापार होता है क्योंकि उस समय ग्रभावांशकी ग्रनुत्पत्ति है, तथा जब ग्रभावांशको जाननेकी इच्छा होती है तब ग्रभाव ग्राहक प्रमास्ताका अवतार एवं व्यापार होता है।। ४।।

यहांपर कोई आशंका करे कि धर्मीभूत वस्तुसे भावांशके समान अभावांश भी अभिन्न है धतः अभावांशका भी प्रत्यक्षद्वारा ग्रहण हो जाना चाहिये ? तो उसका समाधान यह है कि भावांश और अभावांशका धर्मी एक होनेपर भी अर्थात् धर्मीमें प्रभेद रहनेपर भी उन भावांश अभावांश धर्मोंमें तो परस्परमें भेद ही रहा करता है, जिस समय सद्भावग्राही प्रत्यक्षप्रमाण प्रवृत्त होता है उस समय अभावांशकी धनुद्भूति रहती है, जैसे कि नेत्रकी किरणोंमें रूप आदिकी अनुद्भूति रहा करती है। धतः अभावका भावरूप प्रमाणहारा जानना सिद्ध नहीं होता, अनुमान प्रयोगसे भी बही निश्चित होता है कि जो जिसप्रकार का विषय होता है वह उसीप्रकारके प्रमाणहारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप वस्तुको भावरूप चक्षुरादि इन्द्रिय द्वारा आना

"प्रत्यक्षाद्यवतारश्च भावांशो गृह्यते यदा । व्यापारस्तदनुत्पसोरभःवांशे जिघृक्षिते ॥ ४ ॥" [ मी० श्लो० मभाव० श्लो० १७ ]

न च घिमणोऽभिन्नत्वाद्भावांशवदभावांशस्याप्यघ्यक्षेणेव ग्रहः; सदसदंशयोर्घर्म (म्यं)भेदेप्य-न्योन्यं भेदान्नायनरिष्मरूपादिवदभावस्यानुद्भूतत्वात् । न चाभावस्य भावरूपेण प्रमाणेन परिच्छित्ति-पूंक्ता । प्रयोगः—यो यथाविधो विषयः स तथाविधेनैव प्रमाणेन परिच्छि (च्छे) द्यते, यथा रूपादिभावो भावरूपेण चक्षुरादिना, विवादास्पदीभूतश्चाभावस्तस्मादभावः (दभावेन) परिच्छेद्यत इति । उक्तं च—

"न तु (ननु) भावादभिष्ठस्वात्सम्प्रयोगोस्ति तेन च ।
न ह्यत्यन्तमभेदोस्ति रूपादिवदिहापि नः ।। १ ।।
धर्मयोर्भेद इष्टो हि धर्म्यभेदेपि नः स्थितेः ।
उद्भवाभिभवात्मत्वाद्ग्रह्णां चावतिष्ठते ।। २ ।।
[ मी॰ श्लो॰ ग्रभाव॰ श्लो॰ १६-२० ]

जाता है। यहां अभाव विवादापन्न है अतः वह अभाव प्रमाण द्वारा ही जाना जाता है। कहा भी है कि-शंकाकारका कहना है कि सद् ग्रौर असद् दोनों अंश पदार्थ से म्रभिन्न होनेके कारण इन्द्रियके साथ दोनोंका संबंध है ? प्रित: इन्द्रियप्रत्यक्ष द्वारा दोनोंका ग्रहण होता है ] सो इसका समाधान करते हैं कि जैसे रूप और रसका श्रत्यंत श्रभेद है वैसा सत् श्रीर श्रसत् अंशोंका ग्रत्यन्त अभेद नहीं है [ अतः सत् के ग्रहण करने पर भी असत् अगृहीत रहता है ] ऐसा ही हमारे यहां माना है।। १।। हम मीमांसकके यहां धर्मीके ग्रभिन्न होनेपर भी धर्मीमें भेद मानना इष्ट समका जाता है, इसी व्यवस्थाके कारण ही सत भ्रौर असत ग्रंशोंमें से एक की उत्पत्ति भ्रौर दूसरेकी अनुत्पत्ति होना सिद्ध होता है एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा एकका ग्रहण श्रीर दूसरेका श्रग्रहण होना भी सिद्ध होता है।। २।। यदि ग्रभावको मेयरूप [प्रमाणद्वारा जानने योग्य | मानते हैं उसको जाननेवाला प्रमाण भी उसीतरहका स्रभावरूप मानना जरूरी है। जिसप्रकार सद्भावात्मक प्रमेयमें अभाव ज्ञानकी प्रामाणिकता नहीं रहती, उसीप्रकार अभावात्मक प्रमेयमें भाव ज्ञानकी प्रामाणिकता नहीं रहती [ कहने का अभिप्राय यह है कि सत् रूप वस्तुके अंशको जाननेमें अभावप्रमाण उपयोगी नहीं रहता इसीतरह असत्रूप वस्तुके ग्रंशको जाननेमें भावरूप प्रत्यक्षादिप्रमाण उपयोगी नहीं रहते हैं।

"मैयो यद्धदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम् । भावात्मके यथा मेये नाभावस्य प्रमाणता ॥ तथैवाभावमेयेपि न भावस्य प्रमाणता ।"

[मी• रलो• ग्रभाव० ४५-४६] इति।

ततः शाब्दादीनां प्रमाणान्तरस्वप्रसिद्धेः कथं प्रत्यक्षानुमानभेदात्प्रमाण्द्वे विष्यं परेषां व्यवितिष्ठेत ?

इसप्रकार आगम प्रमाणसे लेकर अभाव प्रमाण तक अनेक प्रमाणोंकी सिद्धि होती है अतः बौद्धके प्रत्यक्ष और अनुमान के भेदसे दो प्रकारके प्रमाणोंकी संख्या किसप्रकार व्यवस्थापित की जा सकती है? अर्थात् नहीं की जा सकती। यहां पर आगमादि तीन प्रमाणोंके प्रकरणोंमें जैनाचार्यने स्वयं तटस्थ रहकर मीर्मासक द्वारा बौद्धके मंतव्यका निरसन कराया है।

### \* श्रभावविचार समाप्त \*



# श्रर्थापत्तेः श्रनुमाने<sup>ऽ</sup>न्तर्भावः

\*\*

नन्वेवं प्रत्यक्षेतरभेदात्कथं भवतोपि प्रमाण् विष्यव्यवस्था—तेषां प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धे र-विशेषादिति चेत् ? तेषां 'परोक्षेऽन्तर्भावात्' इति ब्रूमः । तथाहि—यदेकलक्षणलक्षितं तद्वचिक्तभेदेप्ये-कमेव यथा वैशर्द्धं कलक्षणलक्षितं चक्षुरादिप्रत्यक्षम्, ग्रवेशर्द्धं कलक्षणलक्षितं च शाब्दादीति । चक्षु-रादिसामग्रीभेदेपि हि तज्ज्ञानानां वेशर्द्धं कलक्षणलक्षितत्वेनेवाभेदः प्रसिद्धः प्रत्यक्षरूपतानिकमात्, तद्वत् शब्दादिसामग्रीभेदेप्यवेशर्द्धं कलक्षितत्वेनेवाभेदः शाब्दादीनाम् परोक्षरूपत्वाविशेषात् । ननु

जब बौद्ध के प्रमागाद्वैविध्य का निराकरण हो चुका तब किसीको ऐसी शंका हुई कि ग्राप जैन भी तो दो प्रमाण मानते हैं सो उनकी व्यवस्था आपके यहां कैसे होगी ? क्योंकि ग्रागम ग्रादि श्रन्य प्रमाण सिद्ध हो चुके हैं। इस कारण बौद्धके समान ग्रापके द्वारा मान्य प्रमाण की द्वित्वसंख्या का भी विघटन हो जाता है ? सो इस शंका का समाधान करते हैं ... जैनों द्वारा मान्य प्रमाण की द्वित्वसंख्या का विघटन इसलिये नहीं होता है कि हमने उन ग्रागम ग्रादि प्रमाणोंका परोक्षप्रमाण में ग्रन्तभीव किया है, देखिये ...

जो एक लक्षण से लक्षित होता है वह व्यक्तिभेद के होनेपर भी एक ही रहता है जैसे वैशद्यरूप एक लक्षणसे लक्षित चक्षु आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुम्रा प्रत्यक्ष मनेक प्रकारका होते हुए भी एक ही है। क्योंकि उन अनेकों में प्रत्यक्षपने का उल्लंघन नहीं होता, ठीक इसी तरह से मब्द आदि सामग्री का भेद रहते हुए भी अवैशद्यरूप एक ही लक्षणसे लक्षित किये गये श्रागमादि में भी अभेद ही है। क्योंकि परोक्षपना तो उन ग्रागम उपमानादि में समानरूप से ही देखा गया है।

शंका — भ्राप जैनने परोक्षके जो भेद किये हैं वे सिर्फ स्मृति भ्रादि रूप हैं उनमें उपमान भ्रादिका उल्लेख नहीं है। अतः वे तो इनसे भिन्न प्रमाण हैं ?

समाधान—यह कथन बिना सोचे किया है क्योंकि उपमानादिको हमने इन्हीं परोक्षभेदोंमें अन्तिहत किया है। उपमानका प्रत्यभिज्ञानमें प्रतंभीव होता है ऐसा हम परोक्षस्य स्मृत्यादिभेदेन परिगणितत्वात् उपमानादीनां प्रमाणान्तरत्वभेवेत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्; तेशामत्रवान्तर्भावात् । उपमानस्य हि प्रत्यभिज्ञानेन्तर्भावो वक्ष्यते ।

श्चर्यापत्ते स्त्वनुमानेऽन्तर्भावः; तथा हि — श्चर्यापत्त्युत्थापकोऽर्थोन्यथानुपपद्यमानत्वेनानवगतः, श्ववगतो वाऽदृष्टार्थपरिकल्पनानिमित्तां स्यात्? न तावदनवगतः; श्चतिप्रसङ्गात् । येन हि विनोपप-द्यमानत्वेनावगतस्तर्माप परिकल्पयेत्, येन विना नोपपद्यते तमिष वा न कल्पयेत्, श्वन्यथानुपपद्यमान-त्वेनानवगतस्यार्थापत्युत्थापकार्थस्यान्यथानुपपद्यमानत्वे सत्यप्यदृष्टार्थपरिकल्पकत्वासम्भवात् । सम्भवे वा लिङ्गस्याप्यनिश्चिताविनाभावस्य परोक्षार्थानुमापकत्वं स्यात् । ततश्चेदं नार्थापत्त्युत्थापकार्थाद्

ध्रागे कहनेवाले हैं। ध्रथीपत्ति का अनुमानप्रमाण में अन्तर्भाव हो जाता है सो श्रब इसी बातको हम सिद्ध करते हैं—

अर्थापत्ति को उत्पन्न करनेवाला जो पदार्थ है जैसे कि नदीपूर भ्रादि-वह भ्रन्यथा अनुपद्यमानपने से अवगत होकर या अनवगत होकर ग्रदृष्ट भ्रथंकी ( ऊपर में वर्षाकी ) कल्पना का निमित्त होता है ? यदि अर्थापत्ति का उत्थापक पदार्थ अनवगत होकर ही अदृष्टार्थ की कल्पना का निमित्त होता है तो भ्रतिप्रसङ्ग नामका दोष होगा-देखो यदि भ्रथापत्ति को उत्पन्न करनेवाला पदार्थ जो नदीपूर आदि है वह ग्रन्यथानु-पपत्तिरूपसे—बिना वृष्टिके नदीपूर नहीं भ्रासकता है इसरूप से निश्चित नहीं हुगा है फिर भी भ्रदृष्टार्थ की ( बरसात की ) कल्पना कराता है तो जिसके बिना वह उपपद्मान से अवगत है उसकी भी कल्पना करा देगा, और जिसके विना वह उपपद्मान नहीं है उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। क्योंकि भ्रन्यथानुपपद्मानपने से भनवगत ऐसा भ्रथापत्तिका उत्थापक जो वह जलपूरादिरूप पदार्थ है वह यद्यपि भ्रन्यथानुपपद्मान है [ बिना वृष्टि के नहीं होता है ] फिर भी उस भ्रदृष्टार्थकी कल्पना भ्रसंभव ही रहेगी।

ग्रथिपत्ति का उत्थापक पदार्थ अन्यथानुपपद्यमानत्वेन ग्रनवगत होकर यदि ग्रह्टार्थ की कल्पना का निमित्त बन जाता है तो एक ग्रौर दूषण यह भी ग्रावेगा कि हेतु भी ग्रपने साध्यके साथ ग्रविनाभावरूप से ग्रनिश्चित होकर परोक्षार्थ-ग्रिन आदि साध्यका ग्रनुमापक हो जावेगा, इस तरह भ्रमादि हेतु की ग्रथिपत्ति उत्थापक पदार्थ से कोई भिन्नता नहीं रहेगी।

द्सरा पक्ष-अर्थापत्ति का उत्थापक पदार्थ अन्यथानुपपद्यमानपने से भ्रवगत

भिद्येत नाप्यवगतः; मर्यापत्यनुमानयोर्भेदाभावप्रसङ्गादेव, म्रविनामावित्वेन प्रतिपन्नादेकस्मात्सम्ब-न्धिनो द्वितीयप्रतीतेरुभयत्राविशेषात् ।

किन्द्र, प्रस्यान्यथानुपपद्यमानत्वावगमोऽर्थापत्तरेव, प्रमाणान्तराद्वा ? प्रथमपक्षैऽन्योन्याश्रयः; तथाहि—ग्रन्यथानुपपद्यमानत्वेन प्रतिपन्नादर्थादर्थापत्तिप्रवृत्तिः, तत्प्रवृत्तेश्चास्यान्यथानुपपद्यमानत्व-प्रतिपत्तिरिति । ततो निराकृतमैतत्—

"ग्रविनाभाविता चात्र तदैव परिगृह्यते । न प्रागवगतेत्येवं सत्यप्येषा न कारणम् ॥ १ ॥"

[मी० इलो० ग्रर्था० इलो• ३०]

है ऐसा कहे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह से तो ग्रर्थापत्ति ग्रीर ग्रनुमान में कुछ भी भेद नहीं रहेगा, अविनाभावरूपसे जाने गये किसी एक संबंधी वस्तुसे दूसरे का ग्रवबोध होना दोनों [ ग्रनुमान ग्रीर ग्रर्थापत्ति ] में समान है, कोई विशे-षता नहीं है।

किश्च-अर्थापत्ति का जो विषय वह अन्यथा [बना वृष्टिके] अनुपपद्यमान है उसका जो ज्ञान होता है वह अर्थापत्ति से ही होता है, अथवा अन्य प्रमाण से होता है ? यदि अर्थापत्ति से ही होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो अन्योन्याश्रय दोष आता है—अन्यथानुपपद्यमानत्व से जाने हुए पदार्थसे अर्थापत्तिकी प्रवृत्ति होगी और अर्थापत्ति की प्रवृत्ति से इस अर्थापत्ति उत्थापक अर्थमें अन्यथानुपपद्यमानत्व जाना जायगा, इसप्रकार अन्योन्याश्रयदोष आने के कारण अर्थापत्ति में पृथक् प्रमाणता सिद्ध नहीं होती है। अतः मीमांसक के मीमांसाश्लोकवार्तिक का यह कथन निराकृत हो जाता है कि—''जैन अर्थापत्ति और अनुमान को एक प्रमाण्य मानते हैं, परन्तु उनका यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि अनमान में अपने साध्यके साथ हेतु का अविनाभाव संबंध पहिले से ज्ञात रहता है और अर्थापत्ति में यह अविनाभाव पहिले से ज्ञात नहीं रहता, वह अर्थापत्ति से नदीपूर आदि विषय के जानने पर ही ग्रहण होता है, अर्थापत्ति की उत्पत्ति के पहिले नहीं, इसी कारण से अर्थापत्ति में ग्रविनाभाव भले ही रहता हो किन्तु उसको अर्थापत्ति में निमित्त नहीं माना है।। १।। कोई जैन कहे कि संबंधको ग्रहण कर उत्पन्न होने वाली अर्थापत्ति तो अनुमानरूप हो सकती है ? तब उनको समभाते हैं कि जिस कारण से अर्थापत्ति के समय में ही अविनाभावका ग्रहण होता है समभाते हैं कि जिस कारण से प्रधापत्ति के समय में ही अविनाभावका ग्रहण होता है

"तेन सम्बन्धवेलायां सम्बन्ध्यन्यतरो घ्रुवम् । ग्रर्थापत्त्यैव गन्तव्यः पश्चादस्त्वनुमानता ।।" [ मी० श्लो० ग्रर्था० श्लो० ३३ ] इति ।

धय प्रमाणान्तरात्तदवगमः; तित्क भूयोदर्शनम्, विपक्षैऽनुपलम्भो वा ? धाद्यविकल्पे क्वास्य भूयोदर्शनम्-साध्यधिमिणा, दृष्टान्तधिमिणा वा ? न तावदाद्यः पक्षः; शक्तेरतीन्द्रियतया साध्यधिम-ण्यस्य तदिवनामावित्वेन भूयोदर्शनासम्भवात् । द्वितीयपक्षोप्यत एवायुक्तः । किञ्च, दृष्टान्तधिमिणा

उसी कारण से अविनाभाव संबंध के ग्रहण के कालमें संबंधी में से ग्रन्यतर ग्रर्थात् वृष्टि (बरसात ) ग्रीर नदीपूर इन दोनों में से एक वृष्टि ही नियम से ग्रर्थापत्ति के द्वारा जानने योग्य होती है। पहिले ग्रर्थापत्ति ज्ञान ही होता है। हाँ; कदाचित् ग्रविनाभाव संबंध के ग्रनंतर यदि इन विषयों का निश्चय होता है तब उसको ग्रनुमान प्रमाण कह सकते हैं"।। २।।

श्रव दूसरा पक्ष-अर्थापत्ति को उत्पन्न करनेवाले पदार्थका श्रविनाभाव श्रन्य-प्रमाण से श्रवगत होता है [जाना जाता है ] ऐसा कहें तो पुनः प्रश्न होता है कि वह कौनसा प्रमाण है, भूयोदर्शनरूप प्रमाण अथवा विपक्ष में अनुपलम्भरूप प्रमाण ? यदि कहा जाय कि भूयोदर्शनरूप जानसे वह श्रयापित्त उत्थापक पदार्थ जाना जाता है तो प्रश्न होता है कि वह भूयोदर्शन कहां पर हुआ है ? साध्यधर्मी में या दृष्टान्तधर्मी में ? प्रथम विकल्प साध्यधर्मी हुग्ना है [ साध्यधर्मी श्रयान्त जलानेकी शक्तिवाली जो श्रान्त है वह यहां साध्यधर्मीरूपसे कही गयी है सो उस साध्यरूप धर्मी अर्थात् श्राग्न में उस श्रयापित्त उत्थापक पदार्थका भूयोदर्शन हुग्ना है ] ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि शक्ति तो श्रतीन्द्रिय है, श्रतः साध्यधर्मी जो श्राग्न है उसमें दाहरूप साधन का शक्तिके साथ श्रवनाभावपने से बार २ देखनारूप भूयोदर्शन होना संभव नहीं है।

यदि द्वितीयपक्ष को आश्चित कर कहा जावे कि दृष्टान्त धर्मी में भूयोदर्शन हुआ है सो ऐसा कहना भी इसी के समान असिद्ध है। दूसरी बात यह है कि दृष्टान्त धर्मी में प्रवृत्त हुआ भूयोदर्शन साध्यधर्मी में भी इस दाहके अन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है, या दृष्टान्तधर्मी में ही इसके अन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है? इनमें से द्वितीयपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टान्तधर्मी में अन्यथानुपपन्नत्वरूप से निश्चित किया गया दाहरूप पदार्थ अन्य अर्थात् दृष्टान्त से पृथक् जो साध्यधर्मी है उसमें अभी तक अनिश्चित् है, वहां अपने साध्यको (दाहकत्व शक्तिको) सिद्ध नहीं कर सकता।

प्रवृत्तं भूयोदर्शनं साध्यधिमण्यप्यस्यान्यथानुषपञ्चतं निश्चाययित, हष्टान्तधिमण्येव वा ? तत्रोत्तरः पक्षोऽयुक्तः; न खलु हष्टान्तर्धीमिणि निश्चितान्ययानुषपद्यमानत्वोर्थोऽन्यत्र साध्यधिमिणि तथात्वेना-निश्चितः स्वसाध्यं प्रसाधयित ग्रतिप्रसङ्गात् । प्रथमपक्षे तु लिङ्गार्थापत्त्युत्थापकार्थयोर्भेदाभाषः स्यात् ।

ननु लिङ्गस्य दृष्टान्तर्धामिणि प्रवृत्तप्रमाणवज्ञात्सर्वीपसंहारेण स्वसाध्यनियतत्विश्चयः, प्रयोपत्युत्थापकार्थस्य तु साध्यधीमण्येव प्रवृत्तप्रमाणात्सर्वीपसंहारेणादृष्टार्थान्यथानुपपद्यमानत्विश्चय

यदि सिद्ध करना माने तो अतिप्रसंग दोष ग्रायेगा, अर्थात् साध्यधर्मरूप से ग्रानिदिचत हुन्ना हेतु यदि साध्यको सिद्ध कर सकता है तो मैत्री—पुत्रत्वादिरूप हेतु भी स्वसाध्य के (गर्भस्थमैत्री बालक में कृष्णत्वादि के) साधक बन जावेंगे, ग्रर्थात् "गर्भस्थो मैत्री-पुत्रः श्यामः तत्पुत्रत्वात्" गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र काला है क्योंकि वह उसी का पुत्र है, ऐसे ऐसे हेत्वाभास भी स्वसाध्यको सिद्ध करनेवाले हो जावेंगे।

प्रथमपक्ष--भूयोदर्शन साध्यधर्मी में दाहके मन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है ऐसा कहा जाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस मान्यता के श्रनुसार लिङ्ग में भीर ग्रयीपत्ति उत्थापक पदार्थमें कोई भेद नहीं रहता है।

मीमांपक — घ्रम आदि जो हेतु हैं उनका दृष्टान्त धर्मी जो रसोइघर आदि हैं उनमें तो प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहार एप से ग्रध्यात् जो जो घ्रमवाला होता है वह वह नियम से ग्रानिवाला होता है इस प्रकार से स्वसाध्यके साथ नियत एप से रहने का निश्चय होता है, तथा—ग्रथापित्ताका उत्थापक जो पदार्थ है उसका तो ग्रपने में ही [मात्र साध्यधर्मी में ही—ग्रानिमें ही] प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहार रूपसे जो जो स्फोट है वह सर्व ही तज्जनक शक्तियुक्त ग्रानिका कार्य है इत्यादि प्रकार से ग्रह्थां की ग्रन्यथानुपपद्यमानता का निश्चय होता है, इसतरह से लिंग और अर्थापित्त उत्थापक ग्रथ में भेद रहता है. कहने का तात्पर्य यही है कि ग्रनुमानमें हेतु ग्रीर साध्यका ग्राविनाभाव संबंध पहिले से ही सपक्षादि से ज्ञात कर लिया जाता है यह बहि: ग्रापित है जब कि अर्थापित्त में ऐसा नहीं है, वहां तो हेतु का स्वसाध्यके साथ अविनाभाव संबंध साध्यधमें से ही ग्रहण किया जाता है।

जैन—यह कथन युक्त नहीं है। क्योंकि जो लिंग होता है वह सपक्ष में रहने मात्रसे (अन्वय से) ही स्वसाध्यका गमक होता हो [निश्चायक होता हो] ऐसा नहीं इत्यनयोर्भेदः; नैतद्युक्तम्; न हि लिङ्गं सपक्षानुगममात्रेण गमकम् वज्रस्य लोहलेख्यत्वे पाथिवत्व-इत्, श्यामत्वे तत्पुत्रत्ववद्वा । कि तर्हि ? 'मन्तर्व्याप्तिबलेन' इति प्रतिपादयिष्यते,तत्र च कि सपक्षा-नुगमेनेति च ? तदभावे गमकत्वमेवास्य कथमिति चेत् ? यथार्थापत्त्युत्थापकार्थस्य । तथा चार्थापत्ति-

देखा जाता, ग्रन्थथा वज्र में लोह लेख्यत्व सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त हुए पाथिवत्व हेतु में अथवा गर्भस्थ मैत्र के पुत्र श्याम सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त हुए तत्पुत्रत्व हेतुमें भी स्वसाध्य की गमकता मानना पड़ेगी ? क्योंकि ये हेतु सपक्षसत्ववाले हैं। परन्तु ऐसा नहीं माना जाता है।

भावार्थ — "वज्रं लोहलेख्यं पाथिवत्वात् पाषाणादिवत्" वज्र-हीरा-लोहेसे खण्डित हो सकता है क्योंकि वह पाधिव है। जैसे पाषाण पाधिव है अतः वह लोह-लेख्य होता है, सो इस अनुमान में पार्थित्वनामा हेतू सपक्षसत्ववाला होते हुए भी सदोष है। क्योंकि सभी पार्थिव पदार्थ लोहलेख्य नहीं होते हैं। दूसरा ग्रनुमान "गर्भस्थो मैत्रीपुत्रः श्यामः तत्पुत्रत्वात् इतरतत्पुत्रवत्'' गर्भस्थ मैत्रीका पुत्र स्याम होगा, क्योंकि वह मैत्री का पूत्र है। जैसे उसके भ्रोर पूत्र काले हैं। सो यहां पर "तत्पूत्रत्वात्" हेत् सपक्षसत्ववाला होते हुए भी व्यभिचरित है, क्योंकि मैत्री के सारे पूत्र काले ही हों यह बात नहीं है। उसी प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहार से मात्र दृष्टान्त में स्वसाध्यका निश्चय करानेवाला हेत् देखा जाता है सो इतने मात्रसे वह हेत् स्वसाध्य को सिद्ध करनेवाला नहीं हो जाता है। जैसे तत्पुत्रत्व हेतु सपक्षमें-अन्य मेत्री पुत्रों में श्यामपने के साथ रहते हुए भी ध्रपने साध्य गर्भस्थ बालक में रयामत्व का साधक नहीं होता है।। कोई पूछे कि फिर किसप्रकार का हेतु स्वसाध्यका सिद्ध करनेवाला होता है? तो उसका उत्तर यह है कि अन्तर्व्याप्तिके बलसे हेत्र स्वसाध्यका साधक बन जाता है. पिक्ष में ही साध्य और साधन की व्याप्ति-ग्रविनाभाव बतलाना ग्रन्तव्याप्ति कहलाती है ] इस भन्तव्याप्तिका हम "एतद्द्वयमेवानुमानाङ्कं नोदाहरएं" इस सुत्र द्वारा आगे प्रतिपादन करनेवाले हैं, ग्रतः सपक्ष में सत्त्व होने मात्रसे कोई हेतू स्वसाध्यका गमक (निश्चायक) नहीं होता है, निश्चित हमा।

शंका — बिना सपक्षसत्त्व के हेतु स्वसाध्य का गमक कैसे हो सकता है ?

समाधान — जैसे आप मीमांसक श्रर्थापित्त के उत्थापक पदार्थ में अन्तर्व्याप्ति
के बलसे (पक्ष में ही साध्यसाधनकी व्याप्ति सिद्ध होनेसे) गमकता [स्वसाध्य साधकता] मानते हैं ? इसीप्रकार से यहां पर भी मानना चाहिये।

रैवालिलमनुमानमिति षट्प्रमाण्संस्थाव्याघातः । भवतु वा सपक्षानुगमाननुगमभेदः, तथापि नैतावता तयोभेदः, धन्यथा पक्षधमंत्वसिहताया धर्यापत्ते स्तद्रहित।र्थापत्तिः प्रमाणान्तरं स्यादिति प्रमाण-संस्थाव्याघातः । ग्रस्ति चार्थापत्तिः पक्षधमंत्वरहिता—

"नदीपूरोप्यघोदेशे दृष्टः सन्नुपरि स्थिताम् । नियम्यो गमयत्येव वृत्तां वृष्टि नियामिकाम् ॥ १ ॥ पित्रोश्च ब्राह्मण्यत्वेन पुत्रब्राह्मण्यतानुमा । सर्वेलोकप्रसिद्धा न पक्षधमंमपेक्षते ॥ २ ॥

इसप्रकार अर्थापत्ति पूर्णरूपसे ग्रनुमानरूप ही है यह निश्चय हो जाता है श्रीर इस कारण से मीमांसकाभिमत षट्प्रमागा-संख्याका व्याघात हो जाता है।

यदि भ्रापके संतोष के लिये हम जैन मान भी लेवें कि हेतु या अनुमान में सपक्षका अनुगम-मन्वय रहता है भीर अर्थापत्ति में सपक्षानुगम नहीं होता है, अतः अनुमान भीर अर्थापत्ति में भेद है, सो इतने मात्रसे अनुमान भीर अर्थापत्ति में मीलिक भेद सिद्ध नहीं होता है, यदि इतने मात्रसे भेद किया जावेगा तो अर्थापत्ति में भी भेद होने लगेगा, इस तरह पक्षसत्त्व-पक्षधमंसिहत अर्थापत्ति से पक्षधमंरिहत भ्रथापत्ति में पृथक्प्रमाग्यता आवेगी। इसतरह से फिर भी प्रमाग्यसंख्या का व्याघात होगा ही, पक्षरिहत अर्थापत्ति होती भी है—देखिये—अधोदेश में देखा गया नदीपूर ऊपर के भाग में हुई वृष्टिका (बरसातका) नियम से ज्ञान कराता है, अर्थात् व्याप्य जो नदीपूर है उसे देखकर व्यापक जो वृष्टिट है उसका निश्चय किया जाता है।।१।। तथा माता पिता के ब्राह्मण होने से पुत्र में ब्राह्मणत्व का निश्चय किया जाता है, ये सब ज्ञान के हेतु पक्षधमंत्व की अपेक्षा नहीं करते हैं।।२।। इसलिये जो लोग पक्षधमंत्व को हेतु का ज्येष्ठ अंग (मुख्यग्रंग) मानते हैं, उनकी इस मान्यता में इन पूर्वोक्त नदीपूर आदि के उदाहरणों से व्यभिचार आता है; अर्थात् उपरि वृष्टि आदि हेतुओं में पक्षधमंता नहीं है तो भी वे सत्य कहलाते हैं, अर्थात् अपने साध्य के गमक होते हैं।।३।। इस प्रकार यह मानना चाहिये कि पक्षधमंता से रिहत भी अर्थापत्ति होती है।

शंका — पक्षधर्मता से सहित अर्थापत्ति हो चाहे पक्षधर्मत्व से रहित अर्थापति हो, दोनों के द्वारा समानरूप से ही अर्थ से अर्थान्तर—नदीपूर से वृष्टि का ज्ञान तो बराबर ही होता है अतः इन दोनों अर्थापत्तियों में परस्पर में कोई भेद नहीं, जैसा कि भिन्न २ प्रमाणों में होता है, इनमें तो अभेद ही रहता है।

एवं यत्पक्षधर्मत्वं ज्येष्ठं हेत्वङ्गिमिष्यते । तत्पूर्वोक्ताम्यधर्मस्य दर्शनाद्वधभिचार्यते ॥ १ ॥" [

इत्यभिषानात् ।

नियमवतोऽर्थान्तरप्रतिपत्तेरिवशेषात्तयोरभेदे स्वसाध्याविनाभाविनोर्धादर्थान्तरप्रतिपत्तेरत्रा-प्यविशेषाःकथमनुमानादर्थापत्ते भेदः स्यात् ? ग्रथ विपक्षेऽनुपलम्भात्तस्यान्यथानुपपद्यमानत्वावगमः; न; पार्थिवत्वादेरप्येवं स्वसाध्याविनाभावित्वावगमप्रसङ्गात् विपक्षेनुपलम्भस्याविशेषात्, सर्वात्म-

समाधान—यदि ऐसी बात है तो फिर अपने साध्य के साथ श्रविनाभाव संबंधवाले हेतु या नदीपूर श्रादि से भी तो अर्थान्तर श्रग्नि या वृष्टि का ज्ञान समानता से ही होता है, श्रतः इन अनुमान श्रीर श्रर्थापत्ति में भेद किस प्रकार सिद्ध होगा;— श्रयात् जैसे पक्षधर्म रहित अर्थापत्ति श्रीर पक्षधर्मयुक्त अर्थापत्ति इनमें भिन्न प्रमाणता नहीं है, उसी प्रकार श्रनुमान और अर्थापत्ति में भी भिन्न प्रमाणता नहीं है यह निश्चित हो जाता है।

ग्रव विषक्ष में ग्रनुपलम्भनामा दूसरे पक्ष का निरसन करते हुए टीकाकार कहते हैं— कि यदि ऐसा कहा जाय कि विषक्ष में—वृष्टिरहित प्रदेश में नदीपूर का ग्रभाव रहता है, ग्रतः इस विषक्षानुपलम्भ से नदीपूर ग्रौर वृष्टि का ग्रविनाभाव संबंध ज्ञात हो जाता है; ग्रर्थात् जब नदीपूर दिखाई देता है तो वह बिना वृष्टि के ग्राता नहीं है, पूर तो ग्राया हुआ दिखाई दे रहा है ग्रतः वह वृष्टि का ग्रनुमापक हो जाता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि विषक्ष में ग्रनुपलम्भ होने मात्र से ग्रविनाभाव का निश्चय नहीं हो सकता, यदि एकान्ततः ऐसा माना जाय तो पूर्व-कथित पार्थिवत्वादि हेतु भी अपने साध्य के—वज्र में लोहलेख्यत्व ग्रादि के अवगम कराने वाले हो जावेंगे, क्योंकि पार्थिवत्वादि जो हेतु हैं वे भी विषक्ष जो ग्राकाशादि हैं उनमें उपलब्ध नहीं होते हैं। एक प्रश्न भी यह पूछा जा सकता है कि विषक्ष में जो ग्रनुपलम्भ होता है वह सभी को होता है कि अपने को हो होता है ? सभी को ग्रनुपलम्भ होना ग्रसिद्ध है, और यदि ग्रपने को ग्रनुपलम्भ होना कहा जाय तो हेतु में अनेकान्तिकता होती है। तथा ग्रपने ग्रनुपलम्भ होना कहा जाय तो हेतु में अनेकान्तिकता होती है। तथा ग्रपने ग्रनुपत्वमात्र से कोई साध्य की सिद्धि होती नहीं है।

शंका — ऐसे दोनों तरह से सर्व संबंधी अनुपलम्भ ग्रीर ग्रात्मसंबंधी ग्रनु-पलम्भ को नहीं मानेंगे तो सम्पूर्ण ग्रनुमानों का उच्छेद (ग्रभाव) हो जावेगा। सम्बन्धिनोऽनुपलम्भस्यासिद्धानं कान्तिकत्वाच । नन्वेवं सकलानुमानोच्छेदः, ग्रस्तु नाम तस्यायम् यो भूयोदर्श्वनाद्विपक्षैऽनुपलम्भाद्वचाति प्रसाधयति नास्माकम्, प्रमाणान्तरात्तत्प्रसिद्ध्यभ्युपगमादः । भव-तोषि ततस्तदभ्युपगमे प्रमाणासंख्याच्याचातः ।

समाधान — ऐसा सकल भ्रनुमान उच्छेद का दोष उसी को हो सकता है जो भूयोदर्शन से एवं विपक्ष में अनुपलम्भ से व्याप्ति को [ भ्रविनाभाव संबंध को ] सिद्ध करते हैं, हम जैनों को यह दूषण नहीं लगता है, हम तो अन्य ही तर्क नामक प्रमाण से व्याप्ति का ज्ञान होना मानते हैं। आप मीमांसक यदि उसी भ्रन्य प्रमाण से व्याप्ति का ज्ञान होना स्वीकार करेंगे तो भ्रापकी भ्रभीष्ट प्रमाण संख्या का व्याधात होगा, इस प्रकार भ्रथापत्ति कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह तो भ्रनुमान स्वरूप ही है ऐसा सिद्ध हुआ मानना चाहिये।

## श्रर्थापत्ति श्रनुमानाऽन्तर्भाव समाप्त



# ग्रर्थापत्ति ग्रनुमाना<sup>5</sup>न्तर्माव का सारांश

मीमांसक प्रथाित्त, उपमान ग्रीर ग्रभाव इन्हें ग्रनुमानादि से पृथक् प्रमाण मानते हैं, सो उनके पूर्वपक्ष का सारांश इस प्रकार से है—ग्रथाित्त के विषय में उनका यह मन्तव्य है कि किसी एक पद। यं को देखकर उसके ग्रविनाभावी दूसरे पदार्थका बोध करना। उस ग्रथाित्तिके प्रत्यक्षादि की ग्रपेक्षा लेकर प्रवृत्त होनेके कारण ६ भेद माने गये हैं। प्रत्यक्ष से ग्रानिको ज्ञात कर उसकी दाहक शक्ति को जानना यह प्रत्यक्षपूर्विका ग्रथाित्ति है। सूर्य में गमनरूप हेतु से गमन शक्तिका बोध करना यह ग्रनुमानपूर्विका ग्रथाित्ति है। आगम के वाक्य सुनकर ग्रथान्तर का बोध करना यह ग्रागमपूर्विका ग्रथाित्ति है, जैसे दिन में नहीं खाने पर भी देवदत्तामें स्थूलता देखकर उसके रात्रिभोजन करनेका बोध करना। अर्थाित्ति से ग्रथाित्ति इस प्रकार है—शब्दमें ग्रथाित्ति से बाचक ग्रक्तिका बोधकर उसमें नित्यत्वका बोध करना। उपमानपूर्विका ग्रथाित्ति से वाचक ग्रक्तिका बोधकर उसमें नित्यत्वका बोध करना। उपमानपूर्विका ग्रथाित्ति—रोभ उपमेयको देखकर गाय की उपमाको जानना। ग्रभावपूर्विका ग्रथािति

इस प्रकार से है कि अभावप्रमाण से जिन्दे चैत्र का घर में अभाव जानकर पुन: बाहर में उसका सद्भाव जानना। उपमान प्रमाण का पहिले विचार कर ग्राये हैं कि-

"गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्। मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया"॥ १॥

पहिले वस्तु का सद्भाव जानकर पुनः प्रतियोगी का स्मरण कर इन्द्रियों की अपेक्षा बिना ही मन में जो "नहीं है" ऐसा ज्ञान होता है वह ग्रभावप्रमाण है।। १।। वस्तु दो प्रकारकी हुआ करती है, एक सद्भावरूप ग्रीर एक ग्रभावरूप, इनमें जो ग्रभावरूप वस्तु उसको ग्रभाव प्रमाण जानता है, इस ग्रभावरूप वस्तु को प्रत्यक्षप्रमाण नहीं ज्ञान सकता, क्यों कि वह सद्भावरूप वस्तु को ही जानता है। ग्रनुमान भी हेतु न होने से एवं उसका विषय न होनेसे अभाव को नहीं जानता। इसी तरह उपमानादि भी ग्रभावको विषय नहीं करते, क्यों कि प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणों का विषय सद्भावरूप पदार्थ है, अभावरूप नहीं। ग्रतः वस्तु के अभावांश को ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणों की प्रवृत्ति होती है जैसे कि भावांश को ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणों की प्रवृत्ति होती है।

जैन—यह मीमांसक का वर्णन उन्मत्त के कथन जैसा है, क्योंकि आपको जिन्हें पृथक्प्रमागा रूपमें मानना चाहिये ऐसे प्रत्यिभज्ञान तर्क आदि ज्ञान हैं उन्हें तो नहीं माना ग्रीर व्यर्थ के प्रमाणों को जिनका कि लक्षण भिन्न रूपसे प्रतीति में नहीं ग्राता उन्हें स्वतन्त्ररूप से मान रहे हो, देखिये—ग्रथिपत्ति बिलकुल सही तरीके से अनुमानप्रमाग्तमें शामिल हो जाती है, क्योंकि ग्रथिपत्ति को उत्पन्न करनेवाली जो ग्रन्थानुपपद्यमानत्वरूप वस्तु है वह ग्रनुमान से ही तो जानी जाती है। यदि तुम कहो कि नहीं वह तो ग्रथिपत्ति से ही जानी जाती है तो ऐसा मानने में अन्योन्याश्रय दोष ग्राता है। यदि कहो कि वह दूसरे प्रमागान्तर से जानी जाती है—तो यह दूसरा प्रमागा क्या बला है? विपक्षमें ग्रनुपलंभ या भूयोदर्शन? विपक्ष में ग्रनुपलंभ कहो तो वह किसको हुआ, खुदको या सभी को ? खुदको विपक्ष में बाधा न देखने मात्रसे तो साध्य सिद्ध होता नहीं है। ग्रीर सभी व्यक्तिको विपक्ष में ग्रनुपलंभ है यह बात जानना ही ग्रसंभव है। तथा—जैसे अनुमानमें ग्रन्थयानुपपत्तरूप हेतु से साध्यका जान होता है वैसे ही ग्रथिपत्तिमें अन्यथानुपपद्यमानत्व से किसी परोक्षवस्तुका जान कराया जाता है, ग्रतः वे दोनों एक ही हैं। जैसे—नदीपूर को देखकर असका ग्रवनाभावी कारण

बरसात का अन्यथानुपपद्यमानत्व से ज्ञान होता है वैसे ही ध्रमको देखकर उसका ध्रविनाभावी ध्रग्निका ध्रन्यथानुपपत्ति से ज्ञान होता है, ध्रतः दोनों एक ही हैं, कुछ ध्रन्तर नहीं है।

तथा — आपके अनुमानप्रमाण को शामिल करने के लिये हमारे पास एक स्वतंत्र प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है। इसी तरह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्षादि प्रधाण में अन्तर्भूत हो जाता है। इस तरह मी सांसक के ६ प्रमाणों की संख्या का व्याचात होता है।

## श्चर्यापत्ति श्रनुमानाऽन्तरभाव का सारांश समाप्त



## शक्तिविचार का पूर्वपक्ष

हम नैयायिक वस्तुस्वरूप को छोड़कर अन्य प्रतीन्द्रिय स्वभावबाली शक्ति नामकी कोई चीज नहीं मानते हैं। क्योंकि कार्य तो वस्तुस्वरूप से ही निष्पन्न हुग्रा करता है।

> स्वरूपादुःद्भवत्कायं सहकार्यु पवृंहितात् । नहि कल्पयितुं शक्यं शक्तिमन्यामतीन्द्रियाम् ॥ १॥

अर्थ — सहकारिकारणों से सहकृत ऐसा जो वस्तुस्वरूप है उससे उत्पन्न हुआ कार्य जब स्पष्ट ही दिखाई देता है तब उसमें एक और न्यारी अतीन्द्रिय शक्ति कीनसी है कि जिसकी उत्पत्ति के लिये कल्पना करनी पड़े। अर्थात् सहकारी की सहायता से वस्तुस्वरूप ही कार्य को करने वाला है, अतः दृष्टि अगोचर शक्तिनामक कोई भी पदार्थ कार्यनिष्पत्ति में आवश्यक नहीं है।

ग्रव यहां कोई मीमांसक ग्रादि शक्ति के विषय में शंका उपस्थित करते हैं—
"ननु शक्तिमन्तरेण कारकमेव न भवेत्, यथा पादपं छेतुमनसा परणुरुद्यम्यते
तथा पादुकाद्यप्रद्यम्येत । शक्ते रनभ्युपगमे हि द्रव्यस्वरूपाविशेषात् सर्वस्मात् सर्वदा
कार्योदयप्रसङ्गः" ।।

अर्थ — शक्ति के बिना कोई भी पदार्थ किसी का कर्ता नहीं हो सकता। यदि वस्तु में शक्तिनामक कोई भी चीज नहीं है तो जैसे वृक्षको काटने का इच्छुक पुरुष कुठार को उठाता है वैसे ही वह पादुका—खडाऊ ग्रादि को उठा सकता है, क्योंकि पादुका और कुठार कोई पृथक् चीज तो है नहीं, पादुका वस्तु है ग्रीर कुठार भी वस्तु है। इस प्रकार सभी वस्तुग्रों से सर्वदा ही सब कार्य होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा?

सो इस प्रकारकी इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं—"तदेतदनु-पपन्नम् यत्तावदुपादानित्यमादित्युक्तम् तत्रोच्यते निह वयमद्य किञ्चिदिभनवं भावानां कार्यकारणभावमुत्थापियतुं शक्नुमः किन्तु यथाप्रवृत्तमनुसरन्तो व्यवहरामः। तत्र छेदनादान्वयव्यतिरेकाभ्यां परक्वादेरेवकारणत्वमध्यवगच्छाम इति, तदेव तदिथन उपा-ददुमहे न पादुका दीति, न च परश्वादेस्स्वरूपसिन्नधाने सत्यिप सर्वदा कार्योदयः स्व-रूपवत् सहकारिणामप्यपेक्षणीयत्वात् सहकार्यादिसन्निधानस्य सर्वदा ग्रनपपत्तेः" अर्थ — यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि कार्योत्पत्ति में उपादान का नियम बतलाया गया है। ग्रतः हम पदार्थों में कोई नया कार्यकारणभाव तो निर्माण कर नहीं सकते, केवल कार्योत्पत्ति में जिस प्रकार से उपादान की प्रवृत्ति होती है, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। छेदनिकया में जिसके साथ उसका अन्वय व्यतिरेक घटित होता है ऐसे उस कुठार को ही कारण माना है, पादुका ग्रादिको नहीं, क्योंकि उसके साथ छेदनिकया का ग्रन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता है, यदि कहा जाय कि परशु तो हमेशा से है, ग्रतः हमेशा ही छेदनिकया होती रहनी चाहिये सो ऐसी बात नहीं बनती, क्योंकि छेदनिकया में परशु स्वरूप के समान सहकारी कारणोंकी भी ग्रपेक्षा हुग्रा करती है, ग्रतः सहकारी कारण जब मिलेंगे तभी ग्रर्थिकया होगी सदा नहीं।

''यदपि विषदहनसन्निधाने सत्यपि मन्त्रप्रयोगात् तत्कार्यादर्शनं तदपि न शक्ति-प्रतिबंधनिबंधनमपि तु सामग्रचन्तरानुप्रवेशहेतुकम्''।

वर्थ — छेदनिक्रया में जैसी बात है वैसी ही बात विष तथा अग्नि में भी है। वर्थात् विष और ग्रग्निके होते हुए भी जो उनका मरण ग्रौर दाहरूप कार्य सदा होता हुग्रा नहीं देखा जाता है सो उसमें कारण मन्त्रप्रयोग है। वह मंत्रप्रयोग भी विष एवं अग्नि की शक्तिको रोकनेवाला नहीं है, किन्तु उस मन्त्ररूप ग्रन्य ही सामग्री का वहां प्रवेश हो जानेसे उनका दाहादि कार्य नहीं हो पाता है।

"ननु मंत्रेण प्रविशता तत्र कि कृतं न किञ्चित् कृतं, सामग्रधन्तरं तु संपादितं ववचिद्धि सामग्री कस्यिक्तकार्यस्य हेतुः, स्वरूपं तदवस्थमेवेति चेत्"।

कोई शंकाकार कहे कि मंत्र वहां अग्निया विष आदि में प्रविष्ट भी हो जाय तो वह वहां क्या कर देता है ? तो उसका उत्तर यह है कि कुछ भी नहीं करता। अन्य सामग्री उपस्थित हुई तो होने दो, उसका कार्य भी अन्य ही रहेगा, किन्तु उस मंत्ररूप सामग्री ने ग्रग्नि का स्वरूप तो नहीं बिगाड़ा है, वह तो जैसी है वैसी है फिर दाह आदि कार्य क्यों नहीं हुआ ?

''यद्येवमभिक्षतमिष विषं कथं न हन्यात्, तत्रास्य संयोगाद्यपेक्षग्गीयमस्तीति चेत् मन्त्राभावोऽप्यपेक्षन्ताम्, दिव्यकरग्रकाले धर्म इव मंत्रोऽप्यनुप्रविष्टः कार्यं प्रतिहन्ति, शक्तिपक्षेऽपि मन्त्रस्य को व्यापारः । मंत्रेण हि शक्ते निशो वा क्रियते प्रतिबंधो वा ? न तावन्नाशः, मंत्रापगमे पूनस्तत्कार्यदर्शनात्, प्रतिबंधस्तु स्वरूपस्यैव शक्ते रिवास्तु, स्वरूप- स्य कि जातं कार्योदासिन्यमितिचेत्तदितोऽपि समानम्, स्वरूपमस्येव दृश्वमानत्वादिति चेच्छक्तिरप्यस्ति पुनः कार्यदर्शनेनानुमीयमानत्वात्"।।

अर्थ — अब उपर्युक्त शंका का परिहार किया जाता है — मंत्र धादिक मारण या दाहरूप कार्य होने में अन्य सामग्री को उपस्थित करने वाले होते हैं और उसी से कार्य रक सा जाता है ग्रतः दाहादि कार्य में ऐसी सामग्री का ग्रभाव होना भी जरूरी है, इस प्रकार की बात नहीं होती तो बिना खाँये भी विष क्यों नहीं मरण करा देता? तुम कहो कि विष मुखादि में प्रविष्ट हुए विना कैसे मरण कराये? सो यही बात मंत्रादि के विषय में भी है, दिन्य करना ग्रादि में भी धर्म के समान मंत्र भी कार्य को रोकता है, हम नैयायिक अतीन्द्रिय शक्ति को सानने वाले मीमांसकादि से पूछते हैं कि शक्ति के पक्ष में भी मंत्रादिक क्या काम करते हैं? मंत्र के द्वारा शक्ति का नाश होता है या उसका प्रतिबंध होता है? नाश तो होता नहीं, क्योंकि मंत्र के हटते ही पुनः कार्य होने लग जाता है। प्रतिबंध कहो तो वह शक्ति के प्रतिबंध के समान स्वरूप का प्रतिबंध भी हो सकता है। यदि कहा जाय कि स्वरूप का प्रतिबंध तो मंत्र के द्वारा कुछ भी नहीं होता, अर्थात् मन्त्र के द्वारा अग्न भादि का स्वरूप तो बिगाड़ा नहीं जाता है, सो यही बात शक्ति के विषय में भी है ग्रर्थात् मन्त्र शक्ति को नहीं बिगाड़ता, क्योंकि मन्त्र के हटते ही पुनः कार्य होते देखा जाता है, ग्रतः अतीन्द्रियशक्ति नामका कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता है।

न खल्वतीन्द्रिया शक्तिरस्माभिरुपगम्यते । यया सह कार्यस्य संबंधज्ञान संभवः ॥ १ ॥

अर्थ— "शक्तिः त्रियानुमेया स्यात्" शक्ति त्रिया से जानी जाती है इत्यादि अन्य लोग कहते हैं सो हम नैयायिक शक्ति को अतीन्द्रिय नहीं मानते हैं, वस्तु में जो कुछ है वह सब सामने उपस्थित है, प्रत्यक्ष गम्य है, अतीन्द्रिय कुछ भी स्वरूप नहीं है। अतः शक्ति के साथ कार्य का संबंध जोड़ना व्यर्थ है, अर्थात् कार्य को देखकर शक्ति का अनुमान लगाना, कार्य हेतु से कारण शक्ति का अनुमान करना बेकार है। हम तो "स्वरूपसहकारि सिश्चान मेवशक्तिः" वस्तु स्वरूप और सहकारी कारणों की निकटता इनको ही शक्ति मानते हैं। अन्य अप्रत्यक्ष ऐसी कोई शक्ति सिद्ध नहीं हो पाती है।

### शक्तिविचार का पूर्वपक्ष समाप्त



\*

ननु विह्नस्वरूपस्याध्यक्षत एव प्रसिद्धेस्तदितिरिक्तातीन्द्रियशक्तिसद्भावे प्रमाणाभावात्कथं तत्रार्थापत्ते: प्रामाण्यम् ? निजा हि शक्तिः पृथिन्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव तदिभसम्बन्धादेव तेषां कार्यकारित्वात् । प्रनत्या तु चरमसहकारिरूपा, तत्सद्भावे कार्यकरणादभावे चाकरणात् । तथाहि-

ग्रथिपत्ति को जब ग्रनुमान में शामिल कर रहे थे, तब अग्नि की दाहकशक्ति का नाम ग्राया था सो ग्रब शक्ति के विषय में चर्चा प्रवर्तित होती है। इसमें नैयायिक शक्ति के निरसन के लिये ग्रपना पक्ष उपस्थित करते हैं—

नैयायिक — प्रिंगिका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रसिद्ध हो रहा है, उस स्वरूप को छोड़ कर अन्य कोई न्यारी प्रतीन्द्रिय शक्ति है ऐसा उसका सङ्गाव सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रतः मीमांसक उस शक्ति को प्रहण करने वाली अर्थापित को किस प्रकार प्रमाणभूत मानते हैं? जब वैसी शक्ति ही नहीं है तब उसको बतलाने वाले प्रथापित्त में प्रामाण्य कैसे हो सकता है? प्रर्थात् नहीं हो सकता। वस्सु में जो शक्ति होती है वह उसके निजस्वरूप ही होती है। पृथिवी आदि का पृथिवी आदि रूप होना ही उसकी शक्ति है, उस पृथिवीत्व आदि के संबंध से ही पृथिवी प्रादि पदार्थ प्रपने कार्य को करते हैं। कारण में जो अंतिम शक्ति होती है वह बरम सहकारी स्वरूप होती है, उसके होने पर ही कार्य होता है गौर यह न हो तो कार्य नहीं होता है। इसी बात को उदाहरण देकर वे समभाते हैं—बहुत से तंतु [ धागे या डोरे ] रखे हैं किन्तु जब तक अन्त के तुंतुश्रों का संयोग नहीं होता है तब तक वे अपने कार्य को ( वस्त्रको ) नहीं करते हैं, बस ! यही उन तन्तुश्रोंकी शक्ति कहलाती है।

सन्तोपि तन्तवो न कार्यमारभन्ते ग्रन्त्यतन्तुसंयोगं विनेति सैव शक्तिस्तेषाम्। ननु कथमर्थान्तरमर्थान्त-रस्य शक्तिः ? भ्रनर्थान्तरत्वेपि समानमेतत्—'स एव तस्येव न शक्तिः' इति । भ्रथ यदि पूर्वेषां सहकार्येव श्रक्तिस्तिह् तस्याप्यशक्तस्याकारणत्वादन्या शक्तिर्वाच्येत्यनवस्था; तदयुक्तम्; चरमस्य हि सह-कारिणः पूर्वसहकारिण एव शक्तिः इतरेतराभिसम्बन्धेन कार्यकरणात्। स एव समग्राणां भावः सामग्रीति भावप्रत्ययेनोच्यते, तेन सता समग्रव्यपदेशात्।

शंका — ग्रर्थान्तर की शक्ति उससे ग्रर्थान्तर रूप कैसे हो सकती है ? अर्थात् पदार्थ की शक्ति पदार्थ से भिन्न है ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि शक्ति को ग्रर्थान्तर मानने पर यह ''पदार्थ की शक्ति'' है ऐसा व्यवहार विलुप्त हो जावेगा।

समाधान — तो शक्ति को पदार्थ से ग्रनर्थान्तर—ग्रभिन्न मानने में भी यही प्रश्न ग्राता है, अर्थात् पदार्थ से शक्ति ग्रभिन्न है तो इस पक्ष में यह पदार्थ की शक्ति है ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पदार्थ रूप ही हो जायगी?

शंका—तन्त्र भ्रादि कारगों का जो सहकारी पना है वही उनकी शक्ति है ऐसा माना जाय तो पुनः प्रश्न होते हैं कि वह सहकारी भी शक्त है या ग्रशक्त है ? यदि वह ध्रशक्त है तो कार्य का कारण नहीं हो सकता अतः उस अशक्त को शक्त बनने के लिये मन्य शक्ति चाहिये, इस प्रकार मानने पर म्रानवस्था माती है। अनव-स्था दोष का विवेचन टिप्पग्रीकार ने इस प्रकार किया है - ग्रती किय शक्ति के द्वारा शक्तिमान् का उपकार किया जाता है ऐसा मानने पर शक्ति द्वारा किया गया वह उपकार शक्तिमान से भिन्न होता है तो ग्रनवस्था होगी ? क्योंकि उपकार भी शक्ति मान से यदि भिन्न है तो भिन्न होने के कारण यह शक्तिमान का उपकार है ऐसा संबंध सिद्ध नहीं होता है, यदि क्रियमाए। वह भिन्न उपकार शक्तिमान के साथ भ्रपना संबंध सिद्ध करने के लिये उपकारान्तर को करता है तो पुनः यह प्रश्न होता है कि शक्त होकर या अशक्त होकर वह उपकार उपकारान्तर को करता है ? श्रशक्त होकर उपकारान्तर का करना शक्य नहीं। यदि शक्य होकर वह उपकार शक्तिमान के साथ स्वसंबंध की सिद्धि के लिये उपकारान्तर को करता है, ऐसा मानो तो जिस शक्ति से स्वयं उपकार शक्त हुमा है वह शक्ति भी उस उपकार से भिन्न है कि म्रिभन्न है, यदि भिन्न है तो "उपकार की यह शक्ति है" ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि वह उससे भिन्न है। यदि शक्ति भी उपकार के साथ ग्रपना संबंध स्थापित करने के लिये उप-

किन्द्र, मसौ शक्तिनित्या, श्रनित्या वा स्यात् ? नित्या चेत्सवंदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । तथा च सहकारिकारणापेक्षा व्यर्थायानम् तल्लाभात्प्रागेव कार्यस्योत्पन्नत्वात् । मयानित्यासीः कुतो जायते ? शक्तिमत्रभ्रे त्; कि शक्तात्, प्रशक्ताद्धाः शक्ताचे च्छक्त्यन्तरपरिकल्पनातोऽनवस्था स्यात् । प्रशक्तात्तदुरपत्तौ कार्यमेव तथाविचात्ततः किन्नोत्पद्येत ? मलमतीन्द्रियशक्तिकल्पनया ।

तया, शक्तिः शक्तिमतो भिन्ना, ग्रभिन्ना वा स्यात् ? ग्रभिन्ना चेत्; शक्तिमात्रं शक्तिमन्मात्रं

कारान्तर को करती है तो इस प्रकार से बड़ी ही लम्बी भ्रनवस्था उपस्थित हो जाती है ?

समाधान - इस तरह अनवस्था की आशंका भ्रयुक्त है, क्योंकि चरम सहकारी की जो शक्ति है वह पूर्व सहकारी की ही है, ग्रन्य २ सहकारियों के पारस्परिक संबंध से ही वह शक्ति कार्य का संपादन करती है, इसी इतरेतराभिसंबंधरूप शक्तिका नाम ही ''समग्रानां-कारणानां-भावः सामग्री' इस भाव प्रत्ययके अनुसार सामग्री कहा गया है, क्योंकि जब वे सब विवसित कारण मौजूद रहते हैं तभी उन्हें समग्र इस नाम से कहा जाता है। जैन से हम नैयायिक पूछते हैं कि अतीन्द्रिय शक्ति नित्य है कि ग्रनित्य ? नित्य माने तो हमेशा कार्य होता रहेगा, उसकी उत्पत्ति रुकेगी नहीं, इस तरह कार्य होते रहने पर तथा शक्ति को नित्य मानने पर कार्यों को अपनी उत्पत्ति में सहकारी कारणों की प्रपेक्षा लेना भी व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि पदार्थों के द्वारा होने वाले कार्य महकारी कारणों के मिलने के पहले ही उत्पन्न हो चुकेंगे ? यदि इस अतीन्द्रिय शक्ति को ग्रनित्य माने तो हम पूछते हैं कि वह अनित्य शक्ति किससे पैदा हुई ? कहो कि शक्तिमान से हुई तो वह शक्तिमान भी शक्त है या अशक्त है ? अर्थात् शक्त शक्तिमान से शक्ति पैदा हुई है ऐसा कहो तो पुनः प्रश्न होगा कि शक्तिमान किससे शक्त हुआ ? इस तरह की कल्पना बढ़ती जाने से अनवस्था दोष धाता है। अशक्त शक्तिमान से शक्ति का उत्पन्न होना माना जाय तो कार्य भी अशक्त कारण से क्यों नहीं उत्पन्न होगा ? अर्थात् जैसे अशक्त शक्तिमान से शक्ति पैदा होती है वैसे उसी अशक्त से सीघा कार्य उत्पन्न होता है ऐसा मान लेना चाहिये। इस प्रकार म्रतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना करने की म्रावश्यकता ही नहीं रहती है। किञ्च-बह शक्तिमान से भिन्न है कि श्रभिन्न है ? यदि शभिन्न है तो शक्ति ही रहेगी या शिवतमान ही रहेगा ? क्योंकि दोनों परस्पर में अभिन्न हैं ? यदि शक्ति से शक्ति-

वा स्यात् ? भिन्ना चेत्; 'तस्येयम्' इति व्यपदेशाभावः सनुपकारात् । उपकारे वा तया तस्योपकारः, तेन वाऽस्याः ? प्रथमपक्षे शक्तिमतः शक्त्योपकारोऽर्थान्तरभूतः, सनर्थान्तरभूतो वा विधीयते ? सर्थान्तरभूतश्चे दनवस्था, तस्यापि व्यपदेशाथं मुपकारान्तरपरिकस्पनया शक्त्यन्तरपरिकल्पनात् । सनर्थान्तरभूतोपकारकरणे तु स एव कृतः स्यात् । तथा च न शक्तिमानसौ तत्कायंत्वाप्रसिद्धतत्कायंत्वात् । शक्तिमतापि-शक्त्यन्तरान्वितेन, तद्वहितेन वा शक्ते रुपकारः क्रियते ? स्राद्यक्षे शक्त्यन्तराणां ततौ

मान भिन्न है ऐसा द्वितीय विकल्प माने तो "यह शक्तिमान की शक्ति है" ऐसा संबंध वचन बनेगा नहीं, क्योंकि भिन्न में संबंधरूप उपकार नहीं होता, यदि उपकार होना मान भी लेवें तो कौन किसका उपकार करता है, क्या शक्ति से शक्तिमान का उपकार होता है या शक्तिमान से शक्ति का उपकार होता है ? यदि शक्ति के द्वारा शक्तिमान का उपकार होता है इस तरह का प्रथम पक्ष माना जाय तो बताइये वह उपकार शक्तिमान से प्रथातरभूत किया जाता है कि ग्रनर्थान्तरभूत किया जाता है ? ग्रर्थांतर भूत किया जाता है ऐसा मानो तो अनवस्था होती है, क्योंकि शक्ति ने शक्तिमान का यह उपकार किया है ऐसा संबंध सिद्ध करने के लिये-अन्य प्रन्य उपकार की कल्पना तथा अन्य अन्य शक्ति की व्यवस्था करनी होगी। यदि शक्ति के द्वारा किया गया शक्तिमान का उपकार उससे अनर्थान्तरभूत है ऐसा द्वितीय पक्ष अंगीकार किया जाय तो शक्तिने शक्तिमान (पदार्थ) को किया ऐसा अर्थ होगा, फिर उस पदार्थको शक्ति-मान नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य करनेमें समर्थ न रहकर स्वयं ही शक्तिका कार्य कहलाने लगा है। शक्तिमान [पदार्थ] द्वारा शक्ति का उपकार किया जाता है ऐसा माने तो प्रश्न होता है कि शक्तिमान अन्यशक्ति से युक्त होकर शक्तिका उपकार करता है या अन्य शक्ति से रहित होकर उसका उपकार करता है, प्रथम पक्ष-भ्रन्य शक्ति से युक्त होकर शक्तिमान शक्ति का उपकार करता है तो वह शक्त्यन्तर भी शक्तिमान से भिन्न है या अभिन्न है यह बताना होगा, दोनों ही पक्षों में वे पहले कहे हए सब दोष आते हैं अर्थात् शक्तिमान अन्य शक्ति से युक्त होकर शक्ति का उपकार करता है, वह उपकार भिन्न है सो संबंध नहीं बनता और अभिन्न है तो एक ही रहेगा इत्यादि दोष आते हैं तथा ग्रनवस्था दोष भी स्पष्ट दिखायी देता है। दूसरा विकल्प-शक्तिमान शक्ति का उपकार करने में प्रवृत्त होता है तब धन्य शक्ति से रहित होकर प्रवृत्त होता है ऐसा माने तो पहले की शक्ति की कल्पना व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि शक्ति के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है जैसा कि बिना शक्ति के उपकार भेदः, ग्रभेदो वा ? उभयत्रानन्तरोक्तोभयदोषानुषङ्गोऽनवस्था च । तद्रहितेनानेन शक्ते रुपकारे तु प्राच्यशक्तिकल्पनाप्यपाथिका तद्वधितरेकेगीय कार्यस्याप्युत्पत्तेरुपकारवत् शक्तिशक्तिमतोर्भेदाभेदपरि-कल्पनायां विरोधादिदोषानुषङ्गः ।

तथा, ग्रसी किमेका, भनेका वा ? तत्रैकत्वे शक्ते युँगपदनेककार्योत्पिश्तानं स्यात् । ग्रनेकत्वेपि भनेकशक्तिमात्मन्ययोंनेकशक्तिभिविभृयादित्यनवस्थाप्रसङ्ग इति ।

श्चन्न प्रतिविधीयते । कि ग्राहकप्रमाणाभावाच्छक्तेरभावः, ग्रतीन्द्रियत्वाद्वाः ? तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः; कार्योत्पत्त्यन्यथानुपपत्तिजनितानुमानस्यैव तद्ग्राहकत्वात् । ननु सामग्रघधीनोत्पत्ति-

उत्पन्न हो जाता है, मतलब-शक्त रहित जो शक्तिमान ग्राग्नि ग्रादि पदार्थ हैं उनसे जैसे दाहादिरूप उपकारक कार्य होते हैं वैसे ही शक्तिमान भी पहली शक्ति से रहित हुआ ही शक्ति का उपकार रूप कार्य कर लेगा। इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में भेद मानो चाहे ग्रभेद मानो, दोनों पक्ष में विरोध ग्रनवस्था आदि दोष ग्राते हैं। उस शक्ति के विषय में ग्रीर भी ग्रनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे कि वह शक्ति एक है कि ध्रनेक यदि एक है तो उससे एक साथ जो अनेक कार्य उत्पन्न होते हए देखे जाते हैं, वे नहीं होना चाहिये, परन्तू एक ही दीपक एक ही समय में अंधकार विनाश पदार्थ प्रकाश वितकादाह ग्रीर तैल शोषए। आदि अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं। यदि शक्तियां ग्रनेक माने तो भी ठोक नहीं क्योंकि ग्रनेक शक्तियों को जब शक्तिमान भ्रपने में धार् ए करेगा तब वहां पर भी यही प्रश्न होगा कि वह शक्तिमान पदार्थ भनेक शक्तियों को एक शक्ति द्वारा घारण करता है या अनेक शक्ति द्वारा धारण करता है ? यदि वह अनेक शक्तियों द्वारा उन्हें धारण करता है तो अनवस्था आती है अर्थात् शक्तिमान पदार्थ अनेक शक्तियों को एक ही शक्ति से अपने में घारता है तो ऐसी स्थिति में वे सब मक्तियां एक हो जायेगी, इत्यादि रूप से मनवस्था होगी इसलिये हम नैयायिक अतीन्द्रिय शक्ति को नहीं मानते हैं। मतः वस्तु का जो दिखायी देने वाला स्वरूप है वही सब कुछ है।

जैन—ग्राप नैयायिक शक्ति का अभाव मानते हो सो उसका ग्राहक प्रमाण नहीं है इसलिये या वह ग्रतीन्द्रिय है इसलिये ? ग्राहक प्रमाणका ग्रभाव होनेसे शक्ति को नहीं मानते ऐसा प्रथमपक्ष कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि उसका ग्राहक प्रमाण मौजूद है जो इस प्रकार से है—ग्रतीन्द्रिय शक्ति है क्योंकि उसके कार्य की अन्यथानुपपत्ति है कत्वात्कार्याणां कथं तदन्यथानुपपत्तिर्यतोऽनुमानात्तितिद्धः स्यात्; इत्यप्यसमीचीनम्; यतो नास्माभिः सामध्याः कार्यकारित्वं प्रतिषिध्यते, किन्तु प्रतिनियतायास्तस्याः प्रतिनियतकार्यकारित्वम् प्रतीन्द्रियशक्तिसद्भावमन्तरेण।सम्भाव्यमित्यसावप्यभ्युपगन्तव्या । कथमन्यथा प्रतिबन्धकमिण्मिन्त्रा-दिसिन्नधानेप्यग्निः स्कोटादिकार्यं न कुर्यात् सामग्रच।स्तत्रापि सद्भावात् ? तेन ह्यग्नेः स्वरूपं प्रतिहन्यते, सहकारिणो वा ? न तावदाद्यः पक्षः क्षेमङ्करः; प्रग्निस्वरूपस्य तदवस्थतयाष्यक्षेणंवाष्यव-सायात् । नापि द्वितीयः; सहकारिस्वरूपस्याप्यंगुल्यग्निसंयोगलक्षणस्याविकलतयोपलक्षणात् । ग्रतः शक्ते रेवानेन प्रतिवन्धोभ्युपगन्तव्यः ।

अर्थात् यदि शक्ति न होती तो उसके द्वारा जो कार्य होते हैं वे नहीं होते, इस अनुमान प्रमाण से शक्ति का ग्रहण होता है।

शंका — कार्यों की उत्पत्ति तो सामग्री से होती है, फिर वह ग्रन्यथानुपपत्ति कीनसी है कि जिससे शक्ति की ग्रनुमान के द्वारा सिद्धि की जा सके ? मतलब यह है कि कार्य तो सामग्री से होता है शक्ति से नहीं ?

समाधान — यह कथन अयुक्त है हम जैन सामग्री से कार्य होने का निषेच नहीं करते हैं किन्तु प्रतिनियन निश्चित किसी एक सामग्री से प्रतिनियन निश्चित कोई एक कार्य होता हुआ देखकर ग्रतीन्द्रिय शक्ति का सद्भाव हुए बिना ऐसा हो नहीं सकता, इस प्रकार अतीन्द्रिय शक्ति की सिद्धि करते हैं। सभी को ऐसा ही मानना चाहिये। यदि ऐसा न माना जाय तो बताइये कि प्रतिबंधक मिएा, मंत्र ग्रादि के सिन्नधान होने पर अग्नि अपने स्फोट आदि कार्य को क्यों नहीं करती ? सामग्री तो सारी की सारी मौजूद है ? प्रतिबंधक मिएा ग्रादि के द्वारा अग्नि का स्वरूप नष्ट किया जाता है श्रया सहकारी कारएगों का विनाश किया जाता है ? ग्रानि का स्वरूप नष्ट किया जाता है, ऐसा कहना तो कल्याग्रकारी नहीं होगा, क्योंकि ग्रानि का स्वरूप तो प्रत्यक्ष से वैसा का वैसा दिखायी ही दे रहा है। दूसरा पक्ष—ग्रानि के सहकारी कारणों का प्रतिबंधक मिणा आदि के द्वारा नाश किया जाता है ऐसा कहना भी गलत है, सहकारी ग्रयांत् अग्नि को प्रदीप्त करनेवाला अंगुली और अग्नि का संयोग ग्रयांत् दियासलाई का अंगुली से पकड़कर जलाना ग्रथवा ग्रन्य किसी पंखा ग्रादि साधन से ईन्धन को प्रज्वलित करना ग्रादि सभी सहकारी कारण वहां जलती हुई ग्रानि के समय दिखायी दे रहे हैं तब कैसे कह सकते हैं कि प्रतिबंधक मिण ग्रादि ने सहकारी

ननु चानेन नाग्नेः सहकारिणो वा स्वरूपं प्रतिहन्यते, किन्तु स्वभाव एव निवर्यते, प्रतः स्फोटादिकार्यस्यानुत्पत्तिः प्रतिबन्धकमिणमन्त्राद्यभावस्यापि तदुत्पत्तौ सहकारित्वात् तदभावे तदनु-त्पत्तेः; इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्; उत्तम्भकमिणसिन्निधाने कार्यस्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । न खलु तदा प्रतिबन्धकमण्याद्यभावोस्ति प्रत्यक्षविरोधात् । ननु यथाग्निः प्रतिबन्धकमण्याद्यभावसहकारी स्कोटा-दिकार्यं करोति, एवं प्रतिबन्धकमण्यादिः उत्तम्भकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिबन्धं करोति, धतो न

का नाश किया है। इसलिये ऐसा ही मानना चाहिये कि प्रतिबंधक मणि मंत्रादि के द्वारा ग्राग्नि की शक्ति ही नष्ट की गयी है।

नैयायिक — प्रतिबंधक मिंग ग्रादि के द्वारा न तो ग्राग्नि का स्वरूप ही नष्ट किया जाता है ग्रीर न सहकारी स्वरूप का नाश किया जाता है, किन्तु अग्निका जो स्वभाव है वही उस समय हटा दिया जाता है, इसी कारण से उस अग्नि से स्फोट ग्रादि कार्य नहीं हो पाते तथा प्रतिबंधक मिंगामंत्र आदि का जो ग्रभाव है वह भी स्फोट ग्रादि के उत्पत्ति में सहकारी बन जाता है क्योंकि प्रतिबंधक के ग्रभाव हुए बिना स्फोटादि कार्य उत्पन्न नहीं हो पाते हैं?

जैन—यह कथन बिना सोचे किया है क्योंकि प्रतिबंधक के ग्रभाव से सहकृत हुई ग्रग्नि अपना स्फोटादि कार्य करती है ऐसा यदि माना जावे तो उत्तंभक मिंग के सिन्निधान में ग्रग्नि के कार्य रूप जो स्फोट आदि होते हैं वे नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उस समय प्रतिबंधक मिंग आदिका ग्रभाव नहीं है, यदि माने तो प्रत्यक्ष विरोध ग्राता है।

शंका — जिस प्रकार अग्नि प्रतिबंधक मिए ग्रादि के ग्रभाव से सहकृत होकर अपना स्फोट ग्रादि कार्य को करती है, उसी प्रकार प्रतिबंधक मिण ग्रादि भी उत्तंभक मिए के श्रभाव से सहकृत होकर हो स्फोट ग्रादि कार्य के प्रतिबंधक होते हैं, [स्फोटादि को नहीं होने देना रूप कार्यको करते हैं] ग्रतः उस उत्तंभक मिए के सिन्नधान में कार्य की अनुत्पत्ति नहीं रहती [ग्रर्थात् कार्य की उत्पत्ति होती है]।

समाधान — ग्रच्छा जैसा तुम कहते हो वैसा ही सही किन्तु यह तो कहो कि प्रतिबंधक और उत्तंभक मणि मंत्रादि के अभाव में ग्राग्नि ग्रप्ना कार्य करती है कि नहीं करती ? यदि उत्तर विकल्प कहा कि नहीं करती है तो ऐसे कहने में प्रत्यक्ष से विरोध ग्राता है ग्रथांत् कोई मिए। मंत्र नहीं है तो भी ग्राग्नि ग्रप्ना कार्य करती ही है।

तत्सित्तिष्ठाने कार्यस्यानुत्पत्तिरिति । अस्तु नामैतत्; तथापि-प्रतिबन्धकोत्तम्भकमिण्मिन्त्रयोरभावेऽग्निः स्वकार्यं करोति, न वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; प्रत्यक्षिविरोधात् । प्रथमपक्षै तु कस्यामावः अग्नेः सह-कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावदुभयस्य; अन्यतराभावे कार्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । अन्य-तरस्य चेत्कि प्रतिबन्धकस्य, उत्तम्भकस्य वा ? प्रतिबन्धकस्य चेत्; स एवोत्तम्भकमण्यादिसिष्ठधाने कार्यानुत्पादप्रसङ्गः तदा तस्याभावाप्रसिद्धेः । उत्तम्भकस्य चेत्; अत्राप्ययमेव दोषः । न चाभावस्य

प्रथम विकल्प-प्रतिबंध और उत्तंभक के ग्रभाव में ग्रग्नि ग्रपना कार्य करती है ऐसा कहो तो हम पूछते हैं कि इनमें से किसका अभाव ग्रग्निका सहकारी बना उन दोनों में से किसी एक का या दोनोंका ? यदि दोनों का ग्रभाव ग्रग्निका सहकारी है ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्यों कि दोनों के अभाव जब नहीं है केवल एक का हो ग्रभाव है तब ग्राग्निका कार्य एक जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं। यदि दोनों अभावों में से कोई एक ग्रभाव ग्रग्निका सहकारी है ऐसा पक्ष ग्रह्ण किया जाय तो प्रथन होगा कि दोनों में से किसका ग्रभाव कारण है, प्रतिबंधक का अभाव कि उत्तंभक का अभाव ? प्रतिबंधकका ग्रभाव ग्राग्निका सहकारी है ऐसा माने तो वही पहले का दोष ग्रायेगा कि उत्तंभक मिणा आदि के सद्भाव में ग्रग्निक कार्य उत्पन्न नहीं होगा ? क्योंकि उस समय प्रतिबंधक के अभाव की ग्रसिद्धि है। उत्तंभक का अभाव ग्राग्निका सहकारी है ऐसा कहो तो गलत होगा, फिर तो उत्तंभक की मौजूदगी में जो ग्राग्निका सहकारी है ऐसा कहो तो गलत होगा, फिर तो उत्तंभक की मौजूदगी में जो ग्राग्निका सहकारी है ऐसा कहो तो गलत होगा, फर तो उत्तंभक की मौजूदगी में जो ग्राग्निका सहकारी है तह नहीं दिखायी देगा। ग्राप्के यहां ग्रभाव कार्यका सहकारी बन भी नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वथा ग्रभावरूप है, यदि कार्यकारी है तो ग्रवश्य ही वह भावरूप हो जावेगा, भावका ग्रथित पदार्थ का लक्षण तो यही है कि ग्रथिकिया को करना, कार्य को करना ग्रीर कोई भाव का लक्षण नहीं होता है।

भावार्थ — नैयायिक अतीन्द्रिय शक्ति को नहीं मानते हैं, आचार्य उनको समभा रहे हैं कि प्रत्येकपदार्थ में जो कार्य की क्षमता रहती है वह दृष्टिगोचर नहीं होती है, वस्तुका स्वरूप मात्र शक्ति नहीं है और वह स्वरूप भी पूरा प्रत्यक्ष गोचर नहीं हुआ करता, वस्तुका स्वरूप ही कार्य करता हो तो अग्नि जल रही है उस वक्त किसी मांत्रिक ने अग्नि स्तंभक मंत्र से अग्नि की दाह शक्तिको रोक दिया तब वह अग्नि पहले के समान प्रज्वलित [ धधकती ] हुई भी जलाती नहीं सो वहां अग्निका कुछ बिगड़ता नहीं, तो कौन सी बात है जो जलाती नहीं। अतः सिद्ध होता है कि अग्निक बाहरी स्वरूप से पृथक ही एक शक्ति है। उत्तंभक मिए मन्त्र और प्रतिबंधक मिण

कार्यकारित्वं घटते भावरूपतानुषङ्गात्, प्रयंत्रियाकारित्वलक्षणत्वात्परमार्थसतो नक्षरणान्तराभावात्।

कश्चास्याभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्-किमितरेतराभावः, प्रागभावो वा स्यात्, प्रध्वंसो वा, ग्रभावमात्रं वा ? न तावदितरेतराभावः; प्रतिबन्धकमिण्मिन्त्रादिसिन्निधानेप्यस्य सम्भवात् । नापि प्रागभावः; तत्प्रध्वंसोत्तरकालं कार्योत्पत्त्यभावप्रसङ्गात् । नापि प्रध्वंसः प्रतिबन्धकमण्यादिप्राग-भावावस्थायां कार्यस्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । न च भावादर्थान्तरस्याभावस्य सद्भावोस्ति, तस्यानन्तरमेव

मंत्र क्रमश: ग्रग्निकी शक्ति को प्रकट करनेवाले और रोकनेवाले होते हैं। इन मिए म्रादि का मभाव अर्थात प्रतिबंधक मिए। म्रादिका स्रभाव मात्र अग्नि का सहकारी नहीं है। प्रतिबंधक का भ्रभाव नहीं हो तो भी भ्रग्निका कार्य देखा जाता है। नैयायिक धभावको तुच्छाभावरूप मानते हैं ग्रतः प्रतिबंधक का धभाव अग्निका सहकारी है ऐसा वे कह भी नहीं सकते, यदि कहते हैं तो ग्रभाव को जैनके समान भाव हप [पदार्थ रूप] धाननेका प्रसंग प्रावेगा। जो अर्थिकया को करता है वही वास्तविक भाव या पदार्थ होता है। इस प्रकार अग्तिकी शक्ति अतीन्द्रिय है यह उपर्युक्त प्रतिबंधक मणि आदि के उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है।। भ्राप नैयायिक से हम जैनका प्रश्न है कि प्रति-बंधकका ध्रभाव कार्यकी उत्पत्ति में सहकारी माना गया है, वह कौनसा ग्रभाव है, इतरेतराभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, ग्रथवा ग्रभाव सामान्य ? इतरेतराभाव सहकारी है ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि इतरेतराभाव [ एक का दूसरे में भ्रभाव जो होता है वह ] रहने मात्रसे कोई कार्य में सहायता नहीं पहुंचती, ऐसा अभाव तो प्रतिबंधक मणि मंत्र भ्रादि के सन्निधानमें भी होता है किन्तु कार्य तो नहीं होता अर्थात् प्रतिबंधक में उत्तंभक का ग्रभाव है वह इतरेतराभाव प्रतिबंधक रखा है ग्रीर उत्तंभक नहीं है ऐसे स्थान पर है वह जब भ्रग्नि का सहकारी जो इतरेतराभाव बताया गया है वह तो है, किन्तु कार्य स्फोट म्रादि होते नहीं। इसलिये इतरेतराभाव सहकारी नहीं होता। प्रागभाव भी सहकारी होता नहीं, यदि प्रागभाव सहकारी होगा तो जब प्रागभाव का नाश होता है तब कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सहकारी कारण नष्ट हो गया है। प्रध्वंसाभाव भी सहकारी बनता नहीं, प्रध्वंसाभाव जब नहीं है ऐसे प्रतिबंधकमिए। भ्रादि की जो प्रागभाव ग्रवस्था होती है उस समय कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, मतलब प्रतिबंधक मिए म्रादि अभी हुए ही नहीं हैं ऐसे प्रागभाव अवस्था में म्रानिकार्य चलता है वह नहीं होवेगा ? क्योंकि प्रध्वंसाभाव होने तब कार्य करे। सो ऐसा है नहीं तथा निराकरिष्यमाण्<कात् । म्रतो निराकृतमेतत्-'यस्यान्वयव्यतिरेकौ कार्येणानुिकयेते सोऽभावस्तत्र सहकारी सहकारिणामनियमात्' इति ।

कथं चैवंवादिनो मन्त्रादिना किलारप्रति प्रतिबद्धोप्यग्निः स एवान्यस्य स्फोटादिकार्यः कुर्यात् ? प्रतिबन्धकाभावस्य सहकारिणः कस्यचिदप्यभावात् । न चास्मत्पक्षेप्येतचोद्यः समानम्, वस्तुनोऽनेक-शक्त्यात्मकत्वात्कस्याश्चितकेनिवत्कित्वत् [ प्रति ] प्रतिबन्धेप्यन्यस्याः प्रतिबन्धाभावात् । नाप्यभाव-

भावपने को छोड़कर पृथक् अभाव होता नहीं। भाव से सर्वथा पृथक् ऐसा ग्रभावका [तुच्छाभावका] हम ग्रागे खण्डन करनेवाले हैं इसलिये आपका निम्नलिखित कथन निराकृत हम्रा कि जिसका अन्वयव्यतिरेक कार्य का अनुकरण करता है वह अभाव उस कार्य में सहकारी होता है। हम जैनका तो यह कहना है कि सहकारी कारणों में यह नियम नहीं कि वे भावरूप ही हों या ग्रभावरूप ही हों, सहकारी कारण तो दोनों रूप हो सकते हैं। नैयायिकने अभाव को सहकारी कारण माना है ग्रर्थात् ग्राग्न के स्फोट आदि कार्य होने में प्रतिबंधक मणि आदि का ग्रभाव सहकारी कारए है ऐसा जो कहा है वह ठीक नहीं, देखों ! ग्राग्न की शक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जब मंत्रादि से स्तंभित कर दिया जाता है तो उस पुरुष को तो जलाती नहीं किन्तु वही प्रिविन उसी समय अन्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो स्फोट जलाना भ्रादि कार्य करती है सो वह किस प्रकार बन सकता है ? क्योंकि सहकारी कारण जो "प्रतिबंधक का ग्रभाव" है वह (प्रागभावादि) नहीं है। जिल्टे वहां तो प्रतिबंधक का सद्भाव है ] इसलिये सिद्ध होता है कि प्रतिबंधक का अभाव ग्रग्नि का सहकारी नहीं है। कोई कहे कि जैन के पक्ष में भी यही दोष भ्राते हैं, प्रश्न होते हैं, कि भ्राग्न की शक्ति को प्रतिबंधक मिए ग्रादि रोकते हैं तो वे सबके प्रति ही क्यों नहीं रोकते ? इत्यादि सो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हम जैन तो अग्नि ग्रादि वस्तुग्रों को ग्रनेक शक्ति वाले मानते हैं, उन अनेक शक्ति में से किसी एक शक्ति को प्रतिबंधक मणि आदि के द्वारा किसी पुरुष विशेष के प्रति रोक दिया जाय तो भी ग्रन्य शक्ति तो रुकती नहीं, ग्रत: धन्य किसी पूरुष आदि के प्रति स्फोट ग्रादि कार्य होते रहते हैं। कार्य की उत्पत्ति में सामान्य से अभावमात्र सहकारी होता है इस पक्ष पर अब विचार किया जाता है। वस्तु से अर्थान्तरभूत ( सर्वथा पृथक् ) ऐसे अभावका जब खण्डन हो चुका है तब उसमें रहने वाला सामान्य प्रभाव (प्रभावमात्र) भी खंडित हो चुका समभना चाहिये तथा नैयायिक के मतानुसार ग्रभाव में समान्य रहता ही नहीं, वह तो द्रव्य गुण कर्म इन

मात्रं सहकारिः; वस्तुनोर्यान्तरस्याभावस्याभावे तद्गतस।मान्यस्याप्यसम्भवात् । न चाभावस्य सामान्यं सम्भवति, द्रव्यगुण्कर्मान्यतमरूपतानुषङ्गात् । ततः प्रतिबन्धकमण्यादिप्रतिहतशक्तिवंह्निः स्फोटादिकार्यस्यानुत्पादकस्तद्विपरीतस्तृत्पादक इत्यभ्युपगन्तव्यम् ।

ततो निराकृतमेतत् 'कार्यं स्वोत्पत्तौ प्रतिबंधकाभावोपकृतोभयवाद्यविवादास्पदकारकव्यति-रिक्तानपेक्षम्, तन्मात्रादुत्पत्तावनुपपद्यमानबाघकत्वात्, यत्तु यतो व्यतिरिक्तमपेक्षते न तत्तन्मात्रजस्वे-

तीनों में रहता है यदि श्रभाव में सामान्य है तो उसे द्रव्यादिमें से किसी एक रूप मानना पड़ेगा अर्थात् ग्रभाव द्रव्य गूण या कर्म रूप कहलायेगा ? ग्रतः जिस अग्नि की शानित प्रतिबंधक मिए। ग्रादि के द्वारा प्रतिहत (नष्ट) हुई है वह ग्रग्नि स्फोट दाह श्रादि कार्य को नहीं करती श्रीर जो इससे विपरीत अग्नि है वह स्फोटादि कार्यको करती है ऐसा निर्दोष सिद्धांत स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार ग्रग्नि ग्रादि पदार्थी में कार्यों को उत्पन्न करने के संबंधमें अनेक २ शक्तियां हुआ करती हैं ऐसा सिद्ध होता है इसलिये निम्नलिखित अनुमान प्रयोग गलत ठहरता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति में जो कारण प्रतिबन्धकके ग्रभावसे उपकृत है एवं वादी प्रतिवादी द्वारा भ्रविवादरूपसे स्वीकृत है ऐसे कारण को छोडकर ग्रन्य कारणकी अपेक्षा नहीं रखता है, (पक्ष ) क्योंकि उतने कारण मात्रसे उसकी उत्पत्ति माननेमें कोई बाधा नहीं म्राती । [हेत् ] जो कार्य उतने कारण से भ्रतिरित्त अन्य कारणकी भ्रपेक्षा रखता है तो फिर उसकी निष्पत्ति उतने कारणसे होती भी नहीं उसको उतने कारण मात्रसे मानेंगे तो बाधा भ्रायेगी, जैसे वस्त्रको तन्तू मात्र कारणसे उत्पन्न होना माने तो बाधा भाती है, किन्तु यह विवक्षित स्फोट आदि जो कार्य है वह वस्त्र कार्यके समान नहीं है अत: उसमें पूर्वोक्त कारणके मतिरिक्त अन्य कारणकी भ्रपेक्षा नहीं हुमा करती मब यहां यह उपर्युक्त अनुमान क्यों गलत है इस बातका स्पष्टीकरण करते हैं-

इस अनुमान में हेतु असिद्ध है क्यों कि स्फोट आदि जो अग्निका कार्य परवादी के है वह मात्र प्रतिबंधक के अभाव से नहीं होता, क्यों कि ऐसा मानने में पहले के कथनानुसार अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं। आप नैयायिक ने कहा था कि वस्तु का स्वरूप ही कार्यों सहकारी है और कोई शक्ति आदि नहीं है, क्यों कि उसकी प्रतीति ही नहीं आती इत्यादि, सो ऐसा मानने पर माला स्त्री आदि प्रत्यक्ष से उपलब्ध हुए कारण कलाप को छोड़ कर अन्य ग्रहष्टकी (पुण्य की) प्रतीति वहीं होती अतः उसका ऽनुष्पद्यमानबावकम् यथा तन्तुमात्रापेक्षया पटः, न च तथेदम्, तस्माद्ययोक्तसाध्यम्' इति; हेतोर-सिद्धेः; तन्मात्रादुत्पत्तौ कार्यस्य प्रागुक्तन्यायेनानेकबाधकोषपत्तेः।

स्वरूपसहकारिव्यतिरेकेण शक्तेः प्रतीत्यभावादसत्त्वे वा स्रग्वनितादिदृष्टकारणकलापव्यति-रेकेणादृष्टस्याप्यप्रतीतितोऽसत्त्वं स्यात्, तथा चासाधारणनिमित्तकारणाय दत्तो जलाञ्जलिः। कथं चैवंवादिनो जगतो महेश्वरनिमित्तत्वं सिष्येत् ? विचित्रक्षित्यादिदृष्टकारणकलापादेवांकुरादिविचित्र-

भी ग्रसत्व मानना होगा ? फिर तो आपने इस प्रकार की मान्यता से ग्रसाधारण [विशेष] कारणको जलांजलि दी है ऐसा समभना होगा। किच-यदि भ्राप स्वरूप मात्रको कार्य का उत्पादक मानते हैं तो जगत सृष्टि का कारण ईश्वर है ऐसा आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं ? क्योंकि विचित्र पृथिवी भादि जो कि प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहे हैं उन्हीं कारण कलापों से विचित्र ग्रनेक प्रकार के अंकूर ग्रादि कार्य उत्पन्न होते हुए प्रतीति में म्राते हैं, फिर उन पृथिवी पर्वत वृक्ष म्रादि का कर्ता एक ईश्वर है ऐसी कल्पना ग्राप सृष्टि कर्त्तावादी क्यों करते हैं ? यदि कहा जाय कि अनुमान से पृथिवी श्रादि का कारण जो ईश्वर है उसको सिद्ध करते हैं तो यही बात शक्ति में भी घटित कर लेनी चाहिये, देखों-जो कार्य होता है वह ग्रसाधारण धर्मवाले कारण (शक्ति) से ही होता है, (साध्य) मात्र सहकारी या इतर कारण से नहीं होता. जैसे सुख, अंकूर मादि में मसाधारण कारण मिहष्ट-पूण्य ईश्वर मादि माने हैं. इन कारणों से सुखादिक होते हैं, मात्र स्त्री या पृथिवी ग्रादि सहकारी कारणों से सुखादिक नहीं होते हैं। ऐसा आप स्वीकार करते हैं-इसी तरह स्फोट ग्रादि समस्त उत्पन्न होते हए वस्तुभूत कार्य हैं, अतः वे भी ग्रसाधारण धर्मवाले कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इसतरह यहां तक ग्राहक प्रमाण का अभाव होनेसे शक्ति को नहीं मानते हैं, इस पर पक्ष का निरसन किया श्रीर यह सिद्ध करके बताया कि श्रनुमान प्रमारा शक्ति का सद्भाव सिद्ध करता है।

भावार्थ — नैयायिक ने शक्ति को नहीं माना है, प्रत्येक कार्य कारणके स्वरूप से और सहकारी मात्र से उत्पन्न होता है, कोई ग्रदृष्ट-अतीन्द्रिय कारण की जरूरत नहीं होती ऐसा उन्होंने माना है, किन्तु यह मान्यता लौकिक और पारमाथिक दोनों दृष्टियों से ग्रसत् है, लोक व्यवहारमें अनेक मनुष्य समानरूप से पुष्ट और निरोग भी रहते हैं किन्तु कार्यभार वहन करने की क्षमता उनमें ग्रलग ग्रलग हुआ करती है, उससे सिद्ध

कार्योत्पत्तिप्रतीतेः । श्रनुमानात्तस्य तित्रिमित्तत्वसाधने शक्तो रप्यत एव सिद्धिरस्टु । तथाहि-यत्कार्यम् तदसाधारणधर्माध्यासितादेव कारणादाविभवति सहकारीतरकारणमात्राद्वा न भवति यथा सुखांकुरादि, कार्ये चेदं निखलमाविभविवद्वस्त्वित । एतेनैवातीन्द्रियत्वात्तदभःवोऽपास्तः ।

यदप्युक्तम्-'पृथिव्यादीनां पृथिवीःवादिकमेव निजा शक्तिः' इत्यादि; तदप्यपेशलम्; मृत्पिण्डादिभ्योपि पटोत्पत्तिप्रसङ्गात् सहकारीतरशक्ते स्तत्राप्यविशेषात् ! प्रथ न पृथिवीत्वादिमात्रो-

होता है कि शरीर की पृष्टता या निरोगता मात्र कार्य के संपादन करने में निमित्त नहीं है भीर भी भ्रदृष्ट भ्रतीन्द्रिय वीर्यान्तराय का क्षयोपशम आदि रूप कोई शक्ति है जिसके निमित्त से बाह्य में समानता होते हुए भी कार्य करने में अपनी अपनी क्षमता पृथक पृथक होती है। यदि बाह्य में स्त्री माला, चंदन आदि पदार्थ ही सूख के कारण हैं तो उन्हीं नैयायिकों द्वारा माना हुन्ना ग्रदष्ट नामा पदार्थ भ्रसिद्ध हो जाता है। इसलिये सुखादि कार्यों में तथा पृथिवी अंकुर ग्रादि कार्यों में जैसे ग्रतीन्द्रिय तथा असाधारण कारण पूण्य तथा ईश्वर है उसी प्रकार ग्रग्नि ग्रादि में अतीन्द्रिय शक्ति है, उसके द्वारा जलाना आदि कार्य होते हैं ऐसा सिद्ध हुम्रा। म्रब शक्ति मतीन्द्रिय होनेसे ग्रसत् है क्या ऐसा दूसरा विकल्प जो पूछा था उसके विषयमें ग्राचार्य एक ही वाक्य में जबाब देते हैं कि जैसे ग्राहकप्रमाण का ग्रभाव होने से शक्ति का ग्रभाव है, यह पक्ष खिण्डत हुआ है वैसे ही अतीन्द्रिय होनेसे शक्ति का अभाव है, ऐसा कहना खण्डित होता है। ऋतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्येक मतवालों ने स्वीकार किये ही हैं, आप नैयायिक के यहाँ क्या ईश्वर अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय नहीं हैं ? वैसे ही शक्ति अतीन्द्रिय है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। नैयायिक ने कहा था कि पृथिवी आदि में जो पृथिवीत्व ग्रादि हैं वही उसकी अपनी शक्ति है, ग्रर्थात् पृथिवी में जो पृथिवीपना है, जलमें जो जलत्व है इत्यादि, सो वही पृथिवी ग्रादि पदार्थोंकी निज की शक्ति है इत्यादि । सो यह कथन गलत है क्योंकि ऐसी मान्यता में मिट्टीके पिंड आदि से पट की उत्पत्ति होने का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि सहकारी एवं इतर [ उपा-दानादि ] कारगोंकी शक्ति वहां मिट्टी भ्रादि में समान रूपसे मौजूद ही है, कोई विशेषता नहीं है।

शंका—मात्र पृथिवीत्व भ्रादि से युक्त जो पदार्थ हैं, उनका वस्त्र आदि की उत्पक्ति में व्यापार नहीं होता है, जिससे भ्रतिप्रसंग भ्रावे, किन्तु वस्त्र की उत्पक्ति में

पलिक्षतानामर्थानां पटाद्युत्पत्तौ व्यापारो येन।तिप्रसङ्गः स्यात्, तन्तुत्वाद्यसाधारणानिजशक्त्युपल-क्षितानामेव तत्र तेषां व्यापारात्; इत्यप्यसाम्प्रतम्; तन्तुत्वाद्युपलिक्षतानां दग्धकुथिताद्यर्थानामिष तज्जनकत्वप्रसङ्गात् । भ्रवस्थाविशेषसमन्वितानां तन्तूनां कार्यारम्भकत्वादयमदोषः; इत्यिष मनोरथ-मात्रम्; शक्तिविशेषमन्तरेणावस्थाविशेषस्यैवासम्भवात्, भ्रन्यथा दग्धादिस्वभावानामिष तेषां स स्यात् ।

यचोच्यते-शक्तिनित्याऽनित्या वेत्यादि; तत्र किमयं द्रव्यशक्ती, पर्यायशक्ती वा प्रश्नः स्यात्, भावानां द्रव्यपर्यायगक्त्यात्मकत्वात्? तत्र द्रव्यशक्तिनित्यैव ग्रनादिनिधनस्वभावत्वाद्द्रव्यस्य। पर्याय-

तो तन्तुत्व ग्रादि ग्रसाधारण निज शक्ति से युक्त जो पदार्थ है, उसीका व्यापार होता है, ग्रर्थात् वस्त्रकी उत्पत्ति में पृथिवीत्वादि कारण नहीं होते हैं, किन्तु तन्तुत्व आदि ग्रसाधारण शक्तिसे युक्त तन्तु ही कारण होते हैं ?

समाधान—यह कथन भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा श्रसाधारण कारण मानने पर भी दोष श्राता है, यदि तन्तुत्व आदिसे युक्त तन्तु ही वस्त्र के श्रसाधारण कारण हैं, तो जो तन्तु जले हैं, सड़ गये हैं, उनमें भी कार्य करने का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि तन्तुत्व तो वहां पर भी है।

शंका — अवस्था विशेष से जो युक्त है, ऐसे ही तन्तु वस्त्र रूप कार्यको करते हैं, ऐसा हमने माना है, अतः कोई दोष नहीं है ?

समाधान—शक्ति विशेष को स्वीकार किये बिना ग्रवस्थाविशेष की ही ग्रसंभावना है, क्योंकि शक्ति विशेष छोड़कर ग्रीर कोई श्रवस्था विशेष सिद्ध नहीं होता है। यदि शक्ति विशेष के बिना ग्रवस्था विशेष होता है तो दग्ध-जले ग्रादि श्रवस्थावाले तन्तु भी परोत्पत्ति में व्यापार करने लगेंगे। नैयायिक ने पूछा कि शक्ति नित्य है, कि ग्रनित्य है इत्यादि ? सो यह प्रश्न द्रव्य शक्ति विषय में है अथवा पर्यायशक्तिके विषय में है ? क्योंकि, पदार्थ द्रव्य शक्ति ग्रीर पर्याय शक्ति स्वरूप होते हैं। यदि द्रव्य शक्ति के विषय में नित्य ग्रनित्य की चर्चा है तो उसका समाधान यह है कि द्रव्य शक्ति नित्य ही मानी गई है, क्योंकि द्रव्य ग्रनिद निधन होता है। यदि पर्याय शक्तिके विषय में है, क्योंकि पर्याय सांति सांत (आदि ग्रीर अंत सहित ) हुग्रा करती हैं। तथा यह बात भी ग्रच्छी तरह से सुनिये कि शक्ति को नित्य मानने पर पदार्थ ग्रपने कार्य को सहकारी कारणों की ग्रपक्षा लिये बिना ही करेंगे, सो बात नहीं

शक्तिस्त्विनित्येव सादिपयंवसानः वात्पर्यायाणाम् । न च शक्ते नित्यत्वे सहकारिकारणानपेक्षयैवार्थस्य कार्यकारित्वानुषङ्गः; द्रव्यशक्तेः केवलायाः कार्यकारित्वानभ्युपगमात् । पर्यायशक्तिसमन्विता हि द्रव्यशक्तिः कार्यकारित्याति विशिष्टपर्यायपरिणातस्यौव द्रव्यस्य कार्यकारित्वप्रतीतेः । तत्परिणातिश्चास्य सहकारिकारणापेक्षया इति पर्यायशक्ते स्तदेव भावान्न सर्वदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः सहकारिकारणापेक्षा-वैयर्थ्यं वा । कथमन्यथा प्रदृष्टेश्वरादेः केवलस्यैव सुखादिकार्योत्पादनसामध्ये सर्वदा कार्योत्पादकत्वं सहकारिकारणापेक्षावैयर्थ्यं वा न स्यात् ?

है, क्योंकि हम जैन अकेली द्रव्य शक्ति कार्य को करती है ऐसा मानते ही नहीं हैं। देखिये ! पर्यायशक्ति युक्त जो द्रव्य शक्ति होती है, वही कार्य करती है। प्रतीति में भी प्राता है कि विशिष्ट पर्याय से युक्त जो द्रव्य है, वही कार्यको करता है, प्रन्य नहीं। द्रव्य की विशिष्ट पर्यायरूप से जो परिणति होती है, वह सहकारी की अपेक्षा लेकर ही होती है, अतः जब पर्याय शक्ति होती है, तब कार्य होता है, भ्रन्यथा नहीं । इसलिये हमेशा कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग नहीं धाता और सहकारी कारणों की अपेक्षा भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि पर्याय शक्ति के लिये सहकारी की धाव-श्यकता है। यदि पर्यायशक्ति की आवश्यकता नहीं माने तो अदृष्ट, ईश्वरादि स्रकेले ही मुख, अंकुर ग्रादि कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाने से सर्वदा कार्य होने का प्रसंग ग्राता है, तथा उन ईश्वरादि की सहकारी कारणादि की भपेक्षा करना भी सिद्ध नहीं होता भ्रतः पर्यायशक्ति युक्त पदार्थ है, ऐसा सिद्ध हो गया । तथा-भापने पुछा था कि शक्त [समर्थ] शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, या ग्रशक्त शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, इत्यादि सो उन प्रश्नों का उत्तर तो यह है कि शक्त-शक्तिमान से ही शक्ति पैदा होती है, तथा ऐसा मानने पर यद्यपि अनवस्था ग्राती है फिर भी ऐसी अनवस्था दोष के लिये नहीं होती क्योंकि यह शक्तिकी परंपरा तो बीजांकुर के समान अनादि प्रवाहरूप मानी गई है। इसी का विवेचन करते हैं। वर्तमान की शक्ति अपने पहले शक्ति युक्त पदार्थ से ग्राविभूत होती है, श्रौर पदार्थ की शक्ति भी पहले के शक्ति युक्त पदार्थ से आविभूत होती है [ प्रगट होती है ] जैसे पूर्व पूर्व अवस्था युक्त पदार्थोंकी उत्तरोत्तर अवस्था उत्पन्न होती रहती है। नैयायिक यदि शक्तिका प्राद्भवि शक्तिमान से होता है, ऐसा सानने में भ्रनवस्थादोषका उद्भावन करते हैं तो उनके यहां पर ध्रदृष्टका [ भाग्य का ] आविभीव होना कैसे सुघटित होगा ? क्योंकि उस अदृष्ट के विषय में भी प्रश्न होंगे कि आत्मा के द्वारा अदृष्ट जो यदप्यभिहितम् शक्तादशक्ताद्वा तस्याः प्रादुर्भाव इत्यादि; तत्र शक्तादेवास्याः प्रादुर्भावः । न चानवस्था दोषायः; बीजाङ्कुरादिवदनादित्वाक्तत्प्रवाहस्य । वर्त्तमाना हि शक्तिः प्राक्तनशक्तियुक्ते-नार्थेनाविर्भाव्यते, सापि प्राक्तनशक्तियुक्तेनेति पूर्वपूर्वावस्थायुक्तार्थानामुक्तरोक्तरावस्थाप्रादुर्भाववत् । कथं चैवंवादिनोऽदृष्टस्याप्याविर्भावो घटते ? तद्व्यात्मना ग्रदृष्टान्तरयुक्तेनाविर्भाव्यते, तद्वहितेन वा ? प्रथमपक्षेऽनवस्था । द्वितीयपक्षे तु मुक्तात्मवक्तस्य तज्जनकत्वासम्भवः ।

प्रकट किया जाता है, वह अन्य अदृष्ट से युक्त हुए आत्मा से प्रकट किया जाता है, या बिना अदृष्ट युक्त हुए आत्मा से प्रकट किया जाता है? यदि अन्य अदृष्ट से युक्त होकर वह आत्मा अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो अनवस्था तैयार है। दूसरा पक्ष-आत्मा अन्य अदृष्ट से युक्त नहीं होते हुए ही अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो मुक्त जीवों की तरह संसारी जीव भी अदृष्ट को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे? तथा आप यदि शक्ति और शक्तिमान में परंपरारूप अनादिपना मानने में अनवस्था दोष देते हैं तो ईश्वर संपूर्ण कार्यों का कर्ता है, ऐसा कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि इस विषय में भी शक्ति और शक्तिमान जैसे प्रक्त होंगे अर्थात् ईश्वर यदि अदृष्ट रूप सहकारी कारणा से रहित होकर कार्य करता है तो संपूर्ण कार्य एक समय में उत्पन्न हो जाना चाहिये? क्योंकि कार्यों के करनेमें उसे अन्य सहकारो कारणों की जरूरत तो है नही जिसमे कि कार्य रुक्त जाय। इस दोष से बचने के लिए यदि अदृष्ट रूप सहकारी कारण युक्त होकर वह महेश्वर कार्यों का उत्पादक होता है, ऐसा माना जाये तो वे सहकारी कारण भी अन्य सहकारी कारणों से सहित होकर ही महेश्वर द्वारा किये जावेंगे। इस तरह उपर उत्पर सहकारी की अपेक्षा बढ़ती जाने से अनवस्था आयेगी।

पूर्व पूर्व अदृष्टस्प सहकारी कारगों से युक्त होकर आत्मा ग्रीर महेरवर उत्तर उत्तर ग्रदृष्ट के सम्पूर्ण कार्य विशेष को करते हैं, ऐसा माने तो संपूर्ण पदार्थ भी पूर्व पूर्व शक्ति से समन्वित होकर ही ग्रागे ग्रागे की शक्ति को उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी मान लेना चाहिये, व्यर्थके दुराग्रह से क्या लाभ ? ग्रापने जो शंका करी थी कि शक्तिमान से शक्ति भिन्न है कि ग्राभिन्न है। इत्यादि सो ऐसी शंका भी ग्रयुक्त है, क्योंकि हम स्याद्वादियों ने शक्ति को शक्तिमान से कथंचित भिन्न भी माना है। शक्तिमान से शक्ति भिन्न है वह किस ग्रपेक्षा से है, यही अब प्रगट करते हैं-शक्तिमान से शक्ति भिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के प्रत्यक्ष होनेपर भी शक्तिका प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर वह शक्ति कार्य की अन्यथानुपपत्ति से ही जानी जाती है। [ यदि शक्ति नहीं

किन्द्र, कथं वा महेश्वरस्याखिलकार्यकारित्वम् ? सहकारिरहितस्य तत्कारित्वे सकलकार्या-णामेकदैवोत्पत्तिप्रसङ्गात् । तत्सिहितस्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिणोऽन्यसहकारिसिहितेन कर्त्तव्या इत्यनवस्था । पूर्वपूर्वोद्दष्टसहकारिसमन्वितयोरात्मेश्वरयोः उत्तरोत्तरादृष्टाखिलकार्यकारित्वे निक्षिल-भावानां पूर्वपूर्वशक्तिसमन्वितानामुत्तरोत्तरशक्त्युत्पादकत्वमस्तु, म्रलं मिथ्याभिनिवेशेन ।

यचान्यदुक्तम्-शक्तिः शक्तिमतो भिन्नाऽभिन्ना वेत्यादि; तदप्ययुक्तम्; तस्यास्तद्वतः कथिक्वद्भेदाभ्युपगमात् । शक्तिमतो हि शक्तिभिन्ना तत्प्रत्यक्षत्वेष्यस्याः प्रत्यक्षत्वाभावात्, कार्यान्ययानुपपत्त्या तु प्रतीयमानासौ । तद्वतो विवेकेन प्रत्येतुमशक्यत्वादभिन्नोति । न चात्र विरोधाद्यवतारः;
तदात्मकवस्तुनो जात्यन्तरत्वात् मैचकज्ञानवत्सामान्यविशेषवच ।

होती तो ग्रमुक कार्य निष्पन्न नहीं होता, यही कार्यान्यथानुपपत्ति है ] शक्तिमान पदार्थ से वह शक्ति ग्रभिन्न इस अपेक्षा से है कि वह पृथकरूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार स्याद्वाद के अभेद्य किले से सुरक्षित यह शक्तिमान भीर शक्ति की व्यवस्था अखंडित रहती है, इसमें विरोध आदि दोषोंका प्रवेश तक भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अपने गृग्गों से कथंचित् भिन्न भौर कथंचित् श्रभिन्न रूप मानी गई वस्तु पृथक ही जाति की होती है, प्रथति वस्तू न सर्वथा भेदरूप ही है भीर न सर्वथा श्रभेद रूप ही है। वह तो मेचक ज्ञानके समान श्रथवा सामान्य विशेष के समान अन्य ही जाति की होती है। तथा नैयायिक ने कहा है कि एक शक्तिमान में एक ही शक्ति रहती है, या अनेक शक्तियां रहती है-इत्यादि, सो उस पर हम आपको बताते हैं कि पदार्थ में भ्रनेक शक्तियां रहा करती हैं, देखो ! कारण अनेक शक्ति युक्त होते हैं, वयोंकि वे ग्रनेक कार्यों को करते हैं, जैसे घटादि पदार्थ अनेक शक्तियुक्त होने से ही ग्रनेक कार्यों को करते हैं। ग्रथवा विचित्र-नाना प्रकार के कार्य जो होते हैं वे कारगों के विचित्र शक्ति भेद से ही होते हैं, क्योंकि वे विचित्र [ ग्रनेक ] कार्य हैं, जैसे भिन्न भिन्न पदार्थों के कार्य भिन्न भिन्न ही हुम्रा करते हैं। इसी विषय का भीर भी खुलासा करते हैं । कारगों में शक्ति भेद हुए विना कार्यों में नानापना हो नहीं सकता, जैसे रूप रस. गंधादि जानों में होता है, अर्थातु जिस प्रकार ककड़ी ग्रादि पदार्थ में रूप मादि के ज्ञान होते हैं, वे ककड़ी के रूप रस मादि स्वभावों के भेद होने से ही होते हैं, ककड़ी में भ्रलग अलग रूप रसादि स्वभाव न हो तो उनका अलग भ्रलग ज्ञान कैसे होता ? क्षण स्थिति वाले एक ही दीपक भ्रादि से भी बत्ती जलना, तैल समाप्त करना मादि भ्रनेक कार्य उत्पन्न होते हैं, वे शक्तियों के भेद बिना कैसे होते ? यदि यत्पुनरुक्तमैकानेका वेत्यादि, तत्रार्थानामनेकैव शक्तिः । तथाहि-भ्रनेकशक्तियुक्तानि कारणानि विचित्रकार्यत्वाभाषंवत् । विचित्रकार्याणि वा कारणशक्तिभेदनिमित्तकानि तत्त्वाद्विभि-प्रार्थकार्यवत् । न हि कारणशक्तिभेदमन्तरेण कार्यनानात्वं युक्तं रूपादिज्ञानवत्, यथैव हि कर्कं-टिकादौ रूपादिज्ञानानि रूपादिस्वभावभेदनिबन्धनानि तथा क्षणस्थितरेकस्मादिष प्रदीपादेभीवाद् विकादाहतैलशोषादिविचित्रकार्याणि तच्छिक्तभेदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, ग्रन्यथा रूपादेनिनात्वं न स्यान् । चक्षुरादिसामग्रीभेदादेव हि तज्ज्ञानप्रतिभासभेदः स्यात्, कर्कटिकादिद्रव्यं तु रूपादिस्व-भावरहितमेकमनंशमेव स्यात् । चक्षुरादिबुद्धौ प्रतिभासमानत्वाद्वूपादेः कथं कर्कटिकादिद्रव्यस्य

शक्ति भेद बिना होते तो उनमें रूप आदि का नानापना नहीं होता, फिर तो चक्षु आदि सामग्री के भेद मात्र से ही रूपादि ज्ञानों में भेद प्रतिभास होता है, प्रतिभास के ग्रालंबनभूत ककड़ी ग्रादि पदार्थ तो रूप आदि स्वभाव से दिहत एक ग्रनंश मात्र ही हैं ऐसा मानना होगा। कहने का अभिप्राय यह हुग्रा कि यदि कारणों में भेद हुए बिना कार्यों में भेद होना माना जाय तो ककड़ी ग्राम अमरूद ग्रादि पदार्थों में रूप रस, गन्ध वर्णादिका भेद तो है नहीं, सिर्फ चक्षु, रसना आदि इन्द्रियों के भिन्न होनेसे रूप रसादि न्यारे न्यारे ज्ञान होते हैं, ऐसा गलत सिद्धान्त मानना पड़ेगा।

शंका—चक्षु ग्रादि से उत्पन्न होनेवाले ज्ञानों में रूप ग्रादि का तो प्रतिभास होता है, फिर ककड़ी आदि द्रव्यको उनसे रहित कैसे माना जाय ?

समाधान — तो फिर तैल शोष ग्रादि भ्रानेक कार्य ग्रनुमान ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं, अतः पदार्थों में नाना शक्तियां हैं भी यह प्रतीति में आता है, फिर पदार्थ नाना शक्तियों से रहित है ऐसा कैसे माना जा सकता है। ग्रर्थात् नहीं माना जा सकता।

शंका—चक्षु भादि इन्द्रियजन्य ज्ञानों में साक्षात् प्रतिभासित होनेवाले रूप रस म्रादि स्वभाव ही परमार्थ सत् हैं [वास्तविक हैं] अनुमान ज्ञानमें प्रतीत होनेवाली शक्तियां वास्तविक नहीं हैं ?

समाधान — यह कथन ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा कहने से तो ग्रहष्ट ईश्वर आदि में भवास्तविकता का प्रसंग होगा ? क्यों कि ईश्वरादि भी साक्षात् प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रतीत नहीं होते, सिर्फ भनुमान से ही जाने जाते हैं। तद्रहितत्वमिति चेत् ? तर्हि तैलकोषादिविचित्रकार्यानुमानबुद्धौ शक्तिनानात्वस्याप्यर्थानां प्रतीतेः कथं तद्रहितत्वं स्यात् ? प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभासमाना रूपादय एव परमार्थसन्तो न त्वनुमानबुद्धौ प्रतिभास-

शंका—दीपक आदि एक ही द्रव्य में जो कार्य का नानापना है वह बत्ती आदि सहकारी सामग्री के नानापना के कारण है, अर्थात् प्रदीपादिक में दाहशोष आदि नाना कार्य होते हुए देखने में ग्राते हैं, वे सहकारी नाना होनेसे देखने में ग्राते हैं, न कि दीपक के शक्तियों के स्वभाव भेदोंसे ?

समाधान—यह भी बिना सोचे कहना है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो रूप आदि स्वभावों का ही अभाव हो जायेगा, फिर तो ऐसा कहा जा सकता है कि ककड़ी आदि द्रव्यों में चक्षु आदि सामग्री के भेद होने से ही रूप ग्रादि का पृथक-पृथक प्रतिभास होता है न कि निजीरूप रसादि स्वभावके कारण। इस प्रकार के बड़े भारी दोषों से छुटकारा पाने के लिये प्रमाण प्रतीत रूपादिकों के समान शक्तियों का ग्रपलाप करना युक्ति युक्त नहीं है, ग्रर्थात् जैसे रूप रस ग्रादि ग्रनेक स्वभाव वाला पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार कार्यों में ग्रनेकपना दिखाई देने से उनके कारणों की शक्तियों में नानापना मानना चाहिये।

विशेषार्थ — इस शक्ति स्वरूप विचार नामक प्रकरण में पदार्थों की अतीन्द्रिय शक्ति की सिद्धि करते समय श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने बहुत ही अकाटच तर्क और उदाहरणों द्वारा नैयायिकादि परवादियों को समकाया है, जैन सिद्धांत में सम्मत शक्ति क्या है यह बहुत ही विशद रीति से टीकाकार ने उदाहरणों द्वारा समकाया है, अतीन्द्रिय शक्ति क्या है इसके लिये अग्नि का उदाहरण बहुत ही सुंदर और स्पष्ट है, बाहर में लाल पीला दिखायी देने वाला अग्नि का रूप मात्र ही स्फोट आदि कार्यों का करता है ऐसा जो नैयायिक का मत है वह जब विचार में आता है तो शतशः खण्डित हो जाता है। जब कोई मांत्रिक या अन्य पुरुष उस ग्रीन की शक्ति को मंत्र या मणि आदि से कीलित करता है, रोक देता है तब वह ग्रीन बाहर में वैसी की वैसी घधकती हुई भी स्फोट (सुरंग लगाकर पत्थर आदि को फोड़ना, तोप चलाना ) दाह आदि कार्य को नहीं कर पाती है? इसीसे सिद्ध होता है कि ग्रीन का बाहरी स्वरूप मात्र जलाना आदि कार्यों को नहीं करता, किन्तु कोई एक उसमें ऐसी अलक्ष्य अतीनिद्भय शक्ति है कि जिसके द्वारा ये कार्य सम्पन्न होते हैं। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में

मानाः शक्तयः; इत्यपसु(प्यसु)न्दरम्; ग्रहष्टेश्वरादेरपरमार्थसत्त्वप्रसङ्गात् । प्रदीपादिद्रव्यस्यैकस्य

घटित किया जा सकता है, बाहर में पठन ग्रभ्यास आदि समान होते हुए भी कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ग् होता है ग्रीर कोई नहीं। गेहं में गेहं का ही अंकूर उत्पन्न होना मिट्टी से घड़ा ही बनना आदि आदि कार्य अपने अपने कारणों की अलग अलग शक्तियों के अनुमापक हो रहे हैं। 'शक्ति: कियानुमेया स्यातु' शक्ति मात्र कार्य की ग्रन्ययानुपपत्ति से जानी जाती है। इन ग्रग्नि आदि संपूर्ण पदार्थों की शक्तियां नित्य भी हुमा करती हैं भीर मनित्य भी, द्रव्यशक्ति नित्य है भीर पर्याय शक्ति श्रनित्य है, द्रव्य पर्यायात्मक ही वस्तु होती है, द्रव्य अनादि निधन है, श्रतः उसकी शक्ति नित्य है, पर्याय सादि सांत है, ग्रतः उसकी शक्ति अनित्य है, ग्रकेली द्रव्य शक्ति से कार्य निष्पन्न नहीं होता, पर्याय शक्ति से युक्त जब द्रव्य शक्ति होती है तब कार्य होता है। इस कथन से सिद्ध होता है कि उपादान निमित्त से निरपेक्ष नहीं होता ग्रनेक सहकारी निमित्त कारण कलाप से युक्त जब द्रव्य शक्ति या उपादान हो जाता है तब यह कार्य को करता है, यहां तक विवाद का कोई खास प्रसंग नहीं है, किन्तू पर्याय शक्ति में जो अनेक सहकारी निमित्त हैं वे सभी अपने आप मिलते हैं या स्वतः उपस्थित होते हैं ? यह प्रश्न है, जब साक्षात् बुद्धि पूर्वक धनेक सहकारी सामग्री को जुटाकर कार्य करते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि सभी कारण कलाप स्वत: उपस्थित हो जाते हैं, सर्वथा सभी कारण अपने ग्राप मिलते हैं ग्रीर कार्य निष्पन्न हो जाता है। ऐसा सर्वथा एकान्त वाद प्रतीति का अवलाप करने वाला है, संसार में बहुत से कार्य बुद्धि पूर्वक होते हैं और बहुत से अबुद्धि पूर्वक। कार्यों में भी चेतन के कार्य भीर म्रचेतन के कार्य मन्तर्भूत हैं। म्रचेतन कार्य अपने कारण समूह से निष्पन्न होते हैं. उसमें किसी किसी में चेतन की प्रेरकता रहती है। दोनों चेतन ग्रचेतन ( जीव ध्रजीव) के कार्य सर्वथा निमित्त के स्वयं हाजिर होने से नहीं होते, किन्तू उनमें बद्धि पूर्वक प्रयत्न करने से होने वाले कार्य भी हैं। यह तो निश्चित है कि उपादान के बिना ग्रयित द्रव्य शक्ति के बिना या पर्याय शक्ति के बिना कार्य नहीं होते हैं, किन्तू पर्याय शक्ति का जो सहकारी कारण कलाप है वह सर्वथा ग्रपने ग्राप उपस्थित नहीं होता। जो अनित्य है तो उसको कारण चाहिये और सभी कारण अपने आप नहीं जुड़ते, पुरुषार्थ का मतलब भी यही है कि पुरुष से जो होवे। सहकारी कारण भी यदि एक होता अर्थात् पर्यायशक्ति में जो सहकारी की अपेक्षा है वह यदि एक ही होता तब

तो कुछ अपने आप उपस्थित होने की बात भी कहते किन्तु पर्याय शक्ति के सहकारी कारण अनेक हैं। एक बात और विशेष लक्ष देने योग्य है कि द्रव्य में एक ही प्रकार की शक्ति नहीं है "तत्रार्थानामनेकैव शक्तिः" धर्यात् पदार्थोंमें ध्रनेक प्रकार की शक्तियां हैं। पर्याय शक्ति को जैसे सहकारी कारण या निमित्त मिलता है वैसा ही कार्य प्रगट होता है। प्रवचनसार गाथा २५५ में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं...

रागो पसत्थभूदो वत्थु विसेसेण फलादि विवरीदं। गागाभूमि गदाणिह वीजणिह सस्स कालम्हि॥२४४॥

वर्थ - प्रशस्त राग या शुभोपयोग एक रूप होकर भी वस्तु विशेष के कारण (व्यक्ति-पूरुष विशेष के निमित्त से) विपरीत फल देनेवाला होता है। जैसे कि बीज समान होते हुए भी पृथक पृथक उपजाऊ शक्ति वाली भूमि के निमित्त से उन्हीं बीजों से पृथक पृथक ही फसल धाती है। धर्यात क्षेत्र में जितनी उपजाऊ शक्ति है, उतना ही प्रधिक धान्य की पैदास होगी। यह हुआ दृष्टान्त, दार्धान्त प्रशस्त रागका है, सो वह भी उत्तम मध्यम जघन्य पात्र के कारण ग्रर्थातु सम्यग्हिष्ट ग्रीर मिथ्याहिष्ट के कारण सही और विपरीत फल देनेवाला हो जाता है, सम्यग्द्दिक के तो वर्तमान में विपुल पुण्य बंधका कारण भौर परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, इससे विपरीत मिथ्याद्दिक के मात्र पूण्यका कारण होता है, श्रीर परंपरा से संसार में रुलाता है। इस गाथा से सिद्ध होता है, कि बीज भूत उपादान में एक ही समय में भ्रनेक शक्तियां विद्यमान हैं, जैसा निमित्त मिलेगा वैसी एक मात्र शक्ति प्रगट होगी, और शेष शक्तियां यों ही रहेगी। उपादान समान रूपसे होनेपर भी निमित्त पृथक पृथक होने से पृथक पृथक ही कार्य प्रगट होता है। यह सिद्धान्त उपर्युक्त गाथा कथित बीज भौर भूमिके उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे धनेकों उदाहरण हैं, मेघ से पानी समान ही सर्वत्र बरसता है, किन्तु ग्रलग ग्रलग भूमि वृक्ष, नीम, ग्राम, इधु ग्रादि का निमित्त पाकर अलग अलग कड़ग्रा या मीठे रूप परिएामन कर जाता है। उस मेघ जलमें एक साथ एक समय में कडुग्रा मीठा ग्रादि ग्रनेक रूप परिशामन करने की शक्तियां ग्रवश्य ही थी, जिसके कारण यह कडुआ या मीठे श्रादि रूप परिणमन कर गया। उसमें यह कहना कि नीम के वृक्ष पर पड़े हुए जलमें मात्र कडुए रस रूप परिगामन की ही शक्ति तरमणीयम्; रूपादेरप्यभावप्रसङ्गात्। शक्यं हि वक्तुं कर्कटिकादिद्रव्ये चक्षुरादिसामग्रीभेदाद्रूपा-

थी, भ्रन्य रूप नहीं थी सो यह कथन हास्यास्पद है। जब कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं कह रहे कि एक ही प्रकार का बीज ग्रनेक भूमिका निमित्त पाकर अनेक रूप परिणमन करता है, तब उपादान में एक प्रकार की ही परिशामन की शक्ति है, यह कहना कैसे सत्य हो सकता है ग्रथीतु नहीं। एक द्कानदार भपने द्कान पर बैठा है। उसके भ्रन्दर हंसना, रोना, चिन्ता करना, उदास होना भ्रादि सब प्रकार के भाव होने की योग्यता है, कोई भी एक हंसने रोने रूप पर्याय एक समय में प्रगट होगी, किन्तु नि-विचतु एक यही होगी ऐसा नियम नहीं है, विदूषक म्रादि हंसी का दृश्य सामने से निकलेगा तो वह पुरुष हंसने लगेगा, करुणापूर्ण दीन दु:खी श्रादमी दिखेगा तो वह रो पड़ेगा, घर की कुछ बुरी खबर सुनेगा या पदार्थों के भाव घटने का समाचार सूनेगा तो चिन्ता करने लगेगा इत्यादि । श्रतः यह निश्चित होता है कि पर्याय शक्तिका प्रगट होना सहकारी के आधीन है। यदि पर्याय शक्ति का निश्चित रूपसे प्रगट होना है, अर्थात निश्चित ही कार्य को करना है, तो चारों पुरुषार्थ व्यर्थ ठहरते हैं, हमारी आगामी व्यञ्जन पर्याय निश्चित् है तो हम किसलिये अच्छा या बुरा काम करेंगे ? जैसा आगे होना होता है, वैसा अपने को होना ही पड़ता है। यह भंयकर नियति वाद ईश्वरवाद से भी ग्रधिक कष्टदायी है, ईश्वरवादके चक्कर से तो ईश्वर की उपासना कर छट सकते हैं, किन्तू इस नियतिवाद-जैसा होना है वैसा ही होगा के चक्कर से किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं, वह तो प्रथाह सागर की भंबर है। नियति के प्रवाह में घूमते हुए हम सर्वथा पुरुषार्थहीन, हाथ पैर, मुख मन, बुद्धि सबसे हीन हैं, सब हिलना, धोना, खाना, सोचना, नियति देवी के अधीन है, कोई किसी को कहता नहीं कि तुम यह काम करो। यह काम तुमने क्यों किया, बालकों ने बर्तन फोड़ दिया, विद्यार्थी ने ग्रभ्यास नहीं किया, यहां तक किसी ने ग्रमुक व्यक्ति को मार डाला, सब माफ है। क्योंकि उस समय उस पुरुष से वैसा ही होना था? मांस बेचने वाले पशु पक्षी को मारने वाले पापी हिंसक क्यों हैं ? वे तो नियति के अनुसार जैसा होना था, उसीके अनुसार कार्य कर रहे हैं ? कहां तक लिखें ? कोई पुरुष को हाथ पैर बांधकर मुख में कपड़ा दे कर अंधेरी कोठड़ी में बंद कर देने से भी श्रधिक भयंकर नियतिवाद-जैसी उपादान की योग्यता होती है-द्रव्य शक्ति होती है वैसा निमित्त-पर्यायशक्ति हाजिर होता है। इतनी पुरुषार्थ हीनता की बात उपादान की मूख्यताकी दिप्रत्ययप्रतिभासभेदो, न पुना रूपाद्यनेकस्वभावभेदादिति । तन्न प्रमाणप्रतिपन्नत्वाद्वूपादिवच्छक्ती-नामपलापो युक्त इति ।

स्रोट लेकर कोई वर्तमान के जैनाभासी करते हैं घौर ऊपरसे ध्रपने को स्रनंत पुरुषार्थी अनंत पुरुषार्थ को करनेवाले—बतलाते हैं? यह तो साक्षात् स्ववचनबाधित बात है? जब उपादान के अनुसार निमित्त हाजिर होगा, और कार्य अपने घाप होगा, तब हमने क्या किया? अनंतपुरुषार्थ कौनसा हुआ? इस उपादान निमित्त विषयक वास्तविक सिद्धांत पर श्री प्रभाचन्द्राचार्यने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। द्रव्यशक्ति, पर्यायशक्ति घादि का विवेचन धनकी धनेक मिध्याधारणाओं को दूर करता है। वे अतीन्द्रिय शक्तियां अनेक हैं एवं पदार्थों से कथंचित् भिन्न स्रौर कथंचित् अभिन्न हैं। इसप्रकार शक्ति संबंधी वर्णन करके अंत में नैयायिक को भी अतीन्द्रिय शक्ति मानने के लिये बाध्य किया है।।

### \* शक्ति स्वरूपविचार समाप्त \*



## शक्तिस्वरूपविचार का सारांश

नैयायिक—वस्तु का जो स्वरूप है वही सब कुछ है, वही कार्य करने में समर्थ है, ग्रतः जैन आदि प्रतिवादो ग्रतीन्द्रिय शक्ति को कार्य करने में कारण मानते हैं वह व्यर्थ है, ग्रतीन्द्रिय शक्ति को ग्रहण करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ग्रतीन्द्रिय विषय ही नहीं है। ग्रनुमान प्रमाण भी ग्रविनाभावीं लिंग से होगा और ग्रतीन्द्रिय शक्ति के साथ हेतु का ग्रविनाभाव संबंध है या नहीं वह कैसे जाने ? इसी तरह अर्थापत्ति ग्रादि प्रमाण भी शक्ति को ग्रहण वहीं करते हैं। प्रमाण के द्वारा ग्रहण वहोंने पर भी ग्रापके कहने से उस

शक्ति को मान लेवे तो उसके विषय में पुनः प्रश्न होते हैं कि वह शक्ति नित्य है या अनित्य ? नित्य है तो पदार्थ सदा ही कार्य करते बैठेंगे ? यदि अनित्य है तो वह अनित्य शक्ति किससे उत्पन्न होगी ? शक्ति से शक्ति होगी या शक्तिमान से ? शक्तिमान से कहो तो अनवस्था आती है। अशक्त से शक्ति उत्पन्न हुई कहो तो जैसे अशक्त से शक्तिरूप कार्य उत्पन्न हुआ, वैसे सभी पदार्थ शक्ति रहित होकर ही कार्य करते हैं ऐसा क्यों नहीं मानते ? व्यथं ही शक्ति की जो कि नेत्रादि से दिखायी नहीं देती कल्पना करते बैठते हैं। तथा वह शक्ति एक है या अनेक ? एक है तो उस एक शक्ति को धारण करने वाला पदार्थ एक साथ अनेक तरह के कार्य नहीं कर सकेगा, तथा एक में अनेक शक्तियां मानो तो भी बहुत से प्रश्न खड़े होंगे कि वह एक पदार्थ अनेक शक्तियों को एक स्वभाव से धारण करता है या अनेक स्वभावों से ? एक स्वभाव से धारेगा तो वे अनेक स्वभाव किसी अन्य से धारण किये जायेंगे और इस तरह अनवस्था आयेगी। तथा शक्तिमानसे शक्ति भिन्न है या अभिन्न यह भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः अतीन्द्रिय शक्तिकी कल्पना करना क्यर्थ है ?

जैन—यह प्रतिपादन अयुक्त है, अतीन्द्रिय शक्तिको सिद्ध करनेवाला ग्रनुमान प्रमाण मौजूद है ग्रतः कोई भी प्रमाण शक्तिका ग्रस्तित्व सिद्ध नहीं करता ऐसा कहना असत्य है, उसी ग्रनुमान प्रमाण को बताते हैं—प्रतिनियत मिट्टी, सूत्र [धागे] ग्रादि पदार्थों में प्रतिनियत ही कार्य करने की शक्ति हुग्रा करती है [पक्ष] क्योंकि उन मिट्टी ग्रादि पदार्थों से प्रतिनियत घट ग्रादि कार्य ही संपन्न होते हैं, (हेतु) उनसे हर कोई कार्य नहीं हो पाता । इस प्रकार प्रत्येक वस्तुमें ग्रपने योग्य ही कार्य करने की क्षमता देखकर ग्रन्थम शक्तिका सद्भाव सिद्ध होता है । स्याद्वादी जैन ने इस शक्ति को शक्तिमान पदार्थसे कथंचित् भिन्न ग्रीर कथंचित् ग्रमिन्न माना है, द्रव्यदृष्टिसे शक्तिमान से शक्ति ग्रमिन्न हैं ग्रीर पर्यायदृष्टिसे शक्तिमान से शक्ति भिन्न है, अर्थात् जगत में यावन्मात्र पदार्थ हैं वे द्रव्य पर्यायात्मक हैं । उनमें जो द्रव्यशक्ति है वह हमेशा रहती है और पर्याय शक्ति सहकारी सामग्रीसे उत्पन्न होती है, ग्रतः अनित्य है । पर्याय शक्ति हमेशा मौजूद नहीं रहती इसलिये जब वह पर्याय शक्ति नहीं होती तब कार्य नहीं होता, इसप्रकार शक्ति कथंचित् कित्य (द्रव्यकी) और कथंचित अनित्य (पर्यायकी) है । पदार्थमें ग्रक्तियां अनेक हुग्रा करती हैं । ग्रनेक शक्तियोंको धारगा

करनेके लिये अनेक स्वभाव चाहिये इत्यादि प्रश्न एकांत पक्षको बाधित कर सकते हैं अनेकान्त पक्षको नहीं, क्योंकि शक्तिमान पदार्थ से शक्तियां अभिन्न स्वीकार की गयी है अत: अनेक शक्तियोंको एक ही पदार्थ भली प्रकारसे धार लेता है, देखा भी जाता है कि एक ही दीपक नाना पदार्थ एक साथ अनेकों कार्य करने की क्षमता रखता है—तेल शोष, दाह, प्रकाश इत्यादि कार्यों की एक साथ अन्यथानुपपत्ति (यदि शक्तियां अनेक नहीं होती तो ये तेल शोषादि अनेक कार्य वहीं हो सकते थे) से ही दीपक में अनेक शक्तियोंका सद्भाव सिद्ध होता है। दीपक की तरह अन्य सभी पदार्थों में घटित करना चाहिये।

शक्ति किससे पैदा होती है ? ऐसा परवादीके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है— शक्तिमानसे शक्ति पैदा होती है, शक्तिमान अपने पूर्व शक्ति से सशक्त होता है, इस तरह शक्तिसे सशक्त और पुनः उस सशक्त शक्तिमानसे शक्ति ग्रनादि प्रवाहसे उत्पन्न होती रहती है, जैसे बीजसे अंकुर और पुनः अंकुरसे बीज अनादि प्रवाहसे उत्पन्न होते रहते हैं। स्वयं परवादी के यहां भी इस प्रकार का ग्रनादि प्रवाह माना है अदृष्ट से ग्रहण्टांतर अनादि प्रवाह से आत्मा में उत्पन्न होता रहता है ऐसा वे भी कहते हैं।

पदार्थों में म्रतीन्द्रिय शक्तिका सद्भाव सिद्ध करनेके लिये अग्निका उदाहरण मत्यन्त उपयुक्त होगा—िकसी स्थान पर अग्नि जल रही है उस म्राग्निको प्रतिबंधक मिंगा मंत्र ग्रादि से रोका जाता है तब वह पूर्ववत् जलती रहने पर भी स्फोट आदि कार्योंको नहीं कर पाती, उस समय उसका स्वभाव हटाया जाता है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि जिस पदार्थ या व्यक्तिके प्रति स्तंभन किया गया है उसी को नहीं जलाती, भ्रन्यको जलाती भी है, यदि बाहर में दिखायी देने वाला लाल स्वरूपसे धक्कते रहना इत्यादि मात्र ग्राग्निका स्वरूप माना जाय तो वह स्वरूप प्रतिबंधक मिण या मंत्र के सद्भाव में भी रहता है, किन्तु उस प्रतिबंधक के सद्भाव में स्फोट ग्रादि कार्यो तो नहीं होते सो ऐसा क्यों ? प्रतिबंधक मंत्र मिण ग्रादिने किसको रोका है ? बाहरी स्वरूप तो ज्यों का त्यों है ? ग्रतः कहना पड़ता है कि प्रतिबंधक मिण ग्रादिने ग्राग्निके श्रतीन्द्रिय शक्तिका स्तंभन किया है । इस ग्राग्निके उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थका बाहरी स्वरूप ही सब कुछ नहीं है, ग्रकेला बाह्य

स्वरूप कार्य करने में समर्थ नहीं है अपितु कोई अलक्ष्य, अतीन्द्रिय (इन्द्रियों द्वारा प्रहण में नहीं आने वाला) स्वरूप शक्ति अवश्य है जिसकी सहायतासे पदार्थ कार्य करनेमें समर्थ हो जाया करते हैं। अलक्ष्य—अतीन्द्रिय होनेके कारण शक्तिको न माना जाय तो संसार में ऐसे बहुत से पदार्थ हैं कि जिनको पर वादियों ने भी अतीन्द्रिय माना है, अहष्ट आत्मा, ईश्वर आदि पदार्थ अतीन्द्रिय हैं किन्तु उन्हें नैयायिकादि परवादी स्वीकार करते ही हैं, ठीक इसी प्रकार पदर्थों की अतीन्द्रिय शक्तिको भी स्वीकार करना चाहिये इसको स्वीकार करनेमें कोई बाधा नहीं आती, उलटे नहीं स्वीकार करनेमें ही अनेक बाधायें आती हैं। इत्यलं विस्तरेण।

### \* शक्तिस्वरूपविचार का सारांश समाप्त #



# ग्रर्थापत्तेः पुनविवेचनं

\*

यत्पुनरर्थापत्त्यर्थापत्तेश्वाहरणं वाचकसामर्थ्यात्तिन्नत्यत्वज्ञानमुक्तम्; तदप्ययुक्तम्; वाचक-सामर्थ्यस्य तत्प्रत्यनन्यथाभवन।सिद्धः। निराकिरिष्यते चाग्रे नित्यत्वं शब्दस्येत्यलमतिप्रसङ्कोन।

याप्यभावार्थापत्ति:-जीवंश्च त्रोऽन्यत्रास्ति गृहेऽभावादिति; तत्रापि कि गृहे यत्तस्य जीवनं तदेव गृहे चैत्राभावस्य विशेषग्रम्, उतान्यत्र ? प्रथमपक्षे तत्राभावस्य विशेष्यस्यासिद्धः, यदा हि

जब ग्राचार्य मीमांसकादि प्रवादी द्वारा मान्य ग्रथिपत्ति प्रमाएका ग्रनुमान प्रमाएमें ग्रन्तर्भाव कर रहे थे तब अतीन्द्रिय शक्ति के विषयमें चर्चा हुई, नैयायिक अतीन्द्रिय शक्तिको नहीं मानते अतः जैनाचार्यने उसको अनुमानादिप्रमागाद्वारा भली प्रकार सिद्ध किया। ग्रब ग्रयपित्ति का जो ग्रञ्जरा विषय रह गया था उसका पून: विवेचन करते हैं-ग्रर्थापत्तिके छः भेद बताये थे-प्रत्यक्षपूर्विका अर्थापत्ति १, अनुमान-पूर्विका अर्थापत्ति २, ग्रागमपूर्विका अर्थापत्ति ३, उपमानपूर्विका ग्रथीपत्ति ४, प्रथीपत्ति-प्विका ग्रथीपत्ति ५, ग्रौर ग्रभावपूर्विका ग्रथीपत्ति ६, उनमें से प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, मागम, उपमान पूर्वक होने वाली भ्रयपित्तियों का तो अनुमान प्रमाण में ही भ्रन्तभिव होता है, ऐसा प्रकट कर भाये हैं। अब भ्रथीपिता पूर्विका भ्रथीपित्त का निरसन करते हैं-अर्थापत्ति पूर्वक होने वाली अर्थापत्ति का उदाहरण दिया था कि शब्द में पहले अर्थापत्ति के द्वारा वाचकत्व की सामर्थ्य सिद्ध करना श्रीर पुनः उसी शब्दमें नित्यत्व सिद्ध करना सो यह प्रर्थापत्ति का वर्णन ग्रयुक्त है, क्योंकि शब्द में जो वाचक सामध्ये है, उसका नित्यत्व के साथ कोई अकाट्य संबंध नहीं है, ग्रर्थात् नित्यत्वके विना वाचक सामर्थ्य न हो ऐसी बात नहीं है। हम जैन ग्रागे प्रकरणानुसार शब्द की नित्यताका खण्डन करनेवाले हैं। इसलिये अर्थापिता पूर्वक होनेवाली अर्थापिता सिद्ध नहीं होती है, तथा-ग्रभावपूर्विका अर्थापत्ति का उदाहरण दिया था कि "जीवंश्चेत्रोऽन्यत्रास्ति गृहेऽभावात्" जीवत चैत्रनामा पुरुष अन्यत्र है, क्योंकि उसका घर में सभाव है, सो इस उदाहरण में प्रश्न होता है, कि चैत्र का घर में जो जीवन है, वही घर में चैत्रा- चैत्रो गृहे जीवित कथं तदा तत्र तदभावो येनासौ तेन विशेष्येत ? यदा च तत्र तदभावो, न तदा तत्र तज्जीवनिमिति । द्वितीयपक्षे तु विशेषणस्यासिद्धः, न खलु चैत्रस्यान्यत्र यज्जीवनं तदर्थापत्युदयकाले तथाविषप्रदेशविशेषण्यत्वेन कुतिश्चरप्रतीयते धर्यापत्तेवैयध्यंप्रसङ्कात् । येनैव हि प्रमाणेन तज्जीवनं प्रतीयते तेनैव तत्सद्भावोपि । न ह्यप्रतिपन्ने देवदत्ते तद्धमीं जीवनं प्रत्येतुं शक्यम् अतिप्रसङ्कात् । न वाप्रतीतस्य विशेषण्यत्वमत एव । प्रर्थापत्त्यैव तत्सिद्धावितरेतराश्रयः—सिद्धे हि तया तस्यान्यत्र जीवने तद्धिशेषितात्तरप्रदेशाभावादर्थापत्त्युदयः, तत्रश्च तत्सिद्धिरिति ।

भाव का विशेषए। है, ग्रथवा बहिर्जीवन चैत्राभाव का विशेषए। है ? प्रथम पक्ष माने तो उसमें भ्रभावरूप विशेष्यकी असिद्धि होती है, कैसे सो बताते हैं-जब चैत्र घर में जी रहा है, तब उसका वहां अभाव कैसे कहा जा सकता है जिससे कि यह चैत्राभाव रूप विशेष्यका विशेष्ण कहा जा सके ? तथा जब घर में चैत्र का ग्रभाव है, तब वहां उसका जीवन हो नहीं सकता है। दूसरा पक्ष यदि चैत्रका घर से जो बहिर्जीवन है, वह चैत्राभाव का विशेषण है ऐसा माना जाय तो यह विशेषण ग्रसिद्ध होता है. क्यों कि चैत्रका जो घर से बाहर अन्यत्र जीना है वह ग्रर्थापिता के उत्पन्न होते समय उस प्रकार के देश विशेषण रूपसे किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, यदि जाना जाता है तो फिर अर्थापित ज्ञानकी जरूरत ही नहीं रहती है, कैसे सो ही बताते हैं-जिस प्रमाण द्वारा चैत्रका बहिर्जीवन प्रतिभासित होता है, उसी प्रमाण द्वारा चैत्रका सद्भाव भी प्रतिभासित होगा । क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि देवदत्त को तो नहीं जाना जाय और उसका जीवन स्वरूप धर्म जान लिया जाय। यदि देवदत्त के जाने विना उसका जीनारूप धर्म जाना जा सकता है, तो मेरु को जाने विना भी उसका वर्ण-रंग जानने में आना चाहिये, अतः यह मानना चाहिये कि जो प्रतीत नहीं होता है, उसमें विशेषणता नहीं बनती यदि ऐसा हठाग्रह करोगे तो वही ग्रति प्रसंग दोष उपस्थित होगा । यदि श्रर्थापत्ति के द्वारा ही चैत्रका ग्रन्यत्र जीवन जाना जाता है, ऐसा कही तो इस मान्यता में अन्योन्याश्रय दोष आता है, क्योंकि जब अर्थापत्ति से चैत्रका अन्यत्र जीना सिद्ध हो जाय तब उस विशेषरा से विशेषित घर में जीने के ग्रभाव से अर्थापत्ति की उत्पत्ति होगी भीर उसके द्वारा फिर चैत्रका बहिर्जीवन सिद्ध होगा। इस तरह दोनों ही असिद्ध हो जाते हैं।

शंका - चैत्रका जीना निश्चित होकर उसके गृहाभावका विशेषण नहीं बना

श्रय न निश्चितं सज्जीवनं तद्ग्रहाभावविशेषणं येनायं दोषः, किन्तु 'यदि गृहेऽसन् जीवति तदान्यत्रास्ति' इत्यभिषीयते; तर्हि सशयरूपत्वात्तस्याः कथं प्रामाण्यम् ? या तु प्रमाणं सानुमानमेव । पञ्चावयवत्वमप्यत्र सम्भवत्येव । तथाहि—जीवतो देवदत्तस्य गृहेऽभावो बहिस्तत्सद्भावपूर्वकः जीवतो गृहेऽभावत्वात् प्राङ्गणे स्थितस्य गृहे जीवदभाववत् । यद्वा, देवदत्तो बहिर्दित गृहासंमृष्टजीवनाधार- स्वात्स्वात्मवत् । कथं पुनर्देवदत्तस्यानुपलभ्यमानस्य जीवनं सिद्धः येन तद्वेतुविशेषण्मित्यसत्;

करता जिससे कि यह अन्योन्याश्रय नामका दोष दिया जा सके। यहां तो इतना ही जाना जाता है कि घरमें न होकर यदि जीता है तो अन्यत्र है।

समाधान—इसतरह माने तो संशयास्पद ज्ञान सिद्ध होता है, ऐसे संशयभूत प्रथापित्तमें प्रामाण्य सिद्ध होना किसप्रकार शक्य है? यदि कोई अन्य अर्थापित्त प्रमाणभूत हो भी तो वह अनुमान प्रमाण ही कहलायेगी! इस अर्थापित्तनामसे माने गये आपके ज्ञान पंच अवयवपना भी घटित होता है, देखिये—जीवंत देवदत्तका घरमें जो अभाव है, वह बहि:सद्भाव पूर्वक है, [ पक्ष ] क्योंकि जीवंत रहते हुए भी घरमें अभाव है [हेतु] जैसे प्रांगण में स्थित देवदत्तका जीवंत रहते हुए भी गृहाभ्यन्तरमें उसका अभाव रहता है [ हष्टांत ] दूसरा अनुमान प्रयोग भी उपयुक्त है कि—देवदत्त बाहर गया है [ पक्ष ] क्योंकि घरमें असंयुक्त जीवनाधारपना है [हेतु] जैसे स्वात्म-स्वरूप होता है ( जैसे स्वात्मस्वरूप घरमें असंयुक्त जीवनाधार रूप होता है )।

शंका — जब कि घरमें देवदत्त उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर वह जीवित है यह किस प्रमाण से सिद्ध होता है ? जिससे वह अभावरूप हेतुका विशेषण हो सके ?

समाधान — यह प्रश्न ठीक नहीं है । क्योंकि हमने जो ऐसा कहा है वह प्रसंग साधन को ग्राश्रित करके कहा है।

विशेषार्थ — "साध्य साधनयोर्व्यापकभाव सिद्धी व्याप्याभ्युपगमो व्याप-काभ्युपगमनान्तरीय को यत्र प्रदर्श्यते, तत्प्रसंगसाधनम्" प्रसंगसाधनका लक्षण् — ऐसा है कि साध्य श्रीर साधन में व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध होनेपर जब कहीं कोई पुरुष मात्र व्याप्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे व्यापक को भी स्वीकार करना चाहिये ऐसा जहां श्रापादन किया जाता है वह प्रसंग साधन है। यहां श्रनुमान में जीवंत देवदत्त

#### प्रसङ्गराघनोपन्यासात् ।

का जो घर में ग्रभाव है वह बाहर में सद्भाव पूर्वक कहा गया है, यह साध्य है [व्याप्य है] क्योंकि जीते हुए भी घर में उसका अभाव है यह साधन है [व्यापक है ] जब बाहर में सद्भाव पूर्वक ही घर में उसका अभाव है, इतना व्याप्य मान लिया गया है (ग्रथापित प्रमाणवादी मीमांसकने ) तो इसके साथ व्यापक—जीते हुए ही उसका घर में ग्रभाव है ऐसा माना हुगा ही कहलायेगा, इस प्रकार मीमांसक की मान्य अर्थापिता में पृथक प्रमाणता का निरसन हो जाता है। क्योंकि पूर्वोक्त युक्तियों हारा उसका ग्रनुमान में ग्रन्तर्भाव होना सिद्ध होता है।

## श्रर्थापत्ति पुनर्विवेचन समाप्त





\*

यच निषेध्याधारवस्तुग्रह्णादिसामग्रीत इत्याद्युक्तम्; तत्र निषेध्याधारो वस्त्वन्तरं प्रयोगि-संसृष्टं प्रतीयते, श्रसंसृष्टं वा ? तत्राद्यपक्षोऽयुक्तः; प्रतियोगिसंसृष्ट्वस्त्वन्तरस्याध्यक्षेण प्रतीतौ तत्र तदभावग्राहकत्वेनाभावप्रमाणप्रवृत्तिविरोधात् । प्रवृत्तौ वा न प्रामाण्यम्; प्रतियोगिनः सत्त्वेपि तत्प्रवृत्तेः । द्वितीयपक्षे तु ग्रभावप्रमाणवेयर्थ्यम्, प्रत्यक्षेण्वेव प्रतियोगिनोऽभावप्रतिपत्तेः । श्रथ प्रति-योग्यसंसृष्टतावगमो वस्त्वन्तरस्याभावप्रमाणसम्पाद्यः; तर्हि तद्यमावप्रमाणं प्रतियोग्यसंसृष्ट्वस्त्व-

स्थाव प्रमाण का वर्णन करते हुए मीमांसक नै कहा था कि निषेध्य के आधारभूत वस्तु के ग्रहण करने भ्रादि रूप सामग्री से तीन प्रकार का स्थाव प्रमाण उत्पन्न होता है वह स्थाव प्रमाण घट पट आदि पदार्थों के स्थाव को सिद्ध करता है, इत्यादि सो वह कथन स्रयुक्त है, कैसे ? सो भ्रव इसी विषय पर विचार किया जाता है—निषेध्य [ निषेध करने योग्य ] वस्तु का स्राधारभूत जो भूतल रूप वस्तु है वह प्रतियोगी से [ घट से ] संसर्गित प्रतीत होती है अथवा स्रसंस्थित ? भूतल रूप वस्तु घट संस्थित प्रतीत होती है तो ऐसा कहना स्रयुक्त है, क्योंकि यदि प्रतियोगी घट के संस्थे से युक्त भूतल प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है तो वहां उस घट के स्थाव को ग्रहण करने वाले स्थाव प्रमाण की प्रवृत्ति होने में विरोध स्थाता है। यदि प्रवृत्ति करेगा तो उस में प्रमाणता नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि प्रतियोगी जो घट है उसके रहते हुए भी उस घट का निषेध करने में वह प्रवृत्त हुन्ना है। दूसरा पक्ष—"प्रतियोगी से स्रसंसृष्ट भूतल प्रतीत होता है" ऐसा कहो तो अभाव प्रमाण व्यथं होगा ? क्योंकि प्रत्यक्ष से ही प्रतियोगी के (घट के) स्रभाव की प्रतीति हो रही है।

शंका — भूतल का जो प्रतियोगी से ग्रसंसृष्टपन है उसका श्रवगम ग्रभाव प्रमाण के द्वारा होता है।

न्तरग्रहणे सित प्रवत्तेत, तदसंसृष्टतावगमश्च पुनरप्यभावप्रमाणसम्पाद्य इत्यनवस्था । प्रथमाभावप्रमा-णात्तदसंसृष्टतावगमे चान्योन्याश्रयः ।

प्रतियोगिनोपि स्मरणं वस्त्वन्तरसंसृष्टस्य, ग्रसंसृष्टस्य वा ? यदि संसृष्टस्य; तदाऽभावप्रमा-णाप्रवृत्तिः । ग्रथासंसृष्टस्य; ननु प्रत्यक्षेण वस्त्वन्तरासंसृष्टस्य प्रतियोगिनो ग्रहणे तथाभूतस्यास्य स्म-रणं स्यान्नान्यथा । तथाभ्युपगमे च तदेवाभावप्रमाणवैयर्थ्यं 'वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समा-श्रिता' इत्यादिग्रन्थविरोधश्च । वस्तुमात्रस्याष्ट्यक्षेण ग्रहणाभ्युपगमे प्रतियोगीतरव्यवहाराभावः।

समाधान—तो फिर वह अभावप्रमाण घट के संबंध से रहित भूतल के ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होगा, और उसमें घट की असंसृष्टता का ज्ञान अन्य दूसरे ग्रभाव प्रमाण से जावा जायेगा। इस तरह ग्रभाव प्रमाणों की कल्पना करने से ग्रनवस्था होगी। यदि प्रथम श्रभाव प्रमाण से ही घट की असंसृष्टता का ज्ञान होना कहोगे, तो ध्रन्योन्याश्रय दोष ग्रावेगा प्रथम अभाव प्रमाण से प्रतियोगी के संबंध से रहितपने का भूतल में ज्ञान होगा ग्रोर उस ज्ञान के होनेपर प्रथम अभाव प्रमाण की उत्पत्ति होगी इस प्रकार उभयासिद्धि होगी। अभाव प्रमाण की सामग्री में प्रतियोगी का स्मरण होना भी एक कारण कहा गया है सो वस्त्वन्तर से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण भ्रभाव का कारण होता है या उससे असंसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव का कारण होता है ? वस्त्वन्तर-भूतल से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव प्रमाण का कारए। होता है ऐसा कहो तो अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी? वियोंकि भूतल जब प्रतियोगी से संसृष्ट प्रतीत हो रहा है तब ग्रभाव प्रमाण के द्वारा उसका ग्रभाव कैसे किया जा सकता है ] भूतल से ग्रसंसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव का कारण होता है ऐसा दूसरा पक्ष कही तो प्रत्यक्ष के द्वारा वस्त्वन्तर से असंसृष्ट प्रतियोगी का ग्रहरा होनेपर ही उस तरह के प्रतियोगी का स्मरण हो सकता है अन्यथा नहीं। यदि इस तरह प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतियोगी से असंसृष्टपने का ज्ञान हो जाता है तो ग्रभावप्रमाण व्यर्थ ठहरता है और ग्रापके ग्रन्थोक्त वाक्य की ग्रसिद्धि भी होगी कि-''वस्तुके ग्रसंकरताकी सिद्धि ग्रभावप्रमाण्के प्रामाण्य पर समाश्रित है'' ( ग्रर्थात् ग्रभावप्रमाणको प्रामाणिक माननेपर ही वस्तुओंका परस्परका ग्रसांकर्य सिद्ध होगा, अभावप्रमाण ही एक वस्तुका दूसरे वस्तुमें भ्रभाव सिद्ध करता है इत्यादि )।

यदि चानुभूतेि भावे प्रतियोगस्मरणमन्तरेणाभावप्रतिपत्तिनं स्यात्, तिह प्रतियोग्यप्यनुभूत
एव स्मर्त्तियो नान्यथा प्रतिप्रसङ्गात् । तदनुभवश्चान्यासंसृष्टतयाऽभ्युपगन्तव्यः, तस्याप्यन्यासंसृष्टताप्रतिपत्तिस्ततोऽन्यत्र प्रतियोगिस्मरणात् तत्राप्ययमेव न्याय इत्यनवस्था । प्रथ प्रतियोगिनो भूतलस्य
स्मरणाद घटस्यान्यासंसृष्टता प्रतीयते, तत्स्मरणाच भूतलस्य तदेतरेतराश्ययः; तथाहि—न यावद्घटासंसृष्टभूभागप्रतियोगिस्मरणाद् घटस्य भूतलासंसृष्टताप्रतिपत्तिनं तावत्तत्स्मरणाद्भूतलस्य घटासंसृष्टताप्रतिपत्तिः, यावच भूतलस्य घटासंसृष्टता न प्रतीयते न तावत्तत्स्मरणेन घटस्येति । ततोऽन्यप्रतियोगि-

शंका — प्रत्यक्ष द्वारा सिर्फ वस्तु मात्रका [ भूतलका ] ग्रहण होता है [ अन्यका नहीं ]।

समाधान — इस तरह स्वीकार करने पर तो प्रतियोगी और इतर अर्थात घट और भूतलका व्यवहार ही समाप्त होगा। दूसरी बात यह विचारणीय है कि यदि प्रत्यक्ष के द्वारा भूतल को जान लेने पर भी प्रतियोगी के स्मरण हुए बिना घट के अभाव की प्रतीति नहीं हो सकती ऐसा स्वीकार करे तो प्रतियोगी [घट] भी अनुभूत होने पर ही तो स्मरण करने योग्य हो सकेगा, ग्रन्थथा नहीं यदि बिना अनुभूत किये को स्मरण करने योग्य मानेंगे तो ग्रतिप्रसंग ग्रायेगा। प्रतियोगी का ग्रनुभव भी अन्य की असंसृष्टता से होना मानना पड़ेगा, फिर उस घट के ग्रनुभव की प्रतिपत्ति भी ग्रन्य जगह के प्रतियोगी के स्मरण से होवेगी। उसमें भी पूर्वोक्त न्याय रहेगा इस तरह ग्रनवस्था ग्राती है।

शंका — अनवस्था को इस प्रकार से हटा सकते हैं, प्रतियोगी भूतल के स्मरण से घटकी अन्य असंसृष्टता का ज्ञान होगा और उस स्मरणसे भूतलकी अन्य असंसृष्टता का ज्ञान होगा।

समाधान — इस तरह मानने पर तो ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्रावेगा, उसी को बताते हैं जब तक घट में असंसृष्ट भू भाग में प्रतियोगी के स्मरण से घट की भूतल के साथ ग्रसंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक उस स्मरणसे भूतलमें घटकी ग्रसंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी. और जब तक भूतल में घट ग्रसंसृष्टता प्रतीतिमें नहीं ग्रायेगी तब तक उसके स्मरणसे घटसे ग्रसंसृष्ट भू भाग प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। ग्रतः इन दोषोंको दूर करनेके लिये ऐसा मानना चाहिये कि ग्रन्य प्रतियोगी के स्मरणके विना ही प्रत्यक्ष द्वारा ग्रभावांश जाना जाता है, जैसे भावांश जाना जाता है। भूतल से रहित

स्मरणमन्तरेर्णंवाभावांशो भावांशवःप्रत्यक्षोऽभ्युपगन्तव्यः । भूतलासंसृष्ट्षघटदर्शनाहितसंस्कारस्य च पुनर्घटासंसृष्ट् भूभागदर्शनानन्तरं तथाविधघटस्मरणे सित 'ग्रस्यात्राभावः' इति प्रतिपत्तिः प्रत्यिभज्ञान-मेव । यदा तु स्वदुरागमाहितसंस्कारः साङ्ख्यस्तथाऽप्रतिपद्यमानः तत्प्रसिद्धसत्त्वरजस्तमोलक्षण्विष-यनिदर्शनोपदर्शनेन भ्रनुपलब्धिविशेषतः प्रतिबोध्यते तदाप्यनुमानमैवेति क्वाभावप्रमाणस्यावकाशः ? ततोऽयुक्तमुक्तम्-'न चाष्यक्षैणाभावोऽवसीयते तस्याभावविषयत्वविरोधात्, नाष्यनुमानेन हेतोर-भावात्' इति ।

[ आकेले ] घटको देखनेसे जिसको संस्कार उत्पन्न (धारणा ज्ञान) हुआ है ऐसे पुरुष को जब कभी घट रहित मात्र भू भाग दिखाई देता है तब उस पुरुषको पहले देखे हुए उस प्रकारके घटका स्मरण होता है और "यहांपर इस स्मृतिमें स्थित घटका सभाव है" इसतरहका प्रतिभास होता है सो यह प्रत्यभिज्ञान ही है सन्य कुछ नहीं। सांख्य इसप्रकारके वस्तुके अभाव के ज्ञानको सत्य नहीं मानता क्योंकि उनके ग्रागममें सबको सद्भाव रूप ही माना है प्रभावरूप नहीं, सो इस कुन्नागमके संस्कार के कारण सांख्य अभावका प्रत्यक्ष ज्ञान होना स्वीकार नहीं करता तब उन्हींके मतमें प्रसिद्ध ऐसे सत्व, रज, तम संबंधी हष्टांत देकर समभाया जाता है कि "जिस प्रकार सत्वमें रजोगुणकी एवं तमोगुणकी श्रनुपलब्धि है [ स्रभाव है ] उसी प्रकार इस भूतलपर घट नहीं है" इत्यादि सो इसप्रकार सांख्यको समभानेके लिये श्रनुमानप्रमाण द्वारा श्रभावांशका ग्रहण किया जाता है। इसतरह प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञान तथा श्रनुमान द्वारा अभावांशका ग्रहण होना सिद्ध हो जाता है अतः मोमांसकका निम्नलिखित वाक्य श्रसत है कि—"प्रत्यक्ष द्वारा स्रभावका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वह ग्रभावको विषय ही नहीं करता अनुमान द्वारा भावका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि हेतुका श्रभाव है"।

दूसरी बात यह है कि-ग्रभाव प्रमाण से यदि अभाव का ग्रहण होता है तो उससे केवल ग्रभाव की ही प्रतिपत्ति होगी प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति तो होगी नहीं।

शंका - प्रभाव की प्रतिपत्ति से घटाभाव जाना जायगा ?

समाधान — ग्रन्छा तो बताइये कि वह जो प्रतियोगी की निवृत्ति हैं वह प्रति-योगी के स्वरूप से संबद्ध है कि असंबद्ध है ? प्रतियोगी के स्वरूप से संबद्ध है ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि भाव भीर श्रभाव में तादात्म्यादि संबंध बनते नहीं हैं इस किन्त, श्रभावप्रमाणेनाभावग्रहणे तस्यैव प्रतिपत्तिः स्यान्न प्रतियोगिनिवृत्तेः । श्रभावप्रतिपत्ते - स्तिन्नवृत्तिप्रतिपत्तिः त्रां कं प्रतियोगिस्वरूपसम्बद्धाः, श्रसम्बद्धाः वा ? न तावत्सम्बद्धाः; भावा-भावयोस्तादात्म्यादिसम्बन्धासंभवस्य वक्ष्यमाण्तवात् । श्रथासम्बद्धाः तिह् तत्प्रतिपत्ताविष कथं प्रतियोगिनिवृत्तिसिद्धिः श्रतिप्रसङ्गात् ? तिन्नवृत्तेरप्यपरतिन्नवृत्तिप्रतिपत्त्यभ्युपगमे चानबस्था ।

यश्च 'प्रमाणपञ्चकाभावः, तदन्यज्ञानम्, ग्रात्मा वा ज्ञाननिर्मु क्तोऽभावप्रमाणम्' इति त्रिप्रका-रतास्येत्युक्तम्; तदप्ययुक्तम्; यतः प्रमाणपञ्चकाभावो निरुपाल्यत्वात्कथं प्रमेयाभावं परिच्छिन्द्यात् परिच्छिलोज्ञीनधर्मत्वात् ? ग्रथ प्रमाणपञ्चकाभावः प्रमेयाभावविषयं ज्ञानं जनयन्नुपचारादभावप्रमा-

बात को हम धार्ग कहने वाले हैं। प्रतियोगी की निवृत्ति प्रतियोगी के स्वरूप से असंबद्ध है ऐसा द्वितीय पक्ष कहों तो उसके जान लेने पर भी प्रतियोगी की निवृत्ति कैसे सिद्ध होगी ? प्रतिप्रसंग प्राता है।

उस प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति ग्रन्य प्रतियोगी की निवृत्ति से जानी जायगी ऐसा माने तो भनवस्था होती है। मीमांसक ने भ्रभाव प्रमाण का कथन करते हुए कहा था कि ग्रभाव प्रमाण, प्रमाण पंचक का ग्रभाव रूप, तदन्यज्ञान रूप, ग्रीर ज्ञान निर्मुक्त ग्रात्मारूप इस प्रकार से तीन तरह का होता है, सो यह वर्णन भ्रयुक्त है, क्योंकि प्रमाणपंचकाभाव रूप जो भ्रभाव है वह तो निरुपारूय (नि:स्वभाव) है, श्रतः वह प्रमेय के अभाव को कैसे जान सकता है ? जानना तो ज्ञान का धर्म है। यदि कहा जावे कि प्रमागा पंचकाभाव प्रमेयाभाव विषय वाले ज्ञान को उत्पन्न करता है इसलिये उपचार से उसको ग्रभाव प्रमाण नाम से कहा जाता है ? सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रभाव ग्रवस्तु है उससे प्रमेयाभाव विषयक ज्ञान पैदा होना असंभव ही है, वस्तुभूत जो पदार्थ है वही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, अवस्तुरूप पदार्थ नहीं, क्योंकि अवस्तु सर्व प्रकार की शक्ति से रहित होती है, जैसे गधे के सींग। यदि उसमें (प्रमाणपंचकाभाव में) कार्य की सामर्थ्य है तो वह सद्भाव रूप पदार्थ ही कहलायेगा, क्योंकि यही परमार्थभूत वस्तुका लक्षण है-ग्रन्य कुछ लक्षण नहीं है। जिसमें सत्ताका समवाय हो वह परमार्थभूत वस्तु है ऐसा लक्षण करना गलत है। क्योंकि उसका धागे हम समवाय के निराकरण करनेवाले प्रकरण में निषेध करने वाले हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि जहां पर प्रमाण्यंचकाभाव है [ पांचों प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं है ] वहां पर अवश्य प्रमेय के अभावका ज्ञान उत्पन्न होता ही है। क्योंकि परके मनोवृत्ति विशेषोंके साथ भ्रनेकान्तिकता भाती है। किञ्च णमुच्यते; न; मभाव स्यावस्तुतया तज्ज्ञानजनकत्वायोगात्। वस्त्वेव हि कार्यमुल्पादयित नावस्तु, तस्य सकलसामध्यंविकलत्वात्खरिवषाण्वत्। सामध्यं वा तस्य भावरूपताप्रसिक्तः, तल्लक्षण्यात्वात्पर-मार्थसतोलक्षणान्तराभावात्, सत्तासम्बन्धादेस्तल्लक्षण्यः निषेत्स्यमानत्वात्। न च यत्र प्रमाण्पत्व-काभावस्तत्रावश्यं प्रमेयाभावज्ञानमुत्पद्यते; परचेतोवृत्तिविशेषैरनेकान्तिकत्वात्।

किन्त, प्रमाण्यन्त्रकाभावो जातः, श्रज्ञातो वा तज्ज्ञानहेतुः स्यात् ? ज्ञातश्चेत्रकृतो ज्ञातः ? तिद्ववयप्रमाण्यन्त्रकाभावाचेत्; श्रनवस्था । प्रमेयाभावाचे दन्योन्याश्रयः—सिद्धे हि प्रमेयाभावे प्रमाण्यन्त्रकाभावसिद्धः, तिसद्धेश्च प्रमेयाभावसिद्धिरिति । श्रज्ञातस्य च ज्ञापकत्वायोगः "नाज्ञातं

प्रमेयाभावरूप ज्ञानको उत्पन्न करने वाला वह प्रमाण्णंचकाभाव जाना हुम्रा होकर प्रमेयाभाव के ज्ञानका हेतु होता है स्थवा नहीं जाना हुम्रा होकर हेतु होता है ? यदि जाना हुम्रा होकर हेतु होता है तो वह किस प्रमाण् से जाना गया होता है ? यदि कहा जाय कि प्रमाण्णंचकाभाव को विषय करनेवाला जो ग्रभाव प्रमाण् है उसके द्वारा प्रमाण्णंचकाभाव जाना जाता है, तो इस तरह मानने में अनवस्था आवेगी । यदि इस दोष से बचने के लिये कहा जाय कि वह प्रमाण्णंचकाभाव प्रमेयाभाव से जाना जाता है तो अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता है, क्योंकि प्रमेयाभाव सिद्ध होने पर प्रमाण्णंचकाभाव सिद्ध हो सकेगा । श्रीर उसके सिद्ध होनेपर प्रमेयाभाव सिद्ध होगा । दूसरा पक्ष — प्रमाण्णंचकाभाव अज्ञात रहकर प्रमेयाभाव के ज्ञानका हेतु होता है, सो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ''नाजातं ज्ञायकं नाम'' इस नियम के अनुसार जो ग्रज्ञात होता है वह किसी का ज्ञायक नहीं होता है ऐसा बुद्धिमानों द्वारा माना गया है । श्रन्थथा भ्रतिप्रसंग होगा । यद्यपि इन्द्रियां भ्रज्ञात रहकर ज्ञानका हेतु हुग्रा करती हैं किन्तु वे ज्ञान के प्रति कारक हेतु हैं न कि ज्ञापक भ्रतः कोई विरोध नहीं भ्राता ।

शंका — प्रमारापंचकाभाव भी प्रमेयाभावके ज्ञानका कारक हेतु माना है अतः कोई विरोध नहीं है।

समाधान-प्रमारापंचकामाव सकल सामर्थ्य से रहित है अतः वह कारक हेतु बन नहीं सकता । इसलिये निम्नलिखित कथन ग्रसत ठहरता है कि

जब प्रत्यक्षादिप्रमाण सद्भावांशको ग्रहण कर लेते हैं, तब कभी श्रभाव अंश को जानने की इच्छा होनेपर श्रभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, क्योंकि श्रभावांशको जाननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते ॥१॥ ज्ञापकं नाम" [ ] इति प्रेक्षाविद्धरम्युपगमात्, ग्रन्यथातिप्रसङ्गः । ग्रक्षादेस्तु कारकत्वाद-ज्ञातस्यापि ज्ञानहेतुत्वाविरोधः । न चास्यापि कारकत्वात्तद्वेतुत्वाविरोधः; निख्लिसामर्थ्यंशून्यत्वे-नास्य कारकत्वासम्भवादित्युक्तत्वात् । ततोऽयुक्तमुक्तम्—

> "प्रत्यक्षाद्यवतारश्च भावांशो गृह्यते यदा । व्यापारस्तदनुत्पत्तेरभावांशे जिच्छिते ॥"

> > [ मी॰ क्लो॰ ग्रभाव॰ क्लो॰ ६७ ] इति।

द्वितीयपक्षे तु यत्तदन्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षमेव, पर्यु दासवृत्त्या हि निषेष्याद् घटादे दन्यस्य भूतलादे-ज्ञानमभावप्रमाणाख्यां प्रतिपद्यमानं तदन्या(न्य)भावलक्षणाभावपरिच्छेदकमिष्टमेव । तृतीयपक्षे तु

ग्रभावप्रमाणका द्वितीयभेद था "तदन्यज्ञान" सो यह ज्ञान तो प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है, देखिये ! पर्यु दासवृत्ति द्वारा निषेध्यभूत घटादिसे ग्रन्य भूतल ग्रादि पदार्थका ज्ञान होता है उसे ग्रापने ग्रभाव प्रमाण नामसे स्वीकार किया है सो यह तदन्यज्ञान नामा ग्रभावप्रमाण ग्रभावका परिच्छेदक होता ही है किन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है।

मावार्थ — तत् अन्य ज्ञान अर्थात् घटसे अन्य जो भूतल है उसका ज्ञान अभाव प्रमाण कहलाता है ऐसा मीमांसकका कहना है सो यह ज्ञान सर्वथा प्रत्यक्षके कोटीमें जाता है, इसीका खुलासा करते हैं — कोई पुरुष पहले तो घट सहित भू भाग को देखता है तो उसे जो घटसे अन्य जो मात्र भू भाग है उसका ज्ञान होता है वह अभावप्रमाण है ऐसी मीमांसक की मान्यता है सो यद्यपि इसमें घटका प्रतिषेध है किन्तु यह पर्यु दास प्रतिषेध है अर्थात् घटका अभाव है तो भूभागका सद्भाव है, इसतरहके पर्यु दासात्मक अभावका ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही होता है अतः उसे पृथक प्रमाण मानना व्यर्थ है।

तृतीय पक्ष — प्रभावप्रमाण के बताते हुए कहा था कि भात्मा का ज्ञानसे विमुक्त होना — तीसरे भ्रभावप्रमाणका लक्षण है, इस पर प्रश्न होता है कि आत्मा ज्ञान से निर्मुक्त होता है सो सर्वथा निर्मुक्त होता है कि कथंचित् निर्मुक्त होता है ? सर्वथा कहो तो स्ववचन विरोध भ्राता है जैसा कि "माता में वन्ध्या" मेरी माता वन्ध्या है इसमें स्ववचन विरोध आता है, क्योंकि आत्मा यदि सर्वथा ज्ञान से रहित हुन्ना है तो वह अभाव को कैसे जानेगा ? जानना तो ज्ञानका धर्म है। यदि भ्रात्मा

किमसी सर्वथा ज्ञानिर्मुक्तः, कथिखद्वा? तत्राद्यविकल्पे 'माता मे वन्ध्या' इत्यादिवत्स्ववन-विरोधः । सर्वथा हि यद्यात्मा ज्ञानिर्मुक्तः कथमभावपरिच्छेदकः? परिच्छेदस्य ज्ञानधर्मत्वात् । परिच्छेदकत्वे वा कथमसी सर्वथा ज्ञानिर्मुक्तः स्यात्? प्रथ कथिखत्; तथाहि-'ग्रभावविषयं ज्ञान-मस्यास्ति निषेध्यविषयं तु नास्ति' इति; तिह तज्ज्ञानमेवाभावप्रमाणं स्याक्षात्मा । तच्च भावान्तर-स्वभावाभावग्राहकतयेन्द्रियेर्जनितत्वात्प्रत्यक्षमेव । ततो निराकृतमेतत्-"न तावदिन्द्रियेण्षा" इत्यादि, "वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाश्रिता" इत्यादि च; तस्याः प्रत्यक्षादिप्रमाणत एव प्रसिद्धेः । कथं ततोऽभावपरिच्छित्तिरिति चेत्; कथं भावस्य ? प्रतिभासाचे दितरत्र समानम् । न खलु प्रत्यक्षै-

किसी विषय को जान रहा है तो वह सर्वथा ज्ञान निर्मुक्त कैसे हुग्ना। कथंचित् ज्ञान निर्मुक्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो इसका ग्रथं होता है कि ग्रात्माको ग्रभाव विषयक ज्ञान तो है किन्तु निषेध्य विषयक ज्ञान नहीं है, तो इसप्रकार की मान्यता में ग्रभाव विषयक ज्ञान ही ग्रभावप्रमाए। कहलायेगा, आत्मा नहीं। तथा च—वह ज्ञान भावांतर स्वभाव रूप ग्रभाव का ग्राहक होने के कारण इन्द्रियों से उत्पन्न हुग्ना है, अतः प्रत्यक्ष-प्रमाण रूप ही है। इस प्रकार अभाव प्रमाण का यह तीसरा भी भेद निराकृत हो जाता है। इसलिए मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि—

"न ताविदिन्द्रियेणैया"...इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान नहीं होता इत्यादि तथा "वस्त्वसंकरसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाश्रिता" वस्तुग्रों के परस्पर ग्रसंकीर्णताकी सिद्धि ग्रभावप्रमाणके प्रामाण्य पर निर्भर है इत्यादि, सो यह सब खंडित हुग्रा समभना, क्योंकि प्रत्यक्षादिप्रमाण से ही ग्रभाव का ग्रहण होना सिद्ध हो चुका है।

शंका - प्रत्यक्षादि प्रमागा अभाव को किस प्रकार जान सकेंगे ?

समाधान—जैसे वे भावांश को जानते हैं वैसे ही वे अभावांश को जानेंगे?

ग्रथित् ग्राप मीमांसक से जब कोई ऐसा पूछे कि प्रत्यक्षादि प्रमाण भावांश को किस
प्रकार जानते हैं? तो ग्राप कहोगे कि उसका प्रतिभास होता है ग्रतः वे उसे जानते
हैं, तो इसी तरह ग्रभावांश का भी प्रतिभास होता है, ग्रतः वे ग्रभावांशको भी जानते
हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है—अन्य से संसृष्ट हुए ग्रथंको ग्रथित् घट के संबंध
से रहित हुए भूतल को पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण जाने ग्रोर पीछे ग्रभाव प्रमाण घट से
ग्रसंसृष्ट भूतल को जाने ऐसी क्रिमक प्रतीति नहीं होती, किन्तु पहले से ही ग्रन्य से
असंसृष्ट पदार्थं का प्रत्यक्ष में प्रतिभास हो जाता है। ग्रन्य से ग्रसंसृष्ट पदार्थं के ज्ञान

णान्यसंसृष्टः प्रथमतोऽर्थोऽनुभूयते, पश्चादभावप्रमाणादन्यांसंसृष्ट इति ऋपप्रतीतिरस्ति, प्रथममेवान्या-संसृष्टस्यार्थस्याच्यक्षे प्रतिभासनात् । न चान्यासंसृष्टार्थवेदनादन्यत्तदभाववेदनं नाम ।

एतेनैतदिप प्रत्युक्तम् "स्वरूपपररूपाभ्याम्" इत्यादि; सर्वेः सर्वेदोभयरूपस्यैवान्तर्बेहिर्वाऽ-थंस्य प्रतिसंवेदनात्, प्रन्यथा तद्भावप्रसङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-"यस्य यत्र यदोर्भूतिः" इत्यादिः; तदप्ययुक्तम्; न ह्यनुभूतमनुद्भूतं नाम । नापि जिघृक्षाप्रभवं सर्वज्ञानम्; इन्द्रियमनोमात्रभावे भावात्तदभावे चाभावात्तस्य ।

से उसके अभाव का ज्ञान पृथक तो है नहीं मतलब घट से रहित भूतल का ज्ञान ही तो घट के अभाव का ज्ञान है, और वह अभाव प्रत्यक्ष से ही ज्ञात हो चुका है, अब उसे जानने के लिये अभाव प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तथा "स्वरूपपररूपाभ्यां ......इत्यादि काटिकोक्त विषय निराकृत हुआ समक्षना चाहिये।

इसमें कहा गया है कि स्वरूप और पररूप से वस्तु सदु और असद् रूप है, उसमें से सदुरूप को प्रत्यक्षादि प्रमाण जानता है और प्रसद्रूप को अभाव प्रमाण जानता है, सो यह कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी प्रमाण हमेशा ही सद् ग्रसदु दोनों स्वरूप वाली ग्रन्तर्बाह वस्तु को जानते हैं-ग्रथात् अंतरंग वस्तु जीव ग्रौर बहिरंग जड़ पदार्थ इनके सदु ग्रौर असद् अंशों को प्रत्येक प्रमाण जानता है, यदि ऐसा जानना नहीं हो तो उसके ग्रभाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। ग्रौर भी कहा था कि

"भस्य यत्र यदोद्भूतिजिघृक्षा चोपजायते । वेद्यतेऽनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ १ ॥

सदसदात्मक वस्तुमें जिस ग्रंशकी जहां, जब ग्रिमिव्यक्ति होती है तथा उसे जानने की जब इच्छा होती है, तब उसीका अनुभव प्रमाण के द्वारा होता है और उस प्रमाण को वही नाम दिया जाता है।। १।। इत्यादि सो यह सब प्रलाप मात्र है क्योंकि जब वस्तुका प्रत्यक्ष में भ्रनुभव हो जाता है तो फिर उसमें भ्रनुद्भूत अंश क्या रह जाता है कि जिसे जानने के लिये ग्रभाव प्रमाण की प्रवृत्ति हो। तथा जितने ज्ञान होते हैं वे सभी इच्छापूर्वक ही होते हैं ऐसा नियम नहीं है, ज्ञानमें तो इन्द्रिय और सनका नियम है इन्द्रियां ग्रीर मनके होनेपर ज्ञान होता है और उनके अभाव होनेपर

यज्ञान्यदुक्तम्—"नेयो यद्धदभावो हि" इत्यादि; तत्र 'भावरूपेण प्रत्यक्षेण नाभावो वेदाते' इति प्रतिज्ञा प्रन्यासंसृष्टभूतलग्राहिणा प्रत्यक्षेण निराक्षियते प्रनुष्णाग्निप्रतिज्ञावत् । 'भावात्मके यथा भेये' इत्याद्यप्युक्तम्; प्रभावादिप भावप्रतीतेः; यथा गगनतले पत्रादीनामधःपाताभावाद्धायोरिति । भावाद्याग्न्यादेः जीताभावस्य प्रतीतिः सकलजनप्रसिद्धा । 'यो यथाविधः स तथाविधेनैव गृह्यते' इत्य-भ्युपगमे चाभावस्य मुद्गरादिहेतुत्वाभावः स्यात् । शक्यं हि वक्तुम्—यो यथाविधः स तथाविधेनैव कियंते यथा भावो भावेन, ग्रभावश्चाभावः, तस्मादभावेनैव कियंते । प्रत्यक्षवाधा चान्यत्रापि समाना ।

नहीं होता [ यहां पर सिर्फ इन्द्रिय श्रीर मन को ही ज्ञानका हेतु माना है वह लौकिक दृष्टिसे या मित श्रीर श्रुतज्ञान की श्रपेक्षा से माना है, श्रागे के अवधिज्ञानादिक श्रन्य मत में नहीं माने हैं, अतः उसको गौण करके यह कथन किया है ] श्रभाव प्रमाण के विषय में जो यह कारिका "मे यो यद्धदभावो हि" इत्यादि प्रस्तुत की थी वह भी ठीक नहीं है, इस कारिकाका श्राशय भी पूर्वोक्त रीत्या निराकृत हुआ समभना चाहिये।

श्चाप मीमांसकों की यह प्रतिज्ञा [ या हठाग्रह ] है कि सद्भावरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा श्रभाव नहीं जाना जाता है सो यह श्रिग्न ठण्डी है, इस प्रतिज्ञा के समान निराकृत हो जाती है, क्योंकि श्रन्य से श्रसंसृष्ट जो भूतल है उसको जाननेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण है यह सिद्ध हो चुका है। "भावात्मक यथा मेये" इत्यादि वाक्यों में यह सिद्ध करनेका प्रयास किया था। सद्भावात्मक प्रमेयको सद्भावात्मक प्रमाण जानता है श्रीर श्रभावात्मक श्रप्रमेयको ग्रभावात्मक प्रमाण जानता है सो भी ग्रयुक्त सिद्ध हो चुका है। देखिये! श्रभावसे भी सद्भावकी प्रतीति होती है।

जैसे-ग्राकाश में वायु है, क्योंकि पत्ते आदि का नीचे गिरने का ग्रमाव है इत्यादि अनुमानमें ग्रभावात्मक हेतु से सद्भावात्मक पदार्थ की प्रतीति होती हुई देखी जाती है, तथा कभी भाव हेतु से भी ग्रभाव जाना जाता है, जैसे शीतका ग्रभाव है क्योंकि ग्रग्निका सद्भाव है। इस तरह भाव हेतु से ग्रभाव की ग्रीर ग्रभावरूप हेतुसे भाव की सिद्धि होना सर्वजन प्रसिद्ध ही है। जो जैसा होता है वह वैसे ही प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, ऐसा स्वीकार किया जाय तो ग्रभावके कारण भावरूप लाठी ग्रादि माने गये हैं वे गलत ठहरेंगे। ग्रथात् लाठी के द्वारा फूट जाने से घटका अभाव हुआ ऐसा कह नहीं सकेंगे? उस विषयमें भी कह सकते हैं कि जो जैसा भावरूप मा

यदप्यभिहितम्-'प्रागभावादिभेदाञ्चतुर्विधश्चाभावः' इत्यादि; तदप्यभिषानमात्रम्; यतः स्वकारणकलापात्स्वस्वभाषव्यवस्वितयो भावाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण निश्चयन्तितस्यामरत्वप्रस- ज्ञात्। न चान्यतोऽज्या(तो व्या)वृत्तस्वरूपाणां तेषां भिन्नोऽभाऽवांषः सम्भवति। भावे वा तस्यापि पररूपत्वाद्भावेन ततोपि व्यावर्तितव्यमित्यपरापदाभावपदिकल्पनयानवस्था। प्रतो न कृतश्चिद्भावेन व्यावर्तितव्यमित्यकस्वभावं विश्वं भवेत्, परभावाभावाच व्यावर्त्तमानस्याचं स्य पररूपताप्रसङ्घः।

यदि चेतरेतराभाववशाद् घटः पटादिभ्यो व्यावर्तेत, तहींतरेतराभावीपि भावादभावान्तराच प्रागभावादे कि स्वतो व्यावर्तेत, ग्रन्यतो वा ? स्वतश्चेत्; तथैव घटोप्यन्येभ्यः किन्न व्यावर्तेत ?

ध्रभाव रूप होता है, वह उसी भाव या ध्रभाव रूप हेतु के द्वारा किया जाता है जैसे भावरूप मिट्टीसे भावरूप घट किया जाता है, अभाव तो अभावरूप हुद्धा करता है ध्रतः उसको अभाव के द्वारा ही किया जाता है ? यदि कहा जाय कि इस तरह की मान्यता में प्रत्यक्ष बाधा ध्राती है तो "अभाव प्रमाण द्वारा ध्रभावांश ग्रहण किया जाता है" ऐसा मानने में भी प्रत्यक्ष बाधा घ्राती है। उभयत्र समान बात है। इसप्रकार अभाव को जानने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणसे पृथक कोई एक प्रमाण चाहिये ऐसा मीमांसक का कहना खंडित हुआ।

मीमांसकने यह भी कहा था कि प्रागभाव ग्रादि के भेद से अभाव चार प्रकार का है इत्यादि। सो यह केवल कथन मात्र है। क्योंकि अपने अपने, स्वभावमें स्थित जो भाव हैं वे अपने कारणसमूह से उत्पन्न हुए हैं वे अपने को अन्य से मिश्रित नहीं करते, अन्यथा वे पर भी अन्य परसे मिश्रित होंगे ? परसे व्यावृत्तिस्व अपवाले पदार्थों का अभावांश उनसे भिन्न नहीं रहता है, उन्होंमें रहता है।

यदि पदार्थों से अभावांश भिन्न रहना संभव है तो वह परपदार्थ रूप हुआ ? फिर वह परपदार्थ भी सद्भाव रूप होगा, अतः वहां से उस अभाव को हटाना पड़ेगा, इस तरह से तो अनवस्था दोष ग्रावेगा। इस अनवस्था की आपित्त से बचने के लिये पदार्थ को किसी से भी व्यावृत्त स्वरूप नहीं माना जाय तो सारा विश्व एक स्वभाव बाला हो जायगा और इस तरह से पर भावका ग्रभाव होनेसे व्यावर्तमान जो पदार्थ है उसमें पररूपता का प्रसंग प्राप्त हो जावेगा। यदि घट इतरेतराभाव द्वारा पट आदि अन्य वस्तुओं से व्यावृत्त होता है ऐसा मानते हैं तो प्रश्न होता है कि इतरेतराभाव से जैसे घट से पट और पट से घट व्यावृत्त होता है वैसे ही स्वयं इत-

भ्रन्यतश्चेत्; किमसाधारणधर्मात्, इतरेतराभावान्तराद्वा ? श्रसाधारणधर्माभ्युपगमे स एव पटादि-व्विष युक्तः । इतरेतराभावान्तराचेत्; बहुत्विमतरेतराभावस्थानवस्थाकारि स्यात् ।

किन्द्र, इतरेतराभावोप्यसाधारणधर्मेणाव्यावृत्तस्य, ब्यावृत्तस्य वा भेदकः ? यद्यव्यावृत्तस्य; कि नैकव्यक्ते भेदकः ? प्रथ व्यावृत्तस्य; तींह घटादिष्विप स एवास्तु भेदकः किमितरेतराभाव-कल्पनया ?

किन्द्र, ग्रनेन घटे पट: प्रतिषिध्यते, पटत्वस।मान्यं वा, उभयं वा ? प्रथमपक्षे कि पटविशिष्टे

रेतराभाव अन्य पदार्थ से एवं प्रागभाव मादि से व्यावृत्त होता है वह स्वतः होता है या अन्य किसी निमित्त से ? यदि वह स्वतः हो व्यावृत्त होता है तो जैसे वह इतरे-तराभाव मपने भाप मन्यभाव से मौर प्रागभाव मादि से व्यावृत्त है वैसे ही घट भी स्वयं पर पदार्थोंसे व्यावृत्त होता है ऐसा प्रतीतिसिद्ध सिद्धान्त मानने में क्या आपित्त है। यदि इतरेतराभाव मन्य निमित्तासे व्यावृत्त होता है ऐसा माना जाय तो वह मन्य निमित्ता क्या है ? असाधारण धमं है या दूसरा इतरेतराभाव है ? यदि ग्रसाधारण धमं से इतरेतराभाव अपने आपको मन्य प्रागभावादिकों से जुदा करता है तो वही बात घट पट मादि पदार्थों में भी मान लेनी चाहिये, मर्थात् घट पट मादि पदार्थ भी अपने २ असाधारण धमं के कारण ही मन्य २ पदार्थों से व्यावृत्त होते हैं, उन्हें परस्पर में व्यावृत्त कराने के लिए इतरेतराभावकी क्या मावश्यकता है। यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि इतरेतराभाव को दूसरा इतरेतराभाव प्रागभाव मादिसे व्यावृत्त कराता है तो बहुत सारे इतरेतराभाव इकट्ठे हो जावेंगे और इसतरह की कल्पना से अनवस्थाव्याघी मुख फाड़े खड़ी हो जावेगी।

किश्व — इतरेतराभाव ग्रसाधारण धर्मसे व्यावृत्त हुए पदार्थका भेदक होता है ग्रयवा अव्यावृत्त हुए पदार्थका भेदक होता है ? ग्रव्यावृत्तका भेदक मानें तो एक (घट) व्यक्ति का भेदक क्यों नहीं होगा ? ग्रीर व्यावृत्त हुए पदार्थ का भेदक है तो घट, पट गृह वृक्ष आदि सभी पदार्थों में भी वही असाधारण धर्म ही भेद करानेवाला है ऐसा मानना चाहिये, व्यर्थ हो इतरेतराभाव की कल्पना से क्या लाभ ? किञ्च-इतरेतराभाव के द्वारा घट में पटका निषेध किया जाता है कि पटत्व सामन्यका निषेध किया जाता है श्रथम पक्ष — इतरेतराभाव घट में पट का निषेध करता है ऐसा कहा जावे तो हम पूछते हैं कि पट विशिष्ट घट

घटे पटः प्रतिषिष्यते, पटविविक्ते वा ? न तावदाद्यः पक्षो युक्तः; प्रत्यक्षविरोघात् । नापि द्वितीयः; तथाहि-किमितरेतराभावादन्या घटस्य पटविविक्तता, स एव वा विविक्तताशब्दाभिषेयः ? भेदे; तथेव घटे पटाभावव्यवहारसिद्धेः किमितरेतवाभावेन ? ग्रथ स एव तच्छब्दाभिषेयः; तिह यस्माद-भावात्पटविविक्ते घटे पटाभावव्यवहारः सोन्योऽभावः, विविक्तताशब्दाभिषेयश्चान्य इत्येकस्मिन्वस्तुं-नीतरेतराभावद्वयमायातम् ।

किन्त, 'घटे पटो नास्ति' इति पटरूपताप्रतिषेषः, सा कि प्राप्ता प्रतिषिध्यते, अप्राप्ता वा ? प्राप्तायाः प्रतिषेधे पटेपि पटरूपताप्रतिषेधः स्यात् प्राप्ते रिवशेषात् । अप्राप्तायास्तु प्रतिषेधानुपपत्तिः, आप्तिपूर्वकत्वात्तस्य । न ह्यनुपलब्धोदकस्य 'अनुदकः कमण्डलुः' इति प्रतिषेघो घटते । अथान्यत्र

में या पटरहित घट में पटका निषेध किया जाता है, पट विशिष्ट [पट सहित] घटमें पट का निषेध किया जाता है ऐसा कहना तो प्रत्यक्ष विरोधी बात होगी। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इसी बात को बताते हैं—घट में जो पटकी विविक्तता है वह इतरेतरा-भाव से यन्य है प्रथवा इतरेतराभाव ही पट विविक्तता शब्दसे कहा जाता है ? घट में जो पट विविक्तता है वह इतरेतराभाव से न्यारी ही कोई चीज है ऐसा प्रथम पक्ष माना जाय तो उसी विविक्तता से घट में पट के ग्रभाव का व्यवहार हो जायगा। इतरेतराभाव के मानने की क्या ग्रावश्यकता है ? दूसरा पक्ष—घट की पटविविक्तता ही इतरेतराभाव है ऐसा कहो तो जिस ग्रभाव से पट रहित घट में पटके अभाव का व्यवहार होता है वह ग्रभाव ग्रीर विविक्तता शब्दसे कहा गया अभाव इसतरह दो ग्रभाव एक ही वस्तु में माननेका प्रसंग ग्राता है। दूसरी बात यह है कि घटमें पट स्वरूप का निषेध करते हैं सो वह उस घट में प्राप्त हुग्रा है इसलिये करते हो अथवा प्राप्त नहीं होने पर करते हो ? यदि प्राप्त हुए पटका प्रतिषेध करेंगे तो पट में प्राप्त हुई पट रूपता का भी निषेध होने का प्रसंग प्राप्त होगा ? कोई विशेषता नहीं रहेगी।

द्वितीय पक्ष—घटमें पटका स्वरूप प्राप्त हुए विना ही उसका निषेध करते हैं तो ऐसा निषेध हो नहीं सकता, क्योंकि निषेध प्राप्ति पूर्वक ही होता है, देखों ! जिसने जलको उपलब्ध ही नहीं किया ऐसे कमंडलुमें यह कमंडलु जल रहित है ऐसा जलका निषेध नहीं कर सकते।

शंका-अन्यत्र प्राप्त हुए पट रूपता का भ्रन्यत्र प्रतिबेध किया जाता है ?

प्राप्तमेव पटरूपमन्यत्र प्रतिषिध्यते; तत्रापि समवायप्रतिषेधः, संयोगप्रतिषेधो वा ? न तावत्समवाय-प्रतिषेधः; रूपादेरेकत्र समवायेन सम्बद्धस्याग्यत्र वस्त्वग्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावव्यवहारानुपलम्भात्। संयोगप्रतिषेधोप्यनुपपन्नः; घटपटयोः कदाचित्संयोगस्यापि सम्भवात्। प्रथ पटेन संयोगरिहते घटे पटप्रतिषेधो न तत्संयोगवित । नन्वेवं पटसंयोगरिहतत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यस्मादभावात्पटसंयोग-रिहते घटे पटाभाव इति युक्तम् । तन्न घटे पटप्रतिषेधो युक्तः।

नापि पटत्वप्रतिषेषः; तस्याप्येकत्र सम्बद्धस्यान्यत्र सम्बन्धाभावादेव प्रतिषेधानुपपत्तेः।

समाधान — प्रन्यत्र किया गया पटरूपता का प्रतिषेध भी दो तरह का हो सकता है, समवाय स्वरूप पटरूपताका प्रतिषेध और संयोगस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेध । प्रब इनमें से समवायस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेध करना तो शक्य वहीं होगा, क्योंकि एक वस्तु में समवाय संबंधसे संबद्ध हुए रूप रस भ्रादिका अन्य वस्तु में इतरेतराभाव द्वारा भ्रभाव किया गया हो ऐसा उपलब्ध नहीं होता । संयोगस्वरूप पटरूपता का घटमें निषेध किया जाता है ऐसा दूसरा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी घट और पटका संयोग होना संभव है ।

शंका—पटके संयोगसे रहित जो घट है उसमें पट का निषेध करते हैं न कि पट संयोगयुक्त घटमें ?

समाधान—इस तरह स्वीकार करनेपर तो पटके संयोग से रहित होना ही सभाव है ऐसा सिद्ध हुन्ना, "पटसंयोग रहित घटमें इतरेतराभावसे पटका स्रभाव होता है" ऐसा तो सिद्ध नहीं हुन्ना ? अतः घटमें इतरेतराभाव द्वारा पटका प्रतिषेच किया जाता है ऐसा प्रथम पक्ष स्रयुक्त सिद्ध होता जाता है।

इतरेतराभाव से घट में पटत्व सामान्य का प्रतिषेध किया जाता है, सो ऐसा द्वितीय पक्ष भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक जगह संबद्ध हुए पटत्व सामान्यका अन्य जगह संबंध नहीं होने से प्रतिषेध नहीं कर सकते। घटमें पट और पटत्व सामान्य दोनोंका प्रतिषेध इतरेतराभावसे किया जाता है ऐसा तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इस पक्षमें भी पहले कहे हुए स्रशेष दोष ग्राते हैं।

किंच, इतरेतराभाव का ज्ञान होने के बाद घट का ज्ञान होता है कि घट ज्ञान के बाद इतरेतराभाव का ग्रहण्-ज्ञान होता है ? ग्राद्य पक्ष इतरेतराभाव के ज्ञान के बाद घट का ज्ञान होता है । ऐसा स्वीकार किया जाय तो ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता नाप्युभयप्रतिषेधः; प्रागुक्ताशेषदोषानुषङ्गात् ।

किञ्च, इतरेतराभावप्रतिपत्तिपूर्विका घटप्रतिपत्तिः, घटग्रहुण्पूर्वंकत्वं वेतरेतराभावग्रह-णस्य ? भाद्यपक्षेऽन्योन्यश्ययत्वम्; तथाहि—'इतरेतराभावो घटसंबन्धित्वेनोपलम्यमानो घटस्य विशेषणं न पदार्थान्तरसम्बन्धित्वेन, श्रन्यथा सर्वं सर्वस्य विशेषणं स्यात् । घटसम्बन्धित्वप्रतिपत्तिश्च घटग्रहणे सत्युपपद्यते । सोपि व्यावृत्त एव पटादिभ्यः प्रतिपत्तव्यः । ततो यावत्पूर्वं घटसम्बन्धित्वेन व्यावृत्ते रुपलम्भो न स्यान्न तावद्व्यावृत्तिविशिष्टतया घटः प्रत्येतुं शक्यः, यावच पटादिव्यावृत्तत्वेन न प्रतिपन्नो घटो न तावत्स्वसम्बन्धित्वेन व्यावृत्ति विशेषयित इति ।

श्रथ घटग्रहरापूर्वंकत्विमतरेतराभावग्रहरास्य; ग्रत्राप्यभावो विशेष्यो घटो विशेषराम्। तद्ग्रहरां च पूर्वंमन्वेषराीयम् "नाग्रहीतविशेषराा विशेष्ये बुद्धिः" [ ] इत्यिभिधानात्।

है, अब इसीका खुलासा करते हैं—इतरेतराभाव जब विवक्षित घट के संबंध रूप से उपलब्ध होगा तभी वह उसका विशेषण बनेगा कि यह इतरेतराभाव इस घट का है, अन्य पदार्थ के संबंध रूप से उपलब्ध होता हुआ इतरेतराभाव उस विवक्षित घटका विशेषण तो बन नहीं सकता; यदि बनता तो सभी सबके विशेषण हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं, तथा यह इतरेतराभाव घट संबंधी है ऐसा ज्ञान भी तभी होगा जबिक घट का प्रह्णा होगा, और घट प्रहण भी तभी होगा कि जब वह पटादि पदार्थों से व्यावृत्त हुआ प्रतीत होगा। इसलिये जब तक इतरेतराभाव की घट के संबंधपने से उपलब्धि नहीं होगी तब तक व्यावृत्ति विशेष से घटका जानना शक्य नहीं होगा, और जब तक यह घट अन्य पट आदि से व्यावृत्त है ऐसा जानना नहीं होगा, तब तक घट संबंधी इतरेतराभाव की विशेषणाता सिद्ध नहीं होगी।

दूसरापक्ष—घट ग्रहण के बाद इतरेतराभाव ग्रहण होता है ऐसा माने तो ग्रब यहां ग्रभाव विशेष्य बना ग्रीर घट विशेषण हो गया, अतः घट विशेषण को पहले जानना जरूरी है क्योंकि "नागृहीत विशेषणा विशेष्य बुद्धिः" विशेषण के ग्रगृहीत रहने पर विशेष्य का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा नियम है। जब घट को पहले ग्रहण करेंगे तो वह पट आदि पदार्थों से व्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि ग्रव्यावृत्त हुग्रा ग्रहण में ग्रायेगा ? पट ग्रादि पदार्थों से अव्यावृत्त घट ग्रहण में ग्राता है ऐसा मानो तो उस घट की घट रूपता सिद्ध नहीं होती है। यदि पटादि से व्यावृत्त हुए बिना ही घट की घट रूपता सिद्ध होती है तो पट ग्रादि सभी पदार्थ भी ग्रन्य घट ग्रादि पर तत्रापि घटो गृह्यमागः पटादिभ्यो व्यावृत्तो गृह्यते, प्रभ्यावृत्तो वा ? तत्र न तावस्पटादिभ्योऽव्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपता घटते, ग्रन्यथा पटादेरपि तथैव पटादिरूपताप्रसङ्गादभावकल्पनाथैयथ्यंम् ।
प्रथ तेम्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपताप्रतिपत्तिः प्रार्थ्यते; तत्रापि कि कतिपयपटादिव्यक्तिभ्योऽसी
व्यावर्त्तते, सकलपटादिव्यक्तिभ्यो वा ? प्रथमपक्षे कुतिश्चिदेवासी व्यावर्त्तते, न सकलपटादिव्यक्तिभ्यः ।
द्वितीयपक्षेपि न निखलपटादिभ्योऽस्य व्यावृत्तिघंटते, तासामानन्त्येन ग्रह्णासम्भवात् । इतरेतराश्रयत्वं च, तथाहि—'यावत्पटादिभ्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपता न स्यान्न तावद् घटात्पटादयो व्यावर्लन्ते, यावच घटाद्वचावृत्तानां पटादीनां पटादिरूपता न स्यान्न तावत्पटादिभ्यो घटो व्यावसं ते इति ।

म्रस्तु वा यथाकथञ्चित्पटादिभ्यो घटस्य व्यावृत्तिः, घटान्तरात्तु कथमसौ व्यावर्त्तते इति

पदार्थ से व्यावृत्त हुए बिना ग्रपने ग्रपने पटादिरूप सिद्ध हो जायेंगे ? फिर तो ग्रभाव की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इस आपिता से बचने के लिये दूसरा पक्ष स्वीकार करते हो कि घट की घट रूपता अन्य पट आदि से व्यावृत्त होने पर जानी जाती है तो पुनः शंका होती है कि घट ग्रन्य से व्यावृत्त हुग्रा है वह कतिपय पट आदि से व्यावृत्त हुम्रा है म्रथवा संपूर्ण पट म्रादि से व्यावृत्त हुम्रा है ? यदि कतिपय पट म्रादि से व्यावृत्त है तो उतने से ही पृथक कहलायेगा, सभी पदार्थों से तो भ्रव्यावृत्त ही रहेगा । दूसरा विकल्प-संपूर्ण विश्वके पट गृह आदि पदार्थों से यह घट व्यावृत्त है ऐसा कहना तो शक्य नहीं, क्योंकि पट ग्रादि पदार्थ ग्रनंत हैं, उनका ग्रहण होना ग्रसंभव है। तथा इस प्रकार से मानने में ग्रन्योन्याश्रय दोष भी आता है, इसीका खुलासा करते हैं - जब तक पटादि से व्यावृत्त घट की घट रूपता घटित नहीं होती तब तक घट से पट प्रभृति पदार्थ व्यावित्तत नहीं होंगे और जब तक घट से व्यावृत्त पट आदि की पट आदि रूपता सिद्ध नहीं होगी तब तक पट ग्रादि से वह घट व्यावृत्ता नहीं हो सकेगा । इस प्रकार दोनों ही अव्यावृत्त रहकर असिद्ध अवस्था में पड़े रहेंगे । अच्छा ! हम आप मीमांसक के ग्राग्रह से मान लेवें कि जैसे चाहें वैसे कैसे भी पट ग्रादि से घट की व्यावृत्ति हो जाती है; किन्तु इस बात का निर्णय करना है कि भ्रन्य घट से विवक्षित घट की व्यावृत्ति कैसे होगी (घट अपने को अन्य घटों से कैसे पृथक् करता है) घट पने से या भ्रघटपने से, यदि घटपने से घट व्यावृत्त होता है तो इसका मतलब तो यह हुम्रा कि एक विवक्षित घट, संपूर्ण घट व्यक्तियों से पृथक् होता हुम्रा घटपने को लेकर व्यावृत्त हो गया ? फिर तो सारे ही अन्य घट विचारे अघट रूप ही बन

सम्प्रधार्यम्-कि घटरूपतया, ग्रन्यथा वा ? यदि घटरूपतया; तिह् सकलघटव्यक्तिभ्यो व्यावक्तभानो घटो घटरूपतामादाय व्यावक्ति इत्यायातम् भ्रघटत्वमन्यासां घटव्यक्तीनाम् । भ्रथाघटरूपतया; तिस्कमघटरूपता पटादिवद् घटेप्यस्ति ? तथा चेत्; तिह् यो व्यावक्ति घटान्तरादघटत्वेन घटस्त-स्याघटत्वं स्यात् । तच्च विप्रतिषिद्धम्-यद्यघटो घटः, कथं घटः ? तस्माक्षार्थादर्थान्तरमभावः ।

ननु चाभावस्यार्थान्तरत्वानभ्युपगमे कथं तिन्निमित्तको व्यवहारः ? तथाहि-कि घटावशृब्धं भूतलं घटाभावो व्यपिदश्यते, तद्रहितं वा ? प्रथमपक्षे प्रत्यक्षविरोधः । द्वितीयपक्षे तु नाममात्रं

जायेंगे ? दूसरी बात अघट रूप से व्यावृत्त होता है, ऐसा माने तो क्या पट, गृह, वृक्ष आदि पदार्थों के समान घट में भी अघट रूपता है ? यदि है तो जो घट अन्य घट जाति से अघटत्व के द्वारा व्यावृत्त होता है वह स्वयं अघट रूप बन गया सो यह विरुद्ध बात है अर्थात् यदि घट स्वयं अघट है तो वह किस प्रकार घट नाम पायेगा ? अतः यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ से पृथक् कोई अभाव नामा वस्तु नहीं है। वह पदार्थ रूप ही है।

मीमांसक—यदि अभाव को भिन्न पदार्थरूप नहीं माना जाय तो उस ग्रभाव के निमित्त से होनेवाला लोक व्यवहार कैसे सिद्ध होगा, अर्थात् "यह नहीं है इसका अभाव है" इत्यादि व्यवहार कैसे बनेगा ? हम आप जैन से पूछते हैं कि घट से व्याप्त भूतल को घट का ग्रभाव कहते हैं ग्रथवा घट से रहित भूतल को घटका अभाव कहते हैं ? प्रथम पक्ष—घट से व्याप्त भूतल को घट का ग्रभाव कहेंगे तो प्रत्यक्ष से ही विरोध दिखाई दे रहा है। दूसरा पक्ष—घट रहित भूतल को घट का अभाव कहते हैं तो नाम मात्र का भेद हुगा, जैन ग्रभाव को घट रहित नाम देते हैं ग्रीर हम घटाभाव विशिष्टत्व नाम रखते हैं ?

जैन—यह कथन गलत है, घट से अवष्टब्ध भूतल को घटका धभाव माने तो प्रत्यक्ष विरोध आता है ऐसा जो कहा है, उसमें हमारा यह प्रश्न है कि भूतल घटाकार है क्या ? जिससे "घट नहीं होता है" इस तरह कहने में प्रत्यक्ष विरोध आवे।

भावार्थ — घट से व्याप्त भूतल को घटाभाव कहते हैं ऐसा कहें तो क्या बाधा है ? घट भीर भूतलका तादातम्य तो है नहीं, भूतल तो घटाकार है नहीं भीर इसीलिये तो यह भूतल घट नहीं है ऐसा कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि घट से

भिद्ये त-घटरहितत्वम्, घटाभाविविशिष्टत्विमिति; तद्यसाम्प्रतम्; यतः कि घटाकारं भूतलं यैन
'घटो न भवित' इत्युच्यमाने प्रत्यक्षविरोधः स्यात्, यद्भूतलं तद्घटाकाररहितत्वाद्घटो न भवत्येव ।
ननु यद्यि भूतलान्नार्थान्तरं घटाभावः, तिह घटसम्बद्धे पि भूतले घटो नास्ति' इति प्रत्ययः स्यात्, न
चैवम्, ततो यथा भूतलादर्थान्तरं घटस्तथा तदभावोपीति; तद्य्यसारम्; घटासम्भविभूतलगतासाधारगाधर्मोपलक्षितं हि भूतलं घटाभावो व्ययदिश्यते । घटावष्ट्य्यं तु घटभूतलगतसंयोगलक्षगासाधारगाधर्मविशिष्टत्वेन तथोत्पन्नमिति न 'ग्रघटं भूतलम्' इति व्ययदेशं लभते । तन्ने तरेतराभावो
विचारक्षमः ।

व्याप्त भूतल घटाभाव है इस वाक्य का अर्थ जिस पृथिवी के भाग पर घड़ा रखा है वह स्थान, सो उस स्थान का घट के साथ तादातम्य संबंध तो है नहीं, जिससे घट रखे हुए स्थान को घटाभाव नाम से पुकारा न जाय। भूतल तो घटाकार है नहीं, इसलिये वह घट नहीं और घट नहीं है तो उसको घटाभाव नाम दिया तो कोई बाधा नहीं ग्राती है।

मीमांसक — भूतल से पृथक् कोई घटका ग्रभाव नहीं है ऐसा मानते हैं तो जहां जिस भूमि भागमें घट रखा है वहां भी, "घट नहीं है" इस प्रकार ज्ञान होना चाहिये ? किन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये जैसे घटको भूतल से न्यारा माना गया है, वैसे घट का अभाव भी पृथक्—न्यारा स्वीकार करना होगा ?

जैन—यह कथन ग्रसार है, घट में नहीं पाये जाने वाले भूतल गत ग्रसाधा-रण धर्म से युक्त भूतल को घटाभाव [ घटका ग्रभाव इस नाम से ] कहते हैं। जो भूतल घट युक्त वह घट ग्रीर भूतल में होनेवाले संयोग लक्षण साधारण धर्म से युक्त है। ग्रतः उसको अघटं भूतलं "घट रहित भूतल" ऐसा नहीं कहते। इस प्रकार मीमांसक का इतरेतराभाव सिद्ध नहीं होता है। तथा उसका लक्षण, उसका उपयोग उसको ग्रहण करने वाला ग्रभाव प्रमाण सारे ही ग्रसिद्ध हैं ]।

मीमांसक का माना गया प्रागभाव भी ठीक नहीं है प्रागभाव भी पदार्थ से पृथक् नहीं है, प्रमाण से ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि पदार्थ पृथक् हो और उसका प्रागभाव पृथक् हो।

मीमांसक — अनुमान से प्रागभाव को पृथक् सिद्ध करके बताते हैं — अपने उत्पत्ति के पहले घट नहीं था इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह असत् विषय वाला नापि प्रागभावः; तस्याप्यर्थादर्थान्तरस्य प्रमाग्यतोऽप्रतिपत्तेः । ननु स्वोत्पत्तेः प्राग्नासीद् घटः' इति प्रत्ययोऽसिद्धषयः, सत्प्रत्ययिवलक्षण्तः त्यात् सिद्धषयः स न सत्प्रत्ययविलक्षण्ते यथा 'सद्धव्यम्' इत्यादिप्रत्ययः, सत्प्रत्ययविलक्षण्श्चायं तस्मादसिद्धषयः इत्यनुमानात्ततोऽर्थान्तरस्य प्रागभावस्य प्रतीतिरित्यपि मिथ्या; 'प्रागभावादौ नास्ति प्रघ्वंसादिः' इति प्रत्ययेनानेकान्तात् । तस्याप्यसिद्धषयत्वेऽभावानवस्था । प्रथ 'भावे भूभागादौ नास्ति घटादिः' इति प्रत्ययो मुख्याभाव- विषयः, 'प्रागभावादौ नास्ति प्रध्वंसादिः' इति प्रत्ययस्तूपचरिताभावविषयः, ततो नानवस्थेतिः तद-

है [ अभाव-विषयवाला है ] क्योंकि सत् रूप ज्ञान से विलक्षण है, जो सत् को विषय करता है वह सत् के ज्ञान से विलक्षण नहीं होता, जैसे "सद् द्रव्यं" द्रव्य सत् रूप है, इत्यादि प्रत्यय सत् प्रत्यय से विलक्षण नहीं होते हैं, यह जो प्रत्यय है वह सत् प्रत्यय से विलक्षण है, प्रतः असत् विषयवाला है, इस पंचावयव पूर्ण प्रनुमान के द्वारा पदार्थ से पृथकभूत प्रागभाव की सिद्धि होती है ?

जैन—यह अनुमान मिथ्या है, श्रापका "सत्प्रत्यय विलक्षणत्वात्" सत् के ज्ञानसे विलक्षण है, ऐसा जो हेतु है वह धनैकान्तिक दोष युक्त है, देखिये प्रागभाव धादि में प्रध्वंसाभाव नहीं है ऐसा ज्ञान होता है, वह तो असत् विषयवाला नहीं है किन्तु सत् प्रत्यय से तो विलक्षण है ? यदि इस प्रत्यय को भी असत् विषयवाला ही माने तो ग्रभावों की ग्रनवस्था आती चली जायगी। भावार्थ-प्रागभाव ग्रादि में प्रध्वंसाभाव ग्रादि नहीं हैं ऐसा नास्ति का ज्ञान है वह सत् से तो विलक्षण है, किन्तु ग्रसत् विषयवाला तो नहीं है, ग्रतः जो सत् से विलक्षण होता है वह ज्ञान ग्रसत् विषयवाला हो होता है ऐसा अविनाभाव बनता नहीं, इसलिये "सत्विलक्षण-त्वात्" हेतु अनैकान्तिक हो जाता है।

मीमांसक—ग्रापने जो हेतु को ग्रनैकान्तिक कहकर ग्रनवस्था का दोष दिया है वह ठीक नहीं है, बात ऐसी है कि सद्भाव रूप भूमि भाग ग्रादि में जो "घट नहीं" ऐसा ज्ञान होता है वह तो मुख्य रूप से ही ग्रभाव को विषय करनेवाला है, किन्तु प्रागभाव ग्रादि में "प्रध्वंसाभाव ग्रादि नहीं है" ऐसा जो ज्ञान होता हैं वह उपचरित ग्रभाव को विषय करनेवाला है, इस प्रकार ग्रभाव में अंतर होने से ग्रनवस्था दोष नहीं ग्राता है ?

जैन-यह कथन अयुक्त है इस तरह से प्रागभावादि में होनेवाले ग्रभाव को

प्ययुक्तम्; परमार्थतः प्रागमाबादीनां साङ्कर्यप्रसङ्गात् । न खलूपचरितेनाभावेनान्योन्यमभावानां व्यति-रेकः सिद्ध्येत्, सर्वत्र मुख्याभावकस्पनानर्थक्यप्रसङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-'न भावस्वभावः प्रागभावादिः सर्वदा भाविकोषण् त्वात्' इति; तदप्युक्तिमात्रम्; हेतोः पक्षाव्यापकत्वात्, 'न प्रागभावः प्रध्वंसादौ' इत्यादेरभाविकोषण् स्याप्यभावस्य प्रसिद्धेः। गुर्णादिनानेकान्ताचः प्रस्य सर्वदा भाविकोषण् त्वेषि भावस्वभावात्। 'रूपं पदयामि' इत्यादिव्यवहारे गुर्णस्य स्वतन्त्रस्यापि प्रतीतेः सर्वदा भाविकोषण् त्वाभावे प्रभावस्तत्त्वम्' इत्यभावस्यापि स्वतन्त्रस्य प्रतीतेः शक्यद्भाविकोषण् त्वं न स्यात्। सामर्थ्यात्ति द्विकेष्यस्य द्वव्यादेः सम्प्रत्ययात्सदास्य भाविकोष-

उपचरित मानेंगे तो उन प्रागभावादि में सांकर्य हो जायगा, प्रागभाव में प्रध्वंसाभाव का ग्रभाव उपचार से है तो इसका मतलब परमार्थसे वे दोनों एक हैं ? जो अभाव जपचरित है उसके द्वारा ग्रभावों की परस्परकी पृथक्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। यदि उपचरित ग्रभाव से परस्पर की पृथक्ता सिद्ध होती है तो मुख्य ग्रभाव को मानना बेकार ही है।

मीमांसक ने कहा था कि—भाव स्वभाववाले जो पदार्थ होते हैं वे प्रागभाव आदि रूप नहीं होते, क्योंकि वे सर्वदा-हमेशा भाव विशेषण रूप हैं 'सो यह कथन म्रयुक्त हैं" 'सर्वदा भाव विशेषणत्वात् हेतुपक्ष में म्रव्यापक है, कैसे सो ही बताते हैं—प्रागभाव प्रध्वंसाभावादि में नहीं हैं" इत्यादि म्रनुमान वाक्यों में म्रभाव भी म्रभाव का विशेषण होता है, ऐसा सिद्ध होता है। तथा सर्वदा भाव विशेषणत्वात् हेतु गुण म्रादि के साथ भी मनैकान्तिक हो जाता है। क्योंकि गुण सर्वदा भाव विशेषण रूप होने पर भी भाव स्वभाव वाले हैं। रूपको देखता हूँ, इत्यादि जो वचन व्यवहार होता है, उसमें गुणों की स्वतंत्रता भी आती है म्रर्थात् उस समय वे गुण विशेष्य भी बन जाते हैं। सर्वदा भाव विशेषण का अभाव होनेपर भी ''म्रभाव तत्व है' इत्यादि वाक्य में म्रभाव की स्वतंत्रतासे भी प्रतीति होती है (इस वाक्य में म्रभाव विशेषण बना है न कि भाव) मतः भाव ही विशेषण होता है ऐसा हमेशा का नियम नहीं बनता।

मीमांसक — ग्रपने ग्रभाव को विशेषण रूप सिद्ध करने के लिये "ग्रभाव स्तत्त्वम्" ग्रभाव तत्त्व है, ऐसा उदाहरण दिया है, किन्तु उस वाक्य से ग्रभाव में विशेष्यत्व है ऐसा सिद्ध नहीं होता, वहां तो सामर्थ्य से द्रव्य विशेष्यका ही बोध होता है अर्थात् "अभाव तत्व है" किसका है ? घटका है ऐसा ग्रथं निकलता है।

शात्वे गुरादिरपि सर्वदा भावविशेषगात्वमस्तु, तिद्वशेष्यस्य द्रव्यस्य सामर्थ्यतो गम्यमानन्वात् ।

किन्द, प्रागभावः सादिः सान्तः परिकल्प्यते, सादिरनन्तः, ग्रनादिरनन्तः ग्रनादिः सान्तो वा ? प्रथमपक्षे प्रागभावात्पूर्वं घटस्योपलिब्धप्रसङ्गः, तिद्वरोधिनः प्रागभावस्याभावात् । द्वितीयेपि तदुत्पत्तेः पूर्वमुपलिब्धप्रसङ्गस्तत एव । उत्पन्ने तु प्रागभावे सर्वदानुपलिब्धः स्यात्तस्यानन्तत्वात् । तृतीये तु सदानुपलिब्धः । चतुर्थे पुनः घटोत्पत्तौ प्रागभावस्याभावे घटोपलिब्धवदशेषकार्योपलिब्धः स्यात्, सकलकार्यागामुत्पत्स्यमानानां प्रागभावस्यैकत्वात् ।

जैन — तो फिर भ्रापको गुण भ्रादि में भी सिर्फ सर्वदा भाव विशेषणपना मानना होगा । विशेष्य द्रव्यकी तो सामर्थ्य से ही प्रतीति होगी ? भावार्थ-प्रभाव है किसका ? घटका है, ऐसा भ्राप अभाव के विषय में अभाव को विशेष्य न मानकर द्रव्य को ही विशेष्य रूप स्वीकार करते हो वैसे ही गुरा हैं किसके ? द्रव्य के, इस प्रकार द्रव्य में ही विशेष्यत्व है ऐसा मानना चाहिये। भ्रब हम जैन मीमांसक से प्रागभाव के विषय में प्रश्न करते हैं-ग्राप लोग प्रागभाव को सादि सांत मानते हैं. कि सादि अनंत. अथवा अनादि अनंत. या अनादि सांत, सादि सांत मानते हैं तो प्रागभाव के पहले घटकी उपलब्धि होने लगेगी, क्योंकि घटका विरोधी प्रागभाव का अभाव है ? दूसरा पक्ष-सादि अनंत प्रागभाव है ऐसा मानते हैं तो प्रागभाव के उत्पत्ति के पहले घटकी उपलब्धि होगी, क्योंकि घटका विरोधी जो प्रागभाव है वह सादि है ि अभी उत्पन्न नहीं हुन्ना है | तथा जब प्रागभाव उत्पन्न हो जायगा तब घट कभी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि अब प्रागभाव हटनेवाला है नहीं, वह तो अनंत है। तीसरा पक्ष-प्रागभाव भ्रनादि अनंत है सो तब तो कभी भी घट उपलब्ध ही नहीं होगा ? क्योंकि घट का विरोधी प्रागभाव हमेशा ही मीजूद है। चौथा पक्ष-प्रागभाव अनादि सांत है ऐसा मानें तो प्रागभाव के अभाव में घटकी उत्पत्ति होनेपर जैसे घट की उत्पत्ति होगी वैसे साथ ही अशेष कार्यों की उपलब्धि भी हो जावेगी ? क्यों कि उत्पन्न हो रहे सभी कार्योंका प्रागभाव एक है।

मीमांसक — प्रागभाव एक नहीं है किन्तु जितने कार्य हैं उतने ही प्रागभाव हैं उनमें से एक का प्रागभाव नष्ट होने पर भी उत्पन्न हो रहे शेष पदार्थों के प्रागभाव भभी नृष्ट नहीं हुए हैं, ग्रतः घटकी उत्पत्ति के साथ ही सभी कार्यों की उपलब्धि नहीं हो पाती है ?

ननु यावन्ति कार्याशि तावन्तस्तत्त्रागभावः, तत्रैकस्य प्रागभावस्य विनाशेपि शेषोत्पत्स्यमान-कार्यप्रागभावानामविनाशान्न घटोत्पत्तौ सकलकार्योपलि विषित्तः, तद्धानन्ताः प्रागभावास्ते कि स्वतन्त्राः, भावतन्त्रा वा ? स्वतन्त्राश्चेत्कथं न भावस्वभावाः कालादिवत् ? भावतन्त्राश्चेत्कमुत्पन्न-भावतन्त्राः, उत्पत्स्यमानभावतन्त्रा वा ? न तावदादिविकल्पः; समुत्पन्नभावकाले तत्प्रागभावविना-शात् । द्वितीयविकल्पोपि न श्रेयान्; प्रागभावकाले स्वयमसतामुत्पत्स्यमानभावानां तदाश्चयत्वा-योगात्, ग्रन्यथा प्रध्वंसामावस्यापि प्रध्वस्तपदार्थाश्चयत्वप्रसङ्गः। न चानुत्पन्नः प्रध्वस्तो वार्यः कस्यचिदाश्चयो नाम ग्रतिप्रसङ्गात् ।

जैन—ऐसा है तो प्रागभाव अनंत हो गये ? अब वे प्रागभाव स्वतन्त्र हैं कि भाव तंत्र (परतंत्र—पदार्थ के आश्रित) हैं सो बताइये ? यदि अनंत प्रागभाव स्वतंत्र हैं तो वे भाव स्वभाव वाले कंसे नहीं कहलायेंगे ? अर्थात् वे भी काल आदि पदार्थों के समान सद्भाव रूप हो जायेंगे । दूसरा पक्ष—वे अनंत प्रागभाव भावतंत्र हैं (पदार्थों में आश्रित हैं) ऐसा मानें तो प्रश्न है कि उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, अथवा उत्पत्स्यमान [आगे उत्पन्न होने वाले] पदार्थों के आश्रित हैं ? उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पदार्थ के उत्पत्ति काल में प्रागभाव का नाश हो जाता है । दूसरा पक्ष—प्रागभाव उत्पत्स्यमान पदार्थों के आश्रित है ऐसे उत्पत्स्यमान पदार्थ प्रागभाव के लिये आश्रयभूत नहीं हो सकते हैं यदि आश्रयभूत हो सकते हैं तो प्रध्वंसाभाव का भी आश्रय नष्ट हुआ पदार्थ हो सकता है ? किन्तु जो उत्पन्न नहीं हुआ है तथा नष्ट हो चुका है ऐसा पदार्थ किसी का भी आश्रयभूत नहीं हो सकता है । भावार्थ यह हो कि नष्ट एवं अनुत्पन्न पदार्थ आश्रय देने वाले होंगे तो नष्ट हुआ अथवा नहीं बना हुआ स्तंभ, महल का आश्रय देने वाला हो जायगा ऐसा अतिप्रसंग आता है ।

शंका — प्रागभाव को एक ही संख्या में माना जाय, एक ही प्रागभाव घट ग्रादि विशेषण के भेद से भिन्न रूप उपचरित किया जाता है कि घटका प्रागभाव है पटका प्रागभाव है पटका प्रागभाव है दत्यादि। तथा उत्पन्न हुए पदार्थ के विशेषणपनेसे उसका नाश होने पर भी उत्पत्स्यमान पदार्थ के विशेषणपने से वह ग्रविनाशी है, अतः उस प्रागभाव को नित्य भी कहते हैं। भावार्थ-ग्रभिप्राय यह है कि पदार्थ के निमित्त से प्रागभाव में भले ही भेद करो किन्तु वह एक ही है। उत्पन्न हुए पदार्थ का प्रागभाव नष्ट हो

ग्रथंक एव प्रागभावो विशेषणभेदाद्भिन्न उपचर्यते 'घटस्य प्रागभावः पटादेवीं' इति, तथोत्पन्नार्थविशेषणतया तस्य विनान्नेष्युत्पत्स्यमानार्थविशेषणत्वेनाविनान्नान्नित्यस्वमपीति । नन्वेवं प्रागभावादिचतुष्ट्यकल्पनानर्थक्यम् सर्वत्रैकस्यैवाभावस्य विशेषणभेदात्तथा भेदव्यवहारोपपत्तेः । कार्यस्य हि पूर्वेण कालेन विशिष्टार्थः प्रागभावः, परेण विशिष्टः प्रध्वंसाभावः, नानार्थविशिष्टः स एवेतरेतराभावः, कालत्रयेप्यत्यन्तनानास्वभावभावविशेषणोऽत्यन्ताभावः स्यात्, प्रत्ययभेदस्यापि तथोपपत्तेः, सत्तं कत्वेपि द्रव्यादिविशेषणभेदात्प्रत्ययभेदवत् । यथैव हि सत्प्रत्ययाविशेषाद्विशेषलिङ्गा-भावाचं कत्वं सत्तायाः तथैवासत्प्रत्ययाविशेषलिङ्गाभावाचाभावस्यापि । ग्रथ 'प्राग्नासीत्' इत्यादि-प्रत्ययविशेषाचत्रुविभोऽभावः; तर्हि प्रागासीत्पश्चाद्भविष्यति सम्प्रत्यस्तीति कालभेदेन, पाटलिपुत्रेस्ति

जाय, किन्तु उसको नष्ट हुम्रा नहीं मानते, क्योंकि म्रागे उत्पन्न होने वाले पदार्थों का प्रागभाव नष्ट नहीं हुम्रा है।

जैन — ऐसा कहने पर तो प्रागभाव ग्रादि चार भेद मानना भी व्यर्थ ठह-रेगा, सब जगह एक ग्रभाव ही विशेषगा के भेद से भेद वाला मान लिया जायगा, जैसे प्रागभाव में एक होते हुए भी भेद व्यवहार [पटका प्रागभाव घटका प्रागभाव ऐसा भेद कर सकते हैं वैसे ही एक ही श्रभाव को मानकर विशेषण के भेद से भेद का उपचार कर सकते हैं ग्रब इसी का विवेचन करते हैं-कार्य के पूर्व काल द्वारा विशिष्ट जो पदार्थ है उसको प्रागभाव कहना, कार्य के उत्तर काल द्वारा जो विशिष्ट है उसको प्रध्वंसाभाव, ग्रनेक पदार्थ संबंधी विशिष्ट अभाव इतरेतराभाव और तीनों कालों में अत्यन्त भिन्न रहना है स्वभाव जिसका ऐसा भाव विशेषएा रूप ग्रत्यन्ता भाव है ऐसा मानना पड़ेगा तथा प्रागभावका ज्ञान, प्रध्वंसाभावका ज्ञान ऐसे ज्ञानके भेद भी उपचार जैसे मानसे मानने होंगे। परमतमें सत्ता एक होते हुए भी द्रव्य की सत्ता इत्यादि विशेषण के भेद से सत्ता में भेद माने जाते हैं ग्रथवा जिस प्रकार विशेषगोंके भेदसे ज्ञानमें भेद माना जाता है। जिस प्रकार "यह है यह है" इत्यादि सद रूप ज्ञान की भविशेषता होने से एवं विशेष लिंगके भ्रभाव होनेसे सत्ताको एक रूप माना जाता है, उसी प्रकार "यह नहीं है यह नहीं है" इत्यादि ग्रसत् रूप ज्ञानकी प्रविशेषता होनेसे एवं विशेष लिंगका प्रभाव होनेसे प्रभाव को भी एक रूप मानना चाहिये ?

शंका — "पहले नहीं था" इत्यादि वाक्य भेद के कारण श्रभाव को चार प्रकार का माना जाता है ? चित्रक्टेस्तीति देशभेदेन, द्रव्यं गुणः कर्म चास्तीति द्रव्यादिभेदेन च प्रत्ययभेदसङ्गावात्प्राक्सत्तादयः सत्ताभेदाः किन्ने व्यन्ते ? प्रत्ययिक्शेषात्तिद्विशेषणान्येव भिद्यन्ते तस्य तिन्निमित्तकत्वान्न तु सत्ता, ततः संकैवेत्यम्युपगमे प्रभावभेदोपि मा भूत्सवंथा विशेषाभावात् ।

भ्रथाभिधीयते — 'ग्रभावस्य सर्वथंकत्वे विवक्षितकार्योत्पत्तौ प्रागभावस्याभावे सर्वत्राभावस्या-भावानुष ङ्गात्सर्वे कार्यमनाद्यनन्तं सर्वात्मकं च स्यात्; तद्य्यभिधानमात्रम्; सत्तं कत्वेपि समान-स्वात् । विवक्षितकार्यप्रध्वंसे हि सत्ताया ग्रभावे सर्वत्राभावप्रसङ्गः तस्या एकत्वात्, तथा च सकल-

समाधान—तो फिर सत्ता में यही बात कहनी होगी देखिये पहले था, पीछे होगा, ग्रभी है, इस प्रकार काल भेद से भेद, पाटलीपुत्र में है, चित्रकूट में है, इत्यादि देश के भेद से भेद, द्रव्य है, गुएा है, कमं है, इत्यादि द्रव्य के भेद से भेद इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से सत्ता में भेद हैं ऐसा भी मानना चाहिये? द्रव्यादिकारणों का भेद तो मौजूद ही है? तथा स्वयं सत्ता में भी "पहली सत्ता" पीछे की सत्ता इत्यादि भेद होना संभव है ग्रतः सत्ता के भेद क्यों नहीं माने जाते हैं।

मीमांसक—द्रव्यादि कारण विशेष से उस सत्ता के मात्र विशेषण ही भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि द्रव्यादि विशेष विशेषणोंके निमित्त हैं। किन्तु सत्ता में ऐसी बात नहीं है, ग्रर्थात् सत्ता में विशेषणों के निमित्त का ग्रभाव है ग्रतः सत्ता एक ही है?

जैन — तो फिर यह बात ग्रभाव के विषय में भी लागू होगी ? अभाव में भी प्रागभाव ग्रादि भेद नहीं मानने चाहिये ? कोई विशेषता नहीं है।

मीमांसक — अभाव को सर्वथा एक रूप मानने में आपित्त है, देखो ! विव-क्षित कोई एक कार्य उत्पन्न होने में प्रागभावका ग्रभाव होनेपर सब जगह अभाव का ग्रभाव हो जायगा ? और फिर सभी कार्य ग्रनादि और ग्रनंत हो जायेंगे, तथा वे कार्य सर्वात्मक सर्व रूप हो जायेंगे। ग्रथांत् प्रागभाव नहीं है तो कार्य ग्रनादि हुगा प्रध्वंसाभाव नहीं माने तो कार्य अनंत होगा, तथा इतरेतराभाव नहीं है तो कार्य सब रूप एकमेक होवेगा।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, सत्ता में एकत्व मानने पर भी यही आपत्ति आयेगी उसी को बताते हैं—विवक्षित एक कार्य नष्ट होने पर उसके सत्ता का अभाव हो गया तो सर्वत्र सभी का अभाव हो जायगा क्योंकि सत्ता एक है, तथा एक जगह की

शून्यता । भ्रथ तत्प्रध्वंसेपि नास्याः प्रध्वंसो नित्यत्वात्, भ्रन्यथार्थान्तरेषु सत्प्रत्ययोत्पत्तिनं स्यात्; तदन्यत्रापि समानम्, समुत्पन्नं ककार्यंविशेषणात्या ह्यभावस्याभावेपि न सर्वथाऽभावः भावान्तरेप्यभावप्रतीत्यभावप्रसङ्गात् । यथा चाभावस्य नित्यंकरूपत्वे कार्यंस्योत्पत्तिनं स्यात् तस्य तत्प्रतिबन्धकत्वात्,
तथा सत्ताया नित्यत्वे कार्यप्रध्वंसो न स्यात् तस्यास्तत्प्रतिबन्धकत्वात् । प्रसिद्धं हि प्रध्वंसात्प्रावप्रध्वंसप्रतिबन्धकत्वां सत्तायाः, भ्रन्यथा सर्वदा प्रध्वंसप्रसङ्गात् कार्यस्य स्थितिरेव न स्यात् । यदि पुनवंतबत्प्रध्वंसकारणोपनिपाते कार्यस्य सत्ता न ध्वसं प्रतिबध्नाति, ततः पूर्वं तु बलवदिनाशकारणोपनि-

सत्ता नष्ट होते ही सब जगह की सत्ता समाप्त हो जायगी। इस तरह सत्ताके समाप्त होने से सकल शून्यता आयेगी।

मीमांसक — कार्य के नष्ट होने पर भी सत्ता का नाश नहीं होता है क्योंकि सत्ता नित्य है। यदि सत्ता को नित्य नहीं मानेंगे तो एक जगह की सत्ता नष्ट होने पर भ्रन्य पदार्थों की सत्ता नष्ट होती तो उनमें सत् का ज्ञान नहीं होता?

जैन-यह बात अभाव में भी घटित होगी। इसी को बताते हैं-विशेषण रूप एक कार्य उत्पन्न होने पर तत् संबंधी अभाव नष्ट तो हो जाता है, किन्तू सर्वथा ग्रभाव का अभाव नहीं होता, यदि सर्वथा सब ग्रभाव का ग्रभाव हो जाता तो कभी भी ग्रभाव की प्रतीति नहीं होती तथा जिस प्रकार ग्राप कहते हैं कि अभाव को एक एवं नित्य मानेंगे तो, कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी क्योंकि सर्वदा रहने वाला भ्रभाव तो कार्य का प्रतिबंधक ही होगा? सो यही बात सत्ता के विषय में है-सत्ता को भी एक भीर नित्य मानते हैं तो कार्य का नाश कभी नहीं होगा, क्योंकि सत्ता नाश की प्रतिबंधक है। प्रसिद्ध बात है कि नाश के पहले सत्ता नाश का प्रतिबंध करती है, यदि सत्ता नाश को नहीं रोकती तो हमेशा प्रध्वंस होने से, कार्य स्थिर रहता ही नहीं ? यदि कोई कहे कि जब नाश का बलवान कारण उपस्थित होता है तब सत्ता कार्य के नाश को नहीं रोक सकती, लेकिन उसके पहले नाश का बलवान कारण नहीं माने से तो नाश को रोकती ही है ? अतः पहले भी कार्य के नाश होने का प्रसंग बताया था वह नहीं ग्रा पाता है इत्यादि, सो यही बात ग्रभाव में भी घटित होनी चाहिये ? क्या वहां यह न्याय काक भक्षित है ? देखो ! अभाव को भी सत्ता के समान एक सिद्ध करे-जब कार्य का बलवान उत्पादक उपस्थित हो जाता है तब श्रभाव मौजद है तो भी वह कार्य की उत्पत्ति को नहीं रोकता किन्तु जब कार्य की

पाताभावात्तं प्रतिबध्नात्येवातो न प्रागिप प्रध्वंसप्रसङ्गः इत्येतदन्यत्रापि न कार्कभिक्षतम्, सभावोपि हि बलवदुत्पादककारणोपनिपाते कार्यस्योत्पाद सन्नपि न प्रतिक्णाद्धि, कार्योत्पादात्पूर्वं तूत्पादकका-रणाभावात्रं प्रतिक्णाद्धध्येव, सतो न प्रागिप कार्योत्पत्तिप्रसङ्गो येन कार्यस्यानादित्वं स्यात् ।

तम्म प्रागभावोपि तुच्छस्वभावो घटते किन्तु भावान्तरस्वभावः । यदभावे हि नियमतः कार्यो-त्पत्तिः स प्रागभावः, प्रागनन्तरपरिग्णामविशिष्टं मृद्द्रव्यम् । तुच्छस्वभावत्वे चास्य सव्येतरगो-विषामादीनां सहोत्पत्तिनियमवतामुपादानसङ्करप्रसङ्कः प्रागभावाविशेषात् । यत्र यदा यस्य प्राग-

उत्पत्ति के पहले यदि बलवान कारण नहीं रहता तब तो कार्य की उत्पत्ति को रोकता ही है। इसीलिये तो पहले भी कार्य की उत्पत्ति हो जाने का प्रसंग बताया था वह नहीं बाता है एवं कार्य के अनादि हो जाने का दोष भी नहीं झाता। भावार्थ—जैसे सत्ता एक भीर होकर भी सर्वदा कार्य होना या प्रध्वंस नहीं होता इत्यादि दोष नहीं आते हैं ऐसा मीमांसक का कहना है सो इसी तरह झभाव को एक और नित्य मानने में कोई दोष नहीं आने चाहिये? जिस प्रकार सत्ता बनी रहती है और कहीं नाश या सभाव होता रहता है उसी प्रकार झभाव बना रहता है और कहीं कार्य की उत्पत्ति या सत्ता बनी रहती है ऐसा समान न्याय सत्ता और झभाव के विषय होना चाहिये, सत्ता में वे पूर्वोक्त युक्तियां लागू हो और झभाव में वे युक्तियां घटित नहीं हो, सो उन युक्तियों को कौवों ने खा लिया है क्या? जिससे सत्ता की बात झभाव में लागू न होवे इस प्रकार मीमांसकादि परवादी का झभिमत प्रागभाव तुच्छस्वभाववाला सिद्ध नहीं होता है किन्तु भावांतर स्वभाववाला ही सिद्ध होता है।

अब यहां पर स्याद्वादीके ग्रिमिनत भावांतर स्वभाव वाले प्रागभावका लक्षणा किया जाता है—"यद भावे हि नियमतः कार्योत्पित्ताः स प्रागभावः,प्रा गनंतर परिणाम विशिष्टं मृदु द्रव्यम्" जिसके ग्रभाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति होती है वह प्रागभाव कहलाता है, इसके लिये जगन प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि घट रूप कार्योत्पत्ति पहले ग्रनंतर समयवर्त्ती परिणाम से [स्यात ग्रादि से] विशिष्ट जो मृद्द द्रव्य [मिट्टी] है वह घटका प्रागभाव है। प्रागभावको तुच्छ स्वभाव वाला मानते हैं तो जिनका एक साथ उत्पन्न होने का नियम है ऐसे ग्रायके दांये बांये सींग ग्रादि पदार्थों के उपादावोंका संकर हो जावेगा, क्योंकि उन सबका प्रागभाव एक ही है (तुच्छाभाव एक रूप होता है) कोई विशेषता नहीं है।

भावाभावस्तत्र तदा तस्योत्पत्तिरित्यप्ययुक्तम्; तस्यैधानियमात् । स्वोपादानेतरनियमात्तिस्य-मेप्यन्योन्याश्रयः।

प्रध्वंसाभावोपि भावस्वभाव एव, यद्भावे हि नियता कार्यस्य विपत्तिः स प्रध्वंसः, मृद्द्रव्यान-स्तरोत्तरपरिएगामः । तस्य हि तुच्छस्वभावत्वे मुद्गरादिव्यापाद्वेयध्यं स्यात् । स हि तद्भभापारेण घटादेभिन्नः, ग्रभिन्नो वा विधीयते ? प्रथमपक्षे घटादेस्तदवस्थत्वप्रसङ्गात् 'विनष्टः' इति प्रत्ययो न स्यात् । विनाशसम्बन्धाद् 'विनष्टः' इति प्रत्ययोत्पत्तौ विनाशतद्वतोः कश्चित्सम्बन्धो वक्तव्यः-स हि तादात्म्यलक्षणः, तदुत्पत्तिस्वरूपो वा स्यात्, तद्विशेषण्विशेष्यभावलक्षणो वा ? तत्र न तावत्तादा-

मीमांसक जहां पर, जब जिसके प्रागभावका ग्रभाव होता है वहां पर तब उसकी उत्पत्ति होती है, इस तरह हम मानते हैं ग्रतः उपादानों में संकरता नहीं होती।

जैन—यह कथन ग्रयुक्त है, उसी प्रागभावका तो नियम नहीं बन पाता है [ अर्थात् तुच्छस्वभाववाला प्रागभाव जब जहां पर इत्यादि रूपसे कार्योत्पत्तिका नियमन नहीं कर पाता है ]।

मीमांसक—स्वका उपादान श्रीर स्वका श्रनुपादान का जो नियम होता है उस नियमसे प्रागभाव का नियम सिद्ध हो जायगा ?

जैन—इसतरह माने तो ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता है-प्रर्थात् सव्य विषाण् [ दांया सींग ] के उपादान का नियम सिद्ध होनेपर सव्यके प्रागभावका नियम सिद्ध होगा, ग्रीर प्रागभाव नियम सिद्ध होवे तो सव्यविषाण के उपादानका सिद्ध होगा।

धव प्रध्वंसाभाव का लक्षण बताते हैं—प्रध्वंसाभाव नामका स्रभाव भी भावांतर स्वभाववाला है, "यद् भावे हि नियता कार्यस्य विपत्तिः स प्रध्वंसः, मृद्द्रव्या-नंतरोत्तर परिणामः" जिसके होनेपर नियमसे कार्यका नाश हो जाया करता है वह प्रध्वंस [ प्रध्वंसाभाव ] कहलाता है, जैसे मृद् द्रव्य ( रूप घटकार्यका ) का स्रनंतर उत्तर परिणाम ( कपाल ) यदि यह प्रध्वंस तुच्छ स्वभाववाला होता तो उसको करनेके लिये मुद्गर [ लाठो ] म्रादि के व्यापारकी जरूरत नहीं पड़ती। घट म्रादि कार्यका मुद्गरादिके व्यापार द्वारा जो प्रध्वंस किया जाता है वह घटादिसे भिन्न है कि म्रभिन्न है ? प्रथम पक्ष-घटका प्रध्वंस घटसे भिन्न है ऐसा कहेंगे तो घटादि वस्तु त्म्यलक्षणोसी घटते; तयोर्भेदाभ्युपगमात् । नापि तदुत्पित्तिलक्षणः; घटादेस्तदकारणस्वात्, तस्य मुद्गरादिनिमित्तकत्वात् । तदुभयनिमित्तत्वाददोषः; इत्यप्यसुन्दरम्; मुद्गरादिवदिनाधोत्तर-कालमपि घटादेवपलम्भप्रसङ्गात् । तस्य स्वविनाधां प्रत्युपादानकारणत्वान्न तत्काले उपलम्भः; इत्यप्यसमीचीनम्; ग्रभावस्य भावान्तरस्वभावताप्रसङ्गात् तं प्रत्येवास्योपादानकारणत्वप्रसिद्धः । वयोविशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धः; इत्यप्यसत्; परस्परमसम्बद्धयोस्तदसम्भवात् । सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धयोरेव हि विशेषणविशेष्यभावो दृष्टो दण्डपुष्पादिवत् । न च विनाशतद्वतोः सम्बन्धान्तरेण

पूर्ववत् अवस्थित रहनेसे "घट नष्ट हो गया" इसतरह की प्रतीति नहीं हो सकेगी। यदि विनाशके संबंधसे "विनष्ट हुम्रा" ऐसा प्रतिभास होता है, इसप्रकार माना जाय तो विनाश ग्रीर विनाशवानमें कौनसा संबंध है इस बातको बतलाना होगा? बताइये कि वह संबंध तादात्म्य स्वरूप है या तदुत्पत्ति स्वरूप है, ग्रथवा उनका विशेषण विशेष्यभाव वाला है? विनाश ग्रीर विनाशवानमें तादात्म्य संबंध तो होता नहीं, क्योंकि ग्रापने उन विनाश, विनाशवानमें भेद स्वीकार किया है। तदुत्पत्ति स्वरूप संबंध भी नहीं बनता, क्योंकि घटादि पदार्थ उसके [नाशके] ग्रकारण हैं, उस नाशके कारण तो मुद्गरादिक हैं।

शंका — मुद्गरादिक तथा घटादिक दोनों हो नाशके कारण मान लेवें फिर कोई दोष नहीं आयेगा ?

समाधान—यह बात भी ग्रसत है, यदि मुद्गरादिके समान घट आदिक भी नाशके कारण माने जायेंगे तो नाश होनेके बाद मुद्गरादिके समान घटादिक भी उपलब्ध होने थे ? श्रिभप्राय यह है कि घटके नाशका कारएा मुद्गर है और घट भी है ऐसा माने तो घटका नाश होनेके बाद मुद्गर [लाठी] तो दिखाई देती है किन्तु घट दिखाई नहीं देता, सो उसे भी दिखाई देना था ? क्योंकि उसे मुद्गर के समान ही नाश का कारण मान लिया।

शंका—घट श्रपने नाशके प्रति उपादान कारण हुन्ना करता है भ्रतः नाशके समय उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान — यह कथन धसमीचीन है, यदि परवादी इसतरह मानते हैं तो उन्हें अभावको भावांतर स्वभाववाला स्वीकार करना होगा। भावांतर स्वभाव सम्बद्धत्वमस्तीत्युक्तम् । तन्न तद्वयापारेण भिन्नो विनाशो विधीयते । श्रीमन्नविनाशविधाने तु 'घटादि-रेव तेन विधीयते' इत्यायातम्; तचायुक्तम्; तस्य प्रागेवोत्पन्नत्वात् ।

ननु प्रध्वंसस्योत्तारपरिग्णामरूपत्वे कपालोत्तरक्षणेषु घटप्रध्वंसस्याभावात्तस्य पुनरुज्जीवन- प्रसङ्गः; तदप्यनुषपन्नम्; कारग्णस्य कार्योपमर्दनात्मकत्वाभावात् । कार्यमेव हि कारग्णेपमर्दनात्म- कत्वधर्माधारतया प्रसिद्धम् ।

वाले ग्रभाव के प्रति ही उपादान कारण की आवश्यकता हुग्रा करती है [ तुच्छ स्वभाववाले ग्रभावके प्रति नहीं ]।

विनाश और विनाशवानका [प्रध्वंस भीर घटका ] विशेषण विशेष्यभाव संबंध है ऐसा तीसरा विकल्प भी असत् है, देखिये ! विनाश भीर विनाशवान परस्परमें संबद्ध तो है नहीं, परस्परमें भ्रसंबद्ध रहनेवाले पदार्थोंका विशेषण विशेष्यभाव संबंध होना भ्रसंभव है। देखा जाता है कि संबंधांतरसे परस्परमें संबद्ध हुए पदार्थोंमें ही विशेषण विशेष्यभाव पाया जाता है, जैसा कि दण्डा भीर पुरुषमें पाया जाता है। ऐसा विनाश भीर विनाशवानमें संबंधांतर से संबद्धत्व होना भ्रशक्य है, इस बातको समभा दिया है अतः मुद्गरादि के व्यापार द्वारा किया जानेवाला घटका नाश घटसे भिन्न रहता है ऐसा प्रथम पक्ष खंडित होता है। द्वितीय पक्ष—मुद्गरादि व्यापार द्वारा किया जानेवाला घट विनाश घटसे भ्रमिन्न है ऐसा माने तो उस व्यापार ने घट ही किया इसतरह ध्वनित होता है, सो यह सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि घट तो मुद्गरादि व्यापार के पहले ही उत्पन्न हो चुका है।

शंका—यदि मृद् द्रव्यादि के उत्तर परिणाम स्वरूप प्रध्वंस हुआ करता है ऐसा मानेंगे तो कपाल होनेके बाद आगामी क्षणोंमें घट प्रध्वंसका अभाव हो चुकता है अतः घटका पुनरुज्जीवन (पुनः उत्पन्न होनेका) का प्रसंग प्राप्त होगा ?

समाधान—यह शंका व्यथं की है, देखिये! जो कारण रूप पदार्थ होता है वह कार्यका उपमदंक नहीं हुआ करता, भ्रिषतु कार्य ही कारण का उपमदंक होता है, यह नियम सर्वजन प्रसिद्ध है।

भावार्थ — घटका प्रध्वंस घटका उत्तर क्षणवर्त्ती परिएामन जो कपाल है उस रूप माना जाय तो कपालके उत्तर क्षणों में घट पुनः उत्पन्न हो जायगा ? ऐसी पर-

यच कपालेभ्योऽभावस्यार्थान्तरत्वं विभिन्नकारणप्रभवतयोच्यते; तथाहि-'उपादानघटविनाको बलवत्पुरुषप्रेरितमुद्गराद्यभिघातादवयवित्रयोत्पत्तेरवयवविभागतः संयोगविनाकादेवोत्पद्यते, उपादेय-कपालोत्पादस्तु स्वारम्भकावयवकमंसंयोगविकोषादेवाविभंवति' इति; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्; सस्य विनाक्योत्पादकारणप्रक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वात् । केवलमन्यप्रतारितेन भवता परः प्रतायंते, तस्मादन्थपरम्परापरित्यागेन बलवत्पुरुषप्रेरितमुद्गरादिव्यापाराद् घटाकारविकलकपालाकारमृद्द्रव्यो-त्पित्रस्युपगन्तव्या झलं प्रतीत्यपलापेन ।

वादीने शंका की तब श्राचार्य ने कार्यकारण का एक बहुत सुन्दर सिद्धांत बताकर उस शंकाका निरसन कर दिया है कि कार्य ही कारणका उपमर्दन करता है, कारण कार्य का उपमर्दन नहीं कर सकता। बीज रूप कारण का उपमर्दन करके अंकुर रूप कार्य उत्पन्न होता है, किन्तु अंकुरका उपमर्दन करके बीज उत्पन्न नहीं होता है, मिट्टी का उपमर्दन कर घट बन जाता है किन्तु घटका उपमर्दन कर मिट्टी नहीं बनती। उपमर्दन का अर्थ है पूर्व स्वरूपको बिगाड़कर तत्काल अन्य स्वरूपको घारण करना। यह दूसरी बात है कि अंकुर बड़ा पौधा हुम्ना फिर उसमें बाल म्नाकर बीज उत्पन्न हुए किन्तु जैसे तत्काल कारणका उपमर्दन कार्योत्पत्ति होती है वैसे कार्यका उपमर्दन करके तत्काल कारण उत्पन्न नहीं होता है। म्नतः घट से प्रध्वंसरूप कपाल तो हो जाता है, किन्तु कपाल से घट नहीं बनता है।

परवादी के यहां कहा जाता है कि कपालों से भावांतर स्वभाव वाला ग्रभाव हुग्रा करता है, क्योंकि वह विभिन्न कारण से उत्पन्न होता है। ग्रब यहां इसी प्रध्वं-सादि की प्रिक्रिया को बताया जाता है—बलवान पुरुष द्वारा प्रेरित हुए मुद्गरादि के ग्रभिधात से घटके श्रवयवों मे किया (हलन चलन) उत्पन्न होती है, उस किया से अवयवोंका विभाजन होता है, उससे संयोगका विनाश होता है भौर उससे उपादान भूत घटका नाश हो जाता है, इसतरह विनाश ग्रधीत प्रध्वंस होनेका क्रम है, पुनश्च, स्व आरमक अवयवों में किया, कियासे संयोग विशेष ग्रौर उससे उपादेयभूत कपाल का उत्पाद होता है, यह उत्पादका क्रम है। किन्तु यह प्रध्वंसादिका क्रम विना सोचे ही प्रतिपादित किया जाता है, इस प्रक्रियाको सुनकर ऐसा लगता है कि श्रन्य द्वारा प्रतारित (ठगाये गये) किये ग्राप परको प्रतारित करते रहते हैं ? ग्रधीत का अपलाप करके प्रध्वंस ग्रौर उत्पादके विषयमें विपरीत मान्यतायें कर रखी हैं जिससे स्वयं वंचित हुए हैं और दूसरों को भी वंचित कर रहे हैं। ग्रतः इस अंध्रपंपरा का

'क्षीरे दघ्यादि यन्नास्ति' इत्याद्ययभावस्य भावस्यभावत्वे सत्येव घटते, दघ्यादिविविक्तस्य क्षीरादेरेव प्रागभावादितयाध्यक्षादिप्रमाणतोध्यवसायात् । ततोऽभावस्योत्पत्तिसामग्रचाः विषयस्य बोक्तप्रकारेणासम्भवान्न पृथकप्रमाणता । इति स्थितमेतत्प्रत्यक्षैतरभेदादेव द्वेषैव च प्रमाणमिति ।

( कुशास्त्र की मान्यता का ) त्याग करके ऐसा स्वीकार करना चाहिये कि बलवान पुरुष द्वारा प्रेरित हुए मुदुगर श्रादि के व्यापार से मिट्टी द्रव्यका घटाकारसे विफल होकर कपालाकार उत्पाद हो जाना ही प्रध्वंस नामका अभाव है, श्रब प्रतीति का अपलाप करनेसे बस हो।

ग्रभावके विषयमें वर्णन करते हुए परवादीने कहा था कि दूधमें दही आदि नहीं होते उसका कारण ग्रभाव ही है इत्यादि, सो यह कथन तब घटित होगा कि जब ग्रभावको भावांतरस्वभाव वाला माना जाय, दही ग्रादि की अवस्थासे रहित जो दूध ग्रादि पदार्थ है वही प्रागभावादिरूप कहा जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा इसी तरह निश्चय होता है, अतः अभाव प्रमाणके उत्पत्ति की सामग्री एवं विषय दोनों ही पूर्वोक्त प्रकारसे संभावित नहीं होनेसे उस ग्रभाव प्रमाणकी पृथक् प्रमाणता सिद्ध नहीं होती वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ग्रन्ति हत होता है ऐसा निर्णय हो गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष ग्रीर परोक्ष के भेद से ही प्रमाण दो प्रकार ही सिद्ध होता है। ग्रथांत् प्रमाण के दो ही भेद हैं ग्रधिक नहीं हैं एवं वे दो भेद प्रत्यक्ष ग्रीर परोक्ष रूप ही हैं ग्रन्थ प्रकारसे दो भेद नहीं हो सकते ऐसा निश्चितरूप से सिद्ध होता है।

# श्रभावप्रमाणका प्रत्यक्षादि प्रमाणों में श्रंतर्भाव करनेका वर्णन समाप्त



# ग्रभावप्रमाण का प्रत्यक्षादि प्रमाणों में श्रन्तर्भाव करने का सारांश

मीमांसक ग्रभावप्रमाए सहित छः प्रमाण मानता है, ग्रभाव प्रमाण का लक्षण पहिले वस्तु के सद्भाव को जानकर तथा प्रतियोगी का स्मरण कर इन्द्रियों की ग्रपेक्षा बिना नहीं है, इस प्रकार मन द्वारा को ज्ञान होता है वह ग्रभाव प्रमाण कहलाता है, पहले घटको देखा पुनः खाली पृथ्वीको देखकर उस घट की याद ग्रायी,

तब किसी इन्द्रिय के बिना सिर्फ मनसे घट नहीं, ऐसा ज्ञान होता है वह अभावप्रमाण है, सो इसमें प्रश्न होता है कि वह जो भूतल दिखाई पड़ता है वह घट रहित दिखता है या सहित ? घट रहित दिखता है ऐसा कहो तो वह प्रत्यक्षप्रमाण से ही दिखता है अर्थात ग्रांख से देखकर ही घट नहीं, ऐसा ज्ञान हुआ फिर ग्रभावप्रमाण काहे को माने ? तथा घट सहित भूतल देखा है तो उस घट के ग्रभाव को ग्रभाव प्रमारण कर नहीं सकता । ग्रत: जैसे वस्तुका अस्तित्व प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणसे जाना जाता है वैसे नास्तित्व भी प्रत्यक्षादि से जाना जाता है ऐसा मानना चाहिये। कभी यह अभाव प्रत्यभिज्ञानका विषय भी होता है तथा अनुमान का भी। अभाव प्रमाणके तीन भोद भी इन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों में शामिल होते हैं, देखिये प्रमाणपंचकाभाव, तदन्यज्ञान भीर ज्ञान निर्मुक्त ग्रातमा इन तीन ग्रभाव प्रमाएों में से प्रमाएएंचकाभाव तो नि:स्वभाव होनेसे प्रमाण का विषय ही नहीं है तथा यह नियम नहीं है कि जहां पाचों प्रमाणप्रवृत्त न हों वहां प्रमेय ही न हो। दूसरा भ्रभाव प्रमास तदन्य रूप है तद् मायने घट उससे ध्रन्य जो भूतल उसका ज्ञान सो ऐसा ज्ञान तो प्रत्यक्ष से ही हो जाता है अतः दूसरा अभाव प्रमाण का भेद भी कैसे बने । तथा तीसरा अभावप्रमाण ज्ञान रहित आत्मा है, यह तो बिलकूल गलत है ज्ञान रहित आत्मा कभी होता ही नहीं यदि ग्रात्मा ज्ञान रहित हो जाय तो ग्रभाव को भी कैसे जानेगा ? परवादीके इतरेतराभाव ग्रादि के लक्षण भी ठीक नहीं है और लक्षण सिद्ध हुए विना लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। ग्रापके यहां इतरेतराभावको वस्तु से सर्वथा भिन्न माना है अतः उसके द्वारा वस्तुओं की ग्रापसमें व्यावृत्ति कैसे हो ? इतरेतराभावसे घट ग्रन्थ पटादि पदार्थों से व्यावृत्त होता है सो खुद इतरेतराभाव दूसरे स्रभावों से कैसे व्यावृत्त होगा ?

अन्य इतरेतराभाव से कहे तो अनवस्था आती है। तथा इतरेतराभाव से घटमें पटका निषेध किया जाता है या पटत्वका या दोनों का निषेध किया जाता है इस बात को आपको बतलाना होगा, घटमें पटका निषेध करता है ऐसा कहो तो पट रहित घटमें या पट सहित घटमें ? पट रहित घटमें इतरेतराभाव पटका निषेध करता है ऐसा कहो तो यह बताओं कि घटका पट रहितपना और इतरेतराभाव इनमें क्या भेद है ? कुछ भी नहीं। तथा घट में पट नहीं है, ऐसा जाना जाता है वह घट में पटके स्वरूप को जानने के बाद जाना जाता है या बिना जाने ? दोनों तरह की मान्यता में बाधा आती है। इतरेतर भाव घट को अन्य पटादि से पृथक् करता है सो जगत के सभी पदार्थों से पृथक् करता है या कुछ थोड़े पदार्थों से पृथक् करता है सभी से क्यावृत्त करना तो शक्य ही नहीं क्योंकि वस्तु तो अनंत है उनको हटाने में पार हो नहीं आयेगा। कुछ थोड़े पदार्थों के हटाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हटाने से शेष बचे पदार्थ हैं उनका तो घट में निषेघ नहीं हुआ ? अतः उनरूप घट हो जायेगा। इस तरह मीमांसक का इतरेतराभाव का स्वरूप गलत है। जैन के यहां तो इतरेतराभाव हर वस्तु में स्वतः माना है अर्थात् वस्तुमें ऐसी एक विशेषता या धर्म है कि जिसके कारण वह वस्तु अपने को अन्य अनंत सजातीय वस्तु से हटाती है अतः जैनके यहां उपर्युक्त दोष नहीं आते हैं।

परवादी के यहां प्रागभावका स्वरूप भी गलत बताया है, वह भी घटादि पदार्थों से पृथक् रहकर नास्तिता का बोध कराता है "घट उत्पत्ति के पहले नहीं था" यह प्रागभावका काम है मतलब यह सत से विलक्षण ग्रसत का ही ज्ञान कराता है, ऐसा श्राप एकांत मानते हैं किन्तू जो सत से विलक्षण हो, वह असत का ही विषय हो सो यह बात नहीं है। देखी प्रागभाव में प्रध्वंस नहीं ऐसा कहते हैं, यहां सत विलक्षण ज्ञान तो है, किन्तु वह असत विषय वाला नहीं है तथा वह प्रागभाव को अनादि धनंत माने तो कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी, धनादि सान्त माने तो एक घटके उत्पन्न होने में प्रागभाव का श्रभाव होते ही सारे जगत के कार्य उत्पन्न हो पड़ेंगे ? क्योंकि प्रागभाव एक है। प्रागभावको सादि धनंत माने तो घट उत्पत्ति के पहले भी घट दिखाई देगा क्योंकि उसके विरोधी प्रागभावका ग्रभाव है, सादि सांत कहे तो यही दोष है। जितने कार्य उतने प्रागभाव माने तो भ्रनंत प्रागभाव स्वतंत्र रहते हैं कि पदार्थ में रहते हैं यह बताना होगा ? स्वतंत्र रहते हैं तो प्रागभाव भाव स्वभाव वाले हुए ? जैसे कालादि द्रव्य हैं वैसे प्रागभाव भी सद्भाव रूप हुए ( किन्तु यह भ्रापको इष्ट नहीं है ) प्रागभाव भाव पदार्थ के आधीन है ऐसा कहा जाय तो प्रश्न होगा कि उत्पन्न हुए पदार्थ के ग्राधीन हैं या भागे उत्पन्न होने वालों के ? उत्पन्न हुए पदार्थ में प्रागभाव रहता है ऐसा कहो तो बनता नहीं, क्योंकि प्रागभाव का अभाव करके ही पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। आगे उत्पन्न होने वाले के ग्राधीन माने तो कैसे बने क्योंकि जो खद हैं नहीं वह ग्रन्य को क्या भाष्यय देगा ? ग्रतः जिसके अभाव होने पर नियम से कार्य होता है वह प्रागभाव है जैसे कि घट उत्पत्ति के पहले स्थास कोष ग्रादि ग्रवस्था

घटका प्रागभाव हैं ऐसा स्याद्वादीका निर्दोष लक्षण प्रागभावलक्ष्य को सिद्ध कर देता है। प्रध्वंसाभाव वह है - जिसके होने पर नियम से कार्य का नाश होता है। जैसे घटका पहला रूप स्थासादि है उसके बाद घट ग्रीर उसका उत्तर परिणाम कपाल है। भ्राप सर्वथा तुच्छाभाव रूप प्रध्वंसाभाव मानते हैं ऐसे प्रध्वंस को करने के लिए [ग्रर्थात् घट के कपाल होने में] लाठी आदि की जरूरत नहीं रहती है। यह भी बताग्रो कि प्रध्वंस हुआ सो घट से भिन्न या अभिन्न ? भिन्न हुआ है ऐसा कहो तो उससे घटका कुछ बिगड़ने वाला नहीं प्रध्वंस तो ग्रलग पड़ा है। अभिन्न है तो उस प्रध्वंस ने घट को ही किया ? नाश और नाशवान (घट) में तादातम्य या तदुत्पत्ति संबंध हो नहीं सकता, जिससे कि उस भिन्न प्रध्वंस को घटमें जोड़ा जाय। घट का नाश और कपाल के उत्पत्ति की प्रक्रिया ग्रापके यहां बड़ी विचित्र है-बलवान पुरुष के द्वारा प्रेरित लाठी से अवयवों में किया होती है, किया से धवयवों का विभाजन होता है भीर उससे घटका नाश होता है ऐसा ग्रापका कहना है सो ग्रसंभव है, तथा स्व धारंभक अवयवों में किया होना उस किया से संयोग विशेष होकर कपाल का उत्पाद होता है, सो यह भी गलत है, घटका प्रध्वंस भ्रीर कपालका उत्पाद तो यही है कि लाठीके चोट ग्रादिसे मिट्टी द्रव्यका घटाकारसे विकल होकर कपालाकार बन जाना इसी तरह का प्रध्वंसादि प्रतीति में भ्राया करता है। ग्रतः भ्रभाव प्रमास के उत्पत्ति की सामग्री ग्रादि की सिद्धि नहीं होने से वह पृथक प्रमाणरूप से सिद्ध न होकर प्रत्यक्षादि प्रमाण रूप ही सिद्ध होता है।

#### **\* सारांश समाप्त \***

## विशदत्वविचारः

\*\*

तत्राद्यप्रकारं विशदमित्यादिना व्याच्छे ---

### विश्वदं प्रत्यक्षम् ।। ३ ॥

विशदं स्पष्टं यद्विज्ञानं तत्त्रत्यक्षम् । तथा च प्रयोगः—विशदज्ञानात्मकं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विशदज्ञानात्मकं तम्न प्रत्यक्षम् यथाऽनुमानादि, प्रत्यक्षं च विवादाच्यासितम्, तस्माद्विशद-ज्ञानात्मकमिति ।

प्रमाण की संख्या का निर्णय होने के बाद अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण श्री माणिक्यनंदी आचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है—

सूत्र-विशदं प्रत्यक्षम् ।। ३ ।।

सूत्रार्थ — विशव-स्पष्ट-ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है, जो ज्ञान स्पष्ट होता है वही प्रत्यक्ष है, प्रनुमानप्रयोग—विशवज्ञानस्वरूप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष है, जो विशवज्ञानात्मक नहीं होता वह प्रत्यक्ष भी नहीं होता, जैसे अनुमान धादि विशव नहीं हैं भ्रतः वे प्रत्यक्ष भी नहीं हैं, प्रत्यक्ष यहां साध्य है अतः उसमें विशवज्ञानात्मकता सिद्ध की गई है।

प्रत्यक्षप्रमाण का यह लक्षण ग्रन्य बौद्ध आदि के द्वारा माने हुए प्रत्यक्ष का निरसन कर देता है, जैसे बौद्ध कहता है कि प्रकस्मात्-ग्रचानक घ्रम के देखने से जो ऐसा ज्ञान होता है कि यहां अग्नि है वह प्रत्यक्ष है, तथा जितने भी पदार्थ सद्भाव रूप या कृतक रूप होते हैं वे सब क्षणिक हैं, ग्रथवा जितने भी घ्रमयुक्त स्थान होते हैं वे सब ग्रग्नि सहित होते हैं इत्यादि रूप जो व्याप्तिज्ञान है वह यद्यपि ग्रस्पष्ट है फिर भी बौद्धों ने उसे प्रत्यक्ष माना है, सो इन सब ज्ञानों में प्रत्यक्षपना नहीं दे यह बात प्रत्यक्ष के इस विश्वदत्वलक्षण से साबित हो जाती है, यदि बौद्ध अस्पष्ट ग्रविश्वद ज्ञानको भी प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते हैं तो फिर ग्रनुमान ज्ञानमें भी प्रत्यक्षता का प्रसङ्ग ग्राने से प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनुमान ऐसे दो प्रमाणों की मान्यता नहीं वनती है,

धनेनाऽकस्माद्ध्यपदर्शनात् 'विह्नरत्र' इति ज्ञानम्, 'यावान् कश्चिद् भावः कृतको वा स सर्वः क्षिणिकः, यावान् कश्चिद्ध्यमवान्प्रदेशः सोग्निमान्' इत्यादि व्याधिज्ञानं चास्पष्टमपि प्रत्यक्षमाचक्षाणः प्रत्याख्याखः; धनुमानस्यापि प्रत्यक्षताप्रसङ्गात् प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणं स्यात् ।

किन्त, मकस्माद्ध्मदर्शनाद्वित्तरत्रेत्यादिज्ञाने सामान्यं वा प्रतिभासेत, विशेषो वा ? यदि सामान्यम्; न तत्त्रिं प्रत्यक्षम्, तस्य तद्विषयत्वानभ्यूपगमात् । ग्रभ्युपगमे वा 'प्रमाणाद्वै विध्यं प्रमेय-द्वै विध्यात्' इत्यस्य व्याघातः, सविकल्पकत्वप्रसंगश्च । विशेषविषयत्वे ततः प्रवर्तमानस्यात्र सन्देहो न

इस प्रकार की मान्यता में तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है, फिर प्रत्यक्ष ग्रौर श्रनुमान ऐसे दो प्रमाण बौद्ध ने मान्य किये हैं वे संगत नहीं बैठते।

कि अ - जब अकस्मात् भ्रम के दर्शन से ऐसा ज्ञान होता है कि यहां पर अग्नि है तब इस ज्ञान में सामान्य अग्नि प्रतिभासित होती है ? कि विशेष अग्नि प्रतिभासित होती है ? यदि सामान्य भलकता है तब तो उसको प्रत्यक्ष कह नहीं सकेंगे, क्योंकि ग्रापके यहां प्रत्यक्ष का विषय सामान्य नहीं माना है। यदि ऐसा मानो तो प्रमेयद्वैविध्य से प्रमाणद्वैविध्य मानने का सिद्धान्त गलत ठहरता है। प्रथात् पहिले बौद्ध ने कहा था कि प्रमाण दो प्रकार का इसलिये मानना पडता है कि सामान्य श्रीर विशेष के भेद से प्रमेय दो प्रकार का है। सो यहां यदि प्रत्यक्ष का विषय सामान्य भी मान लिया जाय तो विशेष तो प्रत्यक्षज्ञान का विषय पहिले से ही मान्य कर लिया गया है श्रीर अब उसका विषय सामान्य भी मान लिया तो इस तरह दोनों प्रमेयों को जब प्रत्यक्ष ने ही जान लिया तो प्रमागा की संख्या दो न होकर एक ही रह जायगी। तथा प्रत्यक्ष यदि सामान्य को विषय करेगा तो वह निर्विकल्पक न रहकर सविकल्पक बन जायगा। जो ग्रापको इष्ट नहीं है । दूसरा पक्ष-ग्रकस्मात् धूमदर्शन से होनेवाला अग्निका ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है ऐसा माना जाय तो जब घूम से अग्निका ज्ञान हुआ भीर तब वह यदि विशेषको (अग्नि संबंधी) जानता है तो उसको जाननेवाले पुरुष को ऐसा संशय ही नहीं होना चाहिये कि यहां जो म्राप्ति है वह घास की है अथवा पत्तों की है ? जैसे कि निकट में जलती हुई म्राप्ति में संदेह नहीं हुआ करता। कहीं पर भी निकट की अग्निको देखनेवाले पुरुषको संदेह होता हुमा नहीं देखा है, यदि निकटवर्त्ती ग्रग्नि आदि पदार्थमें संदेह की संभावना है तो शब्द या लिंगसे ग्राग्नि ग्रादि को जानते हए पुरुषको भी संदेहकी संभावना होगी ?

स्यात् 'तार्गी वात्राग्निः पार्गो वा' इति सिन्निहितवत् । न खलु सिन्निहितं पावकं पश्यतस्तत्र सन्दे-होस्ति । सन्देहे वा शब्दाल्लिङ्गाद्वा प्रति(ती)यतोप्यसौ स्यात् । तथा चेदमसङ्गतम्-"शब्दाल्लिङ्गाद्वा विशेषप्रतिपत्तौ न तत्र सन्देहः" [ ] इति । तन्ने दं प्रत्यक्षम् । कि तिहि ? लिङ्गदर्शनप्रभवत्वा-दनुमानम् । 'दृष्टान्तमन्तरेगाप्यनुमानं भवति' इत्येतचाग्रे वक्ष्यते ।

व्याप्तिज्ञानं चास्पष्टत्वेनाप्रत्यक्षं व्यवहारिणां सुप्रसिद्धम् । व्यवहारानुकूल्येन च प्रमाणिचन्ता प्रतन्यते ''प्रामाण्यं व्यवहारेणां' [प्रमाणवा० ३। ४ ] इत्यादिवचनात् । न च तेषां सर्वे क्षिणिका

इसतरह शब्द और लिङ्ग से होनेवाले ज्ञान में यदि संशय रहना स्वीकार करोगे तो आपका ही यह वाक्य "शब्द से अथवा लिङ्ग से वस्तु का विशेष धर्म जान लेनेपर उसमें सशय नहीं रहता है" श्रसत्य हो जावेगा ? इसलिये अकस्मात् घूमदर्शन से होनेवाला ग्रग्निका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता, किन्तु हेतु से उत्पन्न होने के कारण यह ज्ञान भ्रनुमान कहलाता है। दृष्टान्त का अभाव होने से यह भ्रनुमानरूप नहीं हो सकता ऐसा कहो तो हम भागे यह कहनेवाले हैं कि अनुमान विना इष्टान्त के भी होता । जो कोई धुमवान् होता है वह अग्निवान् होता है ऐसा जो व्याप्तिज्ञान है; वह ग्रस्पष्ट होने से ग्रप्रत्यक्ष यह बात तो सर्वव्यवहारी लोगों में भी प्रसिद्ध है। व्यवहार की अनुकूलता से ही तो प्रमाण के विषय में विमर्श होता है। इसी बात को आपके ग्रन्थमें लिखा है "प्रामाण्यं व्यवहारेण" प्रमाण में प्रमाणता व्यवहार से आती है। इत्यादि. तथा जो व्यवहारी पुरुष हैं वे समस्त क्षिणिकपदार्थों को तथा कृतक पदार्थों को धम ग्रादि को एवं ग्रग्नि ग्रादिको स्पष्ट ज्ञानका विषय नहीं मानते हैं। यदि ये सब पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय माने जावें तो फिर अनुमानप्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रहती ? क्योंकि जब सब व्याप्य ग्रीर व्यापक एक साथ ही स्पष्ट रूप से निश्चित ही जाते हैं तब उस पुरुषको भ्रमुमान द्वारा जानने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है कि जिसे वह अनुमान से अब सिद्ध करे। यदि पदार्थ के प्रत्यक्ष होनेपर भी अनुमानकी भ्रावश्यकता पड़ती है तो योगियोंको भी अनुमानकी भ्रावश्यकता होनी चाहिये ? वे भी प्रत्यक्ष से पदार्थों को जानने के बाद ग्रनुमान का सहारा लेने लगेंगे ? निश्चित हुए पदार्थ में समारोप-संशय-विपर्यय धोर अनध्यवसाय होने का भी विरोध है। निश्चित हो और फिर उसमें समारोप हो ऐसा कहना तो विरुद्ध ही है।

शंका - प्रत्यक्ष प्रतिभासित ग्रर्थ में तत्काल तो समारोप नहीं होता; किन्तु

भावाः कृतका वाऽग्न्यादयो धूमादयो वा स्पष्टज्ञानविषया इत्यभ्युपगमोऽस्ति, अनुमानानर्थक्यप्रस-ज्ञात् । सर्गं हि व्याप्यं व्यापकं च स्पष्टतया युगपन्निश्चिन्वतो न किन्त्रिदनुमानसाध्यम् अन्यथा योगि-नोप्यनुमानप्रसङ्गः । निश्चिते समारोपस्याप्यसम्भवो विरोधात् । कालान्तरभाविसमारोपनिषेधकत्वे-नानुमानस्य प्रामाण्ये क्वचिदुपलब्धदेवदत्तस्य पुनः कालान्तरेऽनुपलम्भसमारोपे सति यदनन्तरं तन्स्म-रणादिकं तदपि प्रमाणं भवेत् । तम्र व्याप्तिज्ञानमप्यस्पष्टत्वात् प्रत्यक्षं युक्तम् ।

ननु चास्पष्टत्वं ज्ञानधर्मः, ग्रथंधर्मो वा ? यदि ज्ञानधर्मः; कथमथंस्यास्पष्टत्वम् ? ग्रन्यस्या-स्पष्टत्वादन्यस्यास्पष्टत्वेऽतिप्रसङ्गात् । प्रयंधर्मत्वे कथमतो व्याप्तिज्ञानस्याप्रत्यक्षताप्रसिद्धिः ?

कालान्तर में हो सकता है, ग्रतः आगे ग्रानेवाले समारोप का निषेधक होने से अनुमान में प्रमाणता मानी गई है।

समाधान—तो ऐसे कथन के अनुसार आपको स्मरणादि ज्ञानों में भी प्रमा-एाता मानना पड़ेगी, जैसे-किसी पुरुष को कहीं पर देवदत्त की उपलब्धि हुई फिर कालान्तर में उसके ज्ञान में समारोप नहीं आया, और उसी देवदत्त का उसे स्मरगाा-दिरूप ज्ञान हुआ है तो उस ज्ञान को भी आपको प्रमाण मानना चाहिये? (बौढ़ों ने स्मरणादि ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है इसलिये उन्हें स्मरगादि को प्रमाग मानने की बात कही गई है) अतः अस्पष्ट होनेसे व्याप्ति ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है।

बौद्ध — आप अस्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हो सो यह ग्रस्पष्टता ज्ञान का धर्म है भथवा पदार्थ का धर्म है ? यदि ज्ञान का धर्म मानो तो उससे पदार्थ में ग्रस्पष्टता कैसे कहलावेगी ? यदि ग्रन्य की ग्रस्पष्टता को लेकर अन्य किसी में ग्रस्पष्टता मानी जावे तो ग्रतिप्रसंग आवेगा ? [दूरवर्ती वृक्ष की अस्पष्टता को लेकर निकटवर्ती पदार्थ में भी अस्पष्टता मान लेनी पड़ेगो ] यदि ग्रस्पष्टता पदार्थ का धर्म है ऐसा दूसरा पक्ष अंगीकार किया जाये तो उस पदार्थ की ग्रस्पष्टता से व्याप्तिज्ञान में अस्पष्टता किस प्रकार ग्रायेगी । यदि इस तरह ग्रन्यके धर्मसे अन्यमें ग्रस्पष्टता ग्रा सकती है तो व्यधिकरण नामा दोष [साध्यका अधिकरण भिन्न भीर हेतुका ग्रधिकरण भिन्न हो उस हेतु को व्यधिकरण दोष युक्त कहते हैं ] से दूषित हेतु द्वारा साध्य सिद्धि माननी होगी ? इसतरह तो यह महल सफेद है क्योंकि कीवा काला है, इसप्रकार का व्यधिकरण हेतु भी महल में धवलता का गमक हो जावेगा, ग्रतः पदार्थ की ग्रस्पष्टता से ज्ञान में ग्रस्पष्टता मानना ग्रुक्तिग्रुक्त नहीं है ?

व्यविकरणाद्धेतो साध्यसिद्धौ 'काकस्य कार्ण्याद्धवलः प्रासादः' इत्यादेरिप गमकत्वप्रसङ्गः; इत्य-प्यसमीक्षिताभिधानम्; स्पष्टत्वेषि समानत्वात् । तदिपि हि यदि ज्ञानधर्मस्तिहि कथमर्थे स्पष्टता प्रतिप्रसङ्गात् ? विषये विषयिधर्मस्योपचाराददोषेऽत एव सोन्यत्रापि मा भूत् । संवेदनस्यैव ह्यस्पष्टता घमंः स्पष्टतावत् । तस्याः विषयधर्मत्वे सर्वदा तथा प्रतिभासप्रसङ्गात्कृतः प्रतिभासपरावृत्तः ? न चास्पष्टसंवेदनं निविषयमेव, संवादकत्वात्स्पष्टसंवेदनवत् । क्वचिद्धिसंवादात्सर्वत्रास्य विसंवादे स्पष्ट-संवेदनेपि तत्प्रसङ्गः । ततो नैतत्साधु —

जैन—यह कथन विना विचारे किया है, क्योंकि जैसा आपने अस्पष्टत्व के विषय में प्रतिपादन किया है वैसा स्पष्टत्व के विषय में भी कहा जा सकता है, इसी को बताया जाता है, हम भी ग्रापसे यह प्रश्न कर सकते हैं, बताइये ! स्पष्टता पदार्थका धर्म है या ज्ञानका ? यदि ज्ञानका धर्म है तो वह पदार्थमें कैसे भ्राया ? इस तरह माने तो अतिप्रसंग श्रायेगा।

शंका — विषय में विषयी के धर्म का उपचार करके कह दिया जाता है कि पदार्थ में स्पष्टता है; सो ऐसा कहने से कोई दोष नहीं है।

समाधान — सो ऐसी ही बात अस्पष्टत्व धर्म में भी मान लेनी चाहिये ग्रथित् अस्पष्टत्व ज्ञान का धर्म है, किन्तु वह पदार्थ में उपचरित कर लिया जाता है ग्रतः कोई दोष नहीं है। ग्रस्पष्टता ज्ञानका ही धर्म है जैसा स्पष्टता ज्ञान का धर्म है। यदि ग्रस्पष्टता पदार्थ का धर्म है ऐसा माना जाय तो पदार्थ सर्वदा ग्रस्पष्ट ही प्रति-भासितं होगा, क्योंकि ऐसा प्रतिभासित होना पदार्थ का धर्म है। तथा ऐसा होने पर उसमें स्पष्टता ग्रस्पष्टता के प्रतिभास का जो परिवर्तन होता रहता है वह भी कैसे होगा?

मतलब यह है कि ग्रस्पष्टत्व पदार्थका धर्म है ऐसा माना जाता है तो पदार्थ कभी दूर से ग्रस्पष्ट प्रतीत होता है भीर कभी निकट से स्पष्ट प्रतीत होता है सो ऐसा जो उसमें प्रतिभास का परिवर्तन होता है वह कैसे हो सकेगा? क्योंकि वह तो एक ग्रस्पष्ट धर्मयुक्त है। तथा ऐसा भी नहीं कह सकते कि अस्पष्टताको विषय करनेवाला ज्ञान निर्विषय है, क्योंकि ग्रस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में है, [तात्पर्य यह है कि ग्रस्पष्टता को विषय करनेवाला ज्ञान भी ग्रपने द्वारा जाने गये विषय में प्रवृत्ति कराने छप ग्रथंकियावाला

### "बुद्धिरेवातदाकारा तत उत्पद्यते यदा । तदाऽस्पष्टप्रतीभासम्यवहारो जगन्मतः ॥"

#### प्रमाणवात्तिकालं । प्रथमपरि ।

द्विचन्द्रादिप्रतिभासेपि तद्वचवहारानुषङ्गात्र । स्पष्टप्रतिभासेन बाध्यमानत्वादस्य निर्विषयत्व-मन्यत्रापि समानम् । यथैव हि दूरादस्पष्टप्रतिभासिवषयत्वमर्थस्यारात्स्पश्चप्रतिभासेन बाष्यते तथा सन्निहितार्थस्य स्पष्टप्रतिभासिवषयत्वं दूरादस्पष्टप्रतिभासेन, ग्रविशेषात् ।

होता है ] यदि कहीं २ ग्रस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञानमें विसंवादकता देखी जाती है, इसलिये इस ज्ञानको सर्वत्र विसंवादी माना जाय तो स्पष्टता को विषय करने वाले ज्ञान में भी कहीं २ विसंवादकता देखी जाती है ग्रतः उसे भी विसंवादी मानने का प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकार स्पष्टता को और ग्रस्पष्टता को विषय करनेवाले दोनों ही ज्ञानों में संवादकता भीर विसंवादकता समानरूप से ही है। इसलिये बौद्धके प्रमाणवातिक ग्रन्थ में जो कहा गया है वह श्रसत् ठहरता है—

"जब पदार्थ से अतदाकार ज्ञान उत्पन्न होता है, तब अस्पष्ट प्रतिभासका व्यवहार जगतु में माना जाता है।। १।।

इस कारिका के प्रकरणमें बौद्ध यह कहना चाहते हैं कि स्पष्टत्व भीर अस्पष्टत्व पदार्थ के धर्म हैं किन्तु जब ज्ञान पदार्थ के आकारवाला उत्पन्न न होकर भ्रतदाकार वाला उत्पन्न होता है तब उस ज्ञानको अस्पष्ट ज्ञान है ऐसा कहने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह कथन उन्हींके मतसे बाधित होगा, देखिये ! जो ज्ञान अतदाकारसे उत्पन्न होता है वह ग्रस्पष्टपने से व्यवहृत होता है ऐसा कहेंगे तो द्विचंद्र ग्रादि के ज्ञान अस्पष्ट प्रतिभास वाले मानने पड़ेंगे ? किन्तु बौद्धने इन द्विचन्द्रादिके ज्ञान को स्पष्टत्व रूपसे व्यवहृत किया है।

मौद्ध-दिचन्द्र म्रादि का ज्ञान तो म्रागे जाकर स्पष्ट प्रतिभास से बाधित होता है, अतः इस ज्ञानको हम निविषय मानते हैं ?

जैन—यही बात स्पष्ट ज्ञान में भी घटित हो जावेगी, ग्रर्थात् जिस प्रकार दूर से पदार्थका जो ग्रस्पष्ट प्रतिभास होता है वह निकट से होनेवाले स्पष्ट प्रतिभास से बाधित होता है, वैसे ही निकटवर्ती पदार्थका प्रतिभास दूर से होनेवाले ग्रस्पष्ट-प्रतिभास से बाधित होता ही है। इस तरह दोनों में समानता है।

ननु विषयिषमंस्य विषयेषूपचारात्तत्र स्वष्टास्पष्टत्वध्यवहारे विषयिणोपि ज्ञानस्य तद्धमंता-सिद्धिः कुतः ? स्वज्ञानस्पष्टत्वास्पष्टत्वाभ्याम्, स्वतो वा ? प्रथमपक्षैऽनवस्था । द्वितीयपक्षै त्वविशेषे-णाक्तिकानानां तद्धमंताप्रसङ्गः; इत्यप्यसमीचीनम्; तत्रान्यथैव तद्धमंताप्रसिद्धः । स्पष्टज्ञानावरणा-वीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषाद्धि क्वचिद्विज्ञाने स्पष्टता प्रसिद्धाः, ग्रस्पष्टज्ञानावरणादिक्षयोपशमविशे-षात्त्वस्पष्टतेति । प्रसिद्धश्च प्रतिबन्धकापायो ज्ञाने स्पष्टताहेत् रजोनीहाराद्यावृत्ता(ता)शंप्रकाश-स्येव तद्धियोगः ।

म्रक्षात्स्पष्टता इत्यन्ये, तेषां दविष्ठपादपादिज्ञानस्य दिवोल्कादिवेदनस्य च तःत्रसङ्गः।

बेंद्ध—विषयी [ ज्ञान के ] धर्म का विषय ( पदार्थ ) में उपचार करने से वहां स्पष्टत्व ग्रीर अस्पष्टत्व का व्यवहार होता है—ग्रथित् ज्ञान स्पष्ट है तो पदार्थ स्पष्ट है ऐसा कहा जाता है ग्रीर ज्ञान श्रस्पष्ट है तो पदार्थ अस्पष्ट है ऐसा कह दिया जाता है, यदि ऐसा माना जाय, तो विषयी जो स्वयं ज्ञान है उसमें वे स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व धर्म कहां से ग्राये ? अपने को ग्रहण करनेवाले ज्ञानके स्पष्टत्व ग्रीर ग्रस्पष्टत्वसे ग्राते हैं ? या स्वतः ही ग्राते हैं ? प्रथमपक्ष में अनवस्था दोष ग्राता है । द्वितीय पक्ष में समानरूप से मभी ज्ञानों में उन दोनों ही स्पष्टत्व ग्रीर ग्रस्पष्टत्व धर्मों के आने का प्रसंग प्राप्त होता है ?

जैन — यह कथन अयुक्त है। हम जैन ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टता दूसरी तरह से ही मानते हैं। इसी बातको खुलासारूप में समभाते हैं—स्पष्टज्ञानावरण कर्म के और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशमिवशेष से किसी ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टज्ञानावरणादिकर्मों के क्षयोपशम से किसी ज्ञान में अस्पष्टता आती है। ऐसा सुप्रसिद्ध अक्षय सिद्धान्त है, कि प्रतिबंधक जो आवरण कर्म है उसका अपाय होने से ज्ञान में स्पष्टता आती है। जिस प्रकार रज-धूल आदि के नाश होनेपर पदार्थ में स्पष्टता—निर्मलता आती है।

भ्रत्य जो भीमांसक हैं वे ज्ञान में स्पष्टता इन्द्रियों से आती है ऐसा मानते हैं, किन्तु ऐसा मानने पर दूरवर्ती वृक्ष भ्रादि के ज्ञान भीर दिन में उल्लू भ्रादि के ज्ञान सब ही स्पष्ट बन बैठेंगे। क्योंकि ज्ञान में स्पष्टता का कारण इन्द्रियां तो वहां हैं ही।

शंका-उन वृक्षादिक, के ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं वे अति-

तदुत्पादकाक्षस्य।तिदूरदेशिवनकरकष्टिकरोपहत्त्वाददोषोयिमिति; ग्रत्राप्यक्षस्योपघातः, कक्तेर्वा ? प्रयमपक्षोऽयुक्तः; तत्स्वरूपस्याविकलस्यानुभवात् । द्वितीयपक्षे तु योग्यतासिद्धिः; भावेन्द्रियाख्यक्ष-योपशमलक्षण्योग्यताव्यतिरेकेणाक्षशक्ते रव्यवस्थितेः । तस्लक्षणाचाक्षात्स्पष्टत्वाभ्युपगमेऽस्म-न्मतप्रसिद्धिः ।

धालोकोप्येतेन तद्धेतुः प्रत्याख्यातः । ततः स्थितमेतद्विशदज्ञानस्वभावं प्रत्यक्षमिति । ननु किमिदं ज्ञानस्य वैशद्यं नामेत्याह ग्रव्यवधानेनेत्यादि ।

प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्त्या वा प्रतिभासनं वैशवम् ॥ ४ ॥

दूरदेश ग्रौर सूर्य की किरणों द्वारा उपहत हो जाती हैं, ग्रतः इन्द्रियों से श्रस्पष्ट ज्ञान होता है।

समाधान—ग्रच्छा तो इनमें भी एक बात यह बताओ कि सूर्यिकरणादिक के द्वारा चक्षु ग्रादि इन्द्रियों का घात होता है, ग्रथवा उनकी शक्ति का घात होता है ? इन्द्रियों का घात होता है ऐसा कहा जाये तो वह विरुद्ध पड़ता है, क्योंिक इन्द्रियों का स्वरूप तो उस ज्ञान के समय में वैसे का वैसा ही दिखाई देता है। दूसरे पक्ष—शक्ति का घात होता है ऐसा कहा जाये तो योग्यता की सिद्धि होती है, क्योंिक भावेन्द्रिय जिसका नाम है ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशम होने को योग्यता कहते हैं इस योग्यता को छोड़कर ग्रन्य कोई इन्द्रियशक्ति सिद्ध नहीं होती है। ऐसी इस क्षयोपशमरूप इन्द्रिय से यदि ज्ञान में स्पष्टता का होना मानते हो तब तो जैनमत की मान्यता की ही प्रसिद्धि होती है।

इन्द्रियों के समान प्रकाश भी ज्ञान में स्पष्टता का कारण नहीं होता है ऐसा समभाना चाहिये, इसलिये यह निश्चय हो जाता है कि विशदज्ञान स्वभाव वाला प्रत्यक्षप्रमाण होता है।

ग्रव यहां पर कोई पूछता है कि ज्ञान में विशदता क्या है ? तब आचार्य इसका उत्तर इस सूत्र द्वारा देते हैं—

सूत्र—प्रतीत्यन्तराध्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम् ॥ ४ ॥
सूत्रार्थ—ग्रन्य ज्ञानों का जिसमें व्यवधान न पड़े ऐसा जो विशेष आकारावि
का जो प्रतिभास होता है, वही वैशद्य है । यहां प्रतीत्यन्तर से व्यवधान नहीं होना

तुल्यजातीयापेक्षया च व्यवधानमञ्यवधानं वा प्रतिपत्तव्यं न पुनर्देशक।लाखपेक्षया। यथा 'उपर्युं पि स्वर्गपटलानि' इत्यत्रान्योन्यं तेषां देशादिव्यवधानेपि तुल्यजातीयानामपेक्षाकृता प्रत्यासत्तिः सामीप्यमिस्युक्तम्, एवमत्राप्यव्यवधानेन प्रमाणान्तरनिरपेक्षतया प्रतिभासनं वस्तुनोऽनुभवो वैश्वद्यं विश्वानस्येति ।

नन्वेवमीहादिज्ञानस्यावग्रहाद्यपेक्षस्वादव्यवधानेन प्रतिभासनलक्षरावेशद्याभावात्प्रत्यक्षता न स्यात्ः तदसारम्; ग्रपरापरेन्द्रियव्यापारादेवावग्रहादीनामुत्पत्तेस्तत्र तदपेक्षत्वासिद्धेः। एकमेव चेदं

कहा है वह तुल्यजातीय की अपेक्षा से व्यवधान का निषेध करने के लिये कहा है। देशकाल आदि की अपेक्षा से वहीं। जैसे—ऊपर ऊर्र स्वर्ग पटल होते हैं, इसमें वे स्वर्ग के पटल परस्परके देश व्यवधान से स्थित हैं, किन्तु तुल्यजातीय अन्य पटलोंकी अपेक्षा वे अन्तरित नहीं हैं।

मतलब—स्वर्ग में एक पटल के बाद ऊपर दूसरा पटल है, बीच में कोई रचना नहीं है, किन्तु वे पटल अंतराल लिये हुए तो हैं ही, उसी प्रकार जिस ज्ञानमें प्रन्य तुल्यजातीय ज्ञानका व्यवधान नहीं है—ऐसे दूसरे ज्ञान की सहायता से जो निरपेक्ष है और जिसमें विशेषाकार का प्रतिभास हो रहा है ऐसा ज्ञान ही विशद कहा गया है, तथा यही ज्ञान की विशदता है जो अपने विषय को जानने में अन्य ज्ञान की सहायता नहीं चाहना, और जिसमें पदार्थका प्रतिभास विशेषाकाररूप से होना ?

शंका — ईहा आदि ज्ञानों में अवग्रह आदि ज्ञानों की अपेक्षा रहती है, अतः अव्यवधान रूप से जो प्रतिभास होता है वह वैशद्य है ऐसा वैशद्य का लक्षण उन ईहादिज्ञानों में घटित नहीं होता है, ग्रतः ये ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे कहलावेंगे ?

समाधान — यह कथन निस्सार है। क्योंकि श्रवग्रहादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति अन्य श्रन्य इन्द्रियोंके क्यापार से होती है, इसलिये ईहादिकी उत्पत्तिमें भवग्रह भ्रादि की भ्रपेक्षा नहीं पड़ती है।

मतलब यह है कि ये अवग्रहादि भेद मूलभूत मितज्ञान के हैं और वह मित-ज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है। अतः अवग्रहादिरूप अतिशयवाला तथा अन्य २ चक्षु आदि इन्द्रियोंके व्यापार से उत्पन्न हुआ मितज्ञान स्वतन्त्ररूप से अपने विषय में प्रवृत्ति करता है, इसलिये यहां पर भी (ईहादिरूप मितज्ञान में भी) प्रमाणान्तर का व्यवधान नहीं होता है। परन्तु अन्य जो अनुमानादि ज्ञान हैं वे लिंग- विज्ञानमवग्रहाद्यतिशयवदपरापरचक्षुरादिन्यापारादुत्पन्नं सत्स्वतन्त्रतया स्वविषये प्रवर्तते इति प्रमा-णान्तराभ्यवद्यानमत्रापि प्रसिद्धमेव । प्रनुमानादिप्रतीतिस्तु लिङ्गादिप्रतीत्येव जनिता सती स्वविषये प्रवर्तते इत्यभ्यवद्यानेन प्रतिभासनाभावान्न प्रत्यक्षैति । ततो निरवद्यमेवंविषं वैश्वद्यं प्रत्यक्षलक्षण्यम्, साकल्येनाखिलाध्यक्षम्यक्तिषु सम्भवेनाव्याप्त्यसम्भवदोषाभावात् । ग्रतिभ्याप्तिस्तु दूरोत्सारितेवः ग्राह्यक्षरवानभिमते वविद्ययेतल्लक्षण्स्यासम्भवात् ।

समन्धकारादौ ध्यामलितवृक्षादिवेदनमध्यध्यक्षप्रमाणस्वरूपमेव, संस्थानमात्रे वैशद्याविसंवा-दित्वसम्भवात् । विशेषांशाध्यवसायस्त्वनुमानरूपः, लिङ्गप्रतीत्या व्यवहितत्व।न्नाध्यक्षरूपतां प्रति-

ज्ञान आदि की अपेक्षा लेकर ही स्विविषय में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए इनमें प्रव्यवधान से प्रतिभास का ग्रभाव होनेसे प्रत्यक्षता का अभाव है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का यह वैशद्य लक्षण निर्दोष है, संपूर्ण प्रत्यक्षप्रमाणों में पाया जाता है, अतः इसमें ग्रन्थाप्ति ग्रीर ग्रसंभव दोषों का ग्रभाव है। अतिन्याप्ति नामका दोष तो दूर से ही हट गया है क्योंकि जो प्रत्यक्ष नहीं है उनमें कहीं पर भी इस प्रत्यक्षलक्षण का सद्भाव नहीं पाया जाता है। ग्रंघकार ग्रादि में जो ग्रस्पष्टक्ष्प से वृक्षादि का ज्ञान होता है वह भी प्रत्यक्षप्रमाणस्वरूप ही है क्योंकि सामान्यपने से संस्थानमात्र में तो वैशद्य ग्रीर ग्रविसंवादित्व मौजूद है। वृक्षादिका जो विशेषांश है उसका निश्चय तो ग्रनुमानज्ञान रूप होगा, उस विशेषांश ग्राहक ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें लिङ्गज्ञान का न्यवधान है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है—

जैसे किसी व्यक्ति ने अतिदूर देश में पहिले तो किसी पदार्थका सामान्य आकार जाना, उसे जानकर वह फिर इस प्रकार से विशेष का विवेचन करता है कि जो ऐसे आकारवाला होता है वह वृक्ष होता है या हस्ती होता है या पलाल कूटादि होता है, क्योंकि इस प्रकार के आकार की अन्यथा अनुपपित्त है। इस तरह उत्तरकाल में वह अनुमान के द्वारा विशेष को जानता है, फिर जैसे २ वह पुरुष आगे २ बढ़ता हुआ उस पदार्थके प्रदेश के पास जाता है तब स्पष्ट रूप से जान लेता है। आगे आगे बढ़ने पर और प्रदेश के निकट आते जाने पर संस्थान आदि के जान में जो तरतमता आती जाती है उसका कारण विशदज्ञानावरणी कर्म का तरतमरूप से अपगम होना है।

विशेषार्थ — निकटवर्ती वृक्ष के जानने में भी किसी को उस वृक्षका बतिस्पष्ट ज्ञान होता है, किसी को उससे कम स्पष्ट ज्ञान होता है, तथा प्रन्य को उससे भी कम

पद्यते । म्रतिदूरदेशे हि पूर्णं संस्थानमात्रं प्रतिपद्य 'ग्रयमेवंविषसंस्थानविशिष्टोषां वृक्षो हस्ती पलाल-क्टादिवां एवंविषसंथानविशिष्टत्वान्यथानुपपत्तेः' इत्युत्तरकालं विशेषं विवेचयति । तरतमभावेन तस्प्रदेशसिन्नाने तु संस्थानविशेषविशिष्टमेथार्थं वैशद्यतरतमभावेनाष्ट्यक्षत एव प्रतिपद्यते, विश्वदज्ञान।वरणस्य तरतमभावेनैवापगमात् ।

ननु च परोक्षेपि स्मृतिप्रत्यभिक्षादिस्वरूपसंवेदनेऽस्याध्यक्षलक्षणस्य सम्भवादितव्याधिरेव;

स्पष्ट ज्ञान होता है। ग्रथवा-एक ही व्यक्तिको उसी वृक्षका कभी तो स्पष्टज्ञान होता है, कभी ग्रतिस्पष्ट ज्ञान होता है, जबिक वह वृक्ष वैसे का वैसा ही निकटवर्त्ती है, सो ऐसी ज्ञानों में यह वैशद्य की तरतमता विशदज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की तरतमता के कारण हुग्रा करती है।

शंका — परोक्षभूतस्मृति, प्रत्यभिज्ञान ग्रादि के स्वरूपसंवेदन में भी यह प्रत्यक्ष का लक्षण चला जाता है, ग्रतः प्रत्यक्ष का यह लक्षण ग्रतिव्याप्ति दोष युक्त है ?

समाधान—यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि उन ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है वह परोक्ष नहीं है क्योंकि ज्ञानावरण के क्षयोपश्चम से होनेवाले इन क्षायोपश्चमिक ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है, वह ग्रानिन्द्रिय जो मन है उसकी प्रधानता से उत्पन्न होता है, इसलिये वह मानस प्रत्यक्ष इस नाम से कहा जाता है जैसा कि सुख आदि का स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष नामसे कहा जाता है। ज्ञानों में जो प्रत्यक्ष ग्रीर परोक्ष ऐसा व्यपदेश होता है वह बाहिरी पदार्थोंको ग्रहण करने की ग्रपेक्षा से होता है। ग्रर्थात् क्षायोपश्चमिक ज्ञान जब बाहिरी घट पट ग्रादि पदार्थों को जानने में प्रवृत्त होते हैं तब उनमें से किसी को प्रत्यक्ष ग्रीर किसी को परोक्ष ऐसे नाम से कहते हैं। क्योंकि बाहिरी पदार्थों के ग्रहण में प्रमाणान्तर का व्यवधान ग्रीर ग्रव्यवधान के कारण वैशद्य ग्रीर ग्रव्यवधान के कारण वैशद्य ग्रीर ग्रव्यवधान पड़े वह ज्ञान परोक्ष श्रीर जिसमें व्यवधान न पड़े वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहा गया है, किन्तु ग्रपने स्वरूप को ग्रहण करने में [ ग्रपने ग्रापको जानने में ] ग्रन्य ज्ञानों का व्यवधान नहीं पड़ता है, अतः वे सभी ज्ञान स्वसंवेदन की ग्रपेक्षा तो प्रत्यक्ष ही हैं।

विशेषार्थ — यहां पर प्रत्यक्ष का लक्षण "विशदं प्रत्यक्षम्" ऐसा किया है, और वैशद्य का लक्षण अन्य प्रमाण का व्यवधान हुए बिना पदार्थ का ग्रहण होना इत्यप्यपरीक्षिताभिषानम्; तस्य परोक्षत्वासम्भवात्, क्षायोपशिमकस्वेवदनानां स्वरूपसंवेदनस्या-निन्द्रियप्रधानतयोत्पत्तेरिनिन्द्रियाव्यक्षव्यपदेशसिद्धेः सुखादिस्वरूपसंवेदनवत् । बहिरखंग्रहणापेक्षया हि विज्ञानानां प्रत्यक्षैतरव्यपदेशः, तत्र प्रमाणान्तरव्यवधानाव्यवधानसद्भावेन वैशद्येतरसभ्भवात्, न तु स्वरूपग्रहणापेक्षया, तत्र तदभावात् ।

ततो निर्दोषत्वाद्वैशद्यं प्रत्यक्षतक्षम्। परीक्षादक्षैरभ्युपगन्तन्यं न 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्'

कहा है, वैशद्य में भी तरतमता स्वीकार की है। क्योंकि विशद ज्ञानावरण के क्षयोपशम में तरतमता पाई जाती है। अतः एक ही पदार्थ को ग्रहण करते समय एक ही स्थान पर रहे हुए पुरुषों के ज्ञानों में पृथक् २ रूप से वैशद्य की हीनाधिकता देखी जाती है। तथा एक व्यक्ति को भी उसी निकटवर्ती विवक्षित पदार्थ का ज्ञान विशद, विशद-तर, विशदतम समय भेद से होता हुमा देखा जाता है। सो वह भी विशदज्ञानावरण के क्षयोपशम की हीनाधिकता होने के कारण ही होता है। एक खास बात यह है कि स्मृति आदि परोक्ष कहे जाने वाले ज्ञान भी स्वस्वरूप के संवेदन में प्रत्यक्ष कहलाते हैं ऐसा श्री प्रभाचन्द्र ग्राचार्य कहते हैं एवं उन ज्ञानों को प्रत्यक्ष मानने में वे हेतु देते हैं कि इन ज्ञानों में अपने भ्रापको जानने में भ्रन्य प्रमाग्गों का व्यवधान नहीं पड़ता है श्रतः वे भी स्वग्रहरा में प्रत्यक्ष नाम पाते हैं। जैसे-सूखादिक का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष कहलाता है वैसे सारे के सारे स्मृति प्रत्याभज्ञान तर्क अनुमान और आगम सभी ज्ञान अपने आपको संवेदन करने में भ्रन्य तीनों का व्यवधान नहीं रखते हैं, अतः वे सब मानस प्रत्यक्ष कहलाते हैं। किन्तु जब वे स्मृति भ्रादि ज्ञान बाहिरी पदार्थ को ग्रहण करते में प्रवृत्त होते हैं तब उन्हें परोक्ष कहते हैं। क्योंकि तब उनमें प्रमाणान्तर का व्यवधान पाया जाता है। किन्तु प्रत्यक्षनाम से स्वीकार किया हम्रा प्रमाण स्व म्रीर भ्रन्य घट पट ग्रादि पदार्थों को प्रमाणान्तर के व्यवधान हुए विना ही जानता है, धतः हमेशा ही वह प्रत्यक्ष नाम से कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमागा का यह "विशदं प्रत्यक्षं" लक्षण प्रव्याप्ति, अतिव्याप्ति भीर असंभव इन तीनों ही दोषों से रहित है। इस लक्ष्मण के द्वारा बौद्ध भादिके सिद्धान्त में संमत व्याप्तिज्ञान आदि में मानी गई प्रत्यक्षप्रमाणता का खंडन हो जाता है। स्पष्टत्व [विशवत्व] धर्म पदार्थ का है ऐसा बौद्धों का कहना है सो उनके इस कथन को ग्राचार्य ने अच्छी तरह से निरस्त किया है। यदि स्पष्टत्व या भ्रस्पष्टत्व पदार्थ का धर्म होता तो उसी पदार्थ का कभी स्पष्ट ज्ञान भीर कभी ग्रस्पष्टज्ञान होता है वह कैसे होता ? ग्रत: स्पष्टत्व हो चाहे ग्रस्पष्टत्व

[न्यायस्०१।४] इत्यादिकं तस्याव्यापकत्वादतीन्द्रियप्रत्यक्षे सर्वज्ञविज्ञानेऽस्यासत्त्वात् । न च 'तन्नास्ति' इत्यभिघातव्यम्; प्रमाणतोऽनन्तरमेवास्य प्रसाषयिष्यमाणत्वात् । तथा सुखादिसंवेदनेप्यस्यासत्त्वम् । न हीन्द्रियसुखादिसन्निकर्षात्तज्ज्ञानमुत्पद्यते; सुखादेरेव स्वग्रहणात्मकत्वेनोदयादित्युक्तम् । चाक्षुषसं-वेदने चास्यासत्त्वम्; चक्षुषोर्थेन सन्निकर्षाभावात् ।

हो दोनों ही ज्ञानके धर्म हैं। ग्रीर वे ग्रपने २ स्पष्टज्ञानावरण ग्रीर ग्रस्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं। इस प्रकार विशदज्ञान के विषय का ग्राचार्य ने युक्तिपुरस्सर विशद वर्णन किया है।

इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण का यह "विशदं प्रत्यक्ष" लक्षण सर्वथा निर्दोष है ऐसा जब सिद्ध हो चुका तब इस लक्षण को सभी परीक्षाचतुर पुरुषों को स्वीकार करना चाहिये, इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बंध से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है ऐसा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि इस लक्षण में अव्याप्ति आदि दोष आते हैं। जैसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप सर्वज्ञके ज्ञानमें "इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न" यह प्रत्यक्ष का लक्षण घटित नहीं होता यदि कोई ऐसी आशंका करे कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नामका कोई ज्ञान ही नहीं है अतः हमारा संमत प्रत्यक्षलक्षण सदोष नहीं होता है ? सो भी बात नहीं है, क्योंकि "अतीन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण है" इस बात को हम जैन आगे निकट में ही सिद्ध करनेवाले हैं।

"इन्द्रिय ग्रौर पदार्थ के सिन्नकर्ष से प्रत्यक्षप्रमाण उत्पन्न होता है" ऐसा माननेमें सर्वज्ञज्ञान के समान सुख ग्रादि के ज्ञान में भी ग्रव्याप्ति होती है, क्योंकि सुख आदि का संवेदन भी इन्द्रियार्थ के सिन्नकर्ष से उत्पन्न नहीं होता है। कोई कहे कि इन्द्रिय ग्रौर सुख के सिन्नकर्ष से वह सुखसंवेदन उत्पन्न होता है। कोई कहे कि गलत है। क्योंकि सुखसंवेदन तो स्वग्रहणरूप से ही उत्पन्न होता है। इस बात का खुलाशा हम पहिले परिच्छेद में कर चुके हैं। तथा यह लक्षण चाक्षुष ज्ञान के साथ भी ग्रव्याप्त है क्योंकि चक्षुका पदार्थके साथ सिन्नकर्ष नहीं होता है। इस प्रकार "विश्वदं प्रत्यक्षम्" प्रत्यक्षका यही एक लक्षण निर्दोष रूपसे सिद्ध होता है।

#### \* विशदत्वविचार समाप्त \*

#### विशदता के विचार का सारांश

विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। विना किसी ग्रन्य प्रमाण की सहायता लिये वस्तु को स्पष्ट जानना विशदता है। बौद्ध लोग ग्रचानक धूम देखकर होनेवाले अग्निके ज्ञान में प्रत्यक्षता मानते हैं, व्याप्तिज्ञान को भी प्रत्यक्ष माननेवाले बैटे हैं; किन्तु ये ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये ग्रपने ग्रपने विषयों को जानने मैं ग्रन्य प्रमाग्गोंका सहारा लेते हैं और दूसरे वे अस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं।

बैद्धि—यह ग्रस्पष्टता पदार्थ का धर्म है या ज्ञान का ? ज्ञान का धर्म है तो वह अस्पष्टता पदार्थ में कैसे आयी ? पदार्थ का धर्म कहो तो उससे ज्ञान क्यों अस्पष्ट [परोक्ष] कहलाया ? इसलिये उस ग्रस्पष्टता के कारण श्रनुमान या व्याप्तिज्ञान को परोक्ष कहना ग्रसिद्ध है ?

जैन—यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यही बात स्पष्टता में भी लगा सकते हैं, स्पष्टता ज्ञान का धर्म है तो पदार्थ स्पष्ट कैसे हुआ ? और पदार्थ का धर्म स्पष्टता है तो ज्ञान स्पष्ट कैसे हुआ इत्यादि ? सो बात ऐसी है कि चाहे स्पष्टता हो चाहे अस्पष्टता—दोनों ही ज्ञान के धर्म हैं। स्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से स्पष्ट ज्ञान पैदा होता है और अस्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से ग्रस्पष्ट ज्ञान पैदा होता है। जिन ज्ञानों में यह स्पष्टता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है और जिन ज्ञानों में अस्पष्टता है वे परोक्ष हैं। कोई २ ग्रन्य मत वाले 'ज्ञान में स्पष्टता इन्द्रियों से ग्राती है' ऐसा मानते हैं किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि इन्द्रियों से ज्ञान में स्पष्टता होती तो दूरवर्ती पदार्थ का ग्रहण स्पष्ट क्यों नहीं होता, इन्द्रियों तो हैं ही ? यदि कहा जाय कि ऐसी ही योग्यता है ? तो यह योग्यता ज्ञानमें हो सकती है, ग्रयने २ ज्ञानावरणके क्षयोपशम से स्पष्ट या ग्रस्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को योग्यता कहते हैं। इसप्रकार जो विना सहारे वस्तु को स्पष्ट जाने वह प्रत्यक्ष प्रमाण है यह सिद्ध हुग्रा।

# चक्षुसन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष

प्रमाण का विवेचन करते समय सन्निकर्ष ही प्रमाण है ऐसा नैयायिकों नै सिद्ध किया था, उस सिन्नकर्षप्रमाणवाद में कोई दूषण उपस्थित करे कि सिन्नकर्ष श्रयित् छूकर ही ज्ञान होता है तो चक्षु के द्वारा भी छूकर ज्ञान होना चाहिये ? किन्तु ऐसा होता नहीं है ? सो श्रव यहां सप्रमाण चक्षु को भी प्राप्यकारी सिद्ध करके बताते हैं -- "प्राप्तार्थ प्रकाशकं चक्षुः बाह्येन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियवत्" प्रथत् चक्षु पदार्थौ को स्पर्श करके ही रूप का ज्ञान कराती है क्योंकि वह भी एक बाह्य इन्द्रिय है, जैसे कि स्पर्शन इन्द्रिय बाह्य इन्द्रिय है, अतः वह ख्रुकर ही स्पर्शका ज्ञान कराती है। हमारे यहां नियम है कि "इन्द्रियाणां वस्तू प्राप्यप्रकाशकारित्वम्" स्पर्शन भ्रादि पांचों ही नहीं किन्तु मनरूप इन्द्रिय भी वस्तु को सन्निकर्ष करके ग्रर्थात् ग्रपने २ विषय के साथ भिड़करके ही ज्ञान पैदा कराती हैं, यदि चक्ष पदार्थों को विना स्पर्श किये ही जानने वाली होती तो भित्त [दिवाल] आदि से व्यवहित पदार्थों को भी ग्रहण कर खेती ? क्योंकि जानने योग्य वस्तू को छूने की तो उसे आवश्यकता रही नहीं। "अप्राप्यकारित्वे तु न कुडचादेरावरणसामर्थ्यमस्ति" अर्थात् चक्षु ग्रप्राप्यकारी है तो दिवाल ग्रादिक उसका आवरण कर नहीं सकती। भ्रव यहां पर यह प्रश्न होता है कि चक्षु यदि पदार्थ को छुकर जानती है तो छूने के लिए वह बाहर पदार्थ के पास कहां जाती है ? सो उसका उत्तर यह है कि यह दिखाई देनेवाली चक्ष छूकर नहीं जानती किन्तू इसी के भीतर रिम [किरणें] रहती हैं-वे पदार्थ को छती हैं, वास्तविक चक्षु तो वही है, यह गोलक तो मात्र उसका श्रिष्ठान है। कोई कहे कि गोलक चक्षु में रिव्मचक्षु है तो वह उपलब्ध क्यों नहीं होती ? तो उसका कारण यह बतलाया है कि उस रिमचक्षु का तेज अनुद्भूत रहता है, देखिये-किरणें चार प्रकार की होती हैं "चतु-विधं च तेजो भवति" उद्भूत रूपस्पर्शं यथा आदित्यरिक्मः, उद्भूत रूपं ग्रनुद्भूतस्पर्शं यथा प्रदीपरिश्मः, उभयं च प्रत्यक्षम्, रूपस्य उद्भूतत्वात् । उद्भूतस्पर्शं अनुद्भूतरूपं यथा-वारि स्थितं तेजः ग्रनुद्भूतरूपस्पर्शं यथा नायन तेजः" (न्यायवार्तिक ग्रध्याय ३ सूत्र ३६), तेज चार प्रकार का है प्रथम तो वह है कि जिसमें रूप और स्पर्श दोनों प्रकट रहते हैं जैसे सूर्य किरणें, दूसरा वह है कि जिसमें रूप प्रकट हो ग्रीर स्पर्श ग्रप्रकट हो जैसे दीपक की किरणें, तीसरा वह है कि जिसमें स्पर्शगुण तो प्रकट हो ग्रीर रूपगुरा श्रप्रकट हो जैसे उष्ण जलमें स्थित तेजो द्रव्य । जल में स्थित तेजोद्रव्य का स्पर्शगुण तो प्रगट है और रूपगुण अप्रकट है। चौथा तेजो द्रव्यका प्रकार नेत्र में पाया जाता है, क्योंकि उसमें न रूप ही प्रकट है शौर न स्पर्श ही प्रकट है। चक्षु किरणें प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हैं तो भी श्रनुमान से उनकी सिद्धि होती है। जैसे चन्द्रमा का उपरला भाग श्रौर पृथिवीका नीचे का भाग श्रनुमान से सिद्ध होता है। यही बात न्यायवार्तिक श्रध्याय ३ सूत्र ३३-३४ में कही है।

"नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धिरभावहेतुः ।।३४।। यत् प्रत्यक्षतो नोप-लभ्यते तदनुमानेनोपलभ्यमानं नास्ति इत्ययुक्तम्, यथा चन्द्रमसः परभागः, पृथिव्याव्चा-घोभागः प्रत्यक्षलक्षण् प्राप्ताविष न प्रत्यक्षं उपलभ्यते, श्रनुमानेन चोपलब्धं न तौ न स्तः । कि श्रनुमानं ? अर्वाग् भागवदुभय प्रतिपत्तिः, तथा चक्षुषस्य रश्मेः कुडचाद्यावरण मनुमानं संभवतीति ।।

अर्थ — जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होवे वह अनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता ऐसी बात तो है नहीं अर्थात् प्रत्यक्ष से पदार्थ नहीं दिखाई देने से उनका अभाव है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे पदार्थ तो अनुमान से सिद्ध होते हैं। जैसे चन्द्रमा का उपित्मभाग और पृथिवी का नीचे का भाग प्रत्यक्ष से नहीं दिखने पर भी उसकी अनुमान से सत्ता स्वीकार की जाती है। उसी प्रकार चक्षु में किरणें प्रत्यक्ष से दिखनें में नहीं आती फिर भी उन किरणों को अनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अर्थात् चक्षु प्राप्यकारी नहीं होती तो दिवाल आदि से उसका आवरण नहीं होता। मतलब — चक्षु से विना छुए ही देखना होता तो क्कावटरहित भित्ति आदि से अन्तर्हित पदार्थ का भी देखना होना चाहिये था, किन्तु ऐसा होता नहीं इसलिये मालूम पड़ता है कि अवश्य ही चक्षु किरणें पदार्थ को छूकर जानती हैं [देखती हैं] और भी कहते हैं —

"यस्य कृष्णसारं चक्षुः तस्य सिन्नकृष्ट विप्रकृष्ट्योस्तुल्योपलिब्धप्रसंगः । कृष्ण-सारं न विषयं प्राप्नोति, ग्रप्राप्त्यविशेपात्, सिन्नकृष्टिविप्रकृष्ट्योस्तुल्योपलिब्धः प्राप्नोति ? (न्यायवातिक पृ. ३७३ सूत्र ३०) ग्रर्थात्—जो मात्र इस काली गोलकपुतली को ही चक्षु मानते हैं उनके मत के ग्रनुसार तो दूर ग्रौर निकटवर्त्ती पदार्थं समानरूप से स्पष्ट ही दिखयी देना चाहिये, तथा दूरवर्ती पदार्थं भी दिखाई देना चाहिये, क्योंिक चक्षुको उन्हें छूने की ग्रावश्यकता तो है नहीं। जब यह कृष्णावणं चक्षु अपने विषयभूत जो रूपवाले पदार्थ हैं, उन्हें छूती नहीं है, तब क्या कारण है कि दूर और निकट का

समानरूप से ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार चक्षु को ग्रप्राप्यकारी मानने से दूर भौर निकटवर्त्ती पदार्थों की रूपप्रतीति में जो भेद दिखाई देता है वह सिद्ध नहीं हो सकता. अतः चक्षु को प्राप्यकारी ही मानना चाहिये। ग्रन्त में एक शंका भीर रह जाती है कि यदि चक्षु पदार्थ को छुकर जानती है तो काच शादि से ढके हए पदार्थ को कैसे देख सकती है, क्योंकि जिस प्रकार दिवाल ग्रादि के ग्रावरण होने से उस तरफ के पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं वैसे ही काच या ग्रभ्रक ग्रादि से अंतरित पदार्थ भी नहीं दिखाई देने चाहिये, सो इस प्रश्न का उत्तर "ग्रप्रतिघातात्सिन्निकर्षोपपत्तिः" ४६ ॥ न काचोऽभ्रपटलं वा रिषमं प्रतिबध्नाति, सोऽप्रतिहन्यमानोऽर्थेन संबंध्यते-न्यायवार्तिक पृ० ३८२ सूत्र ४६" इस प्रकार से दिया गया है ग्रर्थात् वे काच ग्रादि पदार्थ चक्ष-किरणों का विघात नहीं करते हैं, म्रतः उनके द्वारा मन्तरित वस्तु को चक्षु देख लेती है। मतलब-काच ग्रादि से ढके हुए पदार्थ को देखने के लिए जब चक्षु करगों जाती हैं तब वे पदार्थ उन किरगों को रोकते नहीं-ग्रत: उन काच ग्रादिका भेदन करते हुए किरणें निश्चित ही उस वस्तू का सन्निकषं कर लेती हैं। इस प्रकार स्पर्शन भ्रादि इन्द्रियों के समान चक्ष भी सन्निकर्ष करके ही पदार्थ के रूप का ज्ञान कराती है यह सिद्ध हुम्रा "यदि चक्षु पदार्थ को स्पर्श करके जानती है तो म्रपने में ही लगे हुए अंजन सुरमा ग्रादि को क्यों नहीं देखती" ऐसी शंका होवे तो उसका समाधान यह है कि यह जो कृष्णवर्ण गोलक चक्षु है वह तो मात्र चक्षु इन्द्रिय का अधिष्ठान है-आधार है। कहा भी है-"यदि प्राप्यकारि चक्षुभविति ग्रथ कस्मादञ्जनशलाकादि नोपलभ्यते ? नेन्द्रियेगा संबंधात् । इन्द्रियेगा संबद्धा अर्थाउपलभ्यन्ते न चाञ्चनशालाकादीन्द्रियेगा संबद्धं ग्रिधिष्ठानस्यानिन्द्रियत्वात्, रिश्मरिन्द्रियं नाधिष्ठानं, न रिश्मनाञ्जनशलाका संबद्धा इति", (न्यायवार्तिक प्०३८५) ग्रथित्-चक्ष प्राप्यकारी है तो वह भ्रञ्जनशलाका मादि को क्यों नहीं ग्रहण करती ? तो इसका यह जवाब है कि उस काजल मादि का चक्ष इन्द्रिय से संबंध ही नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रियां तो सम्बद्ध पदार्थों को ही जानती है, अञ्जनशलाका आदि इन्द्रिय के अधिष्ठान में ही संबद्ध हैं। रिश्मरूप चक्षु ही वास्तिवक चक्षु है और उससे तो श्रञ्जन श्रादि संबंधित होते नहीं इसीलिये उनको चक्ष देख नहीं पाती है। इस प्रकार चक्षु प्राप्यकारी है, पदार्थों को छूकर ही रूप को देखती है यह बात सिद्ध होती है।

## पूर्वपक्ष समाप्त \*

\*

धयोच्यते—स्पर्शनेन्द्रियः दिवचक्षुषोपि प्राप्यकः रित्वं प्रमाणात्प्रसाध्यते । तथा हि-प्राप्तार्थ-प्रकाशकं चक्षुः बाह्ये न्द्रियत्वात्स्पर्शनेन्द्रियादिवत् । ननु किमिदं बाह्ये न्द्रियत्वं नाम-बहिरर्थाभि-सुरूयम्, बहिर्देशावस्थायित्वं वा ? प्रथमपक्षै मनसानेकान्तः; तस्याप्राप्यकारित्वेपि बहिरर्थग्रहणाभि-मुरूयेन बाह्ये न्द्रियत्वसिद्धेः । द्वितीयपक्षै त्वसिद्धो हेतुः; रिश्मरूपस्य चक्षुषो बहिर्देशावस्थायित्वस्य

श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण का विवेचन करते हुए अन्तमें कहा है कि प्रमाण का लक्षण सिन्नकर्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि चक्षु का प्रपने विषय के साथ सिन्नकर्ष नहीं होता। तब नैयायिक चक्षु इन्द्रिय भी ग्रपने विषय के साथ भिड़कर ही उसका ज्ञान कराती है इस बात को सिद्ध करने के लिये ग्रनुमान प्रस्तुत करते हैं—"चक्षुः प्राप्तार्थप्रकाशकं बाह्येन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियादिवत्" इस प्रमुमान के द्वारा वे सिद्ध करते हैं—िक चक्षु पदार्थ से भिड़कर ही ग्रपने विषय का ज्ञान कराती है, क्योंकि वह बाह्येन्द्रिय है, जो बाह्येन्द्रिय होती है वह अपने विषय का ज्ञान उसके साथ भिड़कर ही कराती है जैसे कि स्पर्शन ग्रादि इन्द्रियां सो इस ग्रनुमान से चक्षु अपने विषय के साथ सिन्नकृष्ट होकर ही उसका ज्ञान कराती है ऐसा सिद्ध होता है।

जैन—ग्रच्छा तो यह बताईये कि ग्राप बाह्येन्द्रिय किसे कहते हैं ? क्या बाहिरी पदार्थ के प्रति इन्द्रियों का ग्रभिमुख होना बाह्येन्द्रियत्व है अथवा बाहिरी भाग में उनका ग्रवस्थित होना बाह्येन्द्रियत्व है ? प्रथम पक्ष की मान्यता के अनुसार मन के साथ व्यभिचार आता है, क्योंकि मन ग्रप्राप्यकारी होने पर भी बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने के प्रति ग्रभिमुख होता है ग्रतः उसमें भी बाह्येन्द्रियपना मानना पड़ेगा ? पर वह बाह्येन्द्रिय है नहीं, कहने का ग्रभिप्राय यह है कि जो बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने के ग्रभिमुख हो वह बाह्येन्द्रिय है ऐसा बाह्येन्द्रिय का लक्षण करके उसमें

भवतानभ्युपगमात् । गोलकान्तर्गततेजोद्रव्याश्रया हि रश्मयस्त्वन्मते प्रसिद्धाः । गोलकरूपस्य तु चक्षुषो बहिर्देशावस्थायिनो हेतुत्वे पक्षस्य प्रत्यक्षबाधनात्कालात्ययापदिष्ठत्वम् ।

न च बाह्यविशेषणेन मनो व्यवच्छेद्यम्, न हि तत् सुखादौ संयुक्तसमवायादिसम्बन्धं व्याप्तौ च सम्बन्धसम्बन्धमन्तरेए। ज्ञानं जनयति रूपादौ नेत्रादिवत् । प्रथासौ सम्बन्ध एव न भवति; तिह् नेत्रादीनां रूपादिभिरप्यसौ न स्यात्, तस्यापि सम्बन्धसम्बन्धत्वात् । तथा चेन्द्रियत्वाविशेषेपि मनो-ऽप्राप्तार्थप्रकाशकं तथा बाह्योन्द्रियत्वाविशेषेपि चक्षुः कि नेष्यते ? श्रथात्र हेतुभावात्तन्नेष्यते; श्रन्थ-

प्राप्यपना सिद्ध करना चाहो तो मन के साथ हेतु अनैकान्तिक होता है, क्योंकि मन बाह्यपदार्थ को ग्रहण तो करता है किन्तु साध्य जो प्राप्यकारीपना है वह उसमें नहीं है। ग्रतः हेतु साध्य के विना ग्रन्यत्र भी रह जाने से अनैकान्तिक दोषवाला हो जाता है। दूसरा पक्ष—बाहिरीभाग में स्थित होना बाह्येन्द्रियत्व है ऐसा मानो तो हेतु ग्रासिद्ध दोषयुक्त होता है, क्योंकि ग्रापने रिहमक्ष्प चक्षु का बाह्यदेश में अवस्थित होना नहीं माना है, नैयायिक के मत में तो गोलक (चक्षु की गोल पुतली) के ग्रन्दर भाग में रहे हुए तेजोद्रव्य के आश्रय में रिहम (किरणें) मानी हैं। बाहर देश में ग्रवस्थित गोलक चक्षु को हेतु बनाते हो तब तो उसका पक्ष प्रत्यक्ष बाधित होने से कालात्य-यापदिष्ट हेतु होता है (जिस हेतु का पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होने से कालात्य-यापदिष्ट कहा जाता है) "बाह्येन्द्रियत्वात्" इस हेतु में प्रयुक्त बाह्य विशेषण द्वारा मनका व्यवच्छेद करना भी शक्य नहीं, क्योंकि सुखादिके साथ संयुक्त समवायादि संबंध हुए बिना एवं व्याप्तिके साथ संबंध हुए बिना मन ज्ञानको पदा नहीं करता, जैसे रूपादिके साथ नेत्रादिका संबंध हुए बिना नेत्रादि इन्द्रियां ज्ञानको पदा नहीं करती, ऐसा आपने माना है, इससे सिद्ध होता है कि मन भी पदार्थसे संबद्ध होकर ज्ञानका जनक होता है।

भावार्थ — मनके द्वारा जो ज्ञान होता है वह भी सिन्नकर्ष से ही होता है, (संयुक्तसमवायनामा सिन्नकर्ष से आत्मा में सुखादिक का अनुभवज्ञान होता है) तथा संबंध-संबंध के विना [ मन का आत्मा से संबंध और आत्मा का अशेष साध्य साधनों के साथ संबंध ऐसा संबंध संबंध हुए विना ] व्याप्तिका ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार नैयायिक ने स्वयं माना है, इससे सिद्ध होता है कि मनभी जब प्राप्यकारी होकर रूप आदि विषयों को नेत्र के समान छूकर ही ज्ञान पैदा करता है तो फिर "बाह्येन्द्रिय-त्वात्" हेतुपद में प्रयुक्त हुए बाह्य शब्द से मन का व्यवच्छेद कैसे हो सकता है ?

त्रापि 'इन्द्रियत्वात्' इति हेतुः केन वार्येत ? ततो मनसि तत्साघने प्रमागाबाधनमन्यत्रापि समानम् । चक्षुश्चात्र धिमत्वेनोपात्तां गोलकस्वभावम्, रिष्मिरूपं वा ? तत्राद्यविकल्पे प्रत्यक्षबाधाः स्रथंदेशपरिहारेगा शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भात्, धन्यथा तद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मप्रदेशस्योपलम्भः स्यात् । ध्रथ
रिष्मिरूपं चक्षुः; तिह् धिमिगोऽसिद्धिः । न बलु रिष्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते. श्रथंवत्तत्र तत्स्वरूपाप्रतिधासनात्, श्रन्यथा विप्रतिपत्त्यभावः स्यात् । न बलु नीले नीलतयानुभूयमाने कश्चिद्वप्रतिपद्यते ।

मनके इस संयुक्त समवाय आदि संबंध को हम संबंध रूप मानते ही नहीं हैं ?

जैन — तो फिर नेत्रादिका भी रूपादि पदार्थके साथ संयुक्तादि संबंध नहीं मानना चाहिये ? क्योंकि वह भी संबंध संबंधरूप है।

ग्रतः इन्द्रियपना समान होते हुए भी जैसे मन ग्रप्राप्त होकर पदार्थ को जानता है वैसे ही बाह्येन्द्रियपना समान होते हुए भी चक्षु इन्द्रिय ग्रप्राप्त होकर पदार्थ को जानती है, ऐसा मानना चाहिये ?

नैयियाक चक्षुमें "बाह्येन्द्रियत्वात्" यह हेतु पाया जाता है अतः उसमें हम श्रप्राप्तार्थप्रकाशकता नहीं मानते हैं ?

जैन — यह बात भी उचित नहीं है, क्योंकि जब इन्द्रियत्वात् ऐसा हेतु दिया जायगा तब मन में भी प्राप्तार्थप्रकाशता कैसे रोकी जा सकेगी, अर्थात् — "मनः प्राप्तार्थ-प्रकाशकं इन्द्रियत्वात् त्वितिन्द्रियवत्" मन प्राप्तार्थप्रकाशक है क्योंकि वह इन्द्रिय है, जैसे स्पर्शनेन्द्रिय है, इस प्रनुमान में इन्द्रियत्त्व हेतु दिया है वह स्पर्शन इन्द्रिय की तरह मन को भी प्राप्यकारी सिद्ध कर देगा, तो फिर इस युक्तियुक्त बात को कैसे रोका जा सकता है। यदि कहा जाय कि मन में प्राप्तार्थ प्रकाशता प्रमाण से बाधित होती है? तो नेत्र में भी प्राप्तार्थप्रकाशनता प्रत्यक्षप्रमाण से बाधित होती है, चक्षु ग्रीर मन में समान ही बात है। नैयायिक ने जो प्राप्तार्थप्रकाशतारूप साध्य में चक्षुको पक्ष बनाया है सो किस चक्षु को पक्ष बनाया है? क्या गोलक स्वभाववाली चक्षु को या किरण्रक्ष चक्षु को ? यदि गोलकरूप चक्षु को पक्ष बनाया जाता है तो पक्ष में प्रत्यक्ष से बाधा दिखाई दे रही है, क्योंकि गोलक चक्षु तो अपने स्थान पर ही स्थित रहती है, यदि वह पदार्थ को प्राप्त करने जाती तो चक्षु के प्रदेश—पलकें ग्रादि गोलक (पुतली) रिहत प्रतीत होने चाहिये। यदि कहा जावे कि किरणरूप चक्षु को पक्ष बनाया है तो वह पक्ष (धर्मी) ग्रभी ग्रसिद्ध ही है, क्योंकि नेत्र किरणें प्रत्यक्ष से साक्षातु दिखायी

किन्द्र, इन्द्रियार्थसिक्षकर्षजं प्रत्यक्षं भवन्मते । न चार्थदेशे विद्यमानैस्तैरपरेन्द्रियस्य सिक्षकर्षो-स्ति यतस्तत्र प्रत्यक्षमुत्पद्येत, प्रनवस्थाप्रसङ्गात् ।

भयानुमानात्तेषां सिद्धिः; किमत एव, भनुमानान्तराहा ? प्रथमपक्षेऽन्योन्याश्रयः—भनु-मानोत्थाने ह्यतस्तित्सिद्धः, भ्रस्याश्चानुमानोत्थानिति । भ्रथानुमानान्तरात्तित्सिद्धिस्तदानवस्था, तत्रा-प्यनुमानान्तरात्तित्सिद्धिप्रसङ्गात् ।

यदि च गोलकान्तर्भू तात्ते जोद्रव्याद्बहिर्भू ता रश्मयश्चक्षुःशब्दवाच्याः पदार्थप्रकाशकाः; तहिं गोलकस्योन्मोलनमञ्जनादिना संस्कारश्च व्यर्थः स्थात् । श्रथ गोलकाद्याश्रयपिधाने तेषां विषयं प्रति

नहीं देती, जिस तरह प्रत्यक्ष से पदार्थ का प्रतिभास होता है उस तरह उनका कोई स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता है। यदि किरएों वहां दिखती तो यह विवाद ही क्यों होता, कि कौनसी चक्षु प्राप्तार्थप्रकाशक है इत्यादि, जैसा कि नीलरूप से प्रतिभासित हुए नील पदार्थ में कोई भी पुरुष विवाद नहीं करता है।

दूसरी बात यह है कि आप नैयायिक के मत में इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ के सिन्न-कर्ष से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा माना गया है सो पदार्थ के स्थान पर विद्यमान उन किरगों के साथ अन्यपुरुष के नेत्र का सिन्नकर्ष तो होता नहीं है कि जिससे वहाँ प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न हो जाय यदि पदार्थ के निकट स्थित किरणों के साथ ग्रन्य पुरुष के नेत्र का सिन्नकर्ष होकर उनका प्रत्यक्ष होना मानो तो ग्रनवस्था होगी।

नैयायिक — नेत्र किरणों की यदि प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं होती तो भले न हो, धनुमान से तो उनकी सिद्धि होती है।

जैन—ठीक है, किन्तु कीन से अनुमान से सिद्धि होती है क्या—"प्राप्तार्थ-प्रकाशकं चक्षु बाह्य न्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियवत्" इसी प्रथम अनुमान से अथवा अन्य कोई दूसरे प्रनुमान से ? प्रथम प्रनुमान से मानो तो प्रन्योन्याश्रय दोष होगा, प्रथम प्रनुमान के प्रवृत्त होने पर अर्थात् चक्षु में प्राप्यकारीपना सिद्ध होने पर उसके द्वारा किरणों की सिद्धि होगी और किरणों की सिद्धि होने पर प्रथम ग्रनुमान का उत्थान होगा। दूसरापक्ष अन्य ग्रनुमान से किरणों की सिद्धि होती है ऐसा मानते हो तो प्रनवस्थादोष ग्रावेगा, क्योंकि उस ग्रन्य अनुमान में भी दूसरे ग्रनुमान की ग्रीर उसमें भी अन्य ग्रनुमान की ग्रीक्षा आती ही जायगी, इस तरह मूलभूत किरणें तो ग्रसिद्ध ही रह जावेंगी। यदि कहा जावे कि नेत्र की पुतली में तेजोद्रव्य (ग्राग्न) रहता है

गमनासम्भवात्तदर्थं तदुःमीलनम्, घृतादिना च पादयोः संस्कारे तत्संस्कारो भवति स्वाश्रयगोलक-संस्कारे तु नितरां स्यात् इत्यस्यापि न वंयर्थ्यम्; तदापि गोलकादिलग्नस्य कामलादेः प्रकाशकत्वं तेषां स्यात् । न खलु प्रदोपकलिकाश्रयास्तद्रश्मयस्तत्कलिकावलग्नं शलाकादिकं न प्रकाशयन्तीति युक्तम् ।

न चात्र चक्षुषः सम्बन्धो नास्तीत्यभिधातव्यम्; यतो व्यक्तिरूपं चक्षुस्तत्र।सम्बद्धम्, शक्तिस्ब-भावं वा, रिशक्ष्पं वा ? प्रथमपक्षे प्रत्यक्षविरोधः; व्यक्तिरूपचक्षुषः काचकामलादौ सम्बन्धप्रतीतेः।

सो उस तेजोद्रव्य से किरणें बाहर निकलती हैं, उन्हीं को हम चक्षु कहते हैं ग्रौर उनके द्वारा ही पदार्थ का प्रकाशन होता है तो गोलकरूप नेत्र का उन्मीलन करना अंजन ग्रादि से उसका संस्कार करना ये सब कियाएँ बेकार होवेंगी ? [क्योंकि देखने का काम तो ग्रन्य ही कोई कर रहा है।]

नैयायिक—नेत्र का खोलना तो इसलिये करना पड़ता है कि यदि नेत्र नहीं खोलेंगे तो किरणें पदार्थ के पास वहां से निकल कर जा नहीं सकेंगी, तथा अंजन संस्कार की बात कही सो जब पैरों में घृत ग्रादि की मालिश करने से नेत्र में संस्कार (ज्योति बढ़ना) होता देखा जाता है तब ग्रपने ग्राश्रय भूत गोलक का संस्कार होने से किरणों में विशेष ही संस्कार होगा, इसलिये गोलक का अजनादि से संस्कार करना भी व्यर्थ नहीं ठहरता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो गोलकादि में लगे हुए कामलादिरूप मैल का उन्हें प्रकाशन करना चाहिये? ऐसा तो होता नहीं है कि प्रदीपकिलकाश्रित रिश्मयां ध्रपते में लगी हुई शलाका—(कालामेल ग्रादि) का प्रकाशन न करती हों, किन्तु करती ही हैं। कोई कहे कि कामला ग्रादि के साथ चक्षु का संबंध नहीं है, अतः उन्हें वे प्रकाशित नहीं करती हैं, सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उस कामलादि के साथ कौनसी चक्षु ग्रसंबद्ध है ? क्या गोलकरूप चक्षु या शक्तिस्वभावरूप चक्षु, या रिश्मरूप चक्षु ? प्रथम पक्ष में प्रत्यक्ष से विरोध ग्राता है, क्योंकि प्रत्यक्ष से ही गोलकरूप चक्षु का काचकामलादि रोग के साथ संबंध दिखाई देता है। दूसरा पक्षा लेकर यदि ऐसा कहो कि शक्तिरूप चक्षु से काचकामलादि ग्रसंबद्ध है तो वह शक्तिरूप चक्षु गोलकचक्षु से भिन्न स्थान में रहता है ग्रथवा उसी गोलक के स्थान में रहता है ? यदि भिन्न देश में शक्तिरूप चक्षु रहती है ऐसा कहो तो गलत है, क्योंकि इस

हितीयपक्षेपि तच्छिक्तिरूपं चक्षुश्यंक्तिरूपचक्षुषो भिन्नदेशम्, ग्रामिन्नदेशं वा ? न ताविद्धिन्नदेशम्; तच्छिक्तिरूपताव्याघातानुषङ्गानिराघारत्वप्रसङ्गाच । न ह्यन्यशक्तिरन्याघारा युक्ता । तद्देशद्वारेर्ण-वार्थोपलिक्षिप्रसङ्गश्च । ततोऽभिन्नदेशं चेत्; तत्तत्र सम्बद्धम्, ग्रसम्बद्धं वा ? सम्बद्धं चेत्; बहिर्थंव-त्त्वाश्रयं तत्सम्बद्धं चाञ्चनादिकमपि प्रकाशयेत् । ग्रसम्बद्धं चेत्कथमाधेयं नाम ग्रतिप्रसङ्गात् ?

भय रिक्सिक्पं चक्षुः, तस्यापि काचकामलादिना सम्बन्धोस्त्येव । न खलु स्फटिकादिकूपिका-मध्यगतप्रदीपादिरक्ष्मयस्ततो निर्गच्छन्तस्तत्संयोगिना न सम्बद्धास्तत्प्रकाशका वा न भवन्तीति प्रती-

तरह मानने से तो यह गोलक की शक्ति है ऐसा कहना गलत ठहरेगा, तथा ऐसी शक्ति निराधार भी हो जावेगी।

धर्थात् —गोलक से शक्तिचक्षु न्यारी है तो प्रथम तो यह गोलक की शक्ति है इस तरह का संबंध ही नहीं बन सकता, दूसरे निराधारपने का प्रसंग धाता है, क्यों कि वह अपने आधार से भिन्न है तथा ध्रन्य की शक्ति ध्रन्य के आधार रहे ऐसा बनता भी नहीं है। यदि शक्ति ध्रन्य धाधार में रहती है ऐसा मान लिया जावे तो जहां वह रहती है उसी स्थान पर पदार्थ की उपलब्धि देखनारूप कार्य संपन्न होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता, वह कार्य तो गोलकरूप चक्षु के स्थान पर ही होता है। व्यक्ति रूप चक्षु के अभिन्न प्रदेश में शक्तिरूप चक्षु रहती है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो प्रश्न होता है कि वह शक्तिरूप चक्षु गोलक में संबद्ध है प्रथवा ध्रसंबद्ध है, यदि संबद्ध है तो जैसे वह शक्ति चक्षु बाहर के पदार्थों को प्रकाशित करती है वैसे ही उसे गोलक में संबद्ध हुए अंजन ध्रादि को भी प्रकाशित करना चाहिये, सो क्यों नहीं करती। गोलक में शक्तिरूप चक्षु ध्रसंबद्ध रहती है ऐसा कहो तो ध्रतिप्रसङ्ग होगा, "उसमें रहती है ध्रीर ध्रसंबद्ध है" यह बात ही ध्रसंबद्ध है। ऐसे ध्रसंबद्ध में बाधेयता मानोगे तो सह्या-चल विध्याचल का ध्राधेय बन जायगा, ध्रसंबद्धता तो दोनों में है ही, ऐसे पृथक पृथक पदार्थों में आधार और ध्राधेयभाव नहीं होता है।

रिशम्हण चक्षु का काचकामलादि से संबन्ध नहीं है, ऐसा तीसरा पक्ष कहो तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि रिशम्हण चक्षु का भी उस काच कामलादि से संबंध है। इसीका खुलासा करते हैं—स्फटिक या काच भ्रादि की कूणिका के [चिम्रनी के ] भीतर रखे हुए दीपक आदि की किरणें बाहर निकलती हुई उस कूणिकामें लगे हुए केश्वर या भ्रन्य कोई पदार्थ से संबन्ध नहीं करती हों या उन्हें प्रकाशित नहीं करती तम्। तथा चाञ्जनादेः प्रत्यक्षत एव प्रसिद्धेः परोपदेशस्य दर्पणादेश्च तदर्थस्योपादानमनर्थकमेव स्यात्।

किन्त्र, यदि गोलकान्निःसृत्यार्थेनाभिसम्बद्ध्यार्थं ते प्रकाशयन्ति; तह्यं ये प्रति गच्छतां तैज-सानां रूपस्पर्शेविशेषवतां तेषामुपलम्भः स्यात्, न चैवम्, ग्रतो दृश्यानामनुपलम्भारोषामभावः। प्रथादृश्यास्तेऽनुद्भूतरूपस्पर्शवत्त्वात्; न; ग्रनुद्भूतरूपस्पर्शस्य तेजोद्रव्यस्याप्रतीतेः। जलहेम्नोभीसुर-

हों ऐसी बात प्रतीत नहीं होती, ग्रर्थात् उन्हें प्रकाशित करती ही हैं। उसी तरह गोलक रूप कूपिकामें रखी हुई किरण रूपी दीपिका से जब किरणें निकलती हैं तब वे गोलक के साथ संलग्न हुए काचकामलादि दोष रूप पदार्थ को छूती हैं और उन्हें प्रकाणित करती हैं, ऐसा मानना होगा? फिर तो ग्रांख में लंगे हुए अंजन ग्रादि की प्रत्यक्ष से ही प्रतीति हो जावेगी? अतः ग्रन्य व्यक्तिको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी ग्रांखों में काजल ठीक २ लग गया है क्या? एवं लगे हुए अंजन आदि को देखने के लिये दर्पण ग्रादि को लेने की क्या ग्रावश्यकता होगी, ग्रर्थात् कुछ नहीं। किन्तु यह सब होता तो है, ग्रतः किरणचक्षुका पदार्थ से संबंध होना मानना युक्तियुक्त नहीं है।

किञ्च यदि वे किरणें गोलकचक्षु से निकलकर ग्रीर पदार्थ के साथ संबं-धित होकर उस पदार्थ को प्रकाशित करती हैं तो फिर उस पदार्थ की तरफ जाती हुई उन भासुररूपवाली ग्रीर उष्णस्पर्शवाली किरणों की उपलब्धि होनी चाहिये, ग्रथात् वे दिखनी चाहिये, किन्तु ऐसा तो होता नहीं है ग्रतः दृश्य होकर भी उनकी उपलब्धि नहीं होने से उन किरगों का ग्रभाव ही है।

नैयायिक—वे किरणें अदृश्य हैं, क्योंकि इनमें रूप श्रीर स्पर्श की अनुद्भूति है।

जैन — यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि जिसका रूप भीर स्पर्श दोनों ही अनुद्भूत [अप्रकट] हों ऐसा कोई भी तेजोद्रव्य उपलब्ध नहीं होता है, भर्थात् तेजोद्रव्य हो भीर वह अनुद्भूत रूप स्पर्शवाला हो ऐसी बात प्रतीति में नहीं भ्राती।

नैयायिक—गरम जल और पिघले हुए स्वर्ण में क्रमशः भासुररूप और उष्णस्पर्श की अनुद्भूति तेजोद्रव्य के रहते हुए भी प्रतीत होती है अर्थात् जलमें भासुर रूप अप्रकट है और स्वर्ण में उष्णस्पर्श श्रप्रकट रहता है।

रूपोष्णस्पर्शयोरनुदभूतिप्रतीतिरस्तीत्यसम्यक्; उभयानुदभूतेस्तत्राप्यप्रितिपत्तोः । दृष्टानुसारेण चाद-ष्टार्थकल्पना, भन्ययातिप्रसङ्गात् । तथाहि-रात्रौ दिनकरकराः सन्तोपि नोपलभ्यन्तेऽनुदभूतरूपस्पर्श-रवासक्षूरिक्षमवत् । प्रयोगश्च-मार्जारादीनां चक्षुषा रूपदर्शनं बाह्यालोकपूर्वकम् तत्त्वाद्दिबाऽस्मदादीनां तद्र्शनत्रत् । ननु मार्जारादीनां चाक्षुषं तेजोस्ति, तत एव तत्सिद्धः कि बाह्यालोककल्पनयेत्यन्यत्रापि समानम् । ननु यथा यदद्वयते तथा तत्कल्प्यते, दिवास्मदादीनां चाक्षुषं सौर्यं च तेजो विज्ञानकारणं

जैन—यह कथन ग्रसत् है, क्योंकि दोनों को [भासुररूप ग्रौर उष्णस्पर्शकी] ग्रनुद्भूति जल ग्रौर सुवर्ण में नहीं पायी जाती है। भावार्थ—यदि दोनों की दोनों पदार्थ में अनुद्भूति पायी जाती तो यह माना जा सकता है कि तेज सद्रव्य होने पर भी किरणों में इन दोनों की ग्रनुद्भूति है ग्रतः वे न दिखती हैं और न स्पर्श करने में आती हैं। परन्तु ऐसा है नहीं गरम जलमें उष्ण स्पर्श ग्रौर सुवर्ण में भासुररूप पाया जाता है ग्रतः इनका दृष्टांत देना घटित नहीं होता।

तथा दृष्ट पदार्थ के अनुसार ही अदृष्ट अर्थ की कल्पना होती है, ऐसा न माना जावे तो अतिप्रसंग होगा, इसका खुलासा करते हैं—िक दिनकर की किरणें रात्रि में हैं, फिर भी वे उपलब्ध नहीं होती हैं, क्योंकि उनका रूप और स्पर्श उस समय अप्रकट रहता है, जैसे नेत्र किरणों के होनेपर भी उनका रूप स्पर्श अप्रकट रहता है इनके सद्भाव का ख्यापक अनुमान इस प्रकार है—रात्रि में बिलाव आदि पशुओं के नेत्र द्वारा रूप का दर्शन होता है—अर्थात् उन्हें रूप दिखाई देता है उसका कारण बाहर का प्रकाश है, क्योंकि जो पदार्थ के रूप का दर्शन होता है वह ऐसे ही होता है जैसे कि हम लोगों को दिन में पदार्थों का देखना बाह्य प्रकाश पूर्वक होता है ? अतः इस प्रकार के अतिप्रसंग द्वारा रात्रि में सूर्य की किरणों का होना मानना पड़ेगा।

नैयायिक—बिलाव ग्रादि को जो रात्रि में दिखता है वह तेजोचक्षु द्वारा दिखता है क्योंकि उनके नेत्र तेजोद्रव्यरूप होते हैं, ग्रतः उस तेज के प्रभाव से ही वे रात्रि में देखने का कार्य करते हैं, उनका वह देखना बाह्यालोकपूर्वक नहीं है। इसलिये उन्हें बाह्यप्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है।

जैन—तो फिर हम मनुष्यादि को भी बाह्यप्रकाश की जरूरत नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमारी प्रांखें भी तेजोद्रव्यरूप हैं ?

हश्यते तत्त्रथैव कल्प्यते, रात्रो तु चाक्षुषभेव, अतस्तदेव तत्कारणं कल्प्यते । ननु कि मनुष्येषु नायनर-श्मीनां दर्जनमस्ति ? अथानुमेयास्ते; तिंह रात्रौ सौर्यरश्मयोप्यनुमेयाः सन्तु । न च रात्रौ तत्सद्भावे नक्तन्त्रराणामिव मनुष्याणामिव रूपदर्शनप्रसङ्गः; विचित्रशक्तित्त्वाद्भावानाम् । कथमन्यथोलूकादयो दिवा न पश्यन्ति ? यथा चात्रालोकः प्रतिबन्धकः, तथान्यत्र तमः । ततो यथानुपलम्भान्न सन्ति रात्रौ भास्करकरास्तथान्यदा नायनकरा इति ।

एतेन 'दूरस्थितकुडचादिप्रतिफलितानां प्रदीपरश्मीनामन्तराले सतामप्यनुपलम्भसम्भवात्

नैयायिक - जैसा देखा जाता है वैसा माना है, दिन में हम लोगों को बाह्य-पदार्थ के ज्ञान का कारण नेत्र संबंधी तेज और सूर्य संबंधी तेज दोनों ही होते हैं भतः वे उसी तरह से माने जाते हैं, रात्रि में जो बिलाव भादि प्राणी देखने का कार्य करते हैं उसमें तो चक्षु किरणों मात्र कारण है, ग्रतः रात्रिमें उसी की कल्पना करते हैं सूर्य किरणों की नहीं।

जैन—क्या भ्रापको मनुष्यों में नेत्र संबंधी किरणें दिखाई देती हैं ?

नैयायिक—िकरणें प्रत्यक्ष से तो दिखाई नहीं देती पर अनुमान से उनकी सिद्धि होती है।

जैन—तो फिर रात्रि में सूर्यं किरणों की भी अनुमान से सिद्धि कर लेनी चाहिये? यदि तुम कहो कि रात्रि में सूर्यं किरणें अनुमेय मानी जावें ( उनका सद्भाव स्वीकार किया जावे ) तो नक्तं चर बिलाव उल्लू आदि के समान हम मनुष्यों को भी पदार्थं का रूप दिखाई देना चाहिये था? सो उसका जवाब यह है कि पदार्थों की शिक्तयां विचित्र हुआ करती हैं, इसीलिये रात्रि में सूर्यं करणें रहती हुई भी नक्तं चरों को तो ज्ञानका कारण होती हैं मनुष्यों को नहीं। यदि पदार्थों में विचित्र शिक्तयां नहीं हो तो दिन में उल्लू आदि को क्यों नहीं दिखता? जिस प्रकार उल्लू आदि को दिन में देखने नें बाधक प्रकाश है, उसी प्रकार रात्रि में मनुष्यों को देखने में बाधक अंधकार है। इस सब कथन से यह निश्चित हुआ कि जिस प्रकार उपलब्धि नहीं होने से रात्रि में सूर्यं किरण नहीं है उसी प्रकार नेत्र की किरणों दिनरात दोनों में भी उपलब्ध नहीं होने से नहीं हैं ऐसा ही मानना चाहिये। यहां नैयायिक ऐसा कहना चाहिं कि दूरवर्ती दिवाल आदि में प्रतिबिंबित हुई दीपक की किरणें दीपक से लेकर दिवाल तक के अन्तराल में रहती तो हैं फिर भी वे वहां उपलब्ध वहीं होती अतः

तैरनुपलम्भो व्यभिचारी; इत्यपि निरस्तम्; ग्रादित्यरक्मीनामपि रात्रावभावासिद्धिप्रसङ्गात्।

श्रयोच्यते—चक्षुः स्वरिष्मसम्बद्धार्यप्रकाशकम् तंजसश्वारप्रदीपवत् । ननु किमनेन चक्षुषो रहमयः साध्यन्ते, श्रन्यतः सिद्धानां तेषां ग्राह्मार्थसम्बन्धो वा ? प्रथमपक्षे पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, नर-नारीनयनानां प्रभासुररिष्मरिहतानां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । हेतोश्च कालात्ययापिदिष्टत्वम् । ग्रथादृश्यत्वान्तेषां न प्रत्यक्षवाधा पक्षस्य । नन्वेवं पृथिव्यादेरिष तत्सत्त्वप्रसङ्गः; तथा हि-पृथिव्यादयो रिष्मवन्तः सत्त्वादिम्यः प्रदीपवत् । यथैव हि तंजसत्वं रिष्मवत्त्या व्याप्तः प्रदीपे प्रतिपन्नः तथा सत्त्वादिकमिष ।

श्रनुपलंभ हेतुसे चक्षु किरणों का ग्रभाव सिद्ध होता है ऐसा कथन व्यभिचरित होता है, अर्थात् दोवाल श्रौर दीपक के ग्रन्तराल में दीपक को किरणें होती हुई भी उप-लब्ध नहीं होती वेसे पदार्थ को तरफ जाती हुई चक्षु किरगों श्रंतराल में उपलब्ध नहीं होती हैं? सो यह कथन गलत है क्योंकि इस तरह के कथन से तो रात्रि में सूर्य की किरणों का भी अभाव नहीं मानने का प्रसंग प्राप्त होगा ग्रर्थात् सूर्यकिरणों का रात्रि में भी सद्भाव है ऐसा मानना पड़ेगा।

नैयायिक—''चक्षुः स्वरिष्मसंबद्धार्थप्रकाशकम् तौजसत्वात् प्रदीपवत्'' चक्षु ग्रपनी किरणों से संबद्ध हुए पदार्थ का प्रकाशन करती है क्योंकि वह तैजस है (तेजो-द्रव्य से बनी है) जैसा दीपक तेजोद्रव्यरूप है, ग्रतः ग्रपनी किरणों से संबद्ध हुए पदार्थ का प्रकाशन करता है।

जैन—इस अनुमान के द्वारा आप क्या सिद्ध करना चाहते हो ? चक्षु की किरगों सिद्ध करना चाहते हो या अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध हुई उन किरणों का संबंध ग्राह्मपदार्थ के साथ सिद्ध करना चाहते हो ? प्रथम पक्ष के अनुसार यदि आप चक्षु की किरणों सिद्ध करना चाहो तो पक्ष में प्रत्यक्ष से बाधा ग्राती है, क्योंकि स्त्री-पुरुषों के नेत्र भासुररिष्मयों से (किरणों से) रहित ही प्रत्यक्ष से प्रतीति में ग्राते हैं, ग्रतः जब पक्ष ही प्रत्यक्ष से बाधित है तो उसमें प्रवृत्त हुआ जो हेतु (तंजसत्व है) है वह कालात्ययापदिष्ट होता है, [जिस हेतुका पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है वह हेतु कालात्ययापदिष्ट कहलाता है]।

नैयायिक—नयनिकररों ग्रहश्य हैं, अतः पक्ष में ( चक्षु में ) प्रत्यक्ष बाधा नहीं आती ?

ग्रथ तेषां तस्साधने प्रत्यक्षविरोधः; सोन्यत्रापि समान इत्युक्तम् ।

ननु मार्जाशदिचक्षुषोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते रश्मयः तत्कथं तद्विरोघः ? यदि नाम तत्र प्रतीय-न्तेऽन्यत्र किमायातम् ? ग्रन्यथा हेम्नि पीतत्वप्रतीतौ पटादौ सुवर्णत्वसिद्धिप्रसङ्गः । प्रत्यक्षवाघ-नमुभयत्रापि ।

किया, मार्जारादिचक्षुषोर्भासुररूपदर्शनादन्यत्रापि चक्षुषि तेजसत्वप्रसाधने गवादिलोचनयोः कृत्र्यात्वस्य नरनारीनिरीक्षण्योर्घावल्यस्य च प्रतीतेरिवशेषेण् पार्थिवत्वमाप्यत्वं वा साध्यताम् । कथं

जैन—इस तरह ग्रहश्यता की युक्ति देकर चक्षु में जबरदस्ती किरणें सिद्ध की जायेंगी तो पृथिवी ग्रादि में भी किरणों का सद्भाव मानना होगा, देखो-पृथिवी ग्रादि पदार्थ किरणयुक्त हैं क्योंकि वे सत्त्व ग्रादिरूप हैं. जैसे दीपक । इसीका खुलासा करते हैं—दीपकमें तैजसत्वकी किरणपनेके साथ जैसे व्याप्ति देखी जाती है वैसे सत्वादिके साथ भी व्याप्ति जाती है ग्रतः ऐसा कह सकते हैं कि जहां सत्व है वहां किरणें भी हैं ? इसतरह पृथिवी आदिमें किरणोंका सद्भाव सिद्ध होवेगा ।

नैयायिक—पृथिवी म्रादि में किरणों को सिद्ध करने में तो प्रत्यक्ष से विरोध माता है ?

जैन—तो **ऐ**सा ही नेत्र मैं किरणों को सिद्ध करने में प्रत्यक्षसे विरोध श्राता है।

नैयायिक — बिलाव भादि के नयनों में तो किरणें प्रत्यक्ष से प्रतीत होती हैं तो फिर उनका प्रत्यक्ष से विरोध कैसे हो सकता है ?

जैन—यदि बिलाव भादि के नयनों में किरणें दिखती हैं तो इससे मनुष्यादि के नयनों में क्या भ्राया ? यदि वहां हैं तो मनुष्यादि के नयनों में भी होना चाहिये, ऐसी बात तो नहीं। यदि भ्रन्यत्र देखी गई बात दूसरी जगह भी सिद्ध की जाय तो सुवर्ण में प्रतीत हुमा पीलापन वस्त्र भ्रादि में भी सुवर्णत्व की सिद्धि का प्रसंग कारक होगा। प्रत्यक्ष बाधा की बात कहो तो वह दोनों में समान ही है, अर्थात् सुवर्ण का पीलापन देख वस्त्र में कोई सुवर्णत्व की सिद्धि करे तो वह प्रत्यक्ष से बाधित है। वैसे ही बिलाव, उल्लू, शेर भ्रादि की भ्रांखों में किरणों को देखकर उन्हें मनुष्यों के नेत्रों में भी सिद्ध करो तो यह भी प्रत्यक्ष से बाधित है। यदि बिलाव उल्लू भ्रादि के

च प्रभासुरप्रभारहितनयनानां तैजसत्वं सिद्धं यनः सिद्धो हेतुः ? किमत एवानुमानात्, तदन्तराद्वा ? भाद्यविकल्पेऽन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तेषां रिश्मवस्त्वे तैजसत्वसिद्धिः, ततश्च तत्सिद्धिरिति ।

श्रय 'चक्षुस्तैजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्' इत्यनुमानान्तरात्तिति दिः; न; श्रत्रापि गोलकस्य भासुररूपोष्णस्पर्शरिहतस्य तैजसत्वसाधने पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, 'न तैजसं चक्षुः तमःप्रकाशकत्वात्, यत्पुनस्तैजसं तम्न तमःप्रकाशकं यथालोकः' इत्यनुमानवाधा च । प्रसाधियष्यते च 'तमोवत्' इत्यत्र तमसः सत्त्वम् । प्रदीपवत्तं जसत्वे चास्यालोकापेक्षा न स्यादुष्णस्पर्शादितयोपलम्भश्र

नेत्रों में भासुररूप देखकर मनुष्यादि के नेत्र में भी तैजसत्व सिद्ध करते हो तो गाय आदि के नेत्र में कालेपन की और स्त्री पुरुषों के नेत्रों में घवलपने की प्रतीति द्वारा सामान्यत: सभी के नेत्रों में पाधिवपना या जातीयपना भी सिद्ध करना चाहिये ? ग्राप प्रभाभामुर रहित नेत्रों में तैजसपना किस प्रकार सिद्ध करते हैं कि जिससे तैजसत्व हेतु सिद्ध माना जाय, क्या तैजसत्व हेतुवाले इसी अनुमान से तैजसत्व हेतु को सिद्ध करते हों कि किसी भन्य भनुमान से ? यदि इसी तैजसत्व हेतुवाले अनुमानसे सिद्ध करते हैं तो भन्योन्याश्रय दोष भाता है क्योंकि मनुष्योंके नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो तब तो तैजसत्व हेतु की सिद्धि हो और तैजसत्व हेतु की सिद्धि होने पर नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो करता सिद्ध हो, इस तरह एक की सिद्धि एक के भाषीन होने से भन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है।

नैयायिक—चक्षु में तैजसत्व अनुमानान्तर से सिद्ध करते हैं, वह इस प्रकार से है—"चक्षु तैजस है क्योंकि वह रूप रस श्रादि गुगों में से मात्र एक रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसे दीपक रूपादि किरगों में से एक रूपको प्रकाशित करने से तैजस माना जाता है।

जैन—यह अनुमान भी ठीक नहीं है, ग्राप यहां भासुररूप ग्रीर उच्णास्पर्श रहित गोलक को पक्ष बनाकर उसमें तीजसत्व की सिद्धि करते हो तो उसमें प्रत्यक्ष बाधा ग्राती है। तथा चक्षु तीजस नहीं है क्योंकि वह अन्धकार को प्रकाशित करती है, जो तीजस होता है वह अंधकार का प्रकाशक नहीं होता, जैसा कि ग्रालोक, इस ग्रनुमान प्रमाण से भी पक्ष ग्रीर हेतु में बाधा आती है। यदि कहा जाय कि अंधकार तो प्रकाशाभावरूप है वह स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तो हम आपको आगे सिद्ध करके बतायेंगे कि ग्रंथकार भी प्रकाश के समान वास्तविक सत्त्व युक्त एक स्वतन्त्र पदार्थ है। यदि

स्यात्, न चैवम्, तद्येक्षतया मनुष्यपारावतवलीवर्दादीनां घवललोहितकालरूपतयानुष्णस्पशंस्व-भावतया चास्योपलम्भात् । तभ गोलकं चक्षुः ।

नाप्यस्यत्; तद्ग्राहकप्रमाणाभावेनाश्रयासिद्धत्वप्रसङ्गाद्धेतोः । 'रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्' इति हेतुश्च जलाञ्चनचन्द्रमाणिक्यादिभिरनैकान्तिकः । तेषामि पक्षीकरणे पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा, सर्वो हेतुरव्यभिचारी च स्यात् । न च जलाद्यन्तर्गतं तेजोद्रव्यमेव रूपप्रकाशकिमित्यभि-धातव्यम्; सर्वत्र दृष्टहेतुवैफल्यापत्तेः । तथा च दृष्टान्तासिद्धः, प्रदोपादावप्यन्यस्यैव तत्प्रकाशकस्य

दीपक के समान नेत्र तैजस है तो उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ग्रीर उष्णस्पशं ग्रादि रूप से उनकी उपलब्धि होनी चाहिये थी, किन्तु उनमें ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, मनुष्य कबूतर बैल श्रादि प्राणियों को तो पदार्थ को देखने के लिये प्रकाश की ग्रावश्यकता पड़ती है, तथा उनकी ग्रांखें धवल, कृष्ण, ग्रनुष्णस्पर्श-स्वभाववाली उपलब्ध होती हैं। ग्रतः उस गोलकचक्षुको धर्मी बनाकर उसमें तैजसत्व सिद्ध करना शक्य नहीं है।

यदि रिष्मरूप चक्षुको पक्ष बनावें तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके उस रिष्म चक्षुको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रतः हेतु ग्राश्रयासिद्ध होगा [ जिस हेतुका ग्राश्रय असिद्ध हो उसे ग्राश्रयासिद्ध कहते हैं ] रूपादि में से एकरूप को ही प्रकाशित करता है ऐसा जो ग्रापने हेतु दिया है वह जल. अंजन, चन्द्रमा, मािण्क्यरत्न भीर काच बादि के साथ ग्रनंकान्तिक हो जाता है, क्योंकि जलादि पदार्थ रोजस न होकर भी केवल रूप को ही प्रकाशित करते हैं। यदि कहा जाय कि हम जलादिक को भी पक्ष के अन्तर्गन ही मानेंगे तो पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है, तथा इस तरह तो कोई भी हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकेगा, सभी हेतु ग्रव्यभिचारी होवेंगे। यदि नेयायिक की ऐसी मान्यता हो कि जल, अंजन, रत्न आदि में तेजोद्रव्य रहता है ग्रीर वही रूपको प्रकाशित करता है सो वह भी नहीं बनता, क्योंकि इस तरह मानने पर तो ग्रापने २ कार्योंके प्रति जो साक्षात कारण देखे जाते हैं वे सब व्यर्थ कहलावेंगे। [मतलब—जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता हुमा प्रत्यक्ष से देखने में ग्राता है वह इस मान्यता के ग्रनुसार कारण नहीं माना जाकर और कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा क्योंकि जल ग्रादि में रूप का प्रकाशन जल से ही हो रहा है तो भी उसको कारण न मानकर तेजोद्रक्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न मानकर तेजोद्रक्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने

कल्पनाप्रसङ्गात् । प्रत्यक्षबाधनमुभयत्र । निराकरिष्यते च "नार्थालोकौ कारणम्" [परी ०२।६] इत्यत्रालोकस्य रूपप्रकाशकत्वम् ।

किन्त, रूपप्रकाशकत्वं तत्र ज्ञानजनकत्वम् । तत्र कारणविषयवादिनो घटाविरूपस्याप्य-

में ग्रीर भी एक ग्रापत्ति यह आवेगी कि दृष्टांत ग्रसिद्ध हो जावेगा, अर्थात् जब जल ग्रादि में रूप प्रकाशन करनेवाला जल से न्यारा कोई दूसरा पदार्थ है तो इसी तरह से दीपक में भी ग्रपने रूपको प्रकाशन करनेवाला कोई न्यारा पदार्थ ही होगा, ऐसी कोई कल्पना कर सकता है, तुम कहो कि दीपक में ग्रन्य कोई पदार्थ उसके रूप को प्रकाशित करनेवाला है ऐसा माना जाय तो प्रत्यक्ष से बाधा ग्राती है ? तो फिर जल में ग्रन्य कोई रूपको प्रकाशित करने वाला है ऐसी मान्यता में भी तो प्रत्यक्ष से बाधा ग्राती है। तथा ग्रापका (नैयायिक का) जो यह हठाग्रह है कि रिश्मरूप प्रकाश ही रूप को प्रकाशित करता है सो हम इसका ग्रागे इसी परिच्छेद के "नार्थालोकों कारणं" इत्यादि ६वें सूत्र की टीका में निराकरण करनेवाले हैं।

किञ्च — तैजस चक्षु या जल में रहने वाला जो तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा ग्राप (नैयायिक) मान रहे हैं सो रूप प्रकाशकत्व का ग्रथं होता है उस पदार्थ के रूपका ज्ञान उत्पन्न करना। सो कारण विषयवादी [जो कारण ज्ञानको पैदा करता है वही उस ज्ञानका विषय होता है ऐसा मानने वाले ] ग्रापके यहां रूप प्रकाशकत्व हेतु, घट ग्रादि के साथ व्यभिचरित हो जाता है, क्योंकि जो रूपप्रकाशक होता है वह तैजस होता है सो ऐसा घट आदि में नहीं है, घटादि पदार्थ [घटादि का रूप] रूप प्रकाशक तो है [रूपज्ञान को पैदा तो कर देता है ] पर वह तेजस नहीं है, अत: "रूप प्रकाशकत्वात्" यह हेतु साध्याभाव में भी रहने के कारण व्यभिचारी हो जाता है।

नैयायिक — उस रूपप्रकाशकत्व हेतु में एक "करणत्वे सित" ऐसा विशेषणा जोड़ देने पर वह व्यभिचरित नहीं होगा, ग्रर्थात् तैजस चक्षु है क्योंकि करण होकर वह रूप ग्रादि में से एकरूप का ही प्रकाशन करता है" इस ग्रनुमान से व्यभिचार का निवारण हो जावेगा ?

जैन—यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रकाश ग्रीर पदार्थ के सिन्नकर्ष के साथ ग्रीर चक्षु तथा रूप के संयुक्त समवाय संबंध के साथ यह करण विशेषण युक्त रूप प्रकाशकत्व हेतु ग्रनैकान्तिक होता है।

स्तीत्यनेन हेतोर्थ्योभचारः । 'करण्रत्वे सित' इति विशेषणेष्यालोकार्थसिक्षकर्षेण चक्षूरूपयोः संयुक्त-समवायसम्बन्धेन चानेकान्तः । 'द्रव्यत्वे करण्यत्वे च सित तत्प्रकाशकत्वात्' इति विशेषणेपि चन्द्रादिनानेकान्तः ।

किन्त्र, द्रव्यं रूपप्रकाशकं भासुररूपम्, प्रभासुररूपं वा ? प्रथमपक्षे उष्णोदकसंसृष्टमि तत् तत्प्रकाशकं स्यात् । ग्रनुद्भूतरूपत्वान्नेति चेत्, नायनरक्षीनामप्यत एव तन्माभूत् । तथा दृष्टत्वादि-

विशेषार्थ — नैयायिक सिन्नकर्ष श्रीर संयुक्त समवायादि को ज्ञान का कारण मानते हैं। ये सिन्नकर्षप्रमाणवादी हैं, सो जो ज्ञान का करण हो वह तैजस हो ऐसा तो रहा नहीं, सिन्नकर्ष श्रीर संयुक्त समवाय संबंध ये ज्ञान में करण रूप तो पड़ते हैं पर वे तैजसरूप नहीं हैं। श्रत: "करणत्वे सित रूप प्रकाशकत्वात्" यह सिवशेषण हेतु व्यभिचरित हो जाता है।

नैयायिक—सिवशेषण हेतु को जो ग्रापने व्यभिचरित प्रकट किया है सो उस व्यभिचार का निवारण "द्रव्यत्वे करणत्वे च सित तैजसत्वात्" इतना श्रीर विशेषण लगाकर हो जाता है, क्योंकि सिन्नकर्षादिक गुण हैं, द्रव्य नहीं, ग्रतः चक्षु तैजस है, क्योंकि करण श्रीर द्रव्य होता हुगा वह रूप ग्रादि में से एक रूप का ही प्रकाशन करता है, इस तरह से सुधारा गया यह तैजसत्व हेतु सन्निकर्ष के साथ व्यभिचारी वहीं होगा।

जैन—सो ऐसा मानना भी युक्त नहीं है, क्यों कि इस मान्यता के अनुसार हेतु चन्द्र ग्रादि के साथ अनेकान्तिक हो जाता है, चन्द्रमा में करणत्व ग्रीर द्रव्यत्व दोनों विशेषण हैं ग्रीर वह रूपादि में से एक रूप मात्र का ही प्रकाशन करता है फिर भी चन्द्र तैजस नहीं है, ग्रतः जो करण एवं द्रव्य होकर रूप का प्रकाशन करने वाला हो वह तैजस ही होगा ऐसा कहा गया हेतु भी अनैकान्तिक दोष युक्त ठहरता है।

किन्च — ग्राप नैयायिक का कहना है कि तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है, सो कौनसा तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ? भासुररूपवाला तेजोद्रव्य कि ग्रभासुररूपवाला तेजोद्रव्य ? प्रथमपक्ष — भासुररूपवाला तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा कहो तो गर्म जल में मिला हुग्रा तेजोद्रव्य भी रूप को प्रकाशित करने वाला होना चाहिये ? त्यप्यनुत्तरम्; संशयात्, न हि तत्र निष्ट्ययोस्ति ते तत्प्रकाशका न गोलकमिति । धनुद्भूतरूपस्य तेजो-द्रव्यस्य दृष्टान्तेषि रूपप्रकाशकत्वाप्रतीतेः । तथाच, न चक्ष् रूपप्रकाशकमनुद्भूतरूपत्वाज्जलसंयुक्ता-नलवत् । द्वितीयपक्षैषि उष्णोदकतेजोरूपं तत्प्रकाशकं स्यात् । न हि तत्तत्र नष्टम्, 'धनुद्भूतम्' इत्य-म्युपगमात् । उद्भूतं तत्तत्प्रकाशकमित्यभ्युपगमे रूपप्रकाशस्तदन्वयव्यतिरेकानुविधायी तस्यैव कार्यो

नैयायिक — गर्म जल में मिले हुए तेजोद्रव्य का भासुररूप अनुदुभूत है, अतः वह रूप को प्रकाशित नहीं करता है।

जैन—इसी प्रकार नेत्र की किरणों का तेजोद्रव्य भी श्रनुदुभूत भासुररूप वाला है, अतः वह भी रूप को प्रकाशित करने वाला नहीं होना चाहिये।

नैयायिक—नेत्र का तेजो द्रव्य धनुदृभूत भासुररूप वाला होता हुन्ना भी रूप को प्रकाशित करने वाला प्रतीत हो रहा है, ग्रतः उसमें तो रूप प्रकाशकत्व है ही।

जैन—इस विषयमें संशय है, क्योंकि अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि किरण चक्षु ही रूप का प्रकाशन करती है, गोलक चक्षु नहीं। तथा भ्रापने अनुमान को प्रस्तुत करते समय दीपक का दृष्टान्त दिया है सो उस दृष्टान्त में यह बात नहीं है कि वह अनुदृश्तरूप वाला तेजोद्रव्य से निर्मित होकर रूप का प्रकाशन करता हो। फिर तो ऐसा अनुमान प्रयोग होगा कि चक्षु रूपका प्रकाशन नहीं करती, क्योंकि वह अनुद्भूतरूप वाली है, जैसे जलमें स्थित अगिन। दूसरा पक्ष सानो तो उष्णाजलमें स्थित तेज का जो रूप है वह रूपका प्रकाशक है ऐसा स्वीकार करना होगा।

वहां पर उस तेजस का रूप नष्ट हो गया हो सो भी बात नहीं है, क्योंकि उष्ण जल में तेजसका रूप ग्रनुद्भूत है ऐसा भ्रापने माना है। जिसमें भासुररूप उदुभूत रहता है वह तेजोद्रव्य रूपको प्रकाशित करता है ऐसा स्वीकार करो तो उदुभूत तेजोरूप ही रूप प्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी के साथ रूपप्रकाशन कार्य का अन्वय व्यतिरेक सिद्ध होता है, तेजोद्रव्य के साथ नहीं। जैसे-देवदत्त के निकट पशु, बालक या स्त्री आदि भाते हैं तो उसमें हेतु देवदत्त के गुण मंत्र म्नादि हैं, उसी गुण के साथ पशु, स्त्री म्नादि के भ्रागमन का भ्रन्वय व्यतिरेक बनता है, ग्रतः बह देवदत्त के गुणका कार्य है, न कि देवदत्त का। इस प्रकार सिद्ध होनेपर "चक्षुस्तेजसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सित रूपादीनों मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात्" भ्रनुमान के हेतु का

न द्रव्यस्य । न खलु देवदत्तं प्रति पश्वादीनामागमनं तद्गुणान्वयव्यतिरेकानुविधायि देवदत्तस्य कार्यम् । ततो 'द्रव्यत्वे सति' इति विशेषगासिद्धिः ।

किञ्च, सम्बन्धादेरिवाऽतैजसस्यापि द्रज्यरूपकरग्रास्य कस्यचिद्रूपज्ञानजनकत्वं किन्न स्यात्, विपक्षव्यावृत्ते: सन्दिग्धत्वादतैजसत्वे रूपज्ञानजनकत्वस्याविरोधात् ? तदेवं तैजसत्वासिद्धेर्नातश्चक्षु-षोरिदमवत्त्वसिद्धिः।

ग्रथान्यतः सिद्धानां रश्मीनां ग्राह्यार्थसम्बन्धोनेन साध्यते; न; ग्रन्यतः कुतिश्चित्तेषामसिद्धेः, प्रत्यक्षादेस्तत्साधकत्वेन प्रावप्रतिषिद्धत्वात् । तथा चेदमयुक्तम्-"धत्तूरकपुष्पवदादौ सूक्ष्माग्गामप्यन्ते महत्त्वं तद्रश्मीनां महापर्वतादिप्रकाशकत्वान्यथानुपपत्तेः ।" [ ] इति; स्वरूपतोऽसिद्धानां

विशेषण "द्रव्यत्वे सित" जो दिया है वह ग्रसिद्ध होता है [मतलब—तेजोद्रव्य रूप का प्रकाशक नहीं रहा, उसका प्रकाशक तो तेजोद्रव्य का गुगा ही रहा] नैयायिक सिन्नकर्ष, समवाय ग्रादि को भी ज्ञान का करण मानते हैं, सो सिन्नकर्ष समवाय आदि ग्रतंजस है, जैसे ये ग्रतंजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण हैं वैसे कोई द्रव्य रूप करण [गोलकादि] ग्रतंजस होकर भी रूपज्ञानका जनक होवे तो इसमें क्या बाधा है ? कुछ भी नहीं। इसप्रकार "तंजसत्वात्" हेतुका विपक्षसे व्यावृत्त होना संदेहास्पद है, क्योंकि अतंजस पदार्थ भी रूपज्ञानके जनक होते हुए देखे जाते हैं, ग्रतंजसमें रूपज्ञानजनकत्वका कोई विरोध नहीं है, इस तरह तंजसत्व हेतु संदिग्धासिद्ध होनेके कारण उस हेतु द्वारा चक्षुकी किरणें सिद्ध करना अशक्य है।

द्वितीयपक्ष—अन्य प्रमाण से सिद्ध हुए चक्षु किरणों में तैजसत्वहेतु द्वारा ग्राह्यार्थ संबंध [ रूपको छूकर जानना ] सिद्ध किया जाता है ऐसा कहना भी ग्रशक्य है, क्योंकि ग्रन्य किसी प्रमाणसे चक्षु किरणों सिद्ध नहीं होती, प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण चक्षु किरणों के प्रसाधक नहीं हो सकते ऐसा हम निश्चित कर ग्राये हैं। चक्षु किरणों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होनेके कारण नैयायिकका निम्न लिखित कथन अयुक्त होता है कि "धतूरे के पुष्पके संस्थान के समान चक्षु किरणों ग्रुहमें सूक्ष्म ग्राकार होकर ग्रंतमें विस्तृत हो जाती हैं, क्योंकि महान पवंत ग्रादि का प्रकाशन ग्रन्यथा हो नहीं सकता था" इत्यादि, सो जब इन चक्षु किरणोंका स्वरूप ही असिद्ध है तब उनके विस्तृत्व ग्रादि धर्मोंका व्यावर्णन करना श्रद्धामात्र है। इसप्रकार किरण्रूप चक्षु सिद्ध नहीं है और गोलक चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षबाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्तां प्रकाशकत्व सिद्ध करते हैं?

तैयां महत्त्वादिधर्मस्य श्रद्धामात्रगम्यत्वात् । ततो रिष्मस्पवक्षुषीऽप्रसिद्धे गौलकस्य च प्राप्यकारित्वे प्रत्यक्षवाधितत्वात्कस्य प्राप्तार्थप्रकाशकत्वं साध्येत ? यदि च स्पर्शनादी प्राप्यकारित्वोपलम्भावक्षुषि तत्साध्येत; तिंह हस्तादीनां प्राप्तानामेवान्याकर्णकत्वोपलम्भादयस्कान्तादीनां तथा लोहाकर्णकत्वं किन्न साध्येत ? प्रमाण्यवाधान्यत्रापि ।

श्रयार्थेन चक्षुषोऽसम्बन्धे कथं तत्र ज्ञानोदयः? क एवमाह-'तत्र ज्ञानोदयः' इति ? श्रात्मिनि ज्ञानोदयाभ्युपगमात् । न चाप्राप्यकारित्वे चक्षुषः सकृत्सर्वार्थप्रकाशकत्वप्रसङ्गः; प्रतिनियतश्रक्तिःवा-

नैयायिक — स्पर्शनादिरूप इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व देखा जाता है अतः चक्षु में भी इन्द्रियत्व होने से प्राप्यकारित्व सिद्ध करते हैं।

जैन—तो फिर हस्त आदि में प्राप्त होकर अन्य पदार्थों का धरना उठाना एवं खींचना आदि कार्य होता हुआ देखकर चुंबक पाषाणा में भी लोहेको उठाना खींचनादि कार्य प्राप्त होकर होता है ऐसा क्यों न सिद्ध किया जाय? तुम कहो कि चुंबक छूकर लोहे को खींचता है ऐसा मानने में प्रत्यक्ष से बाधा आती है, तो वैसे ही चक्षु में प्राप्यकारित्व मानने में प्रत्यक्ष बाधा आती है, प्रत्यक्ष बाधा तो दोनों में समान है।

नीयायिक — यदि पदार्थ के साथ चक्षु का संबंध न माना जाय तो वहां ज्ञान का उदय कैसे होगा ?

जैन—वहां पर ज्ञानका उदय होता है ऐसा कौन कहता है हम जैन तो आत्मा में पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा स्वीकार करते हैं। यदि कोई ऐसी शंका करे कि चक्षु को अप्राप्यकारी माना जाय तो उसके द्वारा एक साथ सब पदार्थों का ज्ञान होने का प्रसंग आवेगा? सो ऐसी शंका करना बेकार है, क्योंकि पदार्थों में प्रति नियत शक्तियां हुआ करती हैं, जो पदार्थ जहां पर जिस कार्य के करने में योग्य होता है वही उस कार्य को किया करता है यह बात अभी आगे कहने वाले हैं। आप कार्य कारणा में अत्यन्त भेद मानते हैं, उस स्थित में आपसे कोई यदि ऐसा प्रश्व करे कि जब "कार्य और कारण अत्यन्त भिन्न होते हैं तब कोई भी विवक्षित कार्य जैसे अपने कारण से भिन्न है वैसे अन्य सभी कारणों से भी भिन्न है; अतः सभी कार्य एक ही कारण से क्यों नहीं होवेंगे? अथवा चक्षु से किरणें निकल कर फैलती हैं तो लोक के अन्ततक वे क्यों नहीं फैलती हैं"। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको भी यही देना होगा

द्भावानाम्। 'य एव यत्र योग्यः स एव तत्करोति' इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते । कार्यकारणयोरस्यन्तभेदेऽर्था-न्तरस्वाविशेषात् 'सर्वमेकस्मात्कृतो न जायेत' इति, 'रश्मयो वा लोकान्तं कृतो न गच्छन्ति' इति चोद्ये भवतोपि योग्यतंव शरणम् ।

किञ्ज, चक्षू रूप प्रकाशयति संयुक्तसमवायसम्बन्घात्, स चास्य गन्धादाविप समान इति तमिप प्रकाशयेत् । तथा चेन्द्रियान्तरवैयर्थ्यम् । योग्यताऽभावात्तप्रकाशने सर्वत्र सैवास्तु, किमन्तर्गडुना सम्बन्धेन ? यदि चायमेकान्तश्चक्षुषा सम्बद्धस्यैव ग्रहणामिति; कथं तिह स्फटिकाद्यन्तरितार्थन

कि उनमें ऐसी ही योग्यता है दूसरी बात यह है कि संयुक्त समवाय संबंध से चक्षु रूप को प्रकाशित करती है ऐसा नैयायिक कहते हैं सो जैसे चक्षुका रूपके साथ संबंध है वैसे गन्ध ग्रादिके साथ भी है इसलिये चक्षुको गन्धादिका भी प्रकाशन करना चाहिये? इस तरह चक्षु द्वारा गन्धादि सब विषयोंका प्रकाशन हो जानेपर अन्य इन्द्रियोंको मानना व्यर्थ ही ठहरेगा।

नैयायिक — गंघादिको प्रकाशित करनेकी चक्षु में योग्यता नहीं है, ग्रतः उनका प्रकाशन नहीं कर सकती।

जैन—बस! फिर सर्वत्र उसी योग्यताको ही स्वीकार करना चाहिये, अंत-गंडु सहश [अन्दरका फोड़ा-केन्सरादि] इस सिन्नकर्ष संबंधसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं। चक्षु पदार्थ का संबंध करके ही ग्रहण करती है ऐसा एकांत माना जाय तो वह स्फटिक, काच ग्रादिसे अंतरित पदार्थका ग्रहण किसप्रकार कर सकेगी ? क्योंकि उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जाती हुई चक्षुकी किरणोंका स्फटिकादि अवयवी से प्रतिबंध होगा ?

नैयायिक — चक्षु किरगों द्वारा स्फटिकादि भ्रवयवीका नाश हो जाता है भ्रयात् चक्षु किरणें उन स्फटिकादिको नष्ट करके अंदर जाकर पदार्थका ग्रहण कर नेती हैं भ्रतः प्रतिबंध नहीं होता है।

जैन — ऐसी बात है तो स्फिटिकादिसे मंतरित जो पदार्थ था उसको देखते समय स्फिटिकादिकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिये? तथा उस स्फिटिकादिके ऊपर रखे हुए पदार्थ गिर जाने चाहिये? क्योंकि उनके माधारभूत स्फिटिकादि मवयवीका नाश हो चुका है? स्फिटिकादि मवयवीके नष्ट होनेपर उसके बिखरे हुए परमाणु तो सस

ग्रहण्णम्। तद्रश्मीनां तं प्रति गच्छतां स्फिटिकाद्यवयविना प्रतिबन्धात्। तैस्तस्य नाश्चितःवाददोषे तद्वचवितार्थोपलम्भसमये स्फिटकादेकपलम्भो न स्यात्। तस्योपरि स्थितद्रव्यस्य च पातप्रसिक्तः धाधारभूतस्यावयविनो नाशात्। न हि परमाण्यो दृश्याः कस्यचिदाधारा वाः ध्रवयविकल्पनानथंकय-प्रसङ्गात्। श्रवयव्यन्तरस्योत्पत्तेरदोषे तदा तद्वचवितार्थानुपलम्भप्रसङ्गः। न चैवम्, युगपत्तयोनिर-न्तरमुपलम्भात्। श्रयाशु व्यूहान्तरोत्पत्तेनिरन्तरस्फिटिकादिविभ्रमः; तद्यभावस्याप्याशु प्रवृत्ते रभाव-विभ्रमः किन्न स्यात्? भावपक्षस्य बलीयस्त्विमत्ययुक्तम्; भावाभावयोः परस्परं स्वकार्यकरण् प्रत्यविशेषात्।

पदार्थको आघार दे नहीं सकते न वे दिखाई देने योग्य है, यदि परमाणु दृश्य भ्रौर भ्राधारभूत माने जायेंगे तो ग्रवयवीकी कल्पना करना व्यर्थ ठहरता है।

नैयायिक — चक्षु किरणों द्वारा उस अवयवीके नष्ट होते ही अन्य अवयवी उत्पन्न हो जाता है अतः उपर्युक्त कहे हुए दोष नहीं आते हैं।

जैन — ऐसा कहोगे तो उस नवीन उत्पन्न हुए स्फटिकादि ग्रवयवी से अंतरित हो जाने के कारण पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकेगी, किन्तु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक साथ ही स्फटिक ग्रीर पदार्थ दोनों ही सतत् उपलब्ध होते हैं।

नैयायिक—प्रथम स्फटिकादि के नष्ट होते ही उसी क्षण अतिशी झता से दूसरे स्फटिकादिकी—उत्पत्ति हो जाती है, अतः सततरूप से स्फटिकादि की उपलब्धि का भ्रम हो जाया करता है ?

जैन—तो फिर उस स्फटिक ग्रादि प्रवयवीसे निर्मित डब्बी का शीघ्र अभाव होने से ग्रभाव की कल्पना को ही भ्रम रूप क्यों न माना जाय।

नैयायिक - ग्रभाव की ग्रपेक्षा भाव बलवान होता है, अतः स्फटिक ग्रादि का ग्रभाव ग्रहण में नहीं आकर स्फटिक भ्रादि का सद्भाव ही ग्रहण में आता है ?

जैन - यह कथन ग्रयुक्त है, क्योंकि भाव ग्रीर ग्रभाव दोनों ही समानरूप से बलवान हैं, ग्रतः वे ग्रपने २ कार्य को बराबर करते ही हैं।

किश्च - यदि नेत्ररिश्मयां पदार्थ को छूकर जानती हैं ग्रीर स्फटिक के अन्तर्गत पदार्थ को ग्रावरण करने वाले उस स्फटिक ग्रादि का भेदन कर जान लेती हैं इत्यादि; सिद्धांत माना जाता है तो प्रश्न होता है कि मिलन जल में रखे हुए पदार्थ को वे क्यों

कथं च समलजलान्तरिताथंस्योपलम्भो न स्यात् ? ये हि तद्रश्मयः कठिनमितितीक्ष्मलोहाऽमेखं स्फिटिकादिक भिन्दन्ति तेषां जलेऽतिद्रवस्वभावे काऽक्षमा ? प्रथ नीरेण नाशितस्वाभ ते तिद्भन्दन्ति; तिह स्वच्छजलव्यवस्थितस्याप्यनुपलम्भप्रसङ्गः । योग्यताङ्गोकरणे सर्वं सुस्थम् । ततः प्रोक्तबोषपरिहारभिच्छता प्रतीतिसिद्धमप्राप्यकारित्वं चक्षुषोऽभ्युपगन्तव्यम् ।

तथ।हि-'चक्षुरप्राप्तायंप्रकाशकमत्यासन्नार्थाप्रकाशकत्वात्, यत्पुनः प्राप्तार्थप्रकाशकं तदत्यास-

नहीं जानती देखती ? जब वे चक्षुकिरणें कठोर-ग्रतितीक्ष्ण लोहे से भी ग्रभेद्य स्फटि-कादिका भेदन कर सकती हैं तो अतिद्रव कोमल स्वभाववाले जल का भेदन करने में कैसे असमर्थ हो सकती हैं ? यदि कहा जावे कि चक्षु किरणें जल के द्वारा नष्ट हो जाती हैं, ग्रतः वे उसका भेदन नहीं कर पाती हैं, तो फिर उन किरणों के द्वारा स्वच्छजल में स्थित पदार्थ का भी ग्रहण नहीं होना चाहिये, यदि कहा जाय कि किरणों में ऐसी ही योग्यता है कि वे मैले जल में जाकर तो नष्ट हो जाती हैं ग्रीर स्व-च्छजलमें नष्ट नहीं होती हैं तो ऐसी योग्यता के प्राङ्गीकार करने पर तो सब बात ठीक होगी। भावार्थ अप्राप्यकारी होकर भी चक्षु ग्रपनी योग्यता के बल से ही ग्रपने योग्य विषय को प्रकाशित करती है, संपूर्ण पदार्थों को नहीं, जिसके जानने देखने की उसमें योग्यता होती है वह उसी रूपको देखती है अन्य को नहीं। इस तरह योग्यताको मानने से सब बात ठोक हो जाती है, कोई दोष भी नहीं आता। इस प्रकार पूर्वोक्त दोषों को ( स्फटिक अंतरित पदार्थको फोड़कर उसे खूना और मैले जलको फोड़ वहीं सकना इत्यादि को ) दूर करना चाहते हैं तो चक्षु में प्रतीतिसिद्ध ग्रप्राप्यकारित्व ही स्वीकार करना चाहिये। अतः चक्षु पदार्थं को अप्राप्त होकर प्रकाशित करती है (प्रतिज्ञा) क्योंकि वह श्रतिनिकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती है (हेतु), जो प्राप्त ग्रर्थ का प्रकाशक होता है वह अतिनिकटवर्ती पदार्थ का प्रकाशक देखा गया है जैसे कर्ण म्रादि इन्द्रियां, चक्षु निकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती, म्रतः वह म्रप्राप्तार्थ प्रकाशक ही है, इस प्रकार के अनुमान से चक्षु में भ्रप्राप्यकारिता सिद्ध होती है। इस भ्रनुमान में दिया हुम्रा 'भत्यासन्नार्थ भ्रप्नकाशकत्व हेतु भ्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि काच, कामला [काचबिन्दु, पीलिया] मादि अत्यन्त निकटवर्त्ती वस्तुको चक्षु प्रकाशित नहीं करती यह बात पहिले ही सिद्ध कर धाये हैं।

नैयायिक—यह अत्यासन्नार्थं ग्रप्रकाशकत्व हेतु साध्यसम होनेसे असिद्ध है,

न्नार्थप्रकाशकं दृष्टं यथा श्रोत्रादि, सत्यासन्नार्थाप्रकाशकं च चक्षुस्तस्मादप्राप्तार्थप्रकाशकम्' इति । न चायमसिद्धो हेतुः; काचकामलाद्यत्यासन्नार्थाप्रकाशकत्वस्य चक्षुषि प्रागेव प्रसाधितत्वात् । ननु साध्या-विशिष्टीयं हेतुः, 'पर्युंदासप्रतिषेघे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्वं तदेवात्यासन्नार्थाप्रकाशकत्वम्' इति । प्रसञ्यप्रतिषेघस्तु जैनैर्नाभ्युपगम्यते सपसिद्धान्तप्रसङ्गात्; इत्यप्यनुपपन्नम्; प्रसङ्गसाधनत्वादेतस्य । श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारित्वात्यासन्नार्थप्रकाशकत्वयोग्यांप्यव्यापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकाभावे-

क्योंकि इस हेतु का जो भ्रवयव पद "भ्रप्तकाशकत्वात्" है सो इसमें नकार "न प्रकाश-कत्वं भ्रप्रकाशकत्वं" ऐसा नञ् समासरूप है, यह समास पर्यु दास भीर प्रसज्यप्रतिषेध के भेद से दो प्रकार का है, सो इस "न" को भ्राप यदि पर्यु दास रूप नञ् समास स्वीकार करते हो तब जो मतलब अप्राप्यकारो इस साध्य पद का होता है वही भ्रत्यासन्नार्थ— भ्रप्रकाशकत्व इस हेतु पद का होता है, सो यही साध्य के समान हेतु कहलाया और यदि भ्रप्रकाशकत्व में नकार का भ्रथं प्रसज्यप्रतिषेध सर्वथा-निषेध करनेरूप लेते हो तो जैन को यह इष्ट नहीं है, क्योंकि भ्राप भ्रभाव को तुच्छाभावरूप नहीं मानते हैं, यदि मानेंगे तो अपसिद्धान्त का प्रसंग प्राप्त होता है।

जैन—यह सारा कथन अयुक्त है, यह हमारा अनुमान प्रसङ्ग साधन के लिये है, इसी का विशेष विवेचन करते हैं—कर्ण आदि इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व का और अत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व का व्याप्य—व्यापक भाव सिद्ध हो गया था, उसके सिद्ध होने पर जो नैयायिक को इष्ट चक्षु में व्यापक का अभाव (अत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व का अभाव) करना इष्ट है सो उसके द्वारा अनिष्ट प्राप्यकारित्वरूप जो व्याप्य है उसका अभाव भी सिद्धकर देना, इस अनुमान का प्रयोजन है। अतः हेतुका साध्यसम होना दोषास्पद नहीं है। तथा यह अत्यासन्नार्थ अप्रकाशकत्व हेतु अनैकान्तिक और विरुद्ध भी नहीं है क्योंकि यह हेतु विपक्षमें अथवा उसके एक्देश में प्रवृत्त नहीं होता।

भावार्थ — जैन का यह अनुमान प्रमाण्यका प्रयोग है कि "चक्षुः अप्राप्तार्थप्रकाशकं अत्यासन्नार्थ अप्रकाशकत्वात्" इस अनुमान में साध्य अप्राप्तार्थप्रकाशकत्व है, उसका प्रयं वस्तु को प्राप्त किये (छूये) विना—प्रकाशित करना [ जानना ] है, तथा हेतु अत्या-सन्नार्थ अप्रकाशकत्व है इसका अर्थ निकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं कर सकना ऐसा है, सो ये दोनों साध्यसाधन समान से हो जाते हैं, अतः नैयायिक ने हेतु को साध्यसम कहा है, सो इस पर आचार्य कहते हैं कि हमने जो इस अनुमान का प्रदर्शन

शृचाऽत्यासन्नार्थाप्रकाशकत्वलक्षणायाऽनिष्टस्य प्राप्यकारित्वलक्षणाव्याप्याभावस्य।पादानमात्रमेवानेक विश्रीयते, इत्युक्तदोषाप्रसङ्गः । नाप्यनैकान्तिको विरुद्धो वा; विपक्षस्यैकदेशे तत्रैव वाऽस्याऽप्रवृत्तेः ।

न च स्पर्शनेन प्राप्यकारिणाप्यत्यासन्नस्याभ्यन्तरशरीरावयवस्पर्शस्याप्रकाशनादनेकान्तः; ग्रस्य तत्कारणत्वेन तदविषयत्वात् । स्वकारणव्यतिरिक्तो हि स्पर्शादिः स्पर्शनादीन्द्रियाणां विषयः; तत्रैवाभिमुख्यसम्भवेनामीषां प्रकाशनयोग्यतोपपत्तेः । कथमन्यर्थकशरीरप्रदेशान्तरगतस्पर्शनेन तत्प्रदे-

किया है उसे ग्रापको प्रसंग साधनरूप समभना चाहिये, प्रसंगसाधन का लक्षण "परेष्ट॰ घाऽनिष्टापादनं प्रसंगसाधनम्" अर्थात् परके इष्ट को लेकर उसी के द्वारा परका अनिष्ट सिद्ध करना। प्राप्यकारित्व भीर अत्यासन्नार्थप्रकाणकत्व ये दोनों ही कर्ण भ्रादि इन्द्रियों में पाये जाते हैं अर्थात् कर्ण भ्रादि चार इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त करके जानती हैं भ्रीर भ्रत्यासन्नार्थ को भी जानती हैं, इन दोनोंका व्याप्यव्यापकभाव कर्णादि इन्द्रियों में देखा जाता है। जब चक्षु की बात आई तो नैयायिक ने प्राप्तार्थप्रकाशकतारूप जो व्याप्य है उसे तो चक्षुमें माना पर इसका व्यापक जो भ्रत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व है उसे नहीं माना इसिलये भ्राचार्य ने उनसे कहा कि यदि चक्षु में अन्यामन्नार्थप्रकाशनता मानना भ्रानष्ट है तो प्राप्तार्थप्रकाशकत्व वहां नहीं रह सकेगा, क्योंकि व्यापक के अभाव में उसके व्याप्य धर्म का भी अभाव देखा जाता है, जैसा वृक्षत्व के भ्रभाव में वटत्व का भी भ्रभाव हो जाता है जब चक्षु में अत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व (भ्रतिनिकटवर्त्ती नित्रांजनादि को प्रकाशित करना ) नहीं पाया जाता है तब प्राप्तार्थप्रकाशनत्व रूप व्याप्य कैसे पाया जा सकता है ? इसप्रकार प्रसंग साधनद्वारा चक्षु में भ्रप्राप्यकारित्व सिद्ध किया गया है।

नैयायिक – प्राप्यकारी स्पर्शनेन्द्रिय भी ग्रतिनिकटवर्ती शरीरके ग्रभ्यन्तर के ग्रवयवोंके स्पर्शका प्रकाशन नहीं कर पाती, ग्रतः जो प्राप्यकारी हो वह श्रिति निकट के पदार्थ का प्रकाशन करता ही है ऐसा कहना अनैकान्तिक होता है।

जैन—शरीरके ग्रभ्यंतरवर्ती अवयव स्पर्शनेन्द्रिय कारण है ग्रतः उसका प्रकाशन नहों करती, स्पर्शनादि इन्द्रियोंका स्पर्शादि जो विषय है वह उनके स्वकारणों से पृथक होता है, तभी तो उन विषयों की तरफ अभिमुख होकर इन्द्रियां उनका प्रकाशव किया करती हैं। यदि ऐसी बात नहीं होतो तो शरोरके एक प्रदेशमें हाने वाली स्पर्शनेन्द्रियद्वारा उसी शरीरके ग्रन्य प्रदेश का स्पर्श किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता था?

शान्तरगतः स्पर्शः प्रकाश्येत ? न च कामलादयोऽञ्जनादयो वा चक्षुषः कारणं येन तेषामप्यनेन न्यायेन प्रकाशनं न स्यात्, स्वसामग्रीतस्तत्सिश्चानात्प्रागेवास्योत्पन्नत्वात् । नापि कालात्ययापदिष्टोयम्; प्रत्यक्षस्य पक्षाबाधकत्वेन प्रागेव समर्थनात्, ग्रागमस्य च तद्बाधकस्यासम्भवात् । नापि सत्प्रतिपक्षः; विपरीतार्थोपस्थापकानुमानानां प्रागेव प्रतिष्वस्तत्वादिति । तथा, 'चक्षुर्गत्वा नाऽर्थेनाभिसम्बद्धयते इन्द्रियत्वात्स्पर्शनादीन्द्रियवत्' इत्यनुमानाचास्याप्राप्यकारित्वसिद्धः । श्रथंस्य च तद्शागमने प्रत्यक्षविरोध इति ।

नैयायिक - जैसे स्पर्शनेन्द्रिय अपने अभ्यन्तरके अवयवके स्पर्श को प्रकाशित नहीं कर पाती वैसे ही चक्षुरिन्द्रिय अपने ग्रभ्यन्तरके कामलादिदोष या नेत्रांजनादिको प्रकाशित नहीं कर पाती है ?

जैन-यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे शरीर के अभ्यंतरके अवयव स्पर्श-नेन्द्रियके कारण हैं वैसे कामलादि चक्षुके कारण नहीं हैं, चक्षुरिन्द्रिय तो कामलादि के सिन्निधिके होनेके पहले से ही अपने कारण कलाप द्वारा उत्पन्न हो चुकी है। इस प्रकार अत्यासन्नार्थ अप्रकाशकत्व हेतु अनैकान्तिक दोषसे निर्मुक्त है ऐसा निश्चित् हुआ। तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है।

क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से इसके पक्ष में बाधा नहीं है, ऐसा हम पहिले ही समर्थन कर ग्राये हैं। आगमप्रमाए। तो इस पक्ष में बाधा देता ही नहीं है। तथा—यह हेतु सत्प्रतिपक्ष दोषवाला भी नहीं है, सत्प्रतिपक्ष दोष उसे कहते हैं कि जिस हेतु को या उसके साध्यको दूसरा प्रमाए। विपरीत सिद्ध कर देवे सो ऐसे विपरीत ग्रर्थ को उपस्थित करनेवाले जो भी ''तंजसं चक्षुः रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात् प्राप्यकारि चक्षुः" इत्यादि अनुमान हैं, उनका हम जैनों ने पहिले ही ग्रच्छी तरह से निरसन कर दिया है। मत्यासन्नार्थ ग्रप्रकाशकत्व हेतुवाले अनुमान से जंसे चक्षु में ग्रप्राप्यकारित्व सिद्ध होता है वैसे ही चक्षु जाकर पदार्थ के साथ संबद्ध नहीं होती, क्योंकि वह इन्द्रिय है, जैसे स्पर्शनादि इन्द्रियां जाकर पदार्थों के साथ संबद्ध नहीं होती हैं, इस ग्रनुमान के द्वारा भी चक्षु में ग्रप्राप्यकारित्व निश्चत होता है, इस तरह किरण चक्षु गोलक चक्षु से निकलकर पदार्थ के पास जाती है ऐसा नैयायिकका कहना निराकृत हुआ, इन्द्रिय प्रदेश के पास पदार्थ ग्राते हैं ऐसा मानना तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, इसलिये यह सिद्धांत ग्रबाधित सिद्ध हुग्ना कि न इन्द्रियाँ पदार्थ के पास जाती हैं, ग्रीर

न पदार्थ इन्द्रियोंके पास आते हैं किन्तु दोनों यथा स्थान रहकर इन्द्रिय द्वारा पदार्थका ज्ञान हो जाया करता है। इसप्रकार नैयायिक का चक्षु सिन्नकर्षवाद खंडित होता है।

## चक्षुसिक्षकर्ववाद का प्रकरण समाप्त \*



# चक्षुसिन्नकर्षवादके खण्डन का सारांश

नैयायिक इन्द्रिय भीर पदार्थ का सम्निकर्ष होकर ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं, स्पर्शनादि पांचों इन्द्रियां पदार्थ के साथ संयोग प्राप्त करती हैं, उन पदार्थों में रूपादिशुणों का समवाय है, उनसे संबंधित होकर उनका ज्ञान पैदा होता है, तथा मन आत्मासे संयोग करता है भौर आत्मा पदार्थ से संबंधित है ही क्योंकि वह व्यापक है, भ्रत: यहां भी सम्निकर्ष होना संभव है, इस तरह जो छूकर ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा उनके यहां प्रत्यक्ष का लक्षण है।

ग्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण "विशवं प्रत्यक्षं" ऐसा कहा है, यदि सिन्नकर्ष को प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो वह लक्षण चक्षु ग्रीर मन में नहीं पाया जाता, ग्रतः ग्रव्याप्त दोष युक्त है, तथा योगी प्रत्यक्ष में ग्रव्यापक है, सबसे बड़ी ग्रापित यह है कि सिन्नकर्ष प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो सर्वज्ञका ग्रभाव होगा, क्योंकि इन्द्रियां छूकर जानती हैं ग्रीर पदार्थ हैं ग्रनन्त, उन सबका सिन्नकर्ष होना संभव नहीं, ऐसी हालत में न सबका पूरा छूना होगा न जीव सर्वज्ञ होगा, ग्रतः निश्चय होता है कि चक्षु पदार्थ को विना छए ही जानती है।

नैयायिक — चक्षु भी पदार्थ को छूकर ही जानती है, क्योंकि वह बाह्य इन्द्रिय है [बाहर दिखाई देनेवाली इन्द्रिय है] जो बाह्य इन्द्रिय होती है वह छूकर ही पदार्थ को जानती है जैसे स्पर्शनेन्द्रिय।

जैन—यह अनुमान गलत है, क्योंकि हेतु बाधित पक्षवाला है, हम पूछते हैं कि आप चक्षु किसे कहते हैं ? गोल गोल जो ग्रांख में पुनलो है उसे, या ग्रीर किसी को ? गोलक चक्षु तो पदार्थ को खूती ही नहीं, ग्रगर माना जाय तो प्रत्यक्ष बाधा है, क्योंकि हमारे नेत्र बिना स्पर्श किये ही वस्तु के वर्ण को ग्रहण करते हुए स्पष्ट प्रतीति में ग्राते हैं।

नैयायिक दूसरी एक किरणरूप चक्षु है वह जाकर पदार्थ का स्पर्श करती है।
जैन — यह किरण चक्षु ही अभी असिद्ध है तो उससे पदार्थ का छूना वगैरह
तो दूर ही रहा हम तो पहिले आपसे यही पूछते हैं कि — रिष्मचक्षु को आप किस
प्रमाण से सिद्ध करते हैं क्या इसी अनुमान से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसी
अनुमान से कहो तो अन्योन्याश्रय है। और दूसरे अनुमान से कहो तो अनवस्था दोष
आता है। तथा—आंखों से किरणें बाहर जाकर पदार्थ को जानती है तो आंख में अंजन
लगाना आदि व्यर्थ है। किरणें जब आंख से बाहर निकलती हैं तब प्रत्यक्ष दिखनी
चाहिये, रूप और स्पर्श तो उनमें है हो ? तुम कहो कि उनका रूप अपकट है, सो
क्या ऐसा तेजोद्रव्य आपको कहीं दिखाई देता है कि जिसमें रूप प्रगट न हो ?

आपका कहना है कि बिल्ली ग्रादि जानवरों की ग्रांखों में तो किरएों स्पष्ट दिखाई देती हैं, ग्रतः मनुष्यादि के नेत्रों में भी उनकी कल्पना करी जाती है, सो यह सब कथन गलत है, क्योंकि ऐसा ग्रन्य एक जगह देखा गया स्वभाव सब जगह लागू करोगे तो महान दोष ग्रायेंगे। फिर तो कोई कहेगा कि रात्रि में सूर्य की किरणें होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती हैं मतलब ग्रप्रकट रहती हैं। जेसे कि मनुष्योंके नेत्रों में किरणें ग्रप्रकट रहती हैं। सो ऐसी मान्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष बाधा दोनों पक्षों में है, ग्रयांत् सूर्य किरणें जैसे रात में नहीं दिखती वैसे ही नेत्र किरणें भी तो नहीं दिखती, फिर सूर्य किरणें तो न मानना ग्रौर नेत्र किरणें मानना यह तो कोरा पक्षपात है।

ग्रापके यहां इन्द्रियां पृथक् पृथक् पृथिवी ग्रादि से उत्पन्न हुई मानी गई हैं सो यह बात भी गलत है। चक्षु तेजोद्रव्य (अग्नि) से बनती है यह बात ग्राप रूप-प्रकाशकत्व हेतु से सिद्ध करते हैं, किन्तु यह हेतु व्यभिचारी है। ग्रर्थात्—चक्षु तेजस है क्योंकि वह रूपादि गुर्गों में से सिर्फ रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसा कि दीपक, सो यह अनुमान सदोष है। क्योंकि हेतु ग्रनैकान्तिक दोष वाला है माणिक्यादि रत्नों द्वारा यह हेतु व्यभिचरित होता है वह इस प्रकार से कि वे रत्न रूप प्रकाशक तो हैं पर तेजोद्रव्य नहीं हैं पृथ्वीद्रव्य हैं।

तथा—चक्षु यदि छूकर पदार्थको जाने, तो उसी पदार्थ में रहे हुए रसादिकों को क्यों वहीं जानें ? क्योंकि सब रसादिकों को उसने छू तो लिया ही है। यदि चक्षु छूकर ही रूपको [पदार्थ को ] जानती है तो स्फटिकमणि की डिब्बी के भीतर रखी हुई वस्तु को ग्रांख नहीं जान सकेगी, क्योंकि किरएों का प्रवेश वहां हो नहीं सकेगा।
यदि कहा जाय कि स्फटिक का भेदन कर वे गंदर घुस जाती हैं तो फिर उन्हें गंदे
पानी के भीतर घुसकर वहां की वस्तु को भी देख लेना चाहिये ? यदि कहा जाय कि
वे पानी के संपर्क से समाप्त हो जाती हैं तो फिर स्वच्छ पानी में स्थित पदार्थ वे कैसे
ग्रहण करती हैं ? यदि कहा जाय कि उनमें ऐसी ही योग्यता है तो फिर ऐसा ही क्यों
न मान लिया जाये कि ग्रांखें विना छुए ही रूप की प्रकाशक होती हैं।

ग्रांखें यदि स्पर्श करके रूप को जानती हैं तो खुद ग्रांख में स्थित काचकाम-लादि रोग को तथा अंजन आदि को सबसे पहिले उन्हें जानना चाहिये? फिर क्यों उन्हें देखने के लिये दर्गणादि लिया जाता है ग्रीर क्यों वैद्य ग्रादि द्वारा उनका निरी-क्षरा कराया जाता है?

ग्रतः इन सब ग्रापित्तयों से यदि बचना चाहते हैं तो ग्रांख को तेजोरूप नहीं मानना चाहिये ग्रीर न उसे प्राप्यकारी हो स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा ग्रापमें "नैयायिक" इस नामकी सार्थकता नहीं हो सकती है।

ग्रतः जैन मान्यता के अनुसार चक्षु अप्राप्यकारी ही सिद्ध होती है। देखिये—चक्षु ग्रप्राप्त होकर ही पदार्थ को प्रकाशित करती है, क्योंकि वह ग्रत्यन्त निकटवर्त्ती वस्तुको ग्रहण नहीं करती, "चक्षुः ग्रप्राप्तार्थप्रकाणकं ग्रत्यासन्नार्थाप्रकाश-कत्वात्" इस ग्रनुमान में जो ग्रापने हेतु में साध्यसम होने का दोष प्रकट किया है वह गलत है क्योंकि हमने इसे प्रसंग साधनरूप से स्वीकार किया है। प्रसंगसाधन का लक्षण "परेष्ट्याऽनिष्टा पादन प्रसङ्ग साधनम्" ऐसा कहा है। कर्ण आदि इन्द्रियां प्राप्त होकर ही निकटवर्ती पदार्थ को जानती हैं, अतः प्राप्य का और अत्यासन्नार्थ प्रकाशक-त्वका इन दोनों का व्याप्य व्यापक भाव है। ग्रर्थात् प्राप्यकारी व्याप्य है और अत्या-सन्नार्थ प्रकाशकत्व व्यापक है। ग्रब यहां नेत्र में ग्राप व्याप्य जो प्राप्यकारित्व है उसे तो मानते हो और व्यापक जो ग्रत्यासन्नार्थ प्रकाशकत्व है उसे स्वीकार नहीं करते हो सो यह कैसे ? व्याप्य तो व्यापक के साथ रहता है। ग्रतः हमारा ऐसा कहना है कि जब चक्षु ग्रत्यासन्नार्थ प्रकाशक नहीं है तब उसमें प्राप्यकारित्व भो नहीं है। इस तरह चक्षु बिना छुए ही पदार्थ को प्रकाशित करतो है—जानती है यह बात सिद्ध हुई।

### चक्षुसिकर्षवाद के खंडन का सारांश समाप्त

## सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष

#

त्रकोक्तप्रकारं प्रत्यक्षं मुख्यसांव्यवहारिकप्रत्यक्षप्रकारेण द्विप्रकारम् । तत्र सांव्यवहारिकप्रत्य-क्षप्रकारस्योत्पत्तिकारणस्यरूपे प्रकाशयति—

#### इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ ४ ॥

विशदं प्रत्यक्षमित्यनुवर्राते । तत्र समीचीनोऽबाधितः प्रवृत्तिनिवृत्तिस्रशाः व्यवहारः संध्य-वहारः, स प्रयोजनमस्येति सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । नन्वेवंभूतमनुमानमध्यत्र सम्भवतीति तदिप

श्रव यहांपर सांव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण और विवेचन किया जाता है। प्रारम्भ में प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण श्रीर विवेचन किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं—मुख्य प्रत्यक्ष श्रीर सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, उन भेदों में से पहिले सांव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण की उत्पत्ति का कारण श्रीर उसके स्वरूप को बतलाने के लिए श्री माणिक्यनन्दी सूत्र रचना करते हैं—

सूत्र-इन्द्रियातिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ १ ॥

सूत्रार्थ — इन्द्रियों श्रीर मन से होनेवाले एकदेश प्रत्यक्ष (विशव) ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

"विशदं प्रत्यक्षम्" इस सूत्र का संदर्भ चला आ रहा है। "सं" का प्रर्थ है समीचीन अवाधित, इस तरह अवाधित प्रवृत्ति और निवृत्तिलक्षणवाला जो व्यवहार है उसका नाम संव्यवहार है यही संव्यवहार है प्रयोजन जिसका वह सांव्यवहारिक है।

शंका-इस प्रकार का लक्षण तो अनुमान में भी संभावित है अतः वह भी सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जावेगा ?

समाधान—इस शंका का निरसन करने के लिए ही सूत्रकार ने "इन्द्रिया-विन्द्रियनिमित्तं देशतः" ऐसा कहा है, मतलब—जो ज्ञान इन्द्रियों भौर मन से होता है, [ हेतु से नहीं होता ] वह एक देश सांव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण है। मन्य हेतु आदि से होनेबाले अनुमानादि को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है। इस तरह एक सान्यवहारिकं प्रत्यक्ष प्राप्नोतीत्याशङ्कापनोदार्थम्-'इन्द्रियानिन्द्रियनिमत्तं देशतः' इत्याह । देशती विशदं यत्तत्प्रयोजनं ज्ञानं तत्सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षमित्युच्यते नान्यदित्यनेन तत्स्वरूपम्, इन्द्रियानि-न्द्रियनिमत्त्रमत्त्यनेन पुनस्तदुत्पत्तिकारणं प्रकाशयति ।

तत्रेन्द्रियं द्रव्यभावेन्द्रियभेदाद्द्वेषा । तत्र द्रव्येन्द्रियं गोलकादिपरिग्णामविशेषपरिग्णतरूपरस-गन्धस्पर्शवत्पुद्गलात्मकम्, पृथिव्यादीनामत्यन्तिभन्नजातीयत्वेन द्रव्यान्तरत्वासिद्धितस्तस्य प्रत्येकं वदारव्यत्वासिद्धे: । द्रव्यान्तरत्वासिद्धिश्च तेषां विषयपरिच्छेदे प्रसाधियव्यते । भावेन्द्रियं तु लब्ब्युप-

देश विशद होना यह इस सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप कहा गया है। स्वा यह इन्द्रियां एवं मन से होता है ऐसा जो कहा है वह उसकी उत्पत्ति का कारण अकट करने के लिये कहा है।

इन्द्रियों के दो भेद हैं एक द्रव्येन्द्रिय श्रोर दूसरी भावेन्द्रिय। नेत्र की पुतली या कान की शष्कुली आदि रूप परिएत एवं रूप, रस, गंध, स्पर्श युक्त जो पुद्गलों का स्कन्ध है वह द्रव्येन्द्रिय है।

मावार्थ — द्रव्येन्द्रिय के भी दो भेद हैं — निवृत्ति और उपकरण पुनः — निवृत्ति के भी बाह्यनिवृत्ति भ्रौर आभ्यन्तर निवृत्ति ऐसे दो भेद हैं। चक्षु ग्रादि इन्द्रियों के आकाररूप जो भात्मा के कुछ प्रदेशों की रचना बनती है वह ग्राभ्यन्तर निवृत्ति है, भ्रौर उन्हों स्थानों पर चक्षु रसना ग्रादि का बाह्याकार पुद्गलों के स्कन्ध की रचना होना बाह्यनिवृत्ति है। इनमें से भ्राभ्यन्तर निवृत्ति ग्रात्मप्रदेशरूप है, अतः वह पौद्ग- लिक नहीं है। उपकरण के भी दो भेद हैं — आभ्यन्तर उपकरण ग्रौर बाह्य उपकरण, केन्न में पुत्तली आदि की अन्दर की रचना होना आभ्यन्तर उपकरण है ग्रौर पलकें भ्रादिरूप बाह्य उपकरण हैं, मतलब — जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण कहलाता है। "उपित्रयते निवृत्तिः येन तत् उपकरणं" ऐसा उपकरण शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य भ्रथं है।

यौग— नैयायिक वैशेषिकों ने इन्द्रियों में पृथक् २ पृथिवी ग्रादि पदार्थ से उत्पन्न होने की कल्पना की है, अर्थात् पृथिवी द्रव्य से घाणेन्द्रिय की उत्पत्ति की कल्पना की है, जलद्रव्य से रसनेन्द्रिय की, ग्राग्निद्रव्य से चक्षु इन्द्रिय की, वायुद्रव्य से स्पर्शनेन्द्रिय की, ग्रोर ग्राकाशद्रव्य से कर्णेन्द्रिय की उत्पत्ति की कल्पना की है। सो सब से पिहले यह बात है कि एक ग्राकाश को छोड़कर पृथिवी ग्रादि चारों पदार्थ एक ही

योगात्मकम् । तत्राऽऽवरणक्षयोषशमप्राधिरूपार्थग्रहण्शक्तिकं व्विः, तदभावे सतोप्यर्थस्याप्रकाशनात्, भन्ययातिप्रसङ्गः । उपयोगस्तु रूपादिविषयग्रहण्यापारः, विषयान्तरासक्ते चेत्रसि सन्निहितस्यापि विषयस्याग्रहण्यातिसिद्धः । एवं मनोपि द्वेषा द्रष्टव्यम् ।

पुद्गल द्रव्यात्मक हैं, इनकी कोई भिन्नजातियां नहीं हैं भीर न इनके परमाणु ही अलग भलग हैं। तथा दूसरी बात इन्द्रियों में भी इसी एक पृथिवी से ही यह घाणेन्द्रिय निर्मित है ऐसा नियम नहीं है सारी ही द्रव्येन्द्रियां एक पुद्गलद्रव्यरूप हैं, पृथिवी जल ग्रादि नौ द्रव्यों का जो कथन यौग करते हैं उनका भ्रागे चौथे परिच्छेद में निरसन होनेवाला है। पृथिवी आदि पदार्थ साक्षात् ही एक द्रव्यात्मक स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णात्मक दिखायो दे रहे हैं। न ये भिन्न २ द्रव्य हैं भौर न ये भिन्न २ जाति वाले परमाणुओं से निष्पन्न हैं तथा—न इन्द्रियों को रचना भी किसो एक निश्चित पृथिवी आदि से ही हुई है। अतः यौग का इन्द्रियों का कथन निर्दोष नहीं है।

भावेन्द्रिय के दो भेद हैं—लिब्स धौर उपयोग । ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से पदार्थ को ग्रहण करने की भ्रर्थात् जानने की शक्ति का होना लिब्ध कहलाती है । ग्रावरण कर्म के क्षयोपशम को लिब्ध समभाना चाहिये । इसी लिब्ध (क्षयोपशम) के अभाव में मौजूद पदार्थ का भी जानना नहीं होता है । यदि इस लिब्ध के विना भी पदार्थ का जानना होता है ऐसा माना जावे तो चाहे जो पदार्थ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होने का ग्रतिप्रसंग आता है ।

भावार्ष — सूक्ष्म धन्तरित आदि पदार्थ इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं ग्राते हैं। ग्रतः यह मानना चाहिये कि सूक्ष्मादि पदार्थों को ग्रहण न कर सकने के कारण उनमें उस जाति की लब्ध-शक्ति नहीं है। इसी का नाम योग्यता है। इसी योग्यता के कारण इन्द्रियों में विषय भेद है। तथा प्राप्यकारित्व ग्रीर ग्रप्राप्यकारित्व का भेद है। इसी कारण ग्रनेक पदार्थ जानने के योग्य होते हुए भी उनमें से हम ग्रपने २ क्षयोपणम के ग्रनुसार कुछ २ को ही जान सकते हैं। अन्य मत बौद्ध आदि के द्वारा माने गये तदुत्पत्ति तदाकार ग्रादि का खण्डन या सिन्नकर्षादिक का खण्डन करने में जैन इसी क्षयोपशमरूप लब्धि के द्वारा सफल होते हैं। रूपादि विषयों की तरफ ग्रात्मा का उन्मुख होना उपयोगरूप भावेन्द्रिय है। यह उपयोग यदि ग्रन्थत्र है तो निकटवर्ती पदार्थ भी जानने में नहीं ग्राते हैं। मतलब—जब हमारा उपयोग ग्रन्थ

ततः "पृथिव्यप्ते जोवायुभ्यो घ्राग्गरसनचक्षुःस्पर्शनेन्द्रियद्मावः" [ ] इति प्रत्याख्यातम्; पृथिव्यादीनामन्योन्यमेकान्तेन द्रव्यान्तरत्वासिद्धेः, भ्रग्यथा जलादेर्मुं क्ताफलादिपरिग्गामाभावप्रसक्ति-रात्मादिवत् । न चैवम्, प्रत्यक्षादिविरोधात् ।

भय मतम्-पाथिवं घ्राणं रूपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाभिव्यञ्जकत्वान्नागर्काणकाविमदंक-करतलवत्; तदप्यसङ्गतम्; हेतोः सूर्यरिमभिरुदकसेकेन चानेकान्तात् । दृश्यते हि तैलाभ्यक्तस्या-

किसी विषय में होता है तब हमको बिलकुल निकट के शब्द, रूप ग्रादि का भी ज्ञान नहीं हो पाता है इसीसे उपयोगरूप भावेन्द्रिय सिद्ध होती है।

मनके भी दो भेद हैं—द्रव्यमन और भावमन । भावार्थ —हृदय स्थान में अष्टपत्रयुक्त कमल के आकार का द्रव्यमन है। यह मनोवर्गणाम्रों से निर्मित है। नो इन्द्रियावरण के क्षयोपशम तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से जो विचार करने की शक्ति प्रकट होती है उसे भावमन कहा गया है। इस प्रकार इन्द्रियां और मनका यह म्रवाधित लक्षण समभाना चाहिये। इन लक्षणों से नैयायिक म्नादि के द्वारा माने गये इन्द्रियों के लक्षण [एवं कारण] खण्डित हो जाते हैं। "पृथिव्यप्ते जोवायुभ्यो घाणार-सनवशुस्पर्शनिन्द्रियभावः" म्रथात् पृथिवी से घृाण, जल से रसना, म्रग्नि से चक्षु मौर वायु से स्पर्शनिन्द्रिय उत्पन्न होती है, सो ऐसा कहना गलत हो जाता है, क्योंकि पृथिवी मादि पदार्थ एकान्त से भिन्न द्रव्य नहीं हैं। यदि पृथिवी जल म्नादि सर्वथा भिन्न २ द्रव्य होते तो जल से पृथिवीस्वरूप मोती कैसे उत्पन्न होते, म्रर्थात् नहीं होते, जैसे मात्मा सर्वथा पृथक् द्रव्य है तो वह मन्य किसी पृथिवी मादि से उत्पन्न नहीं होता है। किन्तु जलसे मोती चन्द्रकान्त स्वरूप पृथिवी से जल, सूर्यकान्त मिण से (पृथिवी से ) म्रग्नि उत्पन्न होतो हुई देखी जाती है। म्रतः पृथिवी, जल आदि पदार्थोंको पृथक द्रव्यरूप मानना प्रत्यक्ष से विरुद्ध पड़ता है।

नैयायिक — अनुमान से सिद्ध होता है कि झागा ग्रादि इन्द्रियां भिन्न २ द्रव्य से बनी हैं। देखो-माणेन्द्रिय पृथिवी से बनी है, क्योंकि वह रूप ग्रादि विषयों के निकट रहते हुए भी सिर्फ गन्ध को ही प्रकाशित करती है-जानती है। जैसे-नागचंपक पुष्प के बीचभाग को-काणका को मर्दन करने वाले हाथों में गन्ध प्रकट होती है।

जैन—यह कथन असंगत है, क्योंकि रूप आदि के रहते हुए भी सिर्फ गंध को वह प्रकट करती है" यह हेतु सूर्य किरणों और जल सिचन के साथ अनेकान्तिक होता है। तद्यथा—जैसे तेल का मालिस किया हुआ कोई पुरुष है, उसके शरीर पर वित्यमरीचिकाभिगंग्धाभिग्धितिभूं मेस्तूदकसेकेनेति । 'प्राप्यं रसनं रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्यैवाभिन्थस्यकत्वास्लालावत्' इत्यत्रापि हेतोलंवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यत्वेपि रसाभिग्यस्यकत्वप्रसिद्धेः । 'चक्षुस्तैजसं रूपादिषु सन्निहितेषु रूपस्यैवाभिग्यस्यकत्वात्प्रदीपवत्' इत्यत्रापि हेतोर्माश्चिम्याद्युद्द्यो-तितेनानेकान्तः । 'वायग्यं स्पर्शनं रूपादिषु सन्निहितेषु स्पर्शस्यैवाभिग्यस्यकत्वात्तोयशोतस्पर्शंग्यस्यकन्वाय्ववयविवत्' इत्यत्रापि कर्ष् रादिना सलिलशीतस्पर्शंग्यस्रकेनानेकान्तः ।

पृथिन्यप्ते जःस्पर्शाभिन्यञ्जकत्वाचास्य पृथिन्यादिकार्यत्वानुषङ्गो वायुस्पर्शाभिन्यञ्जकत्वाद्वायु-कार्यत्ववत् । चक्षुषश्च तेओरूपाभिन्यञ्जकत्वात्तेजःकार्यत्ववत् पृथिन्यप्समवायिरूपन्यञ्जकत्वात्पृथिन्य-

सूर्यं किरएों पड़ती हैं तो उनके निमित्त से उस शरीर में गंध भ्राने लगती है—वहां गंध प्रकट होती है, तथा पृथिवी पर जल से जब सिंचन किया जाता है तो गंध प्रकट होती है, स्रतः पृथिवी से ही गन्ध प्रकट हो सो बात नहीं। नैयायिक का रसनेन्द्रिय के लिये भ्रमुमान है—"भ्राप्यं रसनं रूपादिषु सिन्नहितेषु रसस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात् लालावत" रसना—जल से बनती है—क्योंकि रूप भ्रादि विषय निकट रहते हुए भी वह केवल रस को ही प्रकट करती है जैसे लाला, सो वह हेतु भी सेंधा लवण के साथ व्यभिचरित होता है क्योंकि सेंधा लवण जल से निर्मित नहीं है तो भी जल को प्रकट करता है।

"चक्षु ग्राग्न से बनी है क्योंकि वह रस ग्रादि के सिन्नहित होते हुए भी रूप मात्र को ही प्रकाशित करती है", जैसे दीपक मात्र रूप को प्रकाशित करता है। सो यहां का हेतु भी माणिक्य रत्न ग्रादि के द्वारा व्यभिचरित होता है क्योंकि वह माणिक्य तैजस नहीं होते हुए भी केवल रूप को ही प्रकाशित करता है। इसी प्रकार यह कथन भी कि स्पर्शनेन्द्रिय वायु से बनी है क्योंकि रूपादि के रहते हुए भी वह एक स्पर्श को ही प्रकाशित करती है—जैसे जल में होने वाला शीतस्पर्श, वायुरूप ग्रवयबी के द्वारा प्रकट होता है। यहां पर भी हेतु ग्रनैकान्तिक है क्योंकि कपूर ग्रादि पृथिवी के द्वारा भी जल में का शीतस्पर्श प्रकट किया जाता है। ग्रतः वायु से ही शीतस्पर्श प्रकट हो सो बात नहीं। इस प्रकार इन इन्द्रियों के जो कारण माने हैं उनमें व्यभि-चार ग्राता है ग्रतः इनको एक पुद्गल रूप द्रव्य से बनी हुई मानना चाहिये।

तथा स्पर्शनेन्द्रिय सिर्फ वायु के ही स्पर्श को प्रकट करती है सो बात नहीं है, पृथिवी जल भ्रोर भ्राग्न के स्पर्श को भी प्रकट करती है। फिर तो स्पर्शनेन्द्रिय पृथिवी, जल और भ्राग्न का भी कार्य है ऐसा मानना चाहिये? क्योंकि वायु का स्पर्श प्कार्बत्वप्रसङ्गः । रसनस्य चाप्यरसाभिव्यञ्जकत्वादप्कार्यत्ववत् पृथिवीरसाभिव्यञ्जकत्वात्पृथिवी-कार्यत्वप्रसङ्गः।

'नाभसं श्रीत्रं रूपादिषु सिन्नहितेषु शब्दस्यैवाश्विश्यञ्जकत्वात्' इति चाऽसाम्प्रतम्; शब्दे नभो-

प्रकट करती है बतः वह वायु से निर्मित है तो पृथिवी आदि के स्पर्श को प्रकट करने वाली होने से वह पृथिवी ब्रादि से निर्मित भी मानी जायगी ?

तथा—चक्षु अग्नि के रूप को प्रकाशित करती है अतः अग्नि से निर्मित है हैसा माना जाये तो चक्षु पृथिवी जलादिक के रूप को भी प्रकाशित करती है, भतः वह पृथिवी आदि से निर्मित है ऐसा भी स्वीकार करना चाहिये। रसनेन्द्रिय जल है रस को प्रकट करती है भ्रतः वह जल का कार्य है तो वह पृथिवी भ्रादि के रस को भी प्रकट करती हुई देखी जाती है इसलिये पृथिवी भ्रादि का कार्य है ऐसा भी मानना चाहिये।

कर्णेन्द्रिय आकाश से बनी है इसके लिये नैयायिक का ऐसा अनुमान है—
"नाभसं श्रोत्रं रूपादिषु सिन्नहितेषु शब्दस्यैवाभिव्यंजकत्वात्" कर्ण इन्द्रिय आकाश से
बनी है, क्योंकि वह रूप आदि के रहते हुए भी सिर्फ शब्द को ही प्रकट करती है सो
यह अनुमान भी पहले के समान ही गलत है। आप नैयायिक शब्द को आकाश का
गुरा मानकर आकाश निर्मित कर्ण से उसका ग्रहण होना बताते हैं सो दोनों ही बातें—
[कर्ण का आकाश से उत्पन्न होना और शब्द आकाश का गुण है] ग्रसत्य हैं। क्योंकि
आकाश अमूर्ल है उसका गुण मूर्तिक इन्द्रिय द्वारा ग्रहीत नहीं हो सकता, इत्यादि विषय
को हम आगे शब्द में आकाश गुरात्व का खण्डन करते समय स्पष्ट करने वाले हैं।
नैयायिक ने इन अनुमानों का निरसन होने से शब्द के विषय में और भी जो अनुमान
दिया है कि—शब्द स्वसमानजातीयविशेषगुरावाली इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है, अथवा
दूसरा हेतु कि बाह्य एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने पर ग्रनात्मा का विशेष गुराहण
होनेसे शब्द स्वसमान जाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहरा किया जाता है,
जैसे रूप आदि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रियों के द्वारा ग्रहरा किये
जाते हैं।

भावार्थ — शब्द अपने समान जाति का जो घाकाश है उसका गुण है, ग्रतः

गुणत्वस्याग्ने प्रतिषेधात् । तत्श्चे दमप्ययुक्तम्-"शब्दः स्वस्मानजातीयविशेषगुणवतेन्द्रियेण गृह्यते सामान्यविशेषवत्वे सति बाह्यं केन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्, बाह्यं केन्द्रियप्रत्यक्षत्वे सत्यनात्मविशेषगुणत्वाद्वा रूपादिवत्" [ ] इति । ततो नैन्द्रियाणां प्रतिनियतभूतकार्यत्वं व्यवतिष्ठते प्रमाणाभावात् ।

भ्रपने ही समान जातिरूप धाकाश से बनी हुई जो कर्गोन्द्रिय है उसके द्वारा उसका ग्रहण होता है, बाह्य एक ही इन्द्रिय के द्वारा उसका ग्रहण होने से तथा भ्रात्मा का ग्रुण नहीं होने से भी उसका अपनी सजातीय इन्द्रिय से ग्रहण होता है ऐसा सिद्ध होता है। कर्गोन्द्रिय भ्राकाश से बनी है, श्रतः भ्राकाश के विशेष गुण स्वरूप शब्द को वह जानती है। अथवा शब्द भ्राकाश का गुण है भ्रतः भ्राकाश निर्मित कर्णोन्द्रिय द्वारा उसका ग्रहण होता है। ऐसा नैयायिकादि का कहना है, किन्तु यह सब व्यावर्णन भौर इसकी पृष्टि के निमित्त दिये गये भ्रनुमान सब भ्रसिद्ध हैं ऐसा पूर्वोक्तरूप से सिद्ध हो जाता है?

इस प्रकार नैयायिकों का यह निश्चितपृथिवी स्नादि से निश्चित-घाएँ न्द्रियादि की उत्पत्ति होती है ऐसा जो प्रतिनियत कार्यवाद है वह युक्तिशून्य होने से या युक्ति-संगत न हो सकने से निरस्त हो जाता है। जैनोंने प्रतिनियत एक पुदुगल से सभी द्रव्येन्द्रियों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्दोष है। द्रव्येन्द्रियों की रचना में भावेन्द्रियां सहायभूत हैं भावेन्द्रियों के स्नभाव में द्रव्येन्द्रियां स्वकार्य करने में स्रसमर्थ रहती हैं। सतः ये भावेन्द्रियां ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशमरूप सिद्ध होती हैं। इस तरह इन इन्द्रियों एवं मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है स्रोर एकदेश पदार्थ को स्पष्ट जानता है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है ऐसा प्रक्षादक्षन्वादी और प्रतिवादियों को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन समाप्त हुआ।

उपसंहार—परीक्षामुखनामा ग्रन्थ की रचना श्री माणिक्यनंदी आचार्य ने ईसाकी ग्राठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी जिसमें कुल सूत्र संख्या २१२ हैं [ प्रकारान्तर से २०७ सूत्र भी गिने जाते हैं ] तदनंतर दसवीं शताब्दी में श्री प्रभा-चन्द्राचार्य ने उन सूत्रों पर बारह हजार श्लोक प्रमाण दीर्घकाय टीका रची। ग्रब वर्त्तमानमें बीसवीं शताब्दीमें उस दीर्घकाय संस्कृत टीका का राष्ट्रभाषानुवाद [हिन्दी] करीब पच्चीस हजार श्लोक प्रमाणमें मैंने [ ग्रायिका जिनमितने ] किया, संपूर्ण भाषानुवादका प्रकाशन एक खण्ड में होना अशक्य था अतः तीन खडमें विभाजन

प्रतिनियतेन्द्रिय योग्यपुद्गलारब्धत्वं तु द्रव्येन्द्रियाणां प्रतिनियतभावेन्द्रियोपकरणभूतत्वान्यथानुपप-त्तेर्घटते इति प्रेक्षादक्षैः प्रतिपत्तव्यम् ।

🐞 इति श्री प्रमेयकमल मार्लाण्डस्य प्रथम खण्डः समाप्तः 🕸

हुमा। प्रस्तुत प्रथम खंडमें परीक्षामुख के कुल १८ सूत्र आये हैं। संस्कृत टीका का तृतीयांश [४००० क्लोक प्रमाण] एवं भाषानुवादका साधिक तृतीयांश [करीब ६००० क्लोक प्रमाण] मन्तिनिहत हुआ है। इसमें मजान एवं प्रमादवश कुछ स्खलन हुमा हो उसका विद्वज्जन संशोधन करें। श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रमाण के विषयमें जो विविध मान्यतारों दी हैं अर्थात् प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाण में प्रमाणता किससे आती है, प्रमाण की कितनी संख्या है? इत्यादि विषयों पर बहुत ही ग्रिधिक विशद विवेचन किया है उन्होंने भारत में प्रचलित सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, बौद्ध, चार्वाक, वेदांत ग्रादि दर्शनोंका प्रमाणके बारेमें जो अभिप्राय है अर्थात् प्रमाणके लक्षण में मतभेद है उन सबके प्रमाण लक्षणोंका युक्ति पूर्ण पद्धतिसे निरसन किया है। भीर जिनमत प्रणीत प्रमाणका लक्षण निर्दोष ग्रखण्डत सिद्ध किया है। प्रमेय-कमलमार्त्तण्ड के तृतीयांश के राष्ट्रभाषानुवाद स्वक्ष्य इस प्रथम भागमें प्रथम ही मंगलादि संबंधी चर्चा है, फिर प्रमाण का लक्षण करके मतांतरके कारक साकल्यवाद सिक्षकषंवाद, इन्द्रियवृत्तिवाद, ज्ञातृब्यापारवाद, इत्यादि करीब ३२ प्रकरणों का समावेश है।

इसप्रकार विक्षेपणी कथा स्वरूप इस न्याय ग्रन्थका भ्रध्ययन करके भ्रात्म भावों में स्थित विविध मिथ्याभिनिवेशोंका परिहार कर निज सम्यग्दर्शन को परिशुद्ध बनना चाहिये।

\* श्री प्रमेयकमलमार्च ण्ड का प्रथम भाग समाप्त \*



## ग्रथ प्रशस्ति

शिरसा वीरं धमंतीर्धप्रवर्तकम्। तच्छासनान्वयं किञ्चिद् लिख्यते सुमनोहरम् ॥१॥ नभस्तत्वदिग्वीराब्दे कुन्दकुन्द गणी गुणी। संजातः संघनायको मूलसंघप्रवर्त्तकः ॥२॥ आम्नाये तस्य संख्याताः विख्याताः सुदिगंबराः। प्राविरासन् जगन्मान्याः जैनशासनवद्धं काः ॥३॥ क्रमेरा तत्र समभूत् सूरिरेकप्रभावकः। शांतिसागर नामा स्यात् मुनिधमंप्रवर्ताकः ॥४॥ वीरसागर ग्राचार्यस्तत्पट्टे समलंकृतः । ध्यानाध्ययने रक्तो विरक्तो विषयामिषात् ॥५॥ अथ दिवंगते तस्मिन् शिवसिन्धुर्मुनीश्वरः चतुर्विधगर्गैः पूज्यः समभूत् गणनायकः ॥६॥ तयोः पाइवें मया लब्धा दीक्षा संसारपारगा। पाकरी ग्रुग्।रत्नानां यस्यां कायेऽपि हेयता ।।७।। [विशेषकम्] प्रशमादिग्रुगोपेतो धर्मसिन्धुर्मु नीश्वरः । प्राचार्यपद मासीनो वीरशासनवर्द्धकः ॥<॥ म्रार्या ज्ञानमती माता विदुषी मातृवत्सला । न्यायशब्दादिशास्त्रेषु धत्ते नैपुण्य माञ्जसम् ॥६॥ कवित्वादिगुणोपेता प्रमुखा हितशासिका। गर्भाधानिक्रयाहीना मातैव मम निश्छला ॥१०॥ नाम्ना जिनमती चाहं शुभमत्यानुप्रेरिता । यया कृतोऽनुवादोयं चिरं नन्द्यात् महोतले ।।११।।

इति मद्रं भूयात् सर्व भन्यानां

## परीक्षामुखसूत्र

#### प्रथमः परिच्छेदः

#### प्रमासादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमन्यं लघीयसः ।। १।।

- १ स्वापूर्वायंव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्।
- ३ तित्रश्चयात्मकं समारोपविषद्धत्वादनुमान-वत्।
- ४ भनिश्चितोऽपूर्वार्यः।
- ४ दृष्टोऽपि समारोपात्ताहक्।
- ६ स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः।
- ७ प्रयंस्येव तदुन्मखतया।
- द घ्टमहमारमना वेदिम ।
- ६ कर्मवत्कर्त् करण ऋिया प्रतीते:।
- १० शब्दानुच्चारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ।
- ११ को वा तस्प्रतिभासिनमर्थ मध्यक्ष मिष्छं-स्तदेव तथा नेच्छेत्।
- १२ प्रदीपवत् ।
- १३ तक्ष्रामाण्यं स्वतः परतश्च ।

#### द्वितीयः परिच्छेदः

- १ तद्द्वेघा।
- २ प्रत्यक्षेतरभेदात्।
- ३ विशदं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम् ।

- ५ इंद्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारि-कम्।
- ६ नार्थालोकौ कारएां परिच्छेद्यत्वात्तमोवत्।
- ७ तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केशो-ण्डुकज्ञान वन्नक्तश्चरज्ञानवच ।
- द ग्रतज्जन्यमपि तः प्रकाशकं प्रदीपवत्।
- स्वावरणक्षयोपश्चमलक्षरणयोग्यतया हि
   प्रतिनियतमर्थं व्यवस्थापयित ।
- ९० कारणस्य च परिच्छद्यत्वे करणदिना व्यभि-चारः।
- ११ सामग्रीविशेषविश्लेषिताखिलावरण् मतीन्द्र-यमशेषतो मुख्यम् ।
- १२ सावरत्वेकरणजन्यत्वे च प्रतिबन्ध-सम्भवात्।

#### तृतीयः परिच्छेदः

- १ परोक्षमितरत्।
- २ प्रत्यक्षादिनिमित्तं स्मृतिप्रत्यभिज्ञान तक्तिमानागमभेदम् ।
- ३ संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः।
- ४ स देवदत्तो यथा।
- ५ दर्शनस्मरणकारणकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञा-

- नम् । तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षाणं तत्प्रति-योगीत्यादि ।
- ६ यथा स एवायं देवदत्तः।
- ७ गोसहशो गवयः।
- प गो विलक्षणो महिषः।
- ६ इदमस्माद्दूरम्।
- १० वृक्षोऽयमित्यादि।
- ११ उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञान सृहः।
- **१२** इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च।
- १३ यथाऽग्नावेव धूमस्तदभावे न भवत्येवेति च।
- १४ साधनात्साष्यविज्ञान मनुमानम्।
- १४ साध्याबिनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः।
- १६ सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः।
- १७ सहचारिगाव्याप्यव्यापकयोश्च सहभावः।
- १८ पूर्वोत्तरचारिगोः कार्यकारणयोश्च कम-भावः।
- १६ तर्कात्तनिर्णयः।
- २० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्।
- २१ सन्दिग्धविपर्यस्ताब्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा-स्यादित्यसिद्धपदम् ।
- २२ मनिष्ठाध्यक्षादिवाधितयोः साध्यत्वं माभू-दितीष्टावाधितवचनम् ।
- २३ न चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनः ।
- २४ प्रत्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव ।
- २४ साब्यं घर्मः क्वचित्तद्विशिष्टो वा घर्मी।
- २६ पक्ष इति यावत्।
- २७ प्रसिद्धो धर्मी।
- २८ विकल्पसिद्धे तस्मिन्सत्तेतरे साध्ये ।

- २६ मस्ति सर्वज्ञो नास्ति सरविषागाम्।
- ३० प्रमाणोभयसिद्धे तु साध्यधमंविशिष्टता ।
- श्रीनिमानयं देशः परिगामी शब्द इति
   यथा।
- ३२ व्याशीतु साध्यं घर्म एव।
- ३३ मन्यया तदघटनात्।
- ३४ साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय गम्यमान-स्यापि पक्षस्य वचनम् ।
- ३४ साष्यधीमिरिए साधनधर्मावबोधनाय पक्ष-धर्मोपसंहारवत्।
- ३६ को वा त्रिधा हेतुमुक्त्वा समर्थयमानो न पक्षयति।
- ३७ एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरराम् ।
- ३८ न हि तत्साध्यप्रतिपत्यङ्गं तत्र यथोक्त हेतो रेव भ्यापारात्।
- ३९ तदबिनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे बाधकादेव तत्सिद्धेः।
- ४० व्यक्तिरूपंच निदर्शनं सामान्येन तु व्याप्तिस्त-त्रापितद्विप्रतिपत्तावनवस्थान स्यात् दृष्टा-न्तान्तरापेक्षगात्।
- ४१ नापि व्याप्तिस्मरणार्थं तथाविधहेतुप्रयोगा-देव तत्स्मृते:।
- ४२ तत्परमभिवीयमानं साघ्यधर्मे शि साध्यसाधने सन्देहयति ।
- ४३ कुतोऽन्ययोपनयनिगमने ।
- ४४ न च ते तदङ्गे साध्यधिमणि हेतुसाध्ययोवं-चनादेवासंशयात् ।
- ४४ समर्थनं वा वरं हेतुरूप मनुमानावयवीवाऽस्तु साध्ये तदुपयोगात् ।
- ४६ बालव्युत्पत्यर्थं तत् त्रयोपगमे शास्त्र एवासौ

- नबादेऽनुपयोगात्।
- ४७ हज्टान्तोद्वेषा प्रन्वयव्यतिरेकभेदात्।
- ४८ साध्यव्याप्तं साघनं यत्र प्रदर्शते सोऽन्वय-दृष्टान्तः ।
- ४६ साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्तः।
- ५० हेतुरूपसंहार उपनय:।
- ५१ प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्।
- ४२ तदनुमानं द्वेधा ।
- ४३ स्वार्थपरार्थभेदात् ।
- ४४ स्वार्थमुक्तलक्षणम्।
- १५ परार्थं तु तदर्थंपरामर्शवचनाज्जातम्।
- ४६ तहचनमपि तद्धेतुत्वात्।
- ५७ स हेतु द्वेषोपलब्ध्यानुपलब्धिभेदात्।
- ४८ उपलब्धिविधिप्रतिषेवयोरनुपलब्धिश्रा।
- ४९ मिक्छोपलिक्विविधी षोढा व्याप्यकार्य कारणपूर्वोत्तरसहचरभेदात्।
- ६० रसादेकसामग्रधनुमानेन रूपानुमानिमच्छ-द्भिरिष्टमेव किञ्चित्कारणं हेतुर्यत्र साम-र्थ्याप्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये।
- ६१ न च पूर्वोत्तरचारिग्गोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिर्वा कालब्यवधाने तदनुफलब्धे: ।
- ६२ भाव्यतीतयोर्भरणजाग्रद्धोधयोरिप नारिष्टो-द्बोधौ प्रतिहेतुत्वम् ।
- ६३ तद् व्यापाराश्रितं हि तद्भावभावित्वम् ।
- ६४ सहचारिगोरिप परस्परपरिहारेगावस्थाना-त्सहोत्पादाच ।
- ६५ परिगामी शब्दः कृतकत्वात् य एवं स एवं हृशे यथा घटः कृतकञ्चायं तस्मात् परि-ग्रामी यस्तु न परिगामी स न कृतको हृशे

- यथा बन्ध्यास्तनन्द्ययः कृतकद्वायं तस्मात् परिर्णामी ।
- ६६ मस्त्यत्र देहिनि बुद्धि व्यहि।रादे: ।
- ६७ ग्रस्त्यत्रच्छाया छत्रात्।
- ६ च उदेष्यति शकटं कृतिकोदयात्
- ६६ उदगाद् भरिएा. प्राक्तत एव।
- ७० ग्रस्त्यत्र भातुलिङ्गे रूपं रसात्।
- ७१ विरुद्ध तदुपलब्धिः प्रतिषेधे तथा।
- ७२ नास्त्य शीतस्पर्शं ग्रीष्ण्यात् ।
- ७३ नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमात्।
- ७४ नास्मिन् शरीरिशि सुखमस्ति हृदयशस्यात्।
- ७५ नोदेष्यति मुहुतन्ति शकटं रेवत्युदयात्।
- ७६ नोदगाद्भरिएामु हतित्पूर्व पुष्योदयात्।
- ७७ नास्त्यत्र भित्ती परभागाभावोऽर्वाग्भागदर्श-नात् ।
- ७८ म्रविरुद्धानुपलब्धिः प्रतिषेधे सप्तधा स्वभाव-त्र्यापककार्यकारणपूर्वोत्तरसहचरानुपलम्भ-भेदात् ।
- ७६ नास्त्यत्र भूतले घटोऽनुपलब्धेः।
- ८० नास्त्यत्र शिशया वृक्षानुपलब्धेः।
- द १ नास्त्यत्राप्रतिबद्धसामर्थ्योऽग्निर्ध् मानुप-लब्धेः ।
- ८२ नास्त्यत्र धूमोऽनग्नेः।
- दश्च मिविष्यति मुहूर्तान्ते शकटं कृत्तिको-दयानुपलब्धे.।
- ८४ नोदगादभरिएामु हूर्तात्प्राक् तत एव।
- ८५ नास्त्यत्र समतुलायामुन्नामो नामानुपलब्धेः ।
- ६६ विरुद्धानुपलब्धिविधौ त्रेत्रा विरुद्धकार्य-कारणस्वभावानुपलब्धिभेदात्।
- ८७ यथाऽस्मिन्प्राणिनि व्याधिविज्ञेषोऽस्ति-निरामयचेष्टानुपलब्धेः ।।

- ५८ ग्रस्त्यत्र देहिनि दुःखिमष्ट संयोगाभावात् ।
- प्रतिकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तस्वरूपानुप-लब्धे; ।
- परम्पराया सम्भवत्साध्रनमत्रेवान्तर्भाव-नीयम् ।
- ६१ अभूदत्र चक्रे शिवक: स्थासात्।
- ६१ कार्यकार्यमविरुद्धकार्योपलब्धौ ।
- नास्त्यत्र गुहायां मृगकीडनं मृगारिसंशब्द-नात् कारणविरुद्धकार्यं विरुद्धकार्योपलब्धी यथा।
- ६४ व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्याऽन्यथानुप-पत्त्येव वा।
- ६४ ग्रग्निमानयं देशस्तथैव धूमक्त्वोपपत्ते धूमक्त्वान्यथानुपपत्ते वी ।
- हेतुप्रयोगो हि यथान्याप्ति ग्रहणं विधीयते
   सा च तावन्मात्रेण न्युस्पत्ती रवधार्यते ।
- ६७ तावता च साध्यसिद्धिः।
- ६८ तेन पक्षस्तदाघार सूचनायोक्तः।
- **६६** ग्राप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः।
- १०० सहजयोग्यतासङ्कोतवशाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः।
- १०१ यथा मेर्वादयः सन्ति ।

## चतुर्थः परिच्छेदः

- सामान्यविशेषात्मा तदशौ विषय: ।
- २ श्रनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्पूर्वोत्तराका-रपरिहारावाप्ति स्थितिलक्षरापरिसामेना-र्थक्रियोपपत्तेश्च।
- ३ सामान्यं द्वेषा, तियं गुर्घ्वता भेदात्।
- प्ठ सहशपरिगामस्तिर्यक्, खण्डमुण्डादिषुगो-त्ववत्।

- प्रापरिववक्तियापि द्रव्य मूर्घ्वता मृदिब-स्थासादिष् ।
- ६ विशेषभ्रा।
- ७ पर्यायव्यतिरेकभेदात्।
- प्रकस्मिन्द्रव्ये कमभाविनः परिणामाः पर्याया ग्रात्मानि हषंविषादः दिवत् ।
- भ्रयन्तिरगतो विसदृशपिरिए।मो व्यितिरेको गोमहिषादिवत् ।

#### पंचमः परिच्छेदः

- १ ग्रजाननिवृत्तिहानोपादानोपेक्षाभ्र फलम्।
- २ प्रमाणादिभिन्नं भिन्नं च।
- यः प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहात्या-दत्त उपेक्षते चेति प्रतीते: ।

#### षष्ठः परिच्छेदः

- १ ततोऽन्यत्तदाभासम्।
- २ श्रस्वसंविदितगृहीतार्थंदर्शनसंशयादयः प्रमा-गाभासाः।
- ३ स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात्।
- ४ पुरुषान्तरपूर्वार्थंगच्छतृगास्पर्शस्थाणुपुरुषादि ज्ञानवत्।
- ४ चक्ष्रसयोद्धे व्ये संयुक्तसमवायवच ।
- ६ म्रवैशद्ये प्रत्यक्षं तदाभासं बौद्धस्याकस्माद्-धूमदर्शनाद् विह्न विज्ञानवत् ।
- ७ वैशद्ये अपि परोक्षं तदाभासं मीमांसकस्य करणज्ञानवत्।
- म्रतस्मिस्तदिति ज्ञानं स्मरणभासम्, जिन दत्ते स देवदत्तो यथा ।
- ६ सहशे तदेवेदं तस्मिन्ने व तेनसहशं युमलक-वदित्य।दिप्रत्यभिज्ञानाभासम् ।
- १० ग्रसम्बद्धे तज्ज्ञानं तकिभासस्, यावाँस्तत्पुत्रः स त्यामो यथा ।
- ११ इदमनुमानाभासम्।

- १२ तत्रानिष्टदिः पक्षाभासः ।
- १३ भनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः शब्दः।
- १४ सिद्धः श्रावगः शब्दः।
- १४ बाधितः प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचर्नः ।
- १६ प्रनुष्णोऽग्निद्रं व्यस्वाज्जलवत् ।
- १७ भ्रपरिसामी शब्दः कृतकत्वात् घटवत् ।
- १८ प्रेत्यासुखप्रदोधर्मः पुरुषाश्रितत्वादधर्मवत् ।
- १६ शुचिनराशिरः कपालं प्राण्यङ्गत्वाच्छङ्ख-शुक्तिवत्।
- २० माता में बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्य गर्भस्वान्त्र-सिद्ध बन्ध्यावत्
- २१ हेत्वाभासा श्रसिद्धविष्द्धानैकान्तिका-किञ्चित्कराः।
- २२ ग्रसत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः।
- २३ ग्रविद्यमानसत्ताकः परिगामीशब्दश्राक्षु-षत्वात्।
- २४ स्वरूपेणासत्त्वात्।
- २५ ग्रविश्वमाननिश्चयो मुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात्।
- २६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्घाते सन्देहात् ।
- २७ सांस्यं प्रति परिगामी शब्दः कृतत्वात् ।
- २८ तेनाज्ञातस्वात्।
- २६ विपरीतनिश्चिता बिना भावो विष्कोऽपरि-गामी शब्द: कृतकत्वात्।
- ३० विपक्षेऽप्यविषद्धवृत्तिरनैकान्तिकः।
- ३१ निश्चितवृत्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्।
- ३२ श्राकाशे नित्येऽप्यस्य निश्चयात्।
- ३३ शिक्कृतवृत्तिस्तु नास्ति सवंज्ञो वक्तृत्वात् ।
- ३४ सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्वाविरोघात्।

- ३४ सिद्धे प्रत्यक्षादि वाधिते च साध्ये हेतुरिक-चित्करः।
- 📭 सिद्धः श्रावणः शब्दः शब्दत्वात् ।
- ३७ कि खिदकरणात्।
- ३८ यथाऽनुष्णोऽग्निद्रं व्यःवादित्यादी किन्धि-त्कर्तुं मशक्यत्वात् ।
- ३६ लक्षण एवासी दोषोव्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्ष दोषेणेव दुष्टत्वात् ।
- ४० दृष्टान्ताभासा ग्रन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोभयाः।
- ४१ ग्रपौरुषेयः शब्दोऽमूर्नस्वादिन्द्रियसुसपर-माणुघटवत्।
- ४१ विपरीतान्वयश्च यदपौरुषेयं तदमूर्तं म्
- ४३ विद्युदादिनाऽतिप्रसङ्गात्।
- ४४ व्यतिरेकेऽसिद्ध तद् व्यतिरकाः परमाण्य-न्द्रियसुखाकाशयत्।
- ४४ विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामूर्तं तन्नापीरुषे-यम्।
- ४६ बालप्रयोगाभासः पञ्चावयवेषु कियद्वीनता ।
- ४७ ग्रग्निमानयं देशो धूमवत्त्वात् यदित्यं तदित्यं यथा महानस इति ।
- ४८ धूमवांश्चायमिति वा।
- ४६ तस्मादिनमान् धूमवांश्चायमिति ।
- ४० स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपत्तेरयोगात्।
- ४१ रागद्वेषमोहाकान्तपुरुषवचनाज्ञातमागमा-भासम्।
- ५२ यथा नद्यास्तीरे मोदकराज्ञयः सन्ति घावघ्वं मारावकाः।
- ४३ ग्रङ्गुल्यग्रे हस्तियूथशतमास्त इति च।
- ४४ विसंवादात्।

- ५५ प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाण्मित्यादि संख्याभासम्।
- ४६ लोकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादिनिषेष-स्य परबुष्यादेश्चासिद्धेरतद्विषश्वात् ।
- ५७ सौगतसांस्ययोगप्राभाकरजैमिनीयानां प्रत्य-क्षानुमानागमोपमासार्थापत्यभावंरेकैकाचि-कैट्याप्तिवत् ।
- ४८ ग्रनुमानादेस्तद्विषयत्वे प्रमाणन्तरत्वम् ।
- ५६ तर्कस्येवव्याप्तिगोचरस्वे प्रमाणान्तरस्वम्-भप्रमाणस्याव्यवस्थापकस्वात् ।
- ६० प्रतिभासभेदस्य च भेदकस्वात् ।
- ६१ विषयाभासः सामान्य विशेषो द्वयं वा स्ब-तन्त्रम् ।
- ६२ तथाऽप्रतिभासनात्कार्याकारणाच ।
- ६३ समर्थस्य करणेसर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात् ।

- ६४ परापेक्षणे परिशामित्वमन्यथा तदभावात्।
- ६४ स्वयमसमर्थस्या कारकत्वात्पूर्ववत्।
- ६६ फलाभासं प्रमाणादिभिन्नं भिन्नमेव वा ।
- ६ । प्रभेदे तद् ध्यवहारानुपपत्तेः।
- ६८ व्यावृत्याऽपि न तस्कस्पना फलान्तरादव्याः वृत्याऽफलस्वप्रसङ्गात्।
- ६६ प्रमाणाद्व्यावृत्त्येवाप्रमाण्यस्य ।
- ७० तस्माद्वास्तवो भेद:।
- 🗣 भेदे त्वात्मान्तरवत्तदनुपपत्तेः।
- ७२ समवायेऽतिप्रसंगः।
- ७३ प्रमाणतदाभासी दुष्टतयोद्भाविती परिह्वतापरिहतदोषी वादिनः साधनतदाभासी
  प्रतिवादिनो दूषणभूषणे च

  ७४ संभवदन्यदिचारणीयम् ।

यरीक्षामुखमादशं हेयोपादेयतत्त्वयोः । संविदे मादृशो बालः परीक्षादक्षवद्व्यघाम् ॥१॥

इति परीक्षाष्ट्रखस्त्रं समाप्तम् ।



## कतिपय विशिष्ट शब्दोंकी परिभाषा

धनुमान—साधनसे होने वाले साध्यके ज्ञानको धनुमान कहते हैं, प्रर्थात् किसी एक चिह्न या कार्यको देखकर उससे संबंधित पदार्थका अवबोध करानेवाला ज्ञान अनुमान कहलाता है। जैसे दूरसे पर्वतपर धुग्रां निकलता देखा. उस धुंएको देखकर ज्ञान हुआ कि "इस पर्वतपर अग्नि है, क्योंकि घूम दिखायी दे रहा है" इत्यादि स्वरूप वाला जो ज्ञान होता है वह अनुमान या अनुमान प्रमाण कहलाता है।

अनुमेय-अनुमानके द्वारा जानने योग्य पदार्थको अनुमेय कहते हैं

ग्रन्यथानुपपत्ति—साध्यके विना साधनका नहीं होना, ग्रथवा इसके विना यह काम नहीं हो सकता, जैसे बरसातके विना नदी में बाढ़ नहीं ग्राना इत्यादि ।

धर्यसंवित् -पदार्थके ज्ञानको प्रर्थसंवित कहते हैं।

ग्रहंप्रत्यय-' मैं" इस प्रकारका भ्रपना भनुभव या ज्ञान होना ।

ग्रहष्ट-भाग्य, कर्म, पुण्य इत्यादि ग्रहष्ट शब्दके ग्रनेक ग्रर्थ हैं, वैशेषिक इस श्रहष्टको ग्रात्माका गुण मानते हैं।

धगीएा-मूख्य या प्रधानको धगीएा कहते हैं।

धन्तव्याप्ति-जिस हेतुकी सिर्फ पक्षमें व्याप्ति हो वह अन्तव्याप्ति वाला हेतु कहलाता है।

भ्रन्योन्याश्रय—जहां पर दो वस्तु या धर्मों की सिद्धि एक दूसरेके भ्राश्रयसे हो वह भ्रन्योन्या-श्रय या इतरेतराश्रय दोष कहलाता है।

ग्रव्वविषाग-षोड़ेके सींग ( नहीं होते हैं )

ग्रसाघारण भनैकान्तिक—"विपक्षसपक्षाभ्यां व्यावर्त्त मानो हेतुरसाघारणैकान्तिक." जो सपक्ष भौर विपक्ष दोनोंसे व्यावृत्त हो वह भसाघारण भनैकान्तिक नामा सदोष हेतु है, यह हेत्वामास योगने स्वीकार किया है।

धर् त-दो या दो प्रकारके पदार्थीका नहीं होना ।

भ्रनवस्था - मूल क्षतिकरीमाहुरनवस्था हि दूषराम्।

वस्त्वनंतेऽप्यशक्ती च नानवस्थाविचार्यते ॥ १ ॥

प्रयात् जो मूल तत्वका ही नाश करती है वह ग्रनवस्था कहलाती है, किन्तु जहां वस्तु के धनंतपनेके कारण या बुद्धिके ग्रसमर्थताके कारण जानना न हो सके वहां ग्रनवस्था नहीं मानी जाती

है। मतनव जहांपर सिद्ध करने योग्य वस्तु या धर्मको सिद्ध नहीं कर सके घौर धाने धाने धपेक्षा तथा प्रश्न या ग्राकांका बढ़ती ही जाय, कहीं पर ठहरना नहीं होवे वह धनवस्था नामा दोष कहा जाता है।

मतीन्द्रिय:-चक्षु ग्रादि पांचों इन्द्रियों द्वारा जो ग्रहशामें नहीं ग्रावे वे पदार्थ ग्रतीन्द्रिय कहलाते हैं।

श्रणुमनः-परमाणु बराबर छोटा मन (यह मान्यता यौग की है)

भ्रन्वयव्याप्ति-जहां जहां साधन-धूमादि हेतु हैं वहां वहां साध्य-प्राप्ति ग्रादिक हैं, ऐसी साध्य भौर साधन की व्याप्ति होना ।

भन्वय निश्चय-ग्रन्वयव्याप्तिका निर्णय होना ।

घट्रयानुपलंभ-नेत्र के धगोचर पदार्थ का नहीं होना ।

अनुवृत्त प्रत्यय-गी-गी इस प्रकार का सहश वस्तुश्रोंमें समानता का श्रवबोध होना ।

श्रर्थ प्राकट्य-पदार्थ का प्रगट होना-जानना ।

अर्थ किया- वस्तुका कार्यमें आ सकना, जैसे घटकी अर्थिकिया जल बारण है।

म्रनिधगतार्थग्राही - कभी भी नहीं जाने हुये पदार्थको जाननेवाला ज्ञान ।

भ्रदुष्ट कारणारब्धत्व--निर्दोष कारणोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ।

ग्रयंजिज्ञासा--पदार्थों को जाननेकी इच्छा होना।

भ्रपौरुषेय-पुरुष द्वारा नहीं किया हुम्रा पदार्थ।

ग्रत्यताभाव—एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यरूप कभी भी नहीं होना, सर्वथा पृथक रहना ग्रत्यंता-भाव कहलाता है।

म्रनाधेय---"ग्रारोपियतुमशक्यः" जिसका ग्रारोपण नहीं किया जासकता उसे ग्रनाधेय कहते हैं।

धप्रहेय--"स्फोटयितुमशक्यः" जिसका स्फोट नहीं कर सकते ।

ग्रात्मपरोक्षवाद कर्ता ग्रात्मा ग्रीर करण ज्ञान ये दोनों सर्वधा परोक्ष रहते हैं किसी भी ज्ञान या प्रमाण द्वारा जाने नहीं जाते हैं, ग्रात्मा ज्ञानके द्वारा ग्रन्य ग्रन्य पदार्थों को लान लेता है किन्तु स्वयं को कभी भी नही जानता, ऐसी मीमांसक के दो भेदों में (भाट्ट ग्रीर प्रभाकर) से प्रभाकरकी मान्यता है।

आत्मस्याति—अपनी स्याति [ विपर्यय ज्ञानमें अपना ही आकार रहता है ऐसा विज्ञानाई त-बादी कहते हैं । ] इतरेतराभाव—'स्वभावाद स्वभावान्तर व्यावृत्तिः—इतरेतराभावः" अर्थात् एक स्वभाव या
गुण, धर्म, अथवा पर्यायकी अन्यस्वभावादि से भिन्नता है वह इतरेतराभाव कहलाता है।

इन्द्रियवृत्ति—चक्षु म्रादि इन्द्रियोंका भपने विषयों की म्रोर प्रवृत्त होना इन्द्रियवृत्ति है भीर बही प्रमारण है ऐसा सांख्य कहते हैं।

इष्ट प्रयोजन- ग्रंथमें कथित विषय इष्ट होना !

उत्तंभकमिएा-प्रान्तिको दीप्त करानेवाला कोई रत्न विशेष ।

कारक साकस्य—कारक साकल्य-कर्ता, कर्म मादि कारकोंकी पूर्णता होना कारक साकल्य कहलाता है, नैयायिक ज्ञानकी उत्पत्तिमें सह।यक जो भी सामग्री है उसको कारक साकल्य कहते हैं भीर उसीको प्रमाण मानते हैं।

खर विषाएा- गधेके सींग ( नहीं होते )

खर रटित-गधेका चिल्लाना, रेंकना खर रटित कहलाता है।

खपुष्प-आकाशका पुष्प ( नहीं होना )

ग्राह्य-ग्राहक—ग्रहण करने योग्य पदार्थ ग्राह्य ग्रीर ग्रहण करनेवाला पदार्थ ग्राहक कहलाता है।

चक्रक दोष--जहां तीन धर्मोंका सिद्ध होना परस्परमें ग्रधीन हो, ग्रथीत एक ग्रसिद्ध धर्म या वस्तुसे दूसरे धर्म श्रादिकी सिद्धि करना श्रीर उस दूसरे श्रसिद्ध धर्मादि से तीसरे धर्म या वस्तु की सिद्धि करनेका प्रयास करना, पुनश्च उस तीसरे धर्मादि से प्रथम नंबरके धर्म या वस्तुको सिद्ध करना, इस प्रकार तीनोंका परस्परमें चक्कर लगते रहना, एक की भी सिद्धि नहीं होना चक्रक दोष हैं।

चोदना-सामवेद ग्रादि चारों वेदोंको चोदना कहते हैं।

चित्राहै त-ज्ञानमें जो सनेक साकार प्रतिभासित होते हैं वे ही सत्य हैं, बाह्यमें दिसायी देनेवाले भनेक भ्राकार वाले पदार्थ तो मात्र काल्पनिक हैं ऐसा बौद्धोंके चार भेदोंमें से योगाचार बौद्धका कहना है यही चित्राहै त कहलाता है, चित्र-नाना भ्राकारयुक्त एक ग्रहै त रूप ज्ञान मात्र तस्व है भीर कुछ भी नहीं है ऐसा मानना चित्राहै तवाद है।

चक्षुसिन्नक्षेवाद—नेत्र पदार्थोंको छूकर ही जानते हैं, सभी इन्द्रियोंके समान यह भी इन्द्रिय है ग्रतः नेत्र भी पदार्थका स्पर्शकरके उसको जानते हैं, यह चक्षुसिन्नक्षेवाद कहलाता है, यह मान्यता नैयायिककी है।

ज्ञेय-ज्ञायक-जानने योग्य पदार्थ ज्ञेय कहलाते हैं घीर जानने वाला मात्मा ज्ञायक या ज्ञाता कहलाता है। ज्ञातृ व्यापार-जाताकी कियाको ज्ञातृव्यापार कहते हैं।

ज्ञानांतरवेच ज्ञानवाद-ज्ञान स्वयं को नहीं जानता उसको जाननेके लिये प्रत्य ज्ञानकी प्रावश्यकता रहती है, ऐसी नैयायिककी मान्यता है।

तदुत्पत्ति-ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न होता है ऐसा बौद्ध मानते हैं, तत्-पदार्थ से उत्पत्ति-ज्ञानकी उत्पत्ति होना तदुत्पत्ति कहलाती है।

तदाकार-ज्ञानका पदार्थके आकारको घारण करना, यह भी बौद्ध मान्यता है।

तदध्यवसाय--- उसी पदार्थको जानना जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हुझा है और जिसके आकार को घारण किये हुए है, यह तदध्यवसाय कहलाता है. यह सब बौद्ध मान्यता है।

तादातम्य संबंध—द्रव्योंका अपने गुणोंके साथ अनादिसे जो मिलना है-स्वतः ही उस रूप रहना, एवं पर्यायके साथ मर्यादित कालके लिये अभेद रूपसे रहना है ऐसे अभिन्न संबंधको तादातम्य संबंध कहते हैं। ( अर्थात वस्तुमें गुण स्वतः ही पहलेसे रहते हैं ऐसा जैनका अर्खंड सिढांत है। वस्तु प्रथम क्षणमें गुण रहित होती है और दितीय क्षणमें समवाय से उसमें गुण आते हैं ऐसा नैयायिक वेशेषिक मानते हैं, जैन ऐसा नहीं मानते हैं।

तथोपपत्ति—साध्यके होनेपर साधनका होना। उस तरहसे होना या उसप्रकारकी बात घटित होना भी तथोपपत्ति कहलाती है।

दोर्घशक्लो भक्षण-बड़ी तथा कड़ी कचौड़ीका खाना।

द्विचन्द्र वेदन-एक ही चन्द्रमें दो चन्द्रका प्रतिभास होना ।

द्वैत--दो या दो प्रकारकी वस्तुश्रोंका होना।

धारावाहिक ज्ञान-एक ही वस्तुका एक सरीखा ज्ञान लगातार होते रहना, जैसे यह घट है, यह घट है, इस प्रकार एक पदार्थका उल्लेख करनेवाला ज्ञान ।

निविकल्प प्रत्यक्ष-नाम, जाति झादिके निश्चयसे रहित जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है ऐसा बौद्ध कहते हैं।

निषेत्र-अमुक वस्तु नहीं है इसप्रकार निषेध करनेवाला ज्ञान।

निषेध्याधार—निषेध करने योग्य घट पट मादि पदार्थ हैं उनका जो माधार हो उसे निषेध्याधार कहते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण-विश्वद-स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। परोक्ष प्रमाण-प्रस्पष्ट ज्ञान। į

प्रमाण संप्लव--''एकस्मिन् बस्तुनि बहूनां प्रमाणानां प्रवृत्तिः प्रमाण संप्लवः'' अर्थात एक ही विषयमें भनेक जातोंकी:अननेके जिये प्रवृत्ति होना प्रमाण संप्लव कहलाता है।

प्रमेय-प्रमासके द्वारा जानने योग्य पदार्थ ।

प्रमाता-जाननेवाला सात्मा ।

प्रमिति-प्रतिभास या जानना ।

प्रसंग साधन—"परेष्ट्याऽनिष्टापादनं प्रसंग साधनं" प्रथीत् ग्रन्य वादी द्वारा इष्ट पक्षमें इन्हीं के लिये प्रनिष्टका प्रसंग उपस्थित करना प्रसंग साधन कहलाता है।

प्रधान या प्रकृति --सांख्य द्वारा मान्य एक तत्व, जो कि अचेतन है, इसीके इन्द्रियादि २४ मेद हैं।

पुरुष—सांख्यका २४ वां तत्व, यह चेतन है इस चेतन तत्वको सांख्य ग्रकत्ती एवं ज्ञान शून्य मानते हैं।

प्रत्यासत्ति-निकटता को प्रत्यासत्ति या प्रत्यासन्न कहते हैं।

प्रतिपाद्य-प्रतिपादक - समभाने योग्य विषय श्रथवा जिसको समभाया जाता है उन पदार्थ या शिष्यादिको प्रतिपाद्य कहते हैं, तथा समभाने वाला व्यक्ति-गुरु श्रादिक या उनके वचन प्रतिपादक कहलाते हैं।

पर्युदास — "पर्युदास: सहक् ग्राही" पर्युदास नामका श्रभाव उसको कहते हैं जो एक का श्रभाव बताते हुए भी साथ ही ग्रन्य सहश वस्तुका ग्रस्तित्व सिद्ध कर रहा हो।

प्रसज्य--''प्रसज्यस्तु निषेधकृत्" सर्वथा स्रभाव या तुच्छाभावको प्रसज्य स्रभाव कहते हैं।

परोक्षज्ञान वाद—ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है अर्थात स्वयं या अन्य ज्ञान के द्वारा बिलकुल ही जानने में नहीं या सकता ऐसा मीमांसक मानते हैं अतः ये परोक्षज्ञानवादी या ज्ञानपरोक्षवादी कहलाते हैं।

प्रतिबंधक मिएा-अपिनके दाहक शक्तिको रोकनेवाला रत्न विशेष ।

प्रतियोगी--भूतलमें (ग्रादिमें ) स्थित कोई वस्तु विशेष जिसको पहले उस स्थान पर देखा है।

प्रमाण पंचकाणाव-प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमा और आगम इन पांच प्रमाणोंको मीमांसक विधि-यानी अस्तित्व साधक मानते हैं इनका अभाव प्रमाण पंचकाभाव कहा जाता है ।

प्रागभाव—जिसके प्रकाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति हो "यदभावे नियमतः कार्यस्योत्पत्तिः सः प्रागभावः" प्रागनंतर परिणाम विशिष्टं मृद् द्रव्यम् ।। प्रर्थात् मिट्टी मादिके घटादि कार्यका ग्रभाव रहना, प्राम् पहले ग्रभावस्प रहना प्रागभाव है। जैसे घट के पूर्व स्थास श्रादि रूप मिट्टी का रहना है वह घटका प्रागभाव कहलाता है।

प्रवासामानः "यद्भावे नियमतः कार्यस्यविपत्तः स प्रध्वंसः, मृद् द्रव्यानंतरोत्तर परिणामः" जिसके होनेपर नियमसे कार्यका नाश होता है वह प्रध्वंस कहलाता है, जैसे घट रूप कार्यका नाश करके कपाल बनता है, मिट्टी रूपः द्रव्यका अनंतर परिणाम घट था उस घटका उत्तर परिणाम कपाल है, यह घट कार्यका प्रध्वंस है।

ब्रह्माद्वीत-विश्वके संम्पूर्ण पदार्थ एक ब्रह्म स्वरूप हैं, ग्रन्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ घट, जीव ग्रादि पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म की ही विवर्त हैं ऐसा ब्रह्माद्वी तथादी की मान्यता है।

बाघाविरह-बाघा का नहीं होना।

बहिन्याप्ति—जिस हेतुकी पक्ष ग्रौर सपक्ष दोनों में व्याप्ति हो वह बहिन्याप्तिक हेतु कहनाता है।

भूयोदर्शन-किसी वस्तुका बार बार देखा हुआ या जाना हुआ होना ।

भूतचैतन्यवाद-पृथ्वी, जल, ग्राग्नि ग्रीय वायु इन चार पदार्थीसे ग्रात्मा या चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसा चार्वाकका कहना है, इसीके मतको भूतचैतन्यवाद कहते हैं।

योगज धर्म —प्राणायाम, ध्यानादिके ग्रभ्याससे ग्रात्मामें ज्ञानादि गुणोंका ग्रतिशय होना । युगपत वृत्ति—एक साथ होना या रहना ।

युगपज्जानानुत्पत्ति-एक साथ ध्रनेक ज्ञानोंका नहीं होना ।

रजत प्रत्यय-चांदीका प्रतिभास होना ।

लिंग-हेतुको लिंग कहते हैं चिह्न को भी लिंग कहते हैं।

लिंगी-अनुमानको लिंगी कहते हैं, जिसमें चिह्न हो वह पदार्थ लिंगी कहलाता है।

लघुवृत्ति-शीघ्रतासे होना ।

विवर्त-पर्यायको विवर्त कहते हैं।

व्यांग्यव्यञ्जक-प्रगट करने योग्य पदार्थ व्यांग्य कहलाते हैं, श्रीर प्रगट करनेवाला व्यञ्जक कहलाता है।

व्याप्य-व्यापक —व्यापकं तदतित्रष्ठं व्याप्यं तिन्निष्ठं मेव च" अर्थात जो उस विवक्षित वस्तुमें है श्रीर श्रन्यत्र भी है वह व्यापक कहलाता है, श्रीर जो उसी एक विवक्षित में ही है वह व्याप्य कहा जाता है, जैसे वृक्ष यह व्यापक है श्रीर लोग, श्राम श्रादि व्याप्य हैं।

वाच्य-वाचक-पदार्थ वाच्य हैं श्रीर शब्द वाचक कहलाते हैं, इन पदार्थ श्रीर शब्दों का जो संबंध है उसे वाच्य दाचक संबंध कहते हैं। विषयाकार धारित्व—घट ग्रादि पदार्थ ज्ञानके विषय कहलाते हैं, उनके ग्राकारोंको ज्ञान ग्रपनेमें घारण करता है ऐसा बौद्ध मानते हैं, इसीको विषयाकार घारित्व कहते हैं।

व्यवसाय-ज्ञानमें वस्तुका निश्चायकपना होना व्यवसाय कहलाता है।

व्यतिरिक्त-पृथक या भिन्न।

व्यतिरेक व्याप्ति—जहां जहां भ्राग्न ग्रादि साध्य नहीं हैं वहां वहां घूम भ्रादि साधन भी नहीं हैं, इसप्रकार साध्यके भ्रमावमें साधनके भ्रभावका भ्रविनाभाव होना या दिखलाना व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है।

व्यतिरेक निश्चय-व्यतिरेक व्याप्तिका निश्चय या निर्ण्य होना ।

विशद विकल्प-- "यह घट है" इत्यादि रूपसे स्पष्ट निश्चय होना।

विधातृ—"यह वस्तु मौजूद है" इस प्रकार ग्रस्तिरूप वस्तुका जो ज्ञान होता है उस जानको विधातृ या विधायक ज्ञान कहते हैं।

विज्ञानाह तवाद-जगतके संपूर्ण पदार्थ ज्ञानरूप ही हैं, ज्ञानको छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है ऐसा बौद्ध कहते हैं, इसीको विज्ञानाह तवाद कहते हैं।

शून्याद्वं त-चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ नहीं है सब शून्यस्वरूप है बौद्धका एक भेद माध्य-मिकका कहना है, इसीको शून्याद्वं त कहते हैं।

शब्दाद्वैत-संपूर्ण पदार्थ तथा उनका ज्ञान शब्दमय है, शब्दब्रह्मसे निर्मित है, शब्दको छोड़कर झन्य कुछ भी नहीं है ऐसा भर्नृ हरि म्रादि परवादीका कहना है।

शक्यानुष्ठान - ग्रन्थमें जिसका प्रतिपादन किया आयगा उसका समक्रना तथा भ्राचरणमें साना शक्य है ऐसा बताना शक्यानुष्ठान कहलाता है।

समवाय-वैशेषिक छह पदार्थ मानते हैं उन छह पदार्थीमें समवाय एक पदार्थ है।

समवाय संबंध — द्रव्यका भ्रपने गुणोंके साथ जो संबंध है वह समवाय संबंध है. द्रव्योंको गुणों से पृथक नहीं होने देना उसका काम है द्रव्योंकी उत्पत्ति प्रथम क्षणमें निर्गुण हुम्रा करती है भीर द्वितीय क्षणमें उसमें समवाय नामा पदार्थ गुणोंको संबंधित कर देता है ऐसी वैशेषिककी मान्यता है।

समवायी — आत्मा आदि द्रव्य, जिनमें समवाय आकर गुर्गोंको जोड़ देता है वे द्रव्य समवायी कहे जाते हैं।

समवेत-द्रव्योंमें जो गुरा जोड़े गये हैं वे गुरा समवेत कहलाते हैं।
संयोग-संबंध-दो पदार्थीका या द्रव्योंका मिलना।

संबंधाभिषेय---ग्रन्थमें वर्णन करने योग्य जो निषय हैं उनका संबंध बतलाना

सिन्नर्ष — पदार्थके छूनेको सिन्नकर्ष कहते हैं, चक्षु ग्रादि सभी इन्द्रियां पदार्थोंको छूकर ज्ञान कराती हैं ऐसा वैशेषिकका कहना है। इन्द्रियों द्वारा पदार्थोंका जो छूना है वह सिन्नकर्ष है ग्रीर वहीं प्रमाण है ऐसा वैशेषिकके प्रमाणका लक्षण है।

संवाद प्रत्यय-प्रपने पूर्ववर्ती ज्ञानका समर्थन करनेवाला ज्ञान ।

स्मृतिप्रमोष — स्मृतिका नहीं होना, नष्ट होना स्मृति प्रमोष है, प्रभाकर (मीमांसक) विपर्यय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानते हैं।

साकार ज्ञानवाद—ज्ञान पदार्थके ग्राकार होता है, जो साकार ज्ञान है वही प्रमाणभूत है ऐसा बौद्ध कहते हैं।

सन्येतर गोविषारा-गायके दांये बांये सींग।

हेतु-साध्यके साथ जिसका श्रविनाभावी संबंध है उसको हेतु कहते हैं।

हेत्वाभास-जिसका साध्यके साथ प्रविनाभावी संबंध नहीं है वह हेत्वाभास है, उसके प्रसिद्ध, विरुद्ध प्रनैकान्तिक, भीर धिकि जिल्कार ऐसे चार भेद हैं।



#### भारतीय वर्शनोंका ग्रति संक्षिप्त परिचय-

## जैन दर्शन

जैन दर्शन में सात तत्व माने हैं — जीव, अजीव, आसव, बंध, संवय, निर्जरा और मोक्ष । जिसमें चैतन्य पाया जाता है वह जीव है, चेतनतासे रहित अजीव है (इसके पांच भेद हैं-पुद्गल, धर्म, अध्यमं, आकाश, काल) जीवके विकारी भावोंसे कमोंका जीवके प्रदेशोंमें आना आसव है, उन कमोंका जीव प्रदेशोंके साथ विशिष्ठ प्रकारसे निश्चित अवधि तक संबद्ध होना बंध कहलाता है, परिगाम विशेषद्वारा उन कमोंका आना रुक जाना संवर है। पूर्व संचित कमोंका कुछ कुछ भड़ जाना निर्जरा है और संपूर्ण कमोंका जीवसे पृथक होना मोक्ष कहलाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल इसप्रकार छह मूलभूत इच्य हैं। उपयुंक्त साततत्वोंमें इन छह द्रव्योंका अंतर्भाव करें तो जीव तत्वमें जीव द्रव्य और अजीव तत्वमें पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल अंतिनिहित होते हैं, आसव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये पांच तत्व जीव और अजीव स्वरूप पुद्गल मय जड़ तत्व जो कर्म है इन दोनोंके सयोग से बनते हैं। चेतना स्वरूप जीव द्रव्य है, पुद्गल अर्थात् हर्यमान जड़ द्रव्य।

धर्म द्रव्य-जीव स्रोर पुद्गलके गमन शक्तिका सहायक अमूर्त द्रव्य । श्रधमं द्रव्य-जीव श्रोर पुद्गलके स्थिति का हेतु । सम्पूर्ण द्रव्योंका श्रवगाहन करानेवाला श्राकाश है श्रीर दिन, रात, वर्ष श्रादि समयोंका निमित्त भूत श्रमूर्त काल द्रव्य है ।

प्रमाण संख्या—मुख्य दो प्रमाण हैं प्रत्यक्ष धौर परोक्ष. दोनों प्रमाण ज्ञान स्वरूप ही है, भ्रात्माके जिस ज्ञानमें विशदपना [स्पष्टता ]पाया जाता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। भ्रविशदपना [भ्रस्पष्टता ] जिसमें पाया जाता है वह परोक्ष प्रमाण है। इसके स्मृति, प्रत्यभिज्ञानादि भेद हैं।

इन प्रमाणोंमें प्रामाण्य [सत्यता ] ग्रम्यस्तदशामें स्वतः ग्रनभ्यस्तदशा में परसे श्राया करती है।

जगत में यावत्मात्र कार्य होते हैं उनके प्रमुख दो कारण हैं, निमित्त ग्रीर उपादान, जो कार्योत्पत्ति में सहायक हो वह निमित्त कारण है ग्रीर जो स्वयं कार्य रूप परिण्मे वह उपादान कारण है जीसे वट रूप कार्य का निमित्त कारण कुंभकार, चक्र ग्रादि है ग्रीर उपादान कारण मिट्टी है। कारण से कार्य कथंचित् भिन्न है, ग्रीर कथंचित ग्रभिन्न भी है। प्रत्येक तत्व या द्रव्य ग्रथवा पदार्थ ग्रनेक ग्रनेक श्रनेक श्रनेत । गुण धर्मोंको लिये हुए हैं ग्रीर इन गुण धर्मोंका विवक्षानुसार

प्रतिपादन होता है इसीको प्रनेकान्त-स्याद्वाद कहते हैं, वस्तु स्वयं प्रपने निजी स्वपक्ष्पसे प्रनेक गुराधर्म युक्त पायी जाती है, उसका प्रकाशन स्याद्वाद (कथं वितवाद) करता है। बहुत से विद्वान प्रनेकान्त ग्रीर स्याद्वादका प्रयं न समस्तकर इनको विपरीत रूपसे मानते हैं, प्रथित् वस्तुके भनेक गुरा घर्मोंको निजी न मानना तथा स्याद्वाद को शायद शब्दसे पुकारना, किन्तु यह गलत है, स्याद्वादका ग्रयं शायद या संशयवाद नहीं है, प्रपितु किसी निश्चित एक दृष्टिको एसे (जो कि उस विवक्षित वस्तुमें संभावित हो। वस्तु उस रूप है ग्रीर ग्रन्य दृष्टिको एसे प्रन्य स्वरूप है, स्याद्वाद भनेकान्त का यहां विवेचन करे तो बहुत विस्तार होगा, जिज्ञासुश्रोंको तत्त्वार्थवात्तिक, श्लोकवात्तिक प्रादिमूल ग्रन्थ या स्याद्वाद-ग्रनेकान्त नामके लेख, निवध, ट्रेक्ट देखने चाहिये।

सृष्टि—यह संपूर्ण विश्व ( जगत ) आनादि निधन है अर्थात् इसकी आदि नहीं है और अंत भी नहीं है, स्वयं शास्त्रत इसी रूप परिण्यामित है, समयानुसार परिण्यमन विचित्र २ होता रहता है, जगत रचना या परिवर्त्तनके लिये ईश्वर की जरूरत नहीं है।

पूर्वोक्त पुद्गल-जड़ तत्वके दो भेद हैं, ग्रणु या परमाणु ग्रीर स्कंध हरयमान, ये विश्वके जितने भर भी पदार्थ हैं सब पुद्गल स्कंध स्वरूप हैं, चेतन जीव एवं धर्माद द्वव्य ध्रमूतं-ग्रहश्य पदार्थ हैं। परमाणु उसे कहते हैं जिसका किसी प्रकार से भी विभाजन न हो, सबसे ग्रंतिम हिस्सा जिसका ग्रब हिस्सा हो नहीं सकता, यह परमाणु नेत्र गम्य एवं सूक्ष्मदर्शी दुर्बीन गम्य भी नहीं है। स्निग्धता एवं रूक्षता धर्म के कारणा परमाणुग्रों का परस्पर संबंध होता है इन्हींको स्कंध कहते हैं। जैन दर्शनमें सबका कर्ता हर्त्ता ईश्वर नहीं है, स्वयं प्रस्थेक जीव ग्रपने ग्रपने कर्मोंका निर्माता एवं हर्त्ता है, ईश्वर भगवान या ग्राप्त कृतकृत्य, जानमय, हो चुके हैं उन्हें जीवके भाग्य या सृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है।

मुक्ति मार्ग — सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यक् चारित्र स्वरूप मुक्ति का मार्ग है, समीचीन तत्त्वोंका श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है, मोक्षके प्रयोजनभूत तत्त्वोंका समीचीन ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है, पापाचरण के साथ साथ संपूर्ण मन वचन ग्रादि की कियाका निरोध करना सम्यक्चारित्र है, ग्रथवा प्रारंभदशामें ग्रशुभ या पापारूप किया का (हिंसा, झूठ ग्रादिका एवं तीव्र राग द्वेषका ) त्याग करना सम्यक् चारित्र है। इन तीनोंको रत्नत्रय कहते हैं, इनसे जीवके विकारके कारण जोकमें है उसका ग्राना एवं बँघना रुक जाता है।

मुक्ति—जीवका संपूर्ण कर्म श्रीर विकारी भावोंसे मुक्त होना मुक्ति कहलाती है, इसीको मोक्ष, निर्वाण श्रादि नामोंसे पुकारते हैं। मुक्तिमें श्रर्थात् श्रात्माके मुक्त अवस्था हो जानेपर वह शुद्ध बुद्ध, ज्ञाता द्रष्टा परमानंदमय रहता है, सदा इसी रूप रहता है, कभी भी पुन: कर्म युक्त नहीं होता। श्रमंतदर्शन, श्रनंतज्ञान, श्रनंतसुख श्रीर श्रनंतवीर्य से युक्त श्रात्माका श्रवस्थान होना, सर्वदा निराकुल होना ही मुक्ति है।

जैन दर्शन में — जगतके विषयमें, आत्माके विषय में, कमं या भाग्यके विषयमें ग्रणीत् पुण्य पाप के विषयमें बहुत बहुत भ्रष्टिक सूक्ष्मसे सूक्ष्म विवेचन पाया जाता है, इन जगत भ्रादिके विषयमें जितना गहन, सूक्ष्म, और विस्तृत कथन जैन प्रत्यों है उतना भ्रग्यत्र मंत्रमात्र भी दिखायी नहीं देता। यदि जगत् या मृश्चि भ्रष्टीत् विश्वके विषयमें भ्रष्ट्ययन करना होवे तो त्रिलोकसार, तस्वार्य-सूत्र, लोक विभाग भ्रादि ग्रन्थ पठनीय हैं। म्रात्मा विषयक ग्रष्ट्ययनमें परमात्मप्रकाश, प्रवचनसाय समयसारादि ग्रन्थ उपयुक्त हैं। कमं-पुण्य पाप ग्रादिका गहन गंभीर विवेचन कमंकांड (गोम्मटसार) पंचसंग्रह भ्रादि भ्रनेक ग्रन्थों पाया जाता है। विश्वके संपूर्ण व्यवहार संबंधमें एवं भ्रष्ट्यात्मसंबंधमें भ्रयीत् लोकिक जोवन एवं धार्मिक जोवनका करणीय कृत्योंका इस दर्शनमें पूर्ण एवं खोज पूर्ण कथन पाया जाता है। अस्तु।

### बौद्ध दर्शन

यह दशंन क्षिण्कवाद नाम से भी कहा जा सकता है क्योंकि प्रतिक्षण प्रत्येक पदार्थ समूल चूल नष्ट होकर सर्वथा नया ही उत्पन्न होता है ऐसा बौद्ध ने माना है। इनके चार भेद हैं। वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार ग्रीर माध्यमिक। वैभाषिक बाह्य ग्रीर ग्रम्यंतर दोनों ही (दृश्य जड़ पदार्थ भीर चेतन ग्रात्मा) पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य हैं, वास्तिवक हैं। ऐसा मानता है। सौत्रान्तिक बाह्य पदार्थों को मात्र ग्रनुमान-गम्य मानता है। योगाचार तो बाह्य पदार्थ की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। मात्र विज्ञान तत्त्व को सत्य मानता है ग्रतः इसे विज्ञानाद्धे तवादी कहते हैं। माध्यमिक न बहिरंग पदार्थ मानता है ग्रीर न ग्रन्तरंग पदार्थ को ही। सर्वथा शून्य मात्र तत्त्व है ऐसा मानता है। इन सभी के यहाँ क्षणभंगवाद है। बौद्ध ने दो तत्त्व माने हैं। एक स्वलक्षण ग्रीर दूसर। सामान्य लक्षण। सजातीय ग्रीर विजातीय परमाणुग्रों से ग्रसंबद्ध, प्रतिक्षण विनाशशील ऐसे जो निरंश परमाणु हैं उन्ही को स्वलक्षण कहते हैं, ग्रथवा देश, काल ग्रीर ग्राकार से नियत वस्तु का जो स्वरूप है-ग्रासाधारणता है वह स्वलक्षण कहती हैं। ग्रथवा देश, काल ग्रीर ग्राकार से नियत वस्तु का जो स्वरूप है-ग्रासाधारणता है वह स्वलक्षण कहलाता है।

सामान्य-एक कल्पनात्मक वस्तु है। सामान्य हो चाहे सहश हो, दोनों ही वास्तविक पदार्थ नहीं है।

प्रमाण-प्रविसंवादक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं उसके दो भेद हैं प्रथात् बौढ प्रमाण की संख्या दो मानते हैं, प्रत्यक्ष धौर धनुमान। कल्पना रहित (निश्चय रहित) ग्रभ्रान्त ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। श्रीर व्याप्तिज्ञान से सम्बन्धित किसी धर्म के ज्ञान से किसी धर्मी के विषय में जो परोक्ष ज्ञान होता है वह धनुमान प्रमाण कहलाता है। प्रमाण चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे धनुमान हो सभी साकार रूप ज्ञान है। ज्ञान घट ग्रादि वस्तुसे उत्पन्न होता है उसी के ग्राकार को घारण करता है श्रीर उसी को जानता है। इसी को "तद्रपत्ति, तदाकार, तदध्यवसाय" ऐसा कहते हैं।

प्रामाण्य (प्रमारण का फल) प्रमारण रूप ही है। चार भ्रायं सत्य दु:ख, समुदय, निरोध भीर मार्ग इनका बोध होना चाहिये। तथा पाँच स्कंध-रूपस्कंध, वेदनास्कंध, संज्ञास्कंध, संस्कारस्कंध ग्रीर विज्ञानस्कंध इनकी जानकारी भी होनी चाहिये, क्योंकि इनके भान से मुक्ति का मार्ग मिलता है। मुक्ति के विषय में बौद्ध की विचित्र मान्यता है, चित्त प्रर्थात् ग्रात्मा का निरोध होना मुक्ति है। दीपक बुफ जाने पर किसी दिशा विदिशा में नहीं जाकर मात्र समाप्त हो जाता है उसी प्रकार ग्रात्मा का मस्तित्व समाप्त होना मुक्ति है। "प्रदीप निर्वाण वदात्म निर्वाणम्" नैयायिकादि ने तो मात्र भारमा के गुण ज्ञान प्रादिका ग्रमाव मुक्ति में स्वीकार किया है किन्तू बौद्ध ने मूल जो ग्रात्म द्रव्य है उसका ही ग्रभाव मुक्ति में माना है उनकी मान्यता है कि पदार्थ चाहे जड़ हो चाहे चेतन प्रतिक्षण नये-नये उत्पन्न होते हैं पूर्व चेतन नयी संतान की पैदा करते हुए नष्ट हो जाता है जब तक इस तरह से संतान परम्परा चलती है तब तक संसार भौर जहाँ वह रक जाती है वहीं निर्वाण हो जाता है। मृष्टि के विषय में बौद्ध लोग मौन हैं। बुद्ध से किसी शिष्य ने इस जगत के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने कहा या कि सृष्टि कब बनी ? किसने बनायी ? प्रनादि की है क्या ? इत्यादि प्रकन तो बेकार ही हैं ? जीवों का क्लेश, दृ:ख से कैसे खुटकारा हो इस विषय में सोचना चाहिये। प्रतीत्य समृत्याद, भन्यापोहवाद, क्षण भगवाद, भादि बौद्धों के विशिष्ट सिद्धान्त हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का दूसरा नाम सापेक्ष कारणवाद भी है। मर्थात् किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर मन्य वस्तु की उत्पत्ति । शब्द या वाक्य मात्र भ्रन्य भ्रथं की व्यावृत्ति करते हैं, वस्तु को नहीं बताते । जैसे किसी ने 'घट" कहा सो घट शब्द घट को न बतलाकर प्रघट की व्यावृत्ति मात्र करता है इसी को प्रन्यापोह कहते हैं। प्रत्येक वस्तू प्रतिक्षण विशरणशील है यह क्षण भंगवाद है। इत्यादि एकान्त कथन इस मत में पाया जाता है।

#### न्याय दर्शन

न्याय दर्शन या नैयायिक मत में १६ पदार्थों का (तत्वों का) प्रतिपादन किया है, प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धान्त, ग्रवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प पितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निगृह स्थान इन पदार्थों का विस्तृत वर्णन न्याय वात्तिक ग्रादि ग्रन्थों में पाया जाता है। प्रमाण प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति इस प्रकार भी संक्षेप से तत्त्व माने जाते हैं,

प्रमाण संख्या—प्रत्यक्ष, प्रनुमान, उपमा, ग्रागम इस प्रकार नैयायिक ने चार प्रमाण माने हैं। प्रमाकरणं-प्रमाणं, प्रधात् प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, कारक साकल्य प्रमा का करण है बत: प्रमाण माना गया है।

प्रामाण्य वाद-प्रमाण में प्रमाणता पर से ही भाती है क्योंकि यदि प्रमाण में स्वतः ही प्रामाण्य होता तो यह ज्ञान प्रमाण है या भ्रप्रमाण है ऐसा संशय नहीं हो सकता था।

कार्य कारण भाव -- स्याय दर्शन में कार्य भिन्न है भीर कारण भिन्न है, यह सिद्धांत सांस्य से सर्वेषा विपरीत है। अर्थात् सांस्य तो कारण कार्य में सर्वेषा अभेद ही मानते हैं भीर नैयायिक सर्वेथा भेद ही, भतः सांस्य सरकार्य वादी और नैयायिकादि असत्यकार्यवादी नाम से प्रसिद्ध हुए।

कारएा के तीन भेद हैं -

#### (१) समवायी कारण (२) ग्रसमवायी कारण (३) निमित्त कारण

सामान्य से तो जो कार्य के पहले मौजूद हो तथा अन्यथा सिद्ध न हो वह कारए। कहलाता है। समवाय सम्बन्ध से जिसमें कार्य की उत्पत्ति हो वह समवायी कारए। कहलाता है, जैसे वस्त्र का समवायी कारए। तन्तु (धागा) है। कार्य के साथ अथवा कारए। के साथ एक वस्तु में समवाय सम्बन्ध से रहते हुए जो कारए। होता है उसे असमवायी कारए। कहते हैं, जैसे तन्तुओं का आपस में सयोग हो जाना वस्त्र का असमवायी कारए। कहलायेगा। समवायी कारए। और असमवायी कारए। से मिन्न जो कारए। हो उसको निमित्त कारए। समक्ता चाहिये। जैसे वस्त्र की उत्पत्ति में जुलाहा तुरी, वेम, शलाका, ये सब निमित्ता कारए। होते हैं।

मृष्टि कर्तृत्व वाद—यह संसार ईश्वर के द्वारा निर्मित है, पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, शरीर आदि तमाम रचनायें ईश्वराधीन है, हां इतना जरूर है कि इन चीजों का उपादान तो परमाणु है, दो परमाणुश्रों से द्वधणुक की उत्पत्ति होती है, तीन द्वधणुकों के संयोग से त्र्यणुक या त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है। चार त्रस रेणुश्रों के संयोग से चतुरेणु की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार श्रागे भागे जगत की रचना होती है। परमाणु स्वतः तो निष्क्रिय है, प्राणियों के श्रदृष्ट की श्रपेक्षा लेकर ईश्वर ही इन परमाणुश्रों की इस प्रकार की रचना करता जाता है। मतलब निष्क्रिय परमाणुश्रों में किया भारम्भ कराना ईश्वरेच्छा के श्रधीन है, ईश्वर ही श्रपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, श्रीर श्रयत्न शक्ति से जगत रचता है।

परमाणुका लक्षरा—घर में छत के छेद से सूर्य की किरगों प्रवेश करती हैं तब उनमें जो छोटे-छोटे कगा दृष्टि गोचर होते हैं वे ही अस रेणु हैं, भौर उनका छटवां भाग परमाणु कहलाता है परमाणु तथा द्वयणुक का परिमागा भ्रणु होने से उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता भौर महत् परिगाम होने से असरेणु प्रत्यक्ष हो जाते हैं।

ईश्वर—ईश्वर सर्वेशक्तिमान है जगत तथा जगत वासी म्रात्मायें सारे के सारे ही ईश्वर के मधीन हैं। स्वर्ग नरक म्रादि में जन्म दिलाना ईश्वर का कार्य है, वेद भी ईश्वर कृत है-ईश्वर वे रचा है।

मुक्ति का मार्ग — जो पहले कहे गये प्रमाण प्रमेय ग्रादि १६ पदार्थ या तत्त्व हैं उनका ज्ञान होने से मिथ्याज्ञान अर्थात् अविद्धा का नाश होता है। मिथ्याज्ञान के नाश होने पर क्रमशः दोष, प्रवृत्ति, जन्म, ग्रीर दुखों का नाश होता है। इस प्रकार इन मिथ्याज्ञान ग्रादि का श्रभाव करने के किये का तत्त्व ज्ञान प्राप्ति के लिये जो प्रयत्न किया जाता है वह मोक्ष या मुक्ति का मार्ग (उपाय) है।

मुक्ति—दुख से प्रत्यन्त विमोक्ष होने को प्रपवर्ग या मुक्ति कहते हैं, मुक्त प्रवस्था में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, प्रधर्म, संस्कार इन नी गुशों का प्रत्यन्त विच्छेद हो जाता है नैयायिक का यह मुक्ति का प्रावास बड़ा ही विचित्र है कि जहाँ पर प्रात्माके ही खास गुशा जो ज्ञान भीर सुख या भानन्द हैं उन्हीं का वहाँ प्रभाव हो जाता है। प्रस्तु।

#### वंशेषिक दर्शन

वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ माने हैं, उनमें द्रव्य, गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय ये छ: तो सद्भाव हैं और ग्रभाव पदार्थ ग्रभावरूप ही है।

द्रत्य — जिसमें गुण ग्रीर किया पायी जाती है, जो कार्य का समवायी कारण है उसको द्रव्य कहते हैं। इसके नौ भेद हैं, पृथ्वी, जल, ग्रीन, वायु, ग्राकाश, काल, दिशा, ग्रात्मा, मन।

गुण-जो द्रव्य के ग्राधित हो ग्रीर स्वयं गुण रहित हो तथा संयोग विभाग का निरपेक्ष काश्या न हो वह गुण कहलाता है। इसके २४ भेद हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण वेग, संयोग, विभाग, परत्व, ग्रपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुल, दुःल, धर्म, प्रधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार।

कर्म-जो द्रव्य के ग्राश्रित हो गुण रहित हो तथा संयोग विभाव का निरपेक्ष कारण हो वह कर्म है। उसके ४ भेद हैं उत्क्षेपण, ग्रवक्षेपण, ग्राकु वन, प्रसारण, गमन।

सामान्य--जिसके कारण वस्तुश्रों में श्रनुगत (सद्दश) प्रतीति होती है वह सामान्य है वह ज्यापक श्रीर नित्य है।

विशेष-समान पदार्थों में भेद की प्रतीति कराना विशेष पदार्थ का काम है।

समवाय-ग्रयुत्तिद्ध पदार्थों में जो सम्बन्ध है उसका नाम समवाय है। गुरा गुरा के सम्बन्ध को समवाय सम्बन्ध कहते हैं।

प्रभाव — मूल में प्रभाव के दो भेद हैं-संसर्गाभाव ग्रीर ग्रन्योन्याभाव। दो वस्तु शों में रहने वाले संसर्ग के ग्रभाव को संसर्गाभाव कहते हैं। ग्रन्योन्याभाव का मतलब यह है कि एक वस्तु का कूसरी वस्तु में ग्रभाव है। संसर्गाभाव के तीन भेद हैं, प्रागभाव, प्रव्वंसाभाव, ग्रत्यंताभाव। इनमें ग्रन्योन्याभाव जोड़ देने से ग्रभाव के चार भेद होते हैं। वैशेषिक दर्शन में वेद को तथा मृष्टि को नैयायिक के समान ही ईश्वर कृत माना है, परमाणुवाद ग्रंथात् परमाणु का लक्षण, कारण कार्य भाव ग्रादि का कथन नैयायिक सहश ही है। प्रमाण संख्या-प्रमाण के तीन भेद माने हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम । वैशेषिक सिन्नकर्ष को प्रमाण मानते हैं प्रमाण में प्रामाण्य पर से आता है ।

मुक्ति का मार्ग — निवृत्ति लक्षणा धर्म विशेष से साधम्यं ग्रीर वैधम्यं के द्वारा द्रव्यादि छह पदार्थों का तत्व ज्ञान होता है ग्रीर तस्व ज्ञान से मोक्ष होता है।

मुक्ति—बुद्धि मादि के पूर्वोक्त नी गुणों का विच्छेद होना मुक्ति है। ऐसा नैयायिक के समान मुक्ति का स्वरूप इस दर्शन में भी कहा गया है नंयायिक मीर वैशेषिक दर्शन में मिषक साहश्य पाया जाता है, इन दर्शनों का यदि साथ हो कहना हो तो यौग नाम से कथन करते हैं।

#### सांख्य दर्शन

सांख्य २५ तत्त्व मानते हैं। इन २५ में मूल दो ही वस्तुएं हैं-एक प्रकृति और दूसरा पुरुष । प्रकृति के २४ भेद हैं। मूल में प्रकृति व्यक्त ग्रौर ग्रव्यक्त के भेद से दो भागों में विभक्त है। व्यक्त के हो २४ भेद होते हैं। ग्रव्यात् व्यक्त प्रकृति से महान ( बुद्धि ) उत्पन्न होता है महान से ग्रहंकार, ग्रहंकार से सोलह गण होते हैं वे इस प्रकार हैं-स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ग्रौर कर्णा ये पांच कानेन्द्रियां हैं। वाग्, पाणि, पाद पायु, ग्रौर उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं क्ल, गन्ध, स्पर्श, रस, शब्द ये पांच तन्मात्रायें कहलाती हैं। इस प्रकार ये पन्द्रह हुए ग्रौर सोलहवां मन है। जो पांच रूप ग्रादि तन्मात्रायें हैं उनसे पंचभूत पैदा होते हैं। पृथ्वी, जल, ग्रान्न, वायु ग्रौर ग्राकाश। इस प्रकार प्रकृति या ग्रपर नाम प्रधान के २४ भेद हैं, पच्चीसवां भेद पुरुष है, इसी को जीव ग्रात्मा ग्रादि नामों से पुकारते हैं। यह पुरुष प्रकृति से सर्वथा विपरीत लक्षण वाला है ग्रर्थात् प्रकृति में जड़त्व, ग्राविक, त्रिगुण्यत, विकार ग्रादि धर्म रहते हैं। यह पुरुष कूटस्थ नित्य है, इसमें भोक्तृत्व गुण्य तो पाया जाता है किन्तु कर्त्तृत्व गुण्य नहीं पाया जाता।

कारण कार्य सिद्धान्त—योग दर्शन से सांख्य का दर्शन इस विषय में नितान्त भिन्न है, वे असत् कार्य वादी हैं, ये सत्कार्यवादी हैं। कारण में कार्य मौजूद ही रहता है, कारण द्वारा मात्र वह प्रकट किया जाता है ऐसा इनका कहना है। किसी भी वस्तु का नाश या उत्पत्ति नहीं होती किन्तु तिरोभाव ग्राविभाव (प्रकट होना ग्रीर छिप जाना) मात्र हुग्ना करता है। सस्कार्य वाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य पाँच हेतु देते हैं—

प्रथम हेतु—यदि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं रहता तो असत् ऐसे आकाश कमल की भी उत्पत्ति होनी चाहिये।

दितीय हेतु—कार्य की उत्पत्ति के लिए उपादान की ग्रहणं किया जाता है जैसे तेल की उत्पत्ति के लिए तिलों का ही ग्रहण होता है, बालुका का नहीं।

तृतीय हेतु—सब कारणों से सब कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। अपितु प्रतिनियत कारण से ही होती है, अतः कारण में कार्य पहले से ही मीजूद है।

चतुर्थं हेतु-समर्थं कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है ग्रसमर्थ से नहीं।

पंचम हेतु—यह भी देखा जाता है कि जैसा कारण होता है। वैसा ही कार्य होता है। इस तरह इन हेतुओं से कारणका कार्य में सदा रहना सिद्ध होता है।

सृष्टि कम-प्रकृति (प्रधान) ग्रीर पुरुष के संसर्ग से जगत् की सृष्टि होती है। प्रकृति जड़ है। ग्रीर पुरुष निष्क्रिय है। ग्रतः दोनों का संयोग होने से ही सृष्टि होती है। इस सांख्य दर्शन में सबसे बड़ी ग्राश्चयं कारी बात तो यह है कि ये लोग बुद्धिको (ज्ञान को) जड़ मानते हैं, ग्रात्मा चेतन तो है किन्तु ज्ञान शून्य है।

प्रमाण सच्या-प्रत्यक्ष. प्रनुमान ग्रीर ग्रागम इस प्रकार तीन प्रमाण होते हैं "इन्द्रियवृत्ति। प्रमाणम्" इन्द्रियों के व्यापार की सांस्य प्रमाण मानते हैं। प्रामाण्य वाद के विषय में इनका कहना है कि प्रमाण हो चाहे प्रप्रमाण हो दोनों में प्रामाण्य ग्रीर ग्रप्रामाण्य स्वतः ही ग्राता है। ईश्वर के विषय में इनमें मतभेद है। प्राचीन सांख्य निरीश्वर वादी थे प्रशीत् एक नित्य सर्वे शक्तिमान ईश्वर नामक कोई व्यक्ति को नहीं मानते थे, किन्तु ग्रवीचीन सांख्य ने नास्तिक पने का लांछन दूर करने के लिए ईश्वर सत्ता को स्वीकार किया। यों तो चार्वाक और मोमांसक को छोड़कर सभी दार्शनिकों ने ईइवर श्रथात सर्वज्ञको स्वीकार किया है। किन्तू जैनेतर दार्शनिकों ने उसको सर्वशक्तिमान, संसारी जीवों के कार्योंका कर्त्ता धादि विकृत रूप माना भीर जैन ने उसको धनंत शक्तिमान, कृतकृत्य ग्रीर सम्पूर्ण जगत का जाता दृष्टा माना है न कि कर्त्ता रूप ग्रस्तु। सांस्य ने मुक्ति के विषयों में प्रापनी पृथक ही मान्यता रखी है। मुक्ति प्रवस्था में मात्र नहीं भ्रपितु संसार प्रवस्था में भी पृह्व ( ग्रात्मा ) प्रकृति से ( कर्मादि से ) सदा मुक्त ही है। बंघ ग्रीर मुक्ति भी प्रकृति के ही होते हैं। पुरुष तो निलेंप ही रहता है। पुरुष श्रीर प्रकृति में भेद विज्ञान के होते ही-पुरुष प्रकृति के संसर्गजन्य बाध्यात्मिक ग्राधिभौतिक ग्रीर ग्राधिदैविक इन तीन प्रकार के दुःखों से छूट जाता है। प्रकृति ( कर्म ) एक नर्तकी के समान है, जो रंग स्थल में उपस्थित दर्शकोंके सामने भ्रपनी कला को दिखा कर हट जाती है। वह एक बार पुरुष के द्वारा देखे जाने पर पून: पुरुष के सामने नहीं ग्राती। पुरुष भी उसको देख लेने पर उपेक्षा करने लगता है, इस प्रकार भ्रब सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहता ग्रतः मोक्ष हो जाता है, इसलिये प्रकृति ग्रीर पुरुष के नेद विज्ञान को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष भवस्था में मात्र एक चैतन्य घर्म रहता है। ज्ञानादिक तो प्रकृति के धर्म हैं। ग्रतः मोक्ष में वैशेषिकादि के समान ही ज्ञान।दिका ग्रभाव सांख्यने भी स्वीकार किया है।

विवरण दिया जाता है मीमांसक मत में वेद वाक्यों का अर्थ क्या होना चाहिये इस विषय को लेकर

भेद हुए हैं जो "मिनिष्टोमेन यजेत्" इत्यादि वेद वाक्य का मर्थ भावना परक करते हैं। उन्हें भाट्ट कहते हैं। जो नियोग रूप करते हैं वे प्रभाकर भौर जो विधि रूप मर्थ करते हैं वे वेदान्ती कहलाते हैं। मीमांसक वेद को अपौरुषेय मानते हैं। जबिक ईश्वर कर्त्ता मानने वाले नैयायिकादि दार्शनिक वेद को ईश्वर कृत स्वीकार करते हैं। मीमांसक चूं कि ईश्वर सत्ता को नहीं मानते मतः सृष्टि को म्रनादि निधन मानते हैं। इस जगत का न कोई कर्त्ता है भौर न कोई इर्त्ता है। शब्द को नित्य तथा सर्वव्यापक मानते हैं क्योंकि वह नित्य ब्यापक ऐसे ग्राकाश का गुगा है। शब्द की ग्रिभिव्यक्ति तालु ग्रादि के द्वारा होती है न कि उत्पत्ति, जिस प्रकार दोपक घट पट ग्रादि का मात्र प्रकाशक ( ग्रिभ-व्यंजक ) है। उसी प्रकार तालु ग्रादि का क्यापार मात्र शब्द को प्रगट करता है, न कि उत्पन्न करता है।

तत्त्व संख्या—मीमांसक के दो भेदों में से भाष्ट्र के यहाँ पदार्थ या तत्त्वों की संख्या ४ मानी हैं-द्रव्य, गुएा, कर्म सामान्य और अभाव। प्रभाकर आठ पदार्थ मानता है द्रव्य, गुएा, कर्म. सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, साह्व्य और संख्या। द्रव्य नामा पदार्थ भाष्ट्र के यहाँ ग्यारह प्रकार का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा, मन, तम और शब्द। इसमें से तम को छोड़ कर १० भेद प्रभाकर स्वीकार करता है।

प्रमाण संस्था—भाट्टकी प्रमाण संस्था छः है प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, उपमान, ग्रर्थापत्ति, ग्रागम ग्रीर ग्रभाव । प्रभाकर ग्रभाव को छोड़कर पाँच प्रमाण स्वीकार करता है।

प्रामाण्यवाद—सभी मीमांसक प्रमाणों में प्रामाण्य सर्वथा स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं। ग्रप्तामाण्य मात्र पर से ही ग्राता है। मीमांसक सर्वंत को न मान कर सिर्फ धर्मंत्र को मानते हैं ग्रर्थात् वेद के द्वारा धर्म-प्रधर्म ग्रादि का ज्ञान हो सकता है किन्तु इनका साक्षात् प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। मुक्ति के विषय में भी मीमांसक इतना ही प्रतिपादन करते हैं कि वेद के द्वारा धर्म ग्रादि का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किन्तु ग्रात्मा में सर्वथा रागादि दोषों का ग्रभाव होना ग्रशक्य है तथा पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान होना भी ग्रशक्य है। कोई-कोई मीमांसक दोषों का ग्रभाव ग्रात्मा में स्वीकार करके भी सर्वज्ञता को नहीं मानते हैं, इनके वेद या मीमांसाइलोकवार्तिक ग्रादि ग्रन्थों में स्वर्ग का मार्ग ही विशेष रूपेण विण्त है। यज्ञ, पूजा, जप, भक्ति ग्रादि स्वर्ग सुख के लिये ही प्रतिपादित हैं ''ग्रिग्निशोंमेन यजेत स्वर्गकामः'' इत्यादि वाक्य इसी बात को पुष्ट करते हैं। इनका ग्रन्तिम ध्येय स्वर्ग प्राप्ति तक सीमित है, ग्रस्तु। इस प्रकार वेद को माननेवाले प्रमुख दर्शन नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य ग्रीर मीमांसक हैं, इनके ग्रावांतर भेद ग्रीर भी हैं जैसे वेदांती शब्दाद तवादी, शांकरीय, भास्करीय इत्यादि, इन संबमें वेद प्रामाण्यकी मुख्यता है।

#### चार्वाक दर्शन

चार्वाक का कहना है कि न कोई तीर्थं कर है न कोई वेद या धर्म है। कोई भी व्यक्ति पदार्थं को तर्क से सिद्ध नहीं कर सकता। ईक्वर या भगवान भी कोई नहीं है। जीव-पृथ्वी, जल, ग्राप्ति, वायु इन भूत चतुष्ट्य से उत्पन्न होता है और मरने के बाद गरीर के साथ भस्म होता है, ग्रातः जीवन का लक्ष्य यही है कि—

यावन् जीवेन् मुख जीवेत्, ऋगां कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनं कृतः ॥१॥

जब तक जीना है तब तक सुख से रहै। कर्ज करके खूब घी श्रादि भोग सामग्री भोगे! क्योंकि परलोक में जाना नहीं, श्रात्मा यह शरीर रूप ही है पृथक नहीं, शरीर यहीं भस्म होता है उसी के साथ चंतन्य भी समाप्त होता है, पुनर्जन्म है नहीं। चार्वाक के यहाँ दो ही पुरुषायं हैं अयं और काम। परलोक स्वर्ग नरक आदि कुछ नहीं, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म आदि नहीं हैं, जब जीव जन्मता है तो पृथ्वी आदि से एक चंतन्य शक्ति पंदा हो जाती है। जैसे बाटा, गुड़, महुद्या आदि से मदिरा में मदकारक शक्ति पंदा होती है। धर्म नामा कोई तत्त्व नहीं है। जब परलोक में जाने वाला आत्मा ही नहीं है तो धर्म किसके साथ जायेगा? धर्म क्या है इस बात को समक्तना भी कठिन है। जीवनका चरम लक्ष्य मात्र ऐहिक सुखों की प्राप्ति है। चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। जिस वस्तु का चक्षु श्रादि इन्द्रियों से ज्ञान होता है वही ज्ञान और वस्तु सत्य है, बाकी सब काल्पनिक। अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसमें साध्य और साधन की व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है। जब श्रात्मा ही नहीं है तब सर्वज्ञ भी कोई नहीं है, न उसके द्वारा प्रतिपादित धर्म है। ज्ञान तो शरीर का स्वभाव है आत्मा का नहीं, ऐसा इस नास्तिकवादी का कहना है, इसो लिये इसको भौतिकवादी, नास्तिकवादी, लौकायत नामों से पुकारते हैं। वर्तमान में प्रायः अधिक संख्या में इसी भौतिक मत का प्रचार है।



# शुद्धिपत्रम्

|             |            | 9 7                    |                     |
|-------------|------------|------------------------|---------------------|
| ą.          | पंक्ति     | प्रमुख                 | <b>गुद</b>          |
| २           | १०         | प्रभाव                 | प्रभा               |
| <b>१</b> १  | <b>१</b> ६ | उपादान                 | उपादेय              |
| ११          | २३         | द्वारा हु <b>या</b>    | द्वारा कहा हुमा     |
| १४          | <b>१</b> १ | उन उन                  | उ <b>न</b>          |
| <b>२</b> २  | 38         | ग्रच्छा बताईये         | ×                   |
| २३          | 3          | म्रास्या               | <del>प्रस</del> ्या |
| ३८          | à.         | नमः                    | नभ:                 |
| ĘĘ          | *          | तया                    | तत्र                |
| 3£          | 88         | भग्न्येया <sup>ः</sup> | भ्रग्न्यादि         |
| ΥŞ          | 9€         | गधादि                  | गंभादि              |
| ጸ <b>ጸ</b>  | 3          | सरघकतमस्वता            | साधकतमत्वतः         |
| <b>४</b> ६ः | शरी        | योग                    | योग्य               |
| <b>४</b> ७  | १२         | बनाने                  | बताने               |
| ¥0          | २१         | जानी                   | जानेगा              |
| ধ্ৰ         | २●         | घर                     | घट                  |
| <i>७</i> ४  | १७         | विशेष तुम कहो          | विशेष कहो           |
| ६६          | 8          | विरोधे                 | ग्रविरोधे           |
| 40          | •          | घर                     | घट                  |
| <b>s</b> t  | <b>₹७</b>  | गहिका                  | ग्राहका             |
| 55          | ९८         | विकल्पमात्र            | ×                   |
| 03          | ৬          | तद्व ं                 | तद् द्वयं           |
| १०६         | १०         | विकल्प ग्रर्णात्       | विकल्प्य भर्यात्    |
| १०६         | १५         | विकल्प भादि            | विकल्प्य ग्रादि     |
| ११७         | Ę          | समाभाता                | समाम्नाता           |
| १२४         | ११         | उसमें                  | उसके                |
| 120         | 8          | विकल                   | विकलं               |
| १३४         | 8          | सव                     | सर्वे               |
| १३४         | १५         | पदार्थों में           | ×                   |
| १३८         | १३         | पदा <b>र्थ</b> मालामें | ×                   |
| <b>68</b> • | 2          | क य                    | कस्य                |

| Ã۰           | पंक्ति      | पशुद                       | যুৱ                      |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>\$8</b> • | <b>१</b> ३  | हाथमें रखी हुई वस्तुका     | हाथादि <b>का</b>         |
| <b>888</b>   | ŧ           | सवेद्य                     | संवेद्यः                 |
| १६२          | २           | तु तद्भाव                  | तु तदभाव                 |
| <b>१६</b> ३  | 48          | क्यों नहीं म्राता ?        | क्यों म्राता ?           |
| १७७          | ११          | षरतः                       | परतः                     |
| 8=•          | २४          | इवाश्नां                   | इवांश्नां                |
| <b>१ =</b> १ | <b>?</b> (9 | द्वायुवीयो<br><u> </u>     | द्वायुर्वीयो             |
| १८६          | •           | तद् <b>न</b> ता <b>र्थ</b> | तद्गता <b>र्थ</b>        |
| १८८          | ₹१          | ग्रामोहित किया             | कहा                      |
| 865          | ₹ <b>Ł</b>  | जीवसिद्ध                   | जीवसिद्धि                |
| 338          | १७          | या देखे जाते हैं ?         | ×                        |
| 345          | <b>?</b> &  | यह कथन                     | ×                        |
| २२७          | ૪           | लादि                       | नीलादि                   |
| २३८          | ¥           | तद <b>ग्राहक</b>           | तद् ग्राहक               |
| २२८          | Ł           | तदग्राहक                   | तद् ग्राहक               |
| २६३          | ¥           | नीति ।                     | निति ।                   |
| २७३          | ŧ×          | मत                         | <b>मन</b>                |
| २७४          | १७          | होता                       | होना                     |
| 200          | ٦×          | ग्रादिक है                 | भादि कहे                 |
| ३१०          | <b></b>     | तेभ्यश्चैतम्               | तेभ्यश् <b>नैत</b> न्यम् |
| ३४०          | ×           | तत्तस्यत्येपि              | तत्तस्येत्यपि            |
| ३४∙          | 38          | भपनापन ग्रहष्टमें          | <b>ग</b> हष्ट में        |
| 3 X E        | ę e         | भ्रायु                     | भाभ                      |
| ३६∙          | २६          | बनावेग <b>।</b>            | बतावेगा                  |
| <b>ই</b> ওদ  | <b>ર</b>    | स्यादृष्टा स्या            | स्यादृष्टस्याः           |
| ३७८          | 8           | चादृष्टस्यापि              | न चादृष्ट्स्यापि         |
| ३८८          | ¥           | दारमनोशक्तात्              | दात्मनोऽश्रक्तात्        |
| 28X          | ३           | योस्तर                     | यो स्तयोच                |
| ४०३          | १=          | गुराौदय                    | गुर्गौरप                 |
| X . 8        | <b>₹</b>    | प्रोक्त्य                  | <b>प्रोक्</b> त्य        |
| Y.Y          | 20          | तात्या                     | नान्या                   |
|              |             |                            |                          |

| <b>.</b><br>६६८ . | प्रमेयकमलमार्ताण्डे |
|-------------------|---------------------|
|                   |                     |

| पृ•          | पंक्ति     | <b>ग्र</b> गुद            | গুৱ                              |
|--------------|------------|---------------------------|----------------------------------|
| Rox          | 3          | देव                       | मेव                              |
| 888          | <b>१</b> ७ | होना                      | नहीं होना                        |
| ४१५          | १७         | यदि ऐसा प्रामाण्य है      | ×                                |
| ४२४          | 9          | सशयात्मा                  | संशयात्मा                        |
| ४१४          | २६         | ग्रभय                     | उभय                              |
| ४४४          | १          | सङ्गा                     | प्रसङ्गः                         |
| ४८४          | १म         | सध्याचल                   | सहघाचल                           |
| 861          | १५         | सास्वादिमान               | सास्नामान्                       |
| ४१५          | <b>PX</b>  | <b>ग्रनुपत्वमात्रसे</b>   | <b>भ</b> नुपलं भ <b>मा</b> त्रसे |
| ४२०          | २          | <b>उपमान</b>              | <b>भ</b> भाव                     |
| प्र२१        | ¥          | <b>ग्र</b> नुमान          | उपमा                             |
| પ્રરુ 📜      | २४         | छेदनादान्वय               | छेदनादा <b>वन्व</b> य            |
| ४२२          | <b>80</b>  | भ्रनपपत्ते:               | <b>भ्र</b> नुपपत्त <b>ः</b>      |
| <b>K</b> \$4 | २४         | हैं, क्योंकि              | हैं, तो वह ग्रनित्य है क्योंकि   |
| ***          | २          | सशयरूपत्वा                | संशयरूपत् <b>वा</b>              |
| <b>444</b>   | 8          | प्रयोगि                   | प्रतियोगि                        |
| ¥ĘĘ          | १०         | काटिकोक्त                 | कारिकोक्त                        |
| ४६३          | <b>१</b> 5 | भस्य                      | यस्य                             |
| Kak          | २५         | भ्रपने                    | भ्रापने<br>                      |
| <b>404</b>   | १३         | श्रनादि सांत,             | श्रनादि सांत ?                   |
| <b>५७७</b>   | २०         | जैसे मानसे                | से<br>                           |
| KEO          | ą          | भ।वात्रं                  | भावातं                           |
| 250          | २ <b>३</b> | स्यात                     | स्थास<br>श्रोर परका              |
| ध्रद         | १४         | भ्रोर स्वका               | व्राप परका<br>विनाश              |
| प्रदर        | ×          | विकल                      |                                  |
| ६०४          | १०         | चक्षुषस्य                 | चक्षुषः<br>नैयायिक-मनके इस       |
| ६०८          | Ę          | मनके इस                   |                                  |
| ६०५          | <b>१</b> ७ | त्वति न्द्रिय <b>व</b> त् | त्वगिन्द्रियवत्<br>जलीयपना       |
| ६१७          | E          | जातीयपना                  |                                  |
| ६१७          | १९         | रूपादि किरगों में से      | रूपादिमेंसे<br>- Care Care       |
| ६३ <b>६</b>  | ११         | <b>इन्द्रियातिन्द्रिय</b> | <b>इन्द्रियानिन्द्रिय</b>        |
|              |            | ₩                         |                                  |